## ॥श्रीगणेज्ञाद नगः॥

# कूर्मपुराणम्

## पूर्वभागः

### प्रथमोऽध्याय:

(इनद्वान काक्रम का मोक्रा)

तारापणं नमस्तुत्य नरं कैंद्र न्तोत्त्वयम्। देखीं सरस्वतीं कैंव त्यो जनमहीरचेव्।।१।।

श्रीनारायण को, नर्रों में उत्तम ही पर को, क्या कि देखें सरस्वती को प्रथम क्यान्या करने के प्रश्रम् जब हन्य का आरंभ करना चाहिए।

नयस्कृतपाप्रवेशाय विकासे कुर्मकविने। पुरार्थः संप्रकारानि चटुतंः विकासेनिका। १॥

में अप्रमेप (अमाप), कूर्यरूपधारी किन्तु को समा कार्क सामगा विश्व की वार्ताकरून बद्धा (अपक कूर्मरूपधारी विष्णु) द्वारा कवित इस (कूर्य) पुराण का वर्षन कर्मगा।

सवानो सुतमननं नैपिनोचा बद्धर्यवः। पुराणसंक्रितं पुण्यां पत्रबङ्ग रोसद्वर्यवस्था २॥

अपने यज्ञानुहान को जनाता पर नैम्बिकरण्यकारी महर्षियों ने निष्पाप रोमहर्षण जन्म सूठ से इन पुण्यमधी पुराणसंहिता के विषय में पृद्धा।

त्यया मृत पहाबुद्धे मगवान् इहावितमः। इतिहासपुराणार्थे व्यासः सम्बनुवासिकः॥३॥ तम्म ते सर्वरोगाणि व्यास्य इवितानि वत्। देशावनस्य तु अयोस्ततो से रोमहर्वजः॥४॥

महान् बुद्धिसम्पन्न सृतजी! आपने इतिहास और पुराणों के ज्ञान के लिए, ब्रह्मज्ञानियों में अवित्रेष्ठ भगवान् क्या जा सम्यक् उपासना की है। द्वैषायन ब्यासची के बचन से आपके सभी रोम हर्षित हो उठे थे, इस्तिनिए आप रोमहर्गण नाम से प्रसिद्ध हुए।

भवनामेव भगवान् स्वातक्ता । जा ॥५:।

पुनीयं संदितां वकुं लाकः पीराजिकीं पुरा॥५॥ प्राचीन समय में स्वयं प्रमु भगवान् व्यासदेव ने आक्को ही पुनियों की इस पीराजिक संक्षिता को कहने के लिए कहा वा

ता है स्थापमुखे को सुच्छो कियो प्रति। संपूर: वेदियां बढ़ा स्थातेन पुर्णातमः॥६॥

स्वयम्भू बाता के यह में बिशानित पड़ाय् स्वान हो जाने यर कहा या कि इस पुरावशीरिता को कहने से लिए स्वयं पुरुषोत्तम भगवान् के ही अंतरूप में आप उत्पन हुए हैं।

क्ष्म दश्यो गुज्जनः पुरत्यं कीर्यपुत्तपश् बहुम्पर्वति क्षमक्ष्म पुरावार्वीवसारद्शाश्रा

इसलिए हम आपसे ब्रेड कूर्नपुराण के विषय में पूछते हैं। हे पुराणों का कर्न अपने में विसारद ! आप ही हमें यह कहने कि क्रिक क्रिक है।

पुनीनां सामां पुत्ता सूतः पौरतिककोत्तवः। शासना सनका प्राप्त गुरु सत्त्वकोसुनन्॥८॥

पीराधिकों वि उदाध स्तानी ने मुनियों का धपन सुनकर शत्यवती के पुत्र ज्यासदेव को यह ही इस प्रणाम करके बदा।

### रोपार्गम प्रवास

रवस्तुत्वय जन्मोनि कूर्यकस्त्यां हरिष्। वहवे पौरानिकी दिव्यां साम व्यवप्रकातिनीम्।। ९ ॥ वां कृत्व शायकर्मीय मध्येत घरमां परित्। व व्यक्तिके कमो मुज्यानियां कूमारकदावन॥ १०॥

रोमहर्णम ने कहा— जगत् के उत्पतिस्थान, कूर्यरूपधारी विष्णु को नमस्कार करके में इस पापनतिनी दिव्य पुराण-कवा को कर्तृष्ट, जिस कथा को सुनकर, पापकर्म करने बाला भी भरम गति को प्राप्त करेगा। प्यन्तु इस पुण्य कथा को नस्तिकों के समने कथी भी न करें। अस्थानस्य इतन्तरम् धार्मिकाय द्विजावये। इमां कथामनुद्धयारसक्ष्मकारायचेरिकाम्॥ १९॥

इस पुराण कथा को श्रद्धाक्षन, शान्त, वार्षिक, द्विजाति को ही सुनाना चाहिए, जोकि साक्षात् नारायण के द्वार कही गयी है।

सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंद्रवे क्वन्तराणि था। वंद्रानुवरितकैय पुराणं क्वल्यासम्बद्ध १२॥

सर्ग (सृष्टि-उत्पति), प्रतिसर्ग (युन: रक्त वा युन: सृष्टि), तंत्र (सजकुती का वर्णन का महायुक्तों की बंता परम्परा का वर्णन), मन्त्रतर (मनु के समय को अवधि), वंतानुवरित (राजकुल का महायुक्तों के इतिहास का निरूपण)— ये पुराण के वाँच काला है।

वाही पुरायं जामे तहा बैकावनेत का शैने भागवस्त्रीय भवित्यं नारतीयवन्॥ १३ ॥ मार्थायोगप्यायोगेयं हात्तीवत्त्रीतं का लेतुं तता व काराहं स्वान्यं वाक्यवेत का १४ ॥ कोर्य मारावं भारतका वाक्योयमध्यसम्। अप्राद्शं समृद्धिं क्रायायोगि संतितम्॥ १५ ॥ अन्यान्युवपुरावाति मृतिषिः क्रायायो हु। अस्तादम् पुरावाति मृतिषिः क्रायायो हु।

१. प्रस्तपुराण, १. परायुराण, ६. विच्नु पुराण, ॥. शिवपुराण, ५. भागवत पुराण, ६. भविष्य पुराण, ६. मार्कणांच पुराण, ६. अस्मिपुराण, १०. अस्मिपुराण, १०. अस्मिपुराण, १०. अस्मिपुराण, १६. विव्ह पुराण, १३. क्याह पुराण, १३. व्याह पुराण, १३. व्याह पुराण, १३. व्याह पुराण, १६. व्याह पुराण व्याह पुराण व्याह व्याह व्याह पुराण व्याह व्याहण व्याह पुराण व्याह व्याहण व्याह पुराण व्याह व्याहण व्यहण व्याहण व

आहं सनत्कुभारोक्तं नार्धसङ्घ्यः ४१ण्। इतीयं स्थान्दपृष्ट्षिः कुमारेण तु मन्तिन्॥ १०॥

प्रथम उपपुराण सनत्कुमार के हाता तथा गया है। अनन्तर नर्रासंह उपपुराण है और हीसरा स्कन्ट उपपुराण कुमार कार्तिकेय द्वारा कवित है। चतुर्वे क्रिक्वर्षाहर्वे साझात-दोशप्राधितम्। दुर्वासकोत्त्रपद्धर्वे नारदोवमतः परम्॥ १८॥

चतुर्व शिवधर्य नामक उपपुराव है, जो साश्चात् नन्दीश्वर द्वारा कहा क्या है। इसके ब्या दुर्वासा द्वारा कवित कार्यमन नारदीन पूराव है।

कारनकेव जीवोहरसीविया इक्टबर्ट कारणकेव कार्तिकाह्नप्रवेच सा। १९॥

कोतां का कन और सर्वार्वसक्षयम्। कालरोकं पारीचं और धार्गवस्थयम्॥२०॥

इसके बाद कापिल और वामन उपपुराण है, जो हाशाना (जुळावार्य) द्वारो कविन है। फिर कमत: ब्रह्माण्ड, वारुण,

कारिका नामक है तथा माहेबा, साम्य, सर्वार्थसंचय तौर पुराव और किर प्रतार द्वार कहै गये मारीच एवं भागंब नाम करो उपपुराण हैं।

(कूर्यकता करीत) इस्तु चक्रदलके पुराणं कीर्ममुलमम्। कपूर्वा कार्या पुगर्व कीहतानां प्रभेदतः॥ १ १॥

कार्यः स्थापनाः सीरा वैष्णयो च प्रवर्धिताः। कार्यः संक्षितः पुरस्य वर्षकामवीकेवाराः।)२२॥

यह पन्द्रहर्को सम्बद्ध कुर्मपुराण है। संहिताओं के प्रभेद से यह पुरुष पुराण चनुर्धा संस्थित है। ये बाह्यों, भागवंती,

भीते और किया नाम से प्रसिद्ध हैं। वि चारों संहिताएँ धर्म, काम, अर्थ और मोध को प्रदान करने वासी और पवित्र हैं।

इक्न्यु वंदिता कको ज्युवेदेशु सस्मित। ज्युने कर सहस्राति इस्लेकानाका संस्थाना। २३॥

का को साहते संहिता है, वह मार्चे केदों के पुरुष है। इसमें छ: इन्सर स्वीक हैं।

तत्र वर्गार्वकामानां मोहासम् **च पुनीश्वराः।** 

महात्त्ववस्थितं **इहान् हावते परमेश्वर:॥२४॥** हं मुनोशरो! इसमें धर्म, अर्थ, शाम और मोक्ष का

स्त नुवाबताः इतन वन, काव, बात जार नाता का अखिल महात्त्व्य है। इतके द्वाद परमेश्वर ब्रह्म का जान प्राप्त जाने है।

स्टि प्रतिकांक्त बेलो प्रकारतीय थ। बंदरानुवरितं पुण्या दिव्या प्रासिद्धि कथा। २५॥ इस्क्रमाद्वेरितं वार्चा व्यक्तिवेदपारमै;। साम्हं क्वीविकासि क्यासेन कवितां पुरा। २६॥

यहाँ यदि प्रशाप्तांस्त्र से क्यान्तपुरान को निका जाता है, तो पुरानों की कुल संख्या १९ होती है। अन्यया अस्तद्व का गणना में प्रशाप्तपुरान रह जाता है।

इसमें सर्ग, प्रतिसर्ग, बंश, मन्द्रन्तर, बंशानुन्तरेत तथा प्रसंगत: प्राप्त दिव्य पुण्य कथा का वर्णन है। वेटों में चारंगत एवं धर्मपरायण आहाण आदि द्विजाति द्वारा यह कथा धारण करनो चाहिए। पूर्वकाल में व्यवसनो हुन कवित इस कथा का मैं वर्णन करूँगा।

पुरामृतार्थं देवेबदावर्थः सह देवताः। प्रथानं सन्दरं कृताः पम्प्युः कोरसामस्युः। २७॥ प्रथमानं तदा सस्मिन्धूर्यस्यो अन्तरिः। वर्षार पन्दरं देवो देवता विवकाध्ययाः। २८॥ पूर्वकास में अमृत प्राप्ति ॥ सिए देवताओं ने देख आ

दानकों के साथ हिन्तका मन्दरायत भी स्थानी बनावर शारतागर का मंद्रात किया। उस संबद्धात में कूर्नकप्रधारी जनाईन विष्णु ने देखताओं के कल्यान को कामण से मन्दरायस को अपनी पीठ पर पारण किया था।

देशका मुहुतुर्देशं कारदाका व्यक्तिः। कृतंत्रकारं सुद्धा साम्रीयं विव्युक्तवान्।। २९॥

कूर्मकपथारी, अविताहरे, साक्षी, भगवान् किन्तु की देखकर नारद आदि महर्षि और देखता जनकी स्तुति करने लगे।

तदन्तरेऽभव्येषी शीर्गायक्षकलम्मा। जनाः भगवान् विकासामेव पुरुवेतमः॥३०॥

उसी मंचन के बीच नारायण 🗐 अतिक्रिया देशी भी उत्पन्न हुई। पुरुषोत्तम भगवाम् निष्णु ने उन्हें को छहण किया था।

तेजसा विष्णुक्तकते जासाव्य महर्वयः। मोहिताः सह प्रदेश शेयोक्यनस्त्रुष्टन्॥३१॥ भगवन् देवदेवेज्ञ नारायण जनवाः।

कैया देवी विकासात्ती स्वाकद्वृद्धि कृष्णसन्।। ३२॥ इन्द्र सहित गाम आदि महर्षिपण उनके तेव से मोहित हो गए थे। वे अञ्चल विच्यु से इस उत्तर कल्यानकरी

तता बोले— हे देव! देवेश! वयन्तव! भगवन्! नाज्या। ये दीर्घ नेत्रों वाली देवी कौन हैं? हम पृष्ठते हैं जाता यथावत् बताने के कृषा करें।

बुत्स तेशं वदा वाक्यं विष्णुद्रांस्क्यां(न:) प्रोवाय देवीं संप्रेश्व नारदादीनकल्पान्॥३३॥ इयं सा परमा इतिर्धनमधी इङ्गरूपिकोः प्राया मम प्रियानना चवेर्द वाक्ते जनता॥३४॥ तब देवों का यह जाइन सुनकर दानवों का मर्दन करने बाते विच्नु ने देवों की ओर देखकर निष्पाप नारद आदि ऋषियों से कहा— ये ब्रह्मस्वरूपा, पापा शक्ति और मतस्वरूपा माना मेरी अनन्त प्रिया है, जिसके द्वारा यह जगह सारण किया हुआ है।

अन्तेव जनसर्वं स्टेबासुरमनुषम्। भोरक्षीय द्विजोक्षः बसायि विस्त्रामि छ।। १५॥

हे द्विकोड! इसी म्याम के द्वारा में देव, असुर और मनुष्यों के इस संपूर्ण नगत् को मोहित करता हैं, प्रसित्त करता है और विसर्जित समा हैं।

त्यनि प्रत्यं केव भूकतामनित येतिम्। जिल्हाः केवर प्रत्यात तरित विपुतापिमाम्। ३६॥

सृष्टपुरचीर और प्रतय, प्रापियों का क्या एवं मृत्यु की

करके जीव तर जाते हैं। अस्त्रासकंत्रकरिकाण समितवातेशभाग् पुराः। समेतवादयः जी जिल्लामा मनश्र ५ ॥।

नद्र माथा मेरी सम्पूर्ण शक्ति है। इसीके अंक की पारण करके बद्धा-सङ्कुर आदि देवगण शक्तिसम्पत्त हुए हैं।

तेक सर्ववसम्बद्धाः स्कृतिस्तिगुमानिकः। प्रापेत मतः संज्ञात सीःकल्पे प्रस्वस्तिनी।। ६८॥

सम्पूर्ण करत् को क्ला करने वाली त्रिगुणात्मिका प्रकृति है। यह कन्यलवासिनी लक्ष्मी क्ला में मुझ से पूर्व हो क्ला हुई की:

वर्षुर्वेक सञ्जयकरकाला वर्गनिया। कोटिसुर्वेक्तीकास मेहिनी सर्वदेदिनम्॥३९॥

**बह्य सभी प्राणियों को मोहित करने वाली है।** 

वह चतुर्पृज है, जिसने शङ्क, चक्र, पद्म भारण किये हुए हैं और करोड़ों सूर्व के समान दीवियुक्त माला से बुक्त है।

नामं देवा न किसी मानवा कासकेऽपि च। मानामेलं समुता वे चानो भूचि देहिन:॥४०॥

देवगण, फितर, मानव और बसुगण तथा सम्पूर्ण पृथ्वी पर अन्य देहधारी भी जो हैं, वे इस लाता को पार करने में

इत्तुका वाष्ट्रदेश पुराये विष्णुमसूचन्। इति तो सम्हरीकास वर्ति कालसम्बेटनि या।४१॥

समर्थ नहीं हैं।

इस प्रकार वासुदेव के कहने पर युनियों ने भगवान् विष्णु से कहा-- हे पुण्डरीकाश ! पूर्व व्यतात काल के विषय हैं भी आप हमें बतावें।

अवोतास इपीकेशो पुनीन्युनिक्यार्थितः। अस्ति द्विजातिप्रवर इन्युक्त इति श्रुवः॥४२॥ पूर्वजन्मनि राजसावस्थः स्युक्तादिवः। युद्धा मां कुर्यसंस्थानं श्रुव्या पौराणिकी स्वयम्॥४३॥

स्वात्तरः मुनिगम द्वारा पृजित भगवान् इचीकेश ने उन मुनियों से कहा — इन्द्रयुक्त नाम से इसिट्ट एक के वाद्यान हुआ था। पूर्वजन्म में वह राजा था, जो सकुर कार्य क्यों से भी वह अपराजेय था। मुझ कूर्यकरपारी को देखका स्थाने येरे मुख से उसने इस पुराण-कवा को सुना था। संहितां मणुखादिकां पुरस्कृत्य मुनीक्षरान्। बाराणक महादेवं देवांद्वस्थान् स्वकृतिकृतिः॥४४॥

मक्क्षी मंजिलान् क्षुता नामेव शरणं नतः।

संभावितो पदा चार विक्रवोर्नि गनिवाति॥४५॥

पुन: मुनीकरों, बहा, महादेव और अन्य देवों को बच्ची शक्ति से मेरे आगे करके मेरे मुख में इस दिव्य नुवान संहिता की मुना। तब उन सबको मेरे किन के अन्तर्गत स्थित जानकर वह मेरी ही करन में का नुवान बच्चा मैने

उससे कहा— 'तुम आद्यागमीन को जात करेले'। इन्ह्रमुम्न इति स्थानी जाति स्मर्गस मेर्डिकीन्। सर्वेकनेव भूतानां देवानामणनोवसन्। ४६॥ वस्तव्यं पद्याद्वतमें दास्ये ज्ञानं तकानमः।

लाव्या तन्यापकं ज्ञानं मानेशान्ते प्रवेश्वासिश ४७०॥ तृम्हामा नाम इन्द्राष्ट्रम्न होगा और तुम अपनी पूर्व जाति का ज्ञान भी प्राप्त करोगे। हे निष्यप! जो सभी प्राणियों तथा देवताओं के लिए भी दुर्लभ एवं अत्यन्त गुहासम् है, ऐसा

ज़ान में तुम्हें दूंगा। ऐसे मेरे ज़ान को प्राप्त करके अन्त में तुम मुझमें ही प्रवेश कर जाओगे।

अंज्ञानरेण धुम्पां लं 📧 विद्य सुनिर्वृतः।

मुझमें प्रवेश कर जाओगे।

वैक्स्बोऽन्तरेऽतीते कार्यार्थं मां प्रवेद्ध्यमि॥४८॥ तुम अपने दूसरे अंश से पृथ्यो पर सुनिश्चित होकर स्थित रहो। अनन्तर वैक्स्वत मन्दन्तर जीत जाने पर तुम पुनः

मां प्रणय्य पुरी कता पालस्त्रामा बेहिनीम्। कालवर्षं गाः कालान्द्रेतद्वीपे मचा सद्दश्र ५९॥ पुरस्या सन्देश्यकर् भोगान्त्रोतिसमञ्ज्ञाोचास्। बद्दस्या पुनिनेका को वित्रकृते पुनः॥५०॥

कह मुझे प्रकाम करके अपनी नगरी में जाकर पृथ्वी

ा अच्छी प्रकार पालन करने लगा। समय आने गा वह केतद्वेप में मेरे सहच ही कालधर्म को प्रका हो गया। हे

पुनिश्रेष्ठोः उसने बाई योगियों के लिए भी अगोचर विष्णुतोक के भोगों को भोगा और पुनः मेरी ही आहा से यह क्रम्बकुल में हाला हुआ।

क्रात्वा कं बायुदेवाको तम है निवितेऽक्षरेः विकारिको मुक्तको बद्दाहा परमे विदुः॥५१॥ कोऽकोबानास भूवानामान्यो परवेद्धरम्।

⊌वोच्याचनिवयैहें मेर्बाह्मणसर्वजै:श५२॥ ह्याप-विदाः और अविद्याः दोनों में निहित चासुदेव च्याः क्यूस्टप्, विते लोग परम बहा जानते हैं, ऐसे

मुझको बाबका इन्द्रपुम्न ने ब्रह, अप्रवास होन्द्र तथा बाबलों है तर्कन कादि विवनों द्वारा गायका प्राणियों के आव्रयभूत परमेशर को पूजा की।

आराज्यन् यहादेने नोजिनां इति संस्थितम्॥५३॥ उन्हों के आसीवांट, उन्हों के समस्त्रार, उन्हों 🎘 प्रति

बन्द्रतीयसम्बद्धारम्बद्धारम्बद्धारम्

उन्हों के आसीवांद, उन्हों के समस्तार, उन्हों के प्रांत निक्क एवं ध्याव-परायम होकर योगियों के इवप में स्थित महादेव की उसने आरम्बना की थी। क्योंचे वर्तपावस्य कटावित्यस्य कार्य।

स्वस्त्रं दर्शवाचास दिन्तं विन्तुसमुद्धवम्॥५४॥ उस राजा के द्वारा इस प्रकार वर्तमान होने पर कभी परमा m ने विन्ता से उत्पन्न अपने दिव्य स्वास्त्र का दर्शन

अपने दिव्य से उत्पन्न अपने दिव्य व्यक्त्य का दर्शन करायाः दक्क्ष प्रवास्त्र सिरस्स किन्दोर्चनवतः विवासः।

संस्तृत विक्षिः स्तेत्रैः कृतस्त्रालिएमास्ता।५५॥ मस्तान् विच्यु की प्रिया को देखकर सिर झुकाकर प्रणाम

करके उसने बन्दा ज्ञान से स्तोत्रों इन स्तुति करके गण जोडकर कहा।

इनुसूम क्लाप

का 🗷 देनि विहासकीह किन्युविद्वाद्विते सुपे। कवातकोन वै पानं तनेदानी इवीहि पे॥५६॥ इन्द्रयुग्न योला— हे देवि! हे विकासक्रीति! सिष्णु के चिह्न से अंकित हे शुभलक्षणे। आप कीन हैं ? अपने इस भाव को इस समय नवार्यत: मुझसे कहें।

तस्य तहारुपमाकार्यं हुआंत्रो कृष्ट्राता। इसती संस्थानिको तिथे हाङ्गणसङ्गीत्॥५७॥

उसका यह बाक्य सुनकर सुप्रसमा, मंगलमधी देवी ईसते हुए प्रियतम विच्यु का स्मरण करके बाह्यण से बोली।

बी स्वाप

त यां परचित पुत्रशे देशः सक्कुरोनवाः। गरायजन्तिकानेको नालहं कनयी गरा॥५८॥

लस्मी बोली— मुझे मृनि तक इन्द्रादि देखान की देख याते हैं। मैं नारायणकवा अखेली, विष्णुमधी, यस माना हूँ।

न में नारायणाजेदों विद्वते हि विचारतः। तत्त्रकाई परं कृष्ट स विष्णु परवेशतः॥५९॥

विचारपूर्वक विक्रों में मेच नागयण से कीई मेद नहीं है। मुझमें ही नागपण विचायण हैं और मैं हो यह सामदः प्रामेश्वर विक्रम हैं।

येऽर्जायनीह पूतानामासन् पुत्रवीतस्त् । ज्ञानेन कर्मयोगेन भ तेनो हथनाम्यहरू॥६०॥

जो लोग इस संसार में प्राणियों के आश्रमधूत पुरुषोत्तम को अर्थन जानकेंग का कर्मयोग के द्वारा करते हैं, उन कर मैं कोई प्रभाव नहीं डालती।

तस्मादनादिनियमं कर्मकोनपरायणः।

शानेनारमबाननं को **मेदामबादगरिश ६ १॥** इसलिए कर्मगोग के आफ़ित होकर जल के द्वारा आदि-अन्त से रहित अनना विष्णु की आख्यना कती। उसके तुम

मोक्ष को प्राप्त करोगे।

इत्युक्तः स मुन्तिकेत इन्द्रबुग्नरे गद्यागतिः। प्रणम्य तिरसा देवीं प्राकृतिः वुनव्यव्योग्॥६२॥

कर्व स भगवानीजः ज्ञानतो निकालोऽध्युवः। जातुं हि ज्ञवस्यवे देखि कृष्टि ये परमेश्वरिश्व ६ ३ ॥

हे मुनिश्रेष्ठ! ऐसा कहने पर परम चुद्धिमान् इन्द्रश्रुमा ने देवी को सिर शुकाकर प्रणाम करके पुन: साथ ओड़कर कहा— हे देवि, परमेवरि! शावत विशुद्ध, अच्छुत प्रणामन्

दिव्यु को कैसे जाना जा सकता है, वह काविं। एवमुक्ताद विशेष देवी कवसवासिनी।

सक्षाद्धरायणो ज्ञर्न दास्वतीत्वाङ् ॥ युनिक्।६४॥

ब्राह्मण के द्वार ऐसा पूछे जाने पर कमलवासिनी देवी ने उस मुनि से कहा— साधात् नातवण तुम्हें वह जान ही ऐंगे।

जनान्यस्य इस्तान्त्री संस्कृत्य प्रणते पुनिम्। स्कृत्य परत्यरं विन्तुं स्त्रैवान्तरवीपत॥६५॥

ब्लाब्य ब्राह्म करते हुए मुनि को दोनों हाथोंसे स्पर्श करके वह देवी परात्पर विच्यु वा स्मरण करके वहीं अन्वर्णात हो गई।

सोऽपि नारायमं तृष्टुं परयेण सम्बद्धिना। नारामगढ्योकेलं त्रमानित्रभक्तनम्।।६६॥

व्य ब्राह्मण भी अरायण का साल करने के लिए राज़र

जिल्ली लगावर जताँ का दुःख दूर करने वाले इयोकेस धगलान् को आग्रथन करने लगा। को बहुकि करने को नारायणः स्वयम्।

जादुराजी-बहायोगी योतकासा जनसम्।।६७॥ अनव्या अनेक मास व्यतीत ही जाने घर महायोगी, योकाव्याधारी जनन्यय नारायण स्वयं प्रकट हुए।

ह्या देवे स्थापाय विज्ञुपात्रायमध्यम्। जानुष्यकारि क्या दृश्चव गरस्यवस्।।६८॥

उन आत्पस्तकप एवं अविनाती भगवान् विष्णु की संबंध अति हुए देखकर पुरने टेककर गरुकम्बन विष्णु भी यह स्तुति करने तथा।

समान समा

कोस्कानुत चेकिन्द् बावनामा केलान। कृष्य किको इत्रीकेल तुम्बं विद्यालने नमः॥६९॥

नकोऽस्यु हैं पुराजाय इतये विश्वजूतीये। सर्वनिकतिविकासानां हेलवेऽनलसस्यो।७०॥

विर्मुकाय वयस्तुम्यं विकासाय वर्षोतसः। कुरुवाय वयसोऽस्तु विकासस्य वे नगः॥७१॥

इन्ह्रचुम्न ने (स्कुति करते हुए) कहा— हे यहेश, अच्युत, विक्र क्यान अस्तर केवल कच्च विक्र हर्गकेश.

मोतिन्द, माधव, अनन्त, केसव, कृष्ण, विष्णु, हवीकेस, जान विश्वारमा को मेरा ममस्त्रात है। पुराणपुरुष, हरि, विश्वमूर्ति, उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के कारणपुर तथा

ज्ञान शिवसम्बद्ध क्यां के स्विए मेरा प्रणाम है। निर्मुण ज्ञान्त्री नगरकार है। विशुद्ध रूप वाले आपको खार-वार

नगरकार है। पुरुषोत्तम को नगरकार है। विश्वरूपधारी जनको नेश प्रकार। नगरते वासुदेवाव विकाये विस्तानियो। आदिष्णयान्तहोनाम ज्ञानमध्यय ते नयः॥७२॥ नगरते निर्विकासय निष्णयहाय है तयः॥ मेदाचेदविद्वीनाय नगोऽस्तानस्यक्तियो॥७३॥ नगरतासय ज्ञानाय नगोऽजिह्नतायने॥ अन्तापूर्विय तुष्यवपूर्णिय नगो नयः॥७४॥ वासुदेव, विष्यु, विश्ववीनि, आदि-मध्य और अन्त से

रहित तथा जान के हात जानने योग्य आकरो नयस्कार है। विविकार, प्रमा रहित आप के लिए मेरा ज्यास्कार है। भेट

और अभेद से बिहीन तथा आनन्दस्वरूप आपको के नमस्कार है। तारकमय तथा गालका आप के

है। अप्रतिहतात्मा आप को नमस्कार। आक्ना रूप अक्ना और अमूर्त है, आपको बार-बार नमस्कार है।

नवसे परवेशाय ग्रहको परवासको॥७६॥ नवीऽस्तुते सुसूबनाय पहादेशाय है क्य:। नवस्त्रे शिवकपाय नवस्त्रे परवेशिने॥७६॥

नगरते परमार्वाच मायातीताच ते काः।

हे परमार्थस्वरूप। आपको नमस्कार है। है क्याना अभवते अस्ताना है। हे परवेत! हे ब्रह्मन्! तथा है

परमारचन्! आपको नमस्कार है। अति सूक्ष्मकण्यारी आपको नमस्कार है। महादेव! आपको नमस्कार की शिवरूपधारी भी नमस्कार है और परमेखें की नमस्कार है।

त्वपैन सृष्ट्रमधिलं शामेश परणा गतिः। त्वं भिना सर्वभूतानां त्वं नाता मुख्योतस्थ। ७७॥

आपने ही इस सम्पूर्ण क्षंत्रण को जब है। अप ही इसकी परम गति हैं। हैं पुरुषोत्तम्। क्षणमा क्रकियों के अप ही पिता और माता हैं।

ल कार पारा ६। त्वमक्षरं परं धाम विस्मानं कोण निकलम्। सर्वस्थापारमञ्जलनानं तथसः सामा ७८॥

आप असर, अविनासी परम पाम, विन्याम अर्थात् तानस्वरूप और निष्कल क्योम हैं। आप क्यांक आकारभूव, अञ्चल, अनन्त और तम से परे हैं।

प्रपहमितं महस्यान हानदीचेन केवलम्। प्रपानने ततो 📷 तहिको: परावे पदमाधन्॥

महात्मा थोषी ज्ञान-रूपी दीपक से ही केवल देख 🚟 हैं। तब जिस रूप को प्राप्त करते हैं, बड़ी विष्णु 🎟 परम पद है। एवं सुबनां प्रकार् मृकामा पृत्यावनः।

क्रम्पन्न इस्तन्यो परपर्श ऋसविवा।८०४

इस प्रकार स्तुति किये जाने पर भूतात्या, भूतभावन भगनान् किया ने मुस्कराते हुए अपने दोनों हायों से उसका कर्ता किया।

स्वापानो प्रश्वक विष्णुनः पुनिपुद्धाः। बाह्यकार्ये कार्य कार्यकारमधाः। ८ १॥

प्रकार कि अस्ति स्था करते हैं। प्रकार विष्यु द्वारा स्थारी प्राप्त करते हैं। यह मुनिजेड

अनक्षे कृषा से पाम तत्त्व को मधार्यतः जान गया।

काः प्रदृष्टकस्य प्रणिकत्य जनाहित्। जेवानोजिहरुक्षां चीतवाससम्बद्धाः।८२॥

क्ट्यतर आयन इसम मन से जनार्टन को प्रमाम करके इन्द्रयुग्न ने विकसित कमल के समाम नेत्र वाले पीतान्वरपारी अपनुत के कहा।

म्बद्धसम्बद्धसन्दिन्तमुख्यां पुरत्येतम्। इतं स्ट्रोडियमं सम्बन्धसिद्धरम्॥८३॥

हे पुरुषोत्तम! आपकी कृपा से संहायरहित तथा परमानन्द को सिद्धि देने सामा क्वामिक्या एकम्पा हता मुझे अनस

न्त्रो नरको हुन्नं कपुरेशाय नेपसे।

🏗 वस्त्विति सोगेल वने वद वयनका॥८५॥

भगवान् बेधां वासुदेव 🛎 सिए नमस्कार है। 🖩 योगेकर, हे जनस्य ! अब मैं 🛲 कहरें ? वह भी मुझे बतायें।

कुना नारायाचे नावनविनुद्युप्तस्य पाधवः।

क्यात्र सस्तिकं धाक्यपहोलं जगतो हितम्॥८५॥ इन्द्रबुध्न को खत सुनकर नारायण मायव ने मुस्करते

हुए सम्पूर्ण जनत् के लिए हितकारी वचन कहे।

श्रीनगवनुकाव

र्वे प्रचा

वर्णाज्यवास्त्रतं पुंचां देवो महेतरः।

क्रानेन व्यक्तिकोचेन पूक्तिको व जान्यकास ८६॥

क्रोपमकन् मोले— वर्णाव्रमधर्म के अनुवर भनुष्यों के चित्र ही जार एवं भक्तियोग द्वारा देव महेका पूजा है। योग्स

हैं, अन्य प्रवक्त से नहीं।

विकाय तस्यरं तस्यं विश्वति कार्यकारणम्। इत्तरिकृति ने ज्ञास्य चेक्कार्विश्वरणस्यवित्॥८७॥ मुझ परम्यास्य, ऐक्पंमय, कार्य-कारण को जानकर तथा मेरो प्रवृत्ति को भी समझकर मोझावी ईवर की वर्षात करे। सर्वसंगान्यरित्यस्य ज्ञात्वा मायावयं जन्म्। अद्वैतं माजवात्मानं झुखसे परमेक्षरम्ब८८॥

सब प्रकार के संगों की छोड़कर और जनत् को सम्बद्ध जानकर, आत्मा को अद्भैत की समझ युग्न करे। इससे पुग् परमेशर की देखोंगे।

वित्रणं भारता इक्क्वोच्यक्तनं वित्रेष ये। एका यहित्या तत्र हिर्माल व्यवसंश्रमणः ८९॥ अन्या च माक्ता प्राही विद्रेशा सा पुर्वाक्षिणः आसमान्यापालाम भारतां प्रावशेषुवः॥ ९०॥ अससः: संत्रवेदावापित्येषा वैद्रिकी सृतिः।

तस्माः सम्बद्धाः । स्वत्यः वाद्यः कृतः। तस्मात्मवंप्रयस्तेन तिश्चास्त्रयद्ययमः (१९१० समारावय विश्वेतं वते मोहमवानवति। डं जाडानवेड! मेरे द्वारा कडी जाने वालो क्ष्यं प्रकार की

भावनाएँ जान लो। उनमें से एक मेरे किया की है तथा दितीय संसार से सम्बन्धित है। क्या तीसरी भावना कहा से सम्बद्ध है। इसे गुणों से पर जानना चाहिए। विद्वान इनमें से किसी एक का जाजन लेकर प्यान करे। यदि कवा न हो ती, इसमें से पहली भावना कर आज्ञम लें, ऐसी बैदिकी मृति है। इसलिए सब प्रकार से यत्मपूर्वक किया और समामा के साथ भगवान विशेषर की जाजाता की इसी से मोश की प्रांत होगी।

### इन्द्राम स्वाध

कितास्परारं तत्त्वं का निमृतिर्वनाईत॥९२॥ कितुर्वं कारणं करत्वं प्रकृतिशापि का वता।

इन्द्रद्युप्त खेले— हे जनार्दन! वह परम तस्त्र क्या है और विभूति क्या है? कार्य क्या है? कारण क्या है? आप कीन हैं? आपकी प्रवृत्ति क्या है?

### बीपगवाहुवात

पारपातरं तालं परं ब्रह्मैकनावसम्॥१३॥ नियानस्मयं ज्योतिसहरं तमसः परम्। ऐहर्व तमा बक्तियं विमृतिरिति नीयते॥॥॥॥ कार्यं जयद्वास्पक्तं स्वरणं सुबन्धाना अहं हि सर्वभूतानामनार्यामोहरः पुरः॥१५॥ त्रीभवकन् बोले— सम्पूर्ण बराबर से परे परमतत्त्व एक अतिकारी बद्दा है। वह अखण्ड, आनन्दमय, तम से परे और परसन्त्रोति स्वरूप है। इसका जो नित्य ऐसर्य है उसे

विभृति करते हैं। जगत् इसका कार्य है एवं शुद्ध, अविनाशी, अञ्चलक इसका कारण है। वै हो समस्त प्राणियों का अन्तर्यामी, ईक्स हैं।

सर्विकरण्यकर्तृत्वे व्यक्तिया वीचते। इस्तिमान व्यवेन व्यावदिक्तते द्विता १६॥ कासर्व वर्वदोगेन हास्त्वे सम्यगन्त्वेच। सर्ग, स्विति वर्षा इसन वरना मेरी प्रवृत्ति कही गयी है। हे

द्वित्र! 📰 सभी कर्ते को विचारपूर्वक प्रयावत् जानकर ही

तुम 📰 🖹 📰 साबत ब्रह्म 🖷 सम्यम् अर्चना श्ररी :

के ते वर्णातामाच्या वै: समाराज्यते पर:॥९७॥

मद्भाग काल

जल है?

हारका कीट्रलं दिन्नं भावनात्रविशित्तम्। का बृहकिदं पूर्वं का प्रीहरको पुष:॥१८॥ इक्ट्रपुर- ने क्या — वे आपके वर्णातम् के आचार पपा है जिनसे परतत्व को आराध्या को जाते हैं? ता॥ धावनाओं से पित्रित दिन्य ज्ञान कैसा है? पूर्व काल में इस संस्तर की सृष्टि कैसे हुई और पुष: इसका संहार कैसे किया

विकाय: सुहये सोके वंद्रा प्रयासीय था वर्षणे तेवां प्रयासीय पावनारि सतानि था। १९॥ वर्षो प्रयादिशेषकां पृथिआशामितस्यम्। वर्षो होया: समुद्राह्म वर्षनाह्म नदीनदा: ॥ १००॥ वृद्धि मे पृथ्वतीकाह्म वसावद्याना हुन:)

सोक में सृष्टियां कितनी हैं? बंध और मन्वन्तर कितने हैं? इनके प्रमाण कितने हैं? और पवित्र तत कीन-कीन से हैं। तीर्थ, सृष्टिप्राहों के बंधिया एवं पृथ्वी का दिस्तार क्या है? होए, समुद्र, पर्वत, नदी और नद कितने हैं? हे पुण्डिकाश! इस समय पुन: मुझे घवाबत् करने की कृपा करें।

क्षेत्रम् उपाप

क्तपुर्वात्रम तेनाहं कत्तरपुरहकान्यसा। १०१॥ कामद्वितां सम्बन्धीय पुनिपुंतकाः। कामकान्यतेकोदेदं कत्तृहोत्रहं हितेन तु॥ १०२॥ अनुगृक्क च ते विष्रे त्ज्ञैवान्तर्हित्रोऽच्यम्।

त्रीकूर्म बोले—उसके द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर, वाक पर अनुग्रह की इच्छा से हे मुनिकेको! मैंने बाब बृतान्त यथावत् कह दिया। द्विज ने जैसा युझसे पूछा था, उसकी भलो-भौति ज्याख्या बाद दो। उस बाइण पर अनुकम्पा करके मैं वहाँ अन्तर्थान हो गया।

सोऽपि तेन विधानेन महुकेन दिखेशकाः॥ १०३॥ शासामामसम् परं पावपूरः समझितः। समामा प्रपत्नि कोई निर्देशे विधानिकः॥ १०४

स्थानमा पुत्रादिषु स्मेहं निर्ह्यो निर्मारमहः॥१०४॥ हे द्विजवर ! वह भी मेरे बताये हुए उस विधान से चिक-भाव से पवित्र एवं स्थिरचित होकर अस्पथ्या करने जाना वह पुत्र आदि में स्मेहभाव को छोड़कर, इन्ह्रणीत एवं परिग्रहसून्य हो गया।

संन्यस्य सर्वकर्गाचि वरं वैरान्यक्तिः।

आत्यन्यस्थानमन्त्रीकृष्यः स्वास्थ्यनेकाद्वितां जनत्॥ १०५॥ वहः समस्त कर्मी को जाताकः वस्य वैराज्य के व्यक्ति ही गुर्या। वहः स्वयं में हो आत्या को तथा अपनी बालक के

सम्पूर्ण जगत् को देवाने संया (अनुभव करने संगा)।

संज्ञास्य भावनामन्त्रतं व्याद्धीम्बारपूर्विकान्। अवास् परमं योगं येनैकं परिवास्यति॥ १०६॥

उसमें अधारपूर्विका ब्रह्मसम्बन्धिनी अन्तिम भावना औ प्राप्त करके उस परम योग की प्राप्त विकार, विकास वृक्ष अद्भैत यहां हो दिखाई देता है।

यं विनिद्राजितवासाः कांक्रने मोक्रमांक्रिणः। ततः कदाचिद्योगीन्त्रे ब्रह्मणं सूत्रमध्यम्॥१००॥ अगामदित्यनिर्देशान्यसम्बोत्तरकांत्रम्। आकारोनेव विजेन्द्रो योगैक्ष्यंत्रमावकः॥१०८॥

मोश सहने वाले व्यक्ति निदा (कातस्य) कीत एवं (योग द्वारा) प्राणकायु को जीतकर बाग बहा के पाने की उच्छा करते हैं। अनन्तर वह योगीयन किसी समय अविनाशी बहा को देखने के लिए सूर्य के निर्देशनपुरास मानसरोवर के उत्तर में स्थित (मेरू) पर्वत कर बाजा वह अपने योगीशर्य के प्रभाव से आकातमार्ग से की क्या था।

विपानं सूर्वसङ्ग्रहं प्रादुर्मृतसङ्ग्रहः अन्यगळन्देवनवा गसर्वापसासं समाज्ञ १०९॥ उनके लिए सूर्व सदस तेजस्वी 🔤 उत्तम विधान प्रकट हुआ। देखें का समुदाय, नन्धर्व और अपसाओं का समूह भी उनके पेटे-पेटे 📼।

रहान्ते क्षेत्र कोलेल् सिद्धा बहर्वको वयुः। ....: च चकानुविर्ध विवेश मुख्यकाम्॥११०॥

मानं में दोलोन्द्र को जाते देखकर अन्य सिद्ध ब्रह्मीर्व भी उनका अनुगमन करने लगे। अनन्तर वह पर्वत के मध्य कपन करते हुए देववन्दित स्वान में प्रदूष गया।

त करते हुए देववन्दित स्थान में पहुँच गया। काल क्योरिकीर्युष्टं प्रकासे परमः पुग्रन्। शंकाच्य परमं स्थानं कृष्यंकृतसम्बद्धम्॥ १११॥ विशेष प्राथमिके देवानस्य हुएसदम्।

विधिक्तवासस्य परं सारकां सर्वदिशियम्। १६२॥ वह योगियाँ द्वारा सेवित स्थान था, अहाँ यस्य पुरुष विराज्ञवान रहते हैं। दस हजार सूर्व के समान प्रभावाले उस उत्कृष्ट स्थान को प्रशा कर उसने देक्ट्रपंभ अन्तर्भवन में प्रवेश किया। अनुसर कह समस्त प्राणियों के जानका स्थान

अवादिनियनं चैव देखेतं विवासम्। बाः ब्रहुरमूलमिन् प्रकारः परम्पर्तुतः॥११६॥

भगवान के चिन्तन में लग गया।

के भगवान् जन्म-मरण से रहित, देवों के देव तमा विकासक हैं। बायनमा कहाँ परण अद्भुत तेजोपुरूप प्रकट कुआ।

क्षणाचे पुरुष पूर्वनवर्षण्य गर्भ पदम्। यहान्तं केत्रको राशियनम्यं स्वामिद्दिशाम्॥११४॥ उसके जन्म परम पद, महान् तेजोराशिस्त्रकम तथा

बाह्यदेषियों के लिए अगम्य पुरातन पुरुष को देखा। चतुर्मुसमुद्धाराङ्ग्यविधिस्यकोषितम्। सोऽपि बोणिनकनीसम् प्रणक्तमुपरिकाम्॥११५॥

ये बतुर्युख और सुन्दर सरीर काले और चारों ओर में ज्यासाओं से सुत्रोचित थे। उन्होंने भी प्रणाप करते हुए उपस्थित योगी में देखा।

प्रसुद्धान स्वयं देखे विद्यालय परिवस्कते। दरिकास्य देवेन द्विन्द्रस्यम् देश्यः॥१९६॥ विक्रीतं बहुती ज्योतना विवेशस्तित्यमग्रहसम्।

कृष्यकृःसामसंत्रं स्टब्स्विममसं पदम्। ११७॥ हित्तमकर्ते ममकान् वास्त्री हत्यस्त्रममुक्। हमं स्टोबिनामार्थं वेद्यनेत्र प्रतिहितम्॥ ११८॥ उन विश्वस्था देव ने स्वयं आगे बहुबार केशी का आर्लिंगन किया। तब भगवान् के द्वारा अर्हलिंद्रित द्विकेट के शरीर से एक महान् ज्योति निकलकर सूर्य भयदान में प्रविष्ट हो गई। वह ऋक्, यबु और साम अभ काला परम प्रविज्ञ और शुद्ध पद या, जहाँ हव्य-कव्यभोजी ऐक्प्यंबान् हिरण्यगर्भ विद्यमान है, वहीं खेरियों का आदि द्वार्ग वेदानों में प्रतिद्वित है।

वहतेनोयपं शीमदृष्टा चैव स्वीक्त्रम् दृष्टपातो गणवता ब्रह्मकार्विर्वयो पुनिः॥११९॥ अवस्यदेशरं तेवः स्त्रनं सर्वत्रमं स्वित्र्यः। स्वात्यासम्बद्धाः स्त्रोम यत्र क्वित्रोः का वदम्॥१९०॥ आनन्द्ययतं ब्रह्म स्वर्थं स्वरक्ष्यम्। सर्वपृतायपृत्यः यरवैद्धर्यवास्तितः॥१९१॥ प्रसम्बद्धायो ग्राम वक्त्योद्धारक्ष्यकान्।

यह ग्रह्म तेजेमय, श्रीयुक्त तथा प्रकारको का द्वा था। भगवान् बह्म के देखने मात्र से ही ज्योतिमंत्र मुनि ने जाना, सर्वप्रमामी, कल्याणकारी, जानावाचा, अध्य व्योक्तस्य, विष्णु के प्रमा धान, आनन्दमय, बाला व्या प्रस्मेवर प्रहास्थान, श्रितीय रोज को देखा। समस्य व्या अ आत्यकृत्य में विद्यमान, परम प्रेश्व में स्थित उस मुनि ने मोश नामक अविनाती आत्मधान को प्राप्त किया।

तस्मात्सर्वत्रपत्नेन वर्णात्रपतिनी स्थित:॥१९२॥ समाप्तिस्पतिनं भाग बाध्य लक्ष्मी वरेत्युवः। इसलिए विद्वान् पुरुष सच प्रकार से यत्यपूर्णक वर्णात्रय

के नियमों का पालन करता हुआ परम मतिकष इस अस्तिम भाव को आधित करके मायारूप लक्ष्मी का अक्रिकमण करे। सुत ज्यान

स्याद्वता इरिया लेखं न्यस्यकः न्यूकंबः॥१२३॥ लकेण सहिताः सर्वे पत्रस्यूर्गरुक्तसम्बद्धाः।

सूतजो बोले— इस प्रकार हरि ने नास्त्रदि ऋषियों से कहा। तब इन्द्र सहित धव ने गाउडणाम पणवान् से पृष्टा।

ऋगय रुषुः

देवदेव इचीकेश ताच नासवणाव्ययः॥ १२४॥ तद्दराहोषपरमाकं क्दुक्तं भवता पुराः। इन्ह्रपुन्नाय विप्राय हाने समीदियोगसम्॥ १२५॥ ऋषियों है कहा- हे देखपिदेव, हवीकेश, नारायण, व्यक्तिगर्श ! आपने पूर्वव्यक्त में कहा- इन्द्रशुप्त को जिस धर्माद विकय का जान दिया का, उसे पूर्णक्रप से हमें कहें। सुदृष्टकार्यय साथ: सहाा क्ष्य अगन्मवा

माः ॥ यनकान् किन्तुः कूर्यसयी जनाईनः॥ १२६॥ सम्बद्धमाने देवी नारदानीर्यहर्विपः।

वृष्टः व्यक्ति सम्प्रतं पुराणं कीर्यवृत्तमप्॥ १२७॥ व व्यक्ति आपके सत्ता ये इन्द्र भी गुनने के इच्छूक

अल्बार आपक सका य इन्द्र भा गुनन क इन्द्रका
 अत्यक्षत् नारद अवदि महर्षियों के पृष्ठने पर रसातसगत
कृषिरणो अन्तर्दन भगवान् विच्नु ने उसक (कीसं) कृषेपुराण
का सम्पूर्ण वर्णन किया था।
 देवसमस्य सहावे प्रकारणान्।

क्ष्मं बहस्यमायुक्तं पुरुषं सोहक्षदं वृज्यम्॥१२८॥ देवतम इन्द्र ≡ सम्पृष्ठा औं च आप लोगों को मनुष्यों के चन, बस, आह, पुरुष और मोक्षप्रद पुराण को कहुँगा।

पुरस्तकारणं विद्याः स्वयंत्रकं निहेष्यः। स्वयंत्रकं सर्वक्षयेः प्रमुख्यतेश्व १२९॥ हे विद्योः इस पुरस्य के समय तथा इसकी कथा स्थ

िक्ता महत्व है। ज्या एक अध्याय को भी सुनकर मनुष्य सभी पात्रों से मुक्त हैं। ज्यासकरमाँके का इक्तालेके पहाँग्यो।

इदं पुरानं परमं कीर्यं कुर्यस्करपंपताशः १३ ०॥ तसं ये देवदेवेन सञ्चातव्यं द्विवातिषिः॥ १३ १॥

अवजा पुराण में कवित एक उपाछवान को स्रवण करने पर्य अहात्मेक में पूजित होता है। कूर्मस्वरूप सामना कुर्मावतार धारणकर्ता देवाधिदेव विष्णु ने इस उत्तम कुर्म

पुराण को करा का, इस्रोतिए यह कौर्म(पुराष) कहा गया। द्विज्यतिखें के लिए का बढ़ा करने योग्य है।

कृषि क्षेत्रुकंपुराणे पूर्वमाने सुनासुध्यकोत्स्वर्णने नाम प्राच्योऽस्तानः॥ सा

## दितीयोऽच्यायः

(वर्ष तमा आञ्चमो का वर्जन)

कुर्म उक्षाच

नुगुरुपुण्यः सर्वे बल्क्क्केड्ड जन्मिक्न

वश्वपाणं पदा सर्वनिन्द्रवानाव व्यक्तिम्॥ १॥

कृमं बोले- आपने जगत् का हित-विवयक यो हान भूक्षसे पूछा है, जार तार ऋषिणण उसे सुने। उस 🕬 🗷

क्जन में कर रहा हैं, जो इन्द्रशुप्त को बाहा गया था। वृतैर्मक्षेपंपन्तिश चरितेरुवमेहितन्।

पुराणं पुण्यदं ज्ञां मोद्यार्थानुवर्तिसम्॥ २॥

भूत, भविष्य और वर्तमान 🕷 चरित्रों से उन्मूर्विव 👊 कृपंपुराण मोश्रधमानुवायो मनुष्यों 🖩 🚞 बुष्यक्रवस्य है।

क्षाई भाराचणी देव: पूर्व कसीच मे परम्।

उपास्य विपुलां निर्ण भौगिशाच्यां समानिकः॥ ॥॥ मैं नारायण देव हैं। मुज़से पूर्व अन्य कोई नहीं 🖦 मैं

विपुल निदा का बातक लेकर रोय-राज्या का किराज्यान

चिनावापि पुनः सृष्टि निरुपने प्रतिकृत्व कु क्तो में सहसोत्पत्रः प्रसादो मुनिपुंपत्राः॥४॥ पतुर्पेखसतो जाते हता लोकांकारवः। तरनरेऽपात्त्रोयः क्रमान्त्रितारपात्रवाता। ५ ॥

पुन: रात्रि 🗷 अन्त में जागकर सृष्टि के विषय 🗐 सोचल हैं तभी हे मुनिश्रेष्ठो ! मुझ में सहसा अनन्द 🚃 हुआ। उसमें बतुर्वृद्ध लोक-पितामह सहार 💵 🙀 🙀 । 💌

भुझमें किसी कारणवश क्रोच आ गक।

आत्पनो मुनिहार्द्दलास्तव देखो महेहरः। स्त्र: क्रोबात्पको जन्ने जुलकाणिस्त्रिलोधनः॥६॥

वेजसा सूर्यसङ्गालसोलोक्यं पंदर्शतक।

तदा श्रीरपवहेवी कमलायतस्त्रेपना॥७॥

हे मुनिश्रेहो! तम वहाँ मुझसे गौद्रक्षपारी ऋष्युक महेश्वर देव ॥त्यन हुए। उनके हाथ में विज्ञुल वा और तीन नेत्र थे। सर्व सदल तेज से वे मानो जैलोक्व को जला रहे थे। अनन्तर कमल के समान विज्ञाल नेजों बालो देवी लक्ष्यो उत्पन्न हुई।

सुरूपा सीप्यवदना भोडिनी सर्वदेशिनान्।

जुनिस्का कुरसा पहला पहिनासदा।८॥ दिव्यकानिश्वपायुक्ता दिव्यपारयोगशोपिताः। वसमजी पहायामा पुरसक्किरव्यका। १॥

**व्या सुन्दर रूप वाली, सौम्य मुखाकृतिवाली,** समस्त देहनारियों को फोड़ित करने वाली, जुनिस्मिता, सुप्रसाग, सुमंगला और महिप्तपुक्त थी। वही दिव्य कान्ति से युक्त, दिव्य माला से उपशोषित, नारायणी, महामामा और

क्काना पुरक्तीदं जाता समुगमितत्।

वीक्षांमां पुरा प्रकृति यो।

🗎 🏬 वक्कर् हारा काकाव जनस्वतिष्ता १०॥

अपने तेव से जगत 🛍 ज्यात करती 📶 वह मेरे पास म्बला बैंड गयी। इसे देखकर भगवान बाह्य ने गुष्ट जयत्पति से बढा।

चेत्राचरोपमुक्तां क्रिकेटच सुरुपिशीम्। **बिमा विकृता स्टिन्**ति यम मसावा ११॥

🕯 कम्बर संपूर्ण शामानी को मोह में फैसाने के लिए इस सुन्दरी 🖮 निगुष्ठा कॉलिए, जिसमें यह मेरी विपुत सुष्टि काती गहे।

क्योकोध्ये सिवं राज्यका प्रहरतिया देवीदमस्त्रिलं 🗪 सदेवासुरपानुबध्धः १२॥ मोर्डाक्टक मणदेशसमारे विनिधाला

ब्रह्म के ऐसा कहने पर मैंने देखी लक्ष्मी से मुस्कराते हुए unt हे देवि ! देवता, असुर और मनुष्य स्नीत इस सम्पूर्ण 🔤 को मोद में डालकर मेरे आदेश से संसार में गिरा दी।

हास्त्रोपरकाद्भवान् इक्किन् इक्क्वदिवः॥१३॥ क्रकेक्स स्वयंगानुतः परिवर्शिया व्यक्तिके निर्वेषान् सान्तान्सर्मिकान्वेदपारगान्॥ १४॥ वाजिनसायसंग्वितान्द्रसाः परिवर्णयः। वेदवेदानविज्ञानसंक्रिताशेषसंस्थान्॥ १५॥

व्यान्याचननिक्रान्द्रस्तः परिवर्णयः इस्तु ज्ञनकेंग में निस्त, दान्त (इन्दिवों को दमन करने वाला), अध्यक्ति, सकवादी, ऋषेपरहित एवं सल्पशयप व्यक्तियों को दूर से ही खोड़ दो। ध्यान करने वाले, निर्मल, 📨 थानिक, देदों में पारंगत, यज्ञकर्ता, तपस्वियों और बाह्यकों को दूर से ही छोड़ दो। वेद और वेदान्त के विज्ञान 🖹 विक्के समस्त संजय दुर हो गये हैं ऐसे, तमा नित्य बड़े-बड़े बन करने जले बाह्यमाँ को दूर से ही छोड़ दे।

पूर्वमाने द्वित्तेष्ठेऽस्थायः

ये यजित जवैद्वीपैर्टेक्ट्रेसं प्रदेशसम्॥ १६॥ स्वाध्यायेनेज्यसा दूरातात् प्रयत्नेन कर्जाना प्रक्रियोगसमायुक्तानोद्यसर्पितमानसम्बद्धाः १०॥ प्राणसमायविद्यं रतान्द्रस्वरिद्धसमसम्बद्धाः

जो लोग जप, होम, स्वाध्याय तथा यह के द्वस देवाधिदेव महेशर ■ यजन करते हैं, उन्हें यत्स्पूर्वक ■ से ही छोड़ दे। भिक्तवोग से समाहित चित्तवाले और ईश्वर के प्रति समर्पित ■ वाले, तथा सुद्ध वित ■ ■ पूर्व से ■ त्याग दो।

प्रशाससम्बद्धाः सहस्रकारकारम् । १८॥ अवविद्यासम्बद्धाः सेवृत् वर्षकानविकर्णकः

प्रथम जय में सामात मन माले, रुद्र का जय होती में तापर, अधर्मिद के सम्पूर्ण प्राप्ता तथा धर्मज़ें 🔣 कोड हो। सहुताप्र किमुक्तिन स्वसर्मपरिकालकान्।। १९॥ ईश्वरासकारतान्यवियोगस्य मोहक। एवं मधा महामाया हेरिया इतिकारकता। २०॥

पर्ही बहुत अधिक क्या कहा जाय? अपने **मा** का परिपालन करने वाले तथा ईश्वर की आराध्यक में निरत **मार्ग** को मेरे आवेश में मोहित न करो। इस प्रकार इतिवरलाया महामाया मेरे द्वारा हो प्रेरित हुई थी।

यबादेशं वकारामी नस्मारकार्णं सम्बन्धित्। शियं ददाति विपुत्तां वृष्टि येवां यश्के बस्तम्॥२१॥ अर्थिता भगवत्यस्य सम्मारकार्यः सम्बन्धित्। ततोऽकृतस्य भगवान् बद्धाः सोकविकाम्बः:॥२२॥ इसने येरे आदेशानुसार कार्यं कियाः इसन्तिक् सक्ष्मी को

पूजा करनी चाहिए। पूजित होने पर यह तक्क्षी विपुत 📖 समृद्धिः मृद्धिः, यशः 📖 कत 📖 करनी है। इसलिए विष्णुपत्नी लक्ष्मी को अर्चना करनी चाहिए। अनन्तर लोक

पितामह भगवान् बहाः ने सृष्टि प्रारम्भ की बी।

धरावर्गाण पूरानि यवापूर्व समझ्या। सरीविध्यविद्वरमे पुलस्य पुलस् अनुग्॥२३॥ दक्षयति विश्वद्रव्य सोऽस्क्रकोयविक्वमा। नवैते क्राता पुत्र वाद्यणा बाह्यपोत्तवाः॥२४॥ बृह्यवादिन एक्ते परीव्याद्यास्तु सामकाः। ससर्व बाह्यपान्यकात् कृतिर्यस्य पुर्वाहिष्यः॥२५॥ वैश्यानुरुद्वयदेवः पद्य्यां सृष्टान् विश्वव्यः। क्विकारने क्या कुट्सर्व हस्तर्ज है। १६॥

पूर्ववत् मेरी अवक्र से क्या ने स्वाकर-जंगम तथा

कर्माक्य की स्वी की स्वीट की। तरपश्चार पोगिक्या से

मरीकि, मृतु, अंकिरा, पुस्तरूप, पुस्तर, अनु, दक्ष, अति और
विक्रि को सृष्टि की। ने मैं ब्रह्मा के पुत्र ब्रह्मित्र ब्रह्मणों में

सहान हैं। वे क्रीकि आदि क्या ब्रह्मवादी ही थे।
ब्रह्मा ने क्रांट की मृत्य से और श्रांत्रियों को भूना से उत्पत्न
किया। पिताबह ब्रह्मा ने बैह्यों को दोनों जंबाओं से तथा
कुटों को देन ने पैठों से उत्पत्न किया। तदनन्तर यहां के

सम्बद्धा हेतु बहायो ने सूदर्शहरू (सेनो वर्षों को) सृद्धि पुत्रचे स्वटिक्स को यूने है निर्वाचे। सर्वाच स्वपनि स्वयान्यकाल वाहरू॥। स्वयाः सूच्ये को निर्वाच स्वतिस्तानम्।

दिना पानुस्तृष्टा स्वयम्भुगा। १८५ स्व देवें को ह्या के लिए उन्होंने ह्या की सृष्टि की। सरपन्तर वालेट, पनुबंद, ह्या और अधरवंद की ह्या

को। ने सम्ब ह्या स्मित्र स्प है। यह नित्न एवं हिंद्या स्मित्र है। यह से आदि और अन्त सहत (केदमके) दिक्तकानी की सृष्टिकी।

बेट्सकी पुंता पतः सर्गाः प्रकृतमः।
 क्योप्रकानि मुक्तिमां सामि कानिधित्।। १९
 नेतु रसरे कीरः प्रत्यक्षी रसते कुवः।

केवर्जिक्तिः सार्वे कश्वृतं भृतिनिः पृता। ३०॥ स क्षेत्रः करके वर्जे अञ्चातालेषु संस्थितः। सा केव्यकाः स्थाने वस्त्रं कत्वा कृद्द्वतः। ३१॥

कर्वास्त्र निकास: प्रेस्य तमेन्द्रित है ताः (स्ट्रीटः) पूर्वसम्बे प्रता साता: सर्ववासविवन्धिता:॥३२॥

कादि में यह वेदमयों वाजी ही थी, जिससे सभी प्रवृत्तियाँ █ हैं। इससे अन्य पृथ्वी पर वो कोई शास्त्र है उनमें धीर विद्वान् सम्य नहीं करते, पावण्डी विद्वान् हो स्लम्भ करता है।

पूर्वकाल में वेदार्वीवर् मुनियों ने जिस कार्य का स्मरण किया जा उसे परम धर्म समझना चाहिए, जो अन्य शास्त्रों में है जबे कहें। को वेट-किस्ट स्मतियों हैं और जो कोर्ड

है जले नहीं। जो बेद-किरुद्ध स्मृतियों हैं और जो कोई कुदृष्टियों हैं मरकोपसन्त उसका कोई — नहीं मिलना

1. ब्रह्मचे अन्य मुख्यसीद्वाङ् राज्यः कृतः। करू तदस्य व्हेन्यः पहाचे कृतेऽकार्यत (यद्वः ३१.११)

क्योंकि वे सभी तामसी कही गयी हैं। कल्प के प्रतंभ में 📑 🕶 की 📟 ें हित प्रजवें उत्पन्न हुई 🔛 सदानःकरणाः सर्वाः स्वयर्गपरिपालकाः। गर्गास्त्रिकोऽध्यक्ताः ५३॥ ये सभी शुद्ध चित्त वाली तथा अपने यमं का 🚃 करने में तत्पर थी। तदनन्तर कास के कारोधत होने पर उनमें राग-द्वेष आदि उत्पन्न हुए। अयमी पुनिवार्युलाः स्वयर्वप्रतिकायकः। म: सा काम सिक्सियामां नलेव अक्टेश ३ ४ । हे पुनिश्रेहो। यह अधर्य ही अपने धर्म 🞟 प्रीतन्त्रक होता 🖁 अतएब उनमें सहज सिद्धियाँ अधिक 📖 नहीं होती। रवोमाद्यस्थिकाकासं विज्ञकेडन्कस्थानका तासु श्रीणास्वतेषासु कालकोनेन 📖: पुन:॥३५॥ अतएर अन्य रजागुणमध्ये सिद्धियाँ 🎟 📳 सम्बाह्य कालयोग से वे 📖 भीण हो जाने पर पुन: बलक हुई। बालोंपायं पुनक्षकृतंत्र्वासिक्टिय कर्षकत्। ततस्तामां नियुर्वक्रा कर्यातीयमकल्पनत्। ३६॥ पुन: कालक्रम से जोविकांपार्जन के उपाय (कृषि । तया कर्मन हस्त-सिद्धि 🗏 📖 की। अक्कर 🛚 बह्या ने उत्तम कर्मोत्पन्न 📰 सहि। स्वाधन्त्रको सनुः पूर्वं वर्षान्त्रोधस्य अर्थहरू। सञ्चलकाकोर्नृतिनियुष्टा ब्रह्मको द्वितः ॥३७॥ पृथ्वात्वस्तद्भवनसम्बद्धाः वर्षान्त्रोसिरे। पञ्जे परवर्ग दानं व्याप्ता प्रतिप्रदः ॥ ३८॥ अध्यापनं व्यापकां पट्यमॉलि दिवोत्तमः। दानमञ्जान यहो वर्ग: इत्तिपर्वश्यके: # ३९॥ दण्डो युद्धं इस्तियस्य कृष्टिंश्यस्य शस्त्रके। श्रमुचैय द्विजानेनां श्रदाणां वर्षसावनवृत्त ४०॥ कास्कर्म नवाजेव: पाठवज्ञादिवर्मव:॥ ततः रिक्तेषु वर्षेषु रक्षप्रधानसः प्रक्रमन्॥४१॥ सर्वप्रथम सर्वप्रष्टा एवं प्रजापनि को सारान प्रतिभूवि स्वायरभुव पनु ने धर्म को कहा। इस प्रकार सहय से भृत्

आदि ब्राह्मणों की सृष्टि हुई। है द्विनश्रेष्ठी ! उन्होंने स्वायंश्व

मनु के मुख से सुनकर (प्राणियों के लिए) फिन-फिन धर्मी

और रुपों का वर्णन किया। 🖿 बरना- यह बरास और

दान देना-दान 🖮 पढ़ना-पदान ये 📰 कर्म प्रकृत्य के

सिए **बता**ये। एक देश, अध्ययन और यह करना— ये क्षत्रिय और वैश्वों का धर्य कहा गया। उनमें भी रण्ड देना और बुद्ध करना ध्रविष का तथा कृषि 📖 वैरय का 🚃 धर्न है और कहाजदि की सेख 🚃 शुद्रों 📖 धर्म-साधन है। सक बज़ादि धर्म से शिल्प कर्म उनको आनीविका है। इस प्रकार चारों कर्जों की प्रतिष्ठा हो जाने पर दनोंने अक्ष्में की स्थान की। मुहलका बरसं 🗷 विद्वतं इहचारियम्। अञ्चलेऽनिकित्रपूरा यही दार्व भुरावर्धनम्॥४२॥ मुहस्त्रस्य स्वासेन क्योंऽयं सुनिश्चाताः। 📟 वृत्रकरणीतमं स्वाच्यायस्यय एव पा ४३॥ व्याँध्यं कार्वासनाम्। वैद्यासम्बद्धाः वीतिवां स्वो व्यानं विशेषतः वैराणं क्वेंड्रवं विद्वके परः। विकासको च शुक्रुका नुतोः स्वतासाम एव समाध्याम क्रमा कर्मीनकार्यम्य वर्गोऽव व्रह्मचारिणापृः **क्षाकत्मिक्स्मानां निश्चकाणां दियोत्तयाः॥४६**॥ 🚃 🚃 हेवाच क्यमीवृश्यः। क्षकारविकियां स्वदारेषु न कारणः।।४७॥ का बहावर्ष 🗕 🖩 चार 🚃 स्वापित किये गये। हे लेक् मृतिगन् ! ऑप्नेस्क्षण, अतिथि-सेवा, 📖 करनः, राम देना और देवपुजन करना— यह संक्षेपतः गृहस्य 💷 धर्म कहा 🚃 है। होस, फल-युल का भक्षण, स्वाध्यय, तप तथा न्यायपूर्वेक संविचाण यह वनशासियों का धर्म है। फिला से 98 अप्र ३६७ करन), मीन रहना, 📖 और 🎟 रूप से ध्यात 🚃 यद्यार्थ 🚃 और देशाय- 🚃 भिश्चक की धर्म माना गया है। भिक्षाटन, गुरुसेख, बेदाध्ययन, स-व्यक्तमं रूपा अभिरोम ब्रह्मनरियों का धर्म है। हे द्विजवेहो ! बहरवार्य, बानप्रस्थो और संन्यासियों के लिए भी बदावर्व पालन खमान्य वर्ष है, ऐसा 🚃 ने कहा है। केवल ऋतुकाल प्रज्ञ होने पर ही अपनो भागी 🖿 अनुगमन करें, जन्द समय में नहीं। वर्तकर्तने बुद्धकार्थ बुद्धावर्थपृद्धानुतप्। आवर्षकारकाद्यक कार्या तेनावमादतः॥४८॥ वर्ष को छोड़कर सी-सहवास करना गृहस्थ के लिए ब्रह्मवर्ष कहा क्या है। इसलिए ----- न होकर पत्नी के गर्थ-धारम तक ऐसा करने की 📖 है।

अकुर्वास्तु विकेता ह्या तृष्यक्योः वेदाश्यासेऽन्यहं सक्त्या आह्यव्यक्तिविषुणसम्॥ ४९॥ गृहस्थस्य परो अर्प्यो देवतास्यर्वनं अव। वैवाद्यपनिधियीत सार्व प्रात्वेदार्विवि॥ ५०॥ देशानस्यतो ह्या स्वपनीक एव च।

वैवाक्समिनियमीत सार्व प्रात्वेदाविद्याम् ।। देशानरगतो ह्या प्रत्यनीक एव च। त्रवाणामात्रवाणानु मृहस्तो केन्द्रकाते।। ४१-५ १।।

पूर्वपाने द्वितीयोध्यायः

है विक्रेन्द्रो! ऐसा व करने मा भूष माना का दोष संस्था है। नियमित बेदाध्यवन, शक्ति के अनुकृत खद्ध करना, अविभिन्नेता माना नेवालंड एक्टर का क्या वर्ष है।

अतिथिसेवा 📖 देवार्षः गृहस्य का परम वर्ष है। सार्यकाल और प्रातःकाल विधिष्**र्वक वैभविक** अणि को

सायकाल आर प्रातःकाल स्वाधपूर्वक सम्बद्धक आग्य का प्रज्वांतित करते रहे छात्रे वह परदेश क्या को अवधा मृत्यांनीक (जिसको 🌃 का देहावसान को क्या को) हो।

इस स्थान हा स्थिति आहमों का मूल गृहस्थानन है। अन्य तमुक्तीयनि तन्माकोयाम् गृहस्थान एकालम्य गृहस्यस्य कार्या बुविटर्सनम्॥५२॥

प्रकारम्यं गृहस्यस्य चनुर्णां शुक्तिदर्शनाम्॥५२॥ तस्माग्राहंस्थ्यमेषेकं व्यक्तिः वर्षसम्बन्धः परित्यकेदर्शस्यामे यो व्यक्तिः वर्षसर्थिते॥५३॥ तोनों सम्बन्धः इसी गृहस्थाशमः पर निर्णतः हैं।

पुरस्मात्रमी सर्वतेष्ठ है। बृति 🔝 दृष्टि से भी 🔝 आवर्षे का एकाश्रमत्व गृहस्थाश्रम 🖥 है। अनस्य 📖

गृहस्यात्रम् 🛗 📲 धर्मं का साधन जानना व्यक्तिए। 🛗 वर्षे से बर्जित अर्थ और 🗪 हो, उसका परित्याग करनः

वातिए।

सर्वलोक्यांक्रम्भ वर्षमञ्जाकरेल 

वर्षात्रकाराक्षे सर्वा वर्षात्रकारोऽक्रिक्सो॥६४॥

सर्वलोक विरुद्ध धर्म का आंचरण भी नहीं करना चाहिए। धर्म से अर्थ की **व्या**हिस्तो है और धर्म से **व्या**को अभिवृद्धि होती है।

धनपुरस्क राज्य रूप वर्ष एकापवर्णाय नस्मात्वर्ष सम्मातेत्। वर्षस्रार्थेस सम्बद्ध विवर्णीक्षापुर्यो सनः॥५५॥

थर्प ही मोश्र का स्थान है, अतर्व पर्म सा 🛚 स्थान तेना चाहिए। धर्म, अर्थ, काम— यह कियाँ 🛅 पूर्ण कता

कहा गया है। सत्त्वं रुवस्त्रपक्षेति **तस्याद्धर्यं सम्बन्धि**त् स्वर्धं गरहन्ति सत्त्वस्था **मने वि**हन्ति सतस्यः॥५६॥

कर्ष गरहत्ति सत्त्वस्या माने विद्यन्ति सहस्यः॥५६॥ वणन्यगुणवृत्तिस्या अयो मच्छन्ति तस्यसः॥ यस्मिनपंसायनुकौ द्वर्यकार्या व्यवस्थितः॥५७॥ इड लोके युक्ती कृता डेत्यानरपाय करवते। वर्णालंकाको बोक्ती हार्यात्वसमोऽध्यितायते॥६८॥

ने होन मुख सत्त्व, रज और 🖿 हैं। इसलिए धर्ष के आजा सूना चाहिए। सत्त्व मुणांत्रिक कथ्यंलोक को जाते हैं उन्हें एक साथ सोक में साथ करते हैं नमी सब

हैं, रजे गुण युक्त मध्य लोक में बास करते हैं, तमी गुण बाले जबन्य (जिन्न) वृति में रहते पूर् निम्न अधम लोक को बाब करते हैं। जिस व्यक्ति में अर्थ और काम धर्म से युक्त होका रहते हैं का बाब लोक में सखी होका

सरकेपवन्त अनन सुख को प्राप्त करता है। धर्म से मोश 🛗 प्राप्ति होती है और अर्थ से काम की अधिवृद्धि होती है। एवं स्वानसामस्य धावृद्धियो प्रदर्शितन्।

व एवं केद वर्षार्वकायपोक्षस्य कारणः॥५९॥ प्रकारकं वार्तुविकेत स कारणाय कारणे। वस्तादर्वन्य कारणा कारणा स्मा समावपेत्॥१०॥

इस प्रकार कर्तृतिय (शर्म, अर्थ, काम, मोक्ष) के विषय में संभय की क्षांत्र की देती है। जो मनुष्य का इकार क्षमं, अर्थ, काम और मोहा के इस माहात्म्य को जनता है और इसका बैसा ही अनुहान करता है उसे कम्पन

सस्य की प्राप्ति होती है। इसलिए अर्थ और काम की त्याग

कर धर्ष के आफ़ित एत्मा वाहिए।

ज्ञाता है।

श्रमीत्रसंख्यको सर्वीक्षणपूर्वस्थ्यक्षितः।
 श्रमें कावित सर्व काल्यक्षणपूर्वप्रमृति १।।
 श्रमें से सम्र कुछ प्रात होता है ऐसा ब्रह्मणदी माने हैं।
 श्रम के हमा स्थानर-जन्म रूप संपूर्ण जन्म श्रारण किया

कर्मका प्राप्यते कर्मे झनेन च न संस्थः॥६२॥ हिनकेडो पही जादान्तरहिता कृटस्य शाही शक्ति है। कर्म और अन से ही धर्म की प्राप्ति होती है, इसमें संसय

अन्यदिनिक्षम् अस्तिः पैश्व शादी दियोतयः।

नहीं। तरकारकोन सहिते कर्वकोनं समझवेत्।

प्रवृक्षका निवृत्तका स्थान कर्ष वैदिकम्॥ ६ ६॥ इस्त्रुवं निवृत्तं स्थाकवृतं महत्तेऽत्यवा। दिवृतं नेवकानसु स्थानकां पदवृत्तद्व ६ ४॥

असएव जनसहित कर्न का आश्रम करें। प्रवृतिपरक एवं निवृतिपरक रूप से वैदिक कर्म दो प्रकार से हैं— सानयुक्त को कर्म है वह निवृतिमृतक हैं। उससे भित्र जो अज्ञानशित कमं है वह प्रवृत्तिमूलक है। निवृत्त-कमं का सेका कले वाला परम-पद को प्राप्त होता है।

तस्यातिवृत्तं संसेत्यमन्त्रया संसोत्युनः।
श्रमा दमो ह्या दानमत्येत्रस्यान एव स्था६५॥
आर्थवं वानसूया च तीर्वानुसरणं ह्याः
सनोषमासित्यनं सद्धा चेन्द्रियन्तिकः॥६६॥
देवतत्त्रपर्वतं पूजा ब्राह्मणानां विशेषाः।
अर्दिसा प्रियवादित्यमपेशुन्यस्थान्त्रस्याः।
सामासिक्ष्मणं वर्षं चानुर्ववर्षेऽवर्षान्युः।
सामासिक्ष्मणं वर्षं चानुर्ववर्षेऽवर्षान्युः।

इसलिए निकृत 🔤 🖿 हो सेकन 🗪 व्यक्तिए, अन्यवा संसार में पुन: ध्रमण करना पड़क है। श्रम, इन्द्रियों 📟

दमन, दया, दान, लोभ 🖝 🚃, त्यान, सरस्तरह,

अनुसूना, तीर्पन्यन, सत्त्व, सन्तेत्व, अविकास, सहा,

इन्द्रियनिग्रह, देवार्चन विजेपतः बाह्यम ■ पूजा, अर्थका, द्रियमादिशः, पिश्वतः (नुगृसकोरी) व सामा निम्मय विकास च मारो वर्षों के लिए सामान्य धर्म हैं, ऐसा मनु व कहा है। कर्मनिरत बाह्यमों ■ सिए प्रावास्त्य (कहा को स्थाद कहा का है।

स्वानमेन् श्रविवासां संप्रानेश्वश्रसाविकान्। वैश्यानां वास्तं व्यक्तं स्ववर्णनुवर्णतान्। १९॥

गायसं सूद्रवाधीनां परिवारेण वर्तताम्। अञ्चलीतिसङ्काणाम्भीनाम्कृतीतवाम्॥७०॥ स्मृतं तेवान् अस्थानं तदेव गुरुवासियाम्।

सतर्वीकान् बन्धानं स्कृतं हो वनीकन्यम्॥५१॥ संग्रम में न भागने वाले धतियों के हाला ऐन्ड (इन्ड.

संज्ञाम में न भागने बाले भृतियों के [[[]] ऐन्द्र (इन्द्र सम्मन्थी) स्थान और अपने पर्म [[] आकान करने वासे वैश्यों के लिए मारता (मरुत् सम्बन्धे) स्थान निर्देष्ट है। द्विवातियों की सेवा करने वाले कुट्टों का गम्भवें (भम्भवें का) स्थान कहा गया है। अट्टासी हजार उध्वीता कृषियों [[] लिए जो स्थान [[]] गया है कही स्थान कुट के समोध अध्ययन करने वाले के लिए [[]] क्या है। समर्थियों का

प्रामाध्ययं गृहस्यानां स्थानभुको स्वयंपुरमः स्तीनं जितस्यानां न्यसिनस्यूवनिकस्यक्ताः २॥ हैरणयगर्यं तस्यानं वस्त्रताकाति पुनः। योगिनामभूतं स्वानं स्वोनास्त्रं परमक्रस्याकः ३॥

जो स्थान कहा भया है, वहीं बानपुरुषों 📰 🚃 🚾 🕏

कार-दर्भेक्षरं बाज स्त अक्का सा परा गति:।

स्वयम्भू सहा ने गृहस्कें हा स्वान प्राध्यपत्य केंहा है। जितेरिय स्थितें तथा उर्धारता संन्यासियों का स्वान

हरकामधं है। हर कर स्थान है जहाँ से पुनः संसार में आना नहीं बहुता। योगिसें में लिए अमृतमय नित्य असर ऐवर्य सम्बद्ध अनन्द्रमय क्योप कामक हात है। वहाँ पराकाश और सम्बद्ध सम्बद्धी है।

**- 3**3;

ककान्द्रेकार्यस्य विशेषकारिकृत्यः। ७४॥ कार्याते क्रामकः क्राम योगिनामेक कस्त्रोः

प्रतिकों ने कहा— है भगवन्! देवसमुओं को सारने वाले! ईर्ड्डिश का व्या करने करते! (समान रूप में) आपने व्याच्या व्या व्या है किन्तु व्याच्या के लिए केवल एक आक्रम हो कराव है।

कृतं 🚃

टिस्मपे गये हैं।

विकास समित्रको सित:((७६)) ■ आसे विकासे केमी ■ पंचासी च प्रमान:(

क्वेंसक्तकामगानु देनिकं श्रीतर्रितस्।।७६॥

कृष बंदे— 📓 सभी कर्षों 🚵 📖 🕬 नित्य समाधि के व्यक्ति रहता है बही व्यक्ति की है कि व्यक्ति पदान संन्यासों भी है। श्रुति के व्यक्ति सभी व्यक्ति दी प्रकार के

क्रमार्जुनपुर्वाको नैक्सि इक्स्स्यरः। व्यास्त्राह्म विकारिका गुरुसम्बद्धानमञ्जेत्।(७७॥

उन्दुर्जनको हेन्द्रे नैहिको परमानिकः।

क्टाबीनः पहल्लो द्वित्रो भवेत्। ७८॥

जहांचारी के दो प्रकार बताये गये हैं— एक उपकृषीय और दूसरा बहात्वेन तैतिक। वो विश्ववत् वेदों ■ ■■■ करके गृहस्थात्रम में आता है उसे उपकृषीय जानक चाहिए। मरणवर्षना ब्रह्मकर्य ■■■ करने ■■■ वैद्विक ब्रह्मचारी कहा क्या है। उदासीन और साधक के भेद से गृहस्थों भी दो प्रकार का है।

कुटुव्यमस्थाननः सम्बद्धेऽसी युद्दी भनेत्। कुर्वात जीव्यव्यक्तय स्वयत्वा भार्यामनादिवस्थान्। कुर्वाती वस्तु विकरेटुदासीनः स मीतिकः। तवस्यवित बोऽरको कोदेवान् जुहोति चग८०॥ स्वस्थाये चैव निरतो वनस्वस्त्रपत्ते पत:।

च्या कर्मिकोऽस्वर्धं यस्तु क्रम्परो प्रवेश्µ८ व्या सान्तास्विः स विदेशो वानप्रस्करणे स्थितः। वोगाध्यस्थतो निवधारुकार्जिनेदियः ॥८२॥

वाणान्यस्थतः । स्वयमारुख्यसम्बद्धाः ॥८ २ । । । । वर्णते मिश्वः बोस्यते वारमेहिकः।

वस्त्वात्वरस्थित स्वाप्तित्ववृत्तो पदापुनिः॥८३॥

सम्बन्दर्शनसम्बन्धः स बोगी विद्यासको। जनसंन्यासिनः केलिनुदर्शन्यासिनोऽयरे॥८४॥

कुटुम्य के भरण पोषण में तत्पर रहने करन मृहस्य साथक होता है और जो होन हाला 🗏 ऋषों को दूर करके पत्नी और भन आदि का स्वाम कर मोक के इच्छक जो

एकाकी विभारता है उसे उदासीन कहते हैं। जो मा में तरस्या करता है, देवों की पूजा तथा यह करता है कि स्वाध्याम में सागर रहता है, कम तथरवी को किलानी कहते हैं। जो तम के द्वारा औष्णकाथ डोक्टर ध्यानमान रहता है उसे बानप्रस्थ आव्रम में रहने कम संन्यासी समझना पारिए। जो सवा योगाध्यास में निरम, जिलेन्द्रिय, अपने

लक्ष्य पर आरोहण के इच्चुक्त और ज्ञान प्राप्ति के लिए इपल्यन भिश्वक पारमेहिक कहा जाता है। में आत्म में हो स्मण करने वाला, भंदा आनन्द्रमन्त्र, सावास क्लानजीत और साम्यण् दर्शन-सम्पन्न में यह योगी भिश्व कहलाता है। उनमें भी कोई जनसंन्यासी हुआ करते हैं और कोई केट्स-कसे

कर्मसंन्यासिनः केचिकिकिकाः पारमेशिकाः। योगी च विक्रिको तेयो चीतिकः संद्रास्य एव पार्थ्यत्व वृतीयो द्वालमी प्रोक्तो योगपुत्तमपार्थितः। व्रथमा पानना पूर्वे सांख्ये स्वकृत्याकनाम् ८६॥ वृतीय व्यक्तिमा प्रोक्ता पावना परामेश्वति। वर्षमादेतिह्यानीकमात्रमाणां चतुष्ट्यम् ४८०॥

होते हैं।

फुछ कर्म संन्यासी होते हैं। इस प्रकार से पारमेंक्रिक भिश्चक तीन प्रकार के हुआ करते हैं। केंगी भी तीन प्रकार के भाने गये हैं। उसमें एक भीतिक, दूसल सांस्वय (तस्वदर्शी) और तोसरा उत्तम योगाश्चित आश्चमी कहा गया है। पहले योगी में प्रथम भावना होती है। दूसरे सांस्वय योगी में अक्षर भावना और तीसरे में अनिक्य पारमेश्वरी मानना कही गई है। इस प्रकार आश्चमों का चतुहबस्य जान सेना चाहिए।

सर्वेतु बेदसाखेतु पञ्चमो नोपपक्की। एवं वर्णात्रवान् सुद्धा देवदेवो निरञ्जन:॥८८॥ द्यादोनाह विद्यालया 🚃 विविधाः प्रजाः। क्रम्मे क्वनासूत्र 🚃 युनिस्तामः॥८९॥ अकृत्य 📖 🔣 देववानुवपूर्वकाः। इत्येव भगवान् रह्म साप्टले संस्थावस्थितः व २ ०॥ आई वै बालकामेट संहरिकात शुसपूर्। विश्वस्तु पूर्वयः श्रीस्य स्कृतियमुपदेशसः॥ १ १॥ रतः सत्तरप्रेयोगात्पस्य एएएत्परः। अञ्चोन्ययनुरस्थाने हन्योन्यनुरक्षीयिनः॥ १ १॥ अन्येन्याकार्यकेत सीलक परवेकाः। 🚃 बहुंश्यो वैव नवैकसरमावन॥२३॥ विकास कावन को वर्तने सततं हिला:। व्यक्तिकारम् । १४॥ दिवीया क्राप्ताः क्षेत्राः देवस्याकृत्यासम्ब 📷 📰 बहादेवो 🛮 वितः परमर्त्तानः॥ ६५॥ १९५६त नेट्साओं में पंचय आसम को गणना नहीं है। इस

प्रकार रेनार्थरेन, निरंडन, विश्वास प्रभु ने वर्णानमी की
मूर्ज़ किया रक्ष आहि कथियों से कहा— आप लोग जन
विश्विध प्रवासों का सुजन करें। बाद्या के नचन सुनकर उनके
पुत्र दक्ष आहि नुनंदनों ने सब देवता, यनुष्य आदि निर्विध
प्रजा मिन्नि की। इस प्रकार सृष्टि के कार्य में संक्षवस्थित
होकर भगवान नद्या ने कहा— मैं ही सृष्टि का पालन करूंगा
और संकर इन्द्रवा संहार करेंगे। मन्त्रमुण, रजीगुण और सभी
मुन के योग से उन्न प्रथम पिता परम्बल्या की तीन मूर्तियों हैं
जिन्हें ब्रह्मा, विष्णु और पहेल कहती हैं। ये एक दूसरे में
अनुस्क और परम्पा उपजीवी हैं। परमेश्वर की लीला से ये
एक दूसरे की ओर प्रणत रहते हैं। ब्राह्मी, माहेश्वरी और
अक्षरभावना— ये तीनों निरन्तर रुद्र में निरन्तर प्रवर्तित होती
क्षाती है। द्वितीय अक्षरभावना ब्रह्मा की कही गई है। वस्तुत:
में और महत्रदेश नित्र नहीं है।

विकास स्वेच्छ्यात्मानं सोऽनार्याणीहरः स्थितः। वैकोकवर्षास्तरं समृष्टुं सदेवापुरमानुषम्॥९६॥ पुद्धाः परवोऽकातः द्वात्त्वं समुपागमम्। तस्मद्वाद्धा महादेवो विक्युक्तिसरः परः॥९७॥ क्यार्यंत स्ट्राह्मितसाराह्यार्यवद्यात्समोः। नस्मानसर्वद्रकानेन वन्ताः पूज्या विशेषतः॥९८॥

सरकट में हेत च्या से त्रिपुण्ड लगाना चाहिए। जो परम पद नगरन देव के शरनागत है, उसे ससाट में सदा गन्य-

देव, असुर और मानव सहित सम्पूर्ण बैलीवन का सुबन करने के लिए वह अन्तर्यांनी ईक्ट स्वेच्छ से 🚃 की विभक्त करके स्थित है। यह अध्यक्त परम पुरुष बहारूप को प्राप्त हुआ। इसलिए ब्रह्मा, महादेव और विश्वेषर विष्यू— ये तीनों एक हो परमात्मा के कार्यवह तीन रूपों में वर्षित है। अवस्य होनों 📗 🚃 से विशेषस्य से बन्दर्शन और पुज्य हैं। यदीच्छेदचिरासभानं यसमोक्षाख्यपक्षयम्। वर्णाश्रमञ्जूकेन पर्नेण श्रीनिसंदत:॥ ९ ५ ॥ पुजर्वद्भावयुक्तेन याक्रजीयं प्रतिप्रका चतुर्णामक्रमाणाम् प्रोक्केऽयं विकियद् द्विताः॥ १००॥ यदि शोध ही मोक्षनायक अविनाशी स्वान को पाने 🔚 इच्छा हो तो प्रीतियुक्त होकर बजीप्रयप्रयुक्त धर्म से 📖 भक्तिभाव से जोवनपर्यमा प्रतिज्ञापूर्वक इसकी 📺 कानी पाहिए। 🛘 प्रदानी ! इस उकार चार्से आवर्षों का 📹 🔣 विस्तारपूर्वक 🚌 दिया है। अभागे येकायां बाह्ये इराशय होते काः। तर्विल्हण्यारी नियमं तद्भानामकात्मारः॥१०१। व्याचेदवार्यचेदेलम् वृद्धविद्यापगदणः। सर्वेपापेव प्रस्थका जन्मोलिङ्गमनुष्यमम्। १०२॥ वैष्णव, साह्य और हराज्ञम ये 📺 प्रकार का आक्रम 🕏 । उन-उन के नियत सिक्षों को भारण करने करने, उनके भक्तजर्नों के प्रति यहमलता का भाव रहाने वाले और प्रहाविका 📕 निरत रहने वाले उनका ध्यरण और अर्चन करें। सभी भकों के लिए रूप्यू के विद्व उत्तम होते हैं। सितेन परमन कार्य सत्तादे 🗎 त्रिपुंडुकक् यस्तु नारायणं देवे प्रचन्न: घरमं मदम्स १०३॥ थारपेत्पर्वदा जुलं ललाटे यसवारिषिः। ···· वे जगर्कीयं ब्रह्मार्थं स्रमेष्टिनम्# १०४॥ तेशं सलाटे निलकं वारणीक्तु सर्वहा। वोऽसावनादिर्धुतादिः कालात्मासी कृतै वर्षेत्॥ १०५॥ उपर्वयोत्रामयोगालिपुंडस्य हु धारणात्। **धरतप्रधानं डिगुर्ज सहविक्युक्तिकामकम्**। १०६॥ **६**०न् शुल्बरणादमकयेव न संज्ञनः। बहतेजोपयं ज्ञुबलं बदेतन्त्रव्यक्तं रवे:॥१०७॥ मक्त्येय 📺 स्थानपैष्ठरं जिलके कृते।

उस्मान्कार्यं विञ्चलांकं तथा व विलकं जुक्त्शा १०८॥

बत द्वारा जुल को फरण करना चहिए। जो जगत के 🖮 🗷 परमेक्के बहुद की हत्या को प्राप्त हो, उसे ललाट में सर्वद जिलक भारत करना चाहिए। उत्परी और अभीभाग के बोल से जिएका धारण करने से वह अनादि, भूतों का अदि जो बालात्मा है, वह युत हो बाता है। और जो बहा।-निष्णु-तिस्तरपद विगुष्णात्मक प्रधान है वह शुस के धारण करने से भूत हो जाता है, इसमें संशय नहीं। तिलक धारण करने पर बद्धा के लेख से युक्त, शुक्स और ऐवर्ष पर स्वासन्त जो सुर्वपण्डल है, वही धारण किया हुआ होता है। अवस्य त्रिजुल के चिद्ध को तथा शुभकारी तिसक को धारण करना चाहिए। अव्यक्तानि प्रसानी प्रमाणी विविध्वेदान्। 🔤 जुरुकदम्बै जपेरचाजिकेन्द्रियः॥ १०५॥ इक्को दान्ते जिल्होकी वर्णश्रमविवानकित्। एवं परिचरिकान् याकामीयं प्रमाहित:॥११०॥ केवं स्थापना सोऽचित्रहविगवारीतः। १११।। वह सब विधिपुर्वक करने 🖩 🔤 🚃 के भक्ती की अल् वृद्धि होती है। जिलेन्द्रिय, वर्णाश्रम के विधान का इत्ता, सकत, रहन एवं फ्रोभ को जीतने वाला सबन करे. 🚃 में होम करे तथा जब और दान करे। इस प्रकार श्रीक्ष्मपर्यन्त सम्बद्धित चिन्त से देवों की परिचर्या करे। ऐसा करने पर वह सीच 🖩 देवों 📮 अकल स्थान को प्राप्त कर लेक है। इति औसूर्वपूराणे पूर्वपारे धर्मात्रमधर्मनं नाम द्वित्येयोऽसामः ॥ २ ॥ क्तीयोऽध्याय: (अलामों का ऋग) क्षम सनुः वर्णा चनकोरिक्रकारोऽभागमस्ता। इक्षर्वे अमध्यक्षमञ्ज्ञपानां वद प्रमी॥ १॥ ऋषियों ने पुरुष-- आप प्रभु ने चारों वर्ण तथा चारों

अक्रमों के विक्य में उपदेश दिया। हे प्रम्! अब हमारे लिए

अक्षमें हा 📖 वर्णन हतें।

वृर्वमागे स्तीयोध्यावः कुर्व उवाच ब्रह्मधारी क्यांच्या वानास्त्रो विस्ताना क्रमेणैवाजनाः श्रोत्सः स्वरकाटन्यः क्रमेशः २८ कुर्मरूप विका बोसे- बद्धावर्ष, गृहस्य, खनकुरव 📟 📺 वे चर अश्रम 🖥 क्रमहः 💹 गर है। 🚃 कारन से इनमें ऋमभेद हो सकता है। अपादानविद्यानी वैरान्यं पर्य काः। प्रवृजेदव्रहावर्षास् यदीकोयरमाः विकास ३॥ जिसमें 🚃 🚃 हो नवा है, ऐसा 📖 और परम वैराग्य को प्राप्त बनुष्य यदि परम गति (मोक्ष) 🖷 हच्छा करता है, तो कह बद्धावर्ष से संन्यास ग्रहण कर ले। दारानाइस्य विविवदन्त्रमा विविवैर्गेर्छ:। कोदुत्पादचेतुत्रान् विरक्ते वर्दि संन्यतेन्॥ ४॥ श्रीयहा विविधानोरनुस्यात स्वास्थ्यान् न गाईको गृही स्वकारक संन्यनेदयुद्धिकान् हिंदा:स५॥ (गृहस्य को चाहिए) विशिवत् पर्धा से करके अनेक नहीं 🕶 🚃 🔛 🚟 पुत्रे 🔣 हरका 📠 यदि किरक हो गया हो तो 🚃 ज्ञान कर से १ परन्द विभिन्नत पहाँ का यजन किये मिना तथा पूर्वों को जन्म दिये विना पढियान गृहस्थ दिव गार्डस्थ धर्म 🎬 🎹 संन्यास प्रद्रभ न भरे। क्रम बैराम्पनेगेन स्वातुं नोतवाके नुहे। त्येव संन्यप्रेरिकाननिकापि विजोत्तमः॥६॥ अनुष्टान के हो तत्काल संन्यास ले ले।

पशात यदि वह वैरामाधिक्य के 📷 पर में स्थित रहने का उत्सक न हो, तो 🕶 दिल्लीह विका प्रकार

त्वापि विविधेर्यक्षेत्रिः वनम्बद्धारम्। **ाः । अस्ति स्टब्स्ट्राज्यः स्टब्स्ट्राज्यः** 

और भी, यह अनेक प्रकार के पत्नें का करन करके वानप्रस्थ का आहम से ले। क्याँ तमादि करके तमोकत से विश्क होकर बाहर ही संन्यास धारण कर ले।

वानध्रकालम् गत्वा न युद्दं प्रविज्ञेनपुनः। न संन्यासी वनञ्चाय बृह्यचर्नञ्च स्वयकः॥८॥

करे।

वानप्रस्य में जाकर पुन: घर में प्रवेक न करे। उसी उकर साथक संस्थासी भी 🚃 और मुहस्य में चुन: प्रवेश 🗉 प्रसम्बद्धिसम्बद्धिसम्बद्धीसम्बद्धाः।

प्रक्रमेलु पृक्षे क्रिक्टरन् वन्महा बुलियोदनात्॥ ९८ कार्युवसक्केंडचि बुहोति पर्वति विधाः।

🚃 पहुर्वरिद्धे क निरक्तः संन्यसेदिङ्कः॥ १०॥ व्हिन पूर्व 🚃 🚃 आय्वेदी वर्जी का यजन

🚃 ब्र्यायक्त से 🚃 से संन्यास 📰 प्रवंजन करे। करने में असमर्थ होता हुआ भी वह सब क्रियाओं का होम

और वजन करता रहता है। अन्या, लंगहा या दरिद्र द्विज भी विरक्त होका संन्यास काच का से।

सर्वेशकेय वैद्यानं संन्याते ह विक्रीच्ये। क्यकेवावित्रको यः व्याप्ति कर्तुनिकारिश ११॥

र्शन्त्रस प्रहण करने में सभी हैं सिए वैरान्य का विधान है। जो अधिरक कुरूप संन्यास को इच्छर करता है, यह गिर काला है।

ह्यक्रियाच्या क्यान्यकेंतपरस्थितम्। अञ्चलनार्थे हन्तः भोऽपृतकाय कन्यो॥१२॥

🚃 📷 हो आक्ष्य में आजीवन सम्पन् 🚃 से अप्यास करता रहे। इस प्रकार 🕮 जनसम् 🖣 सद्धायान् क्षेत्रर जो रहता है, वह अपनत्त्व के लिए नियुक्त होता है। न्यवाद्यान्यः साम्रो इष्टविद्यापरायपः।

स्ववर्षकारको निर्व सञ्जन्माय करपते। १३॥ न्वास्पर्वक का कमाने बाला, परम

क्राविधापसम्ब और स्थ्यनंपालक सदा 🚃 के लिए करिया देखा है।

इक्टम्बरका **व्यक्ति स्टिश्**ट कार्याकाः। **ार्जिक प्रकार करोगे वाति भगदम्**॥ १४॥

को समस्त 🔤 को 🚃 में निहित करके निःसङ्ग और कामाहित होकर प्रसप्त 📰 से कमें करता है, वह उस इस्ट्रास्ट् को नास है।

ब्रह्मका शिक्ते देवं शहको संगदीयते। कर्तेच दीको सेति ब्रह्मार्थणपिदं परम्।। १५॥

जो कह देव 👢 वह 🚃 के 🚃 ही दियी 💳 है, बत्तक्त बहुः 🖩 लिए हो वह तक समर्पित किया जाता है। 🚌 हो दिया 📖 है, इसलिए यही परम ब्रह्मार्थम है।

नहं कर्ता सर्वनेक्ट्ड्रहेव कुस्ते स्वा।

क्ष्युकद्वार्यको क्रेक्क्युविनिस्तावदर्शिनः॥१६॥

में कर्ता नहीं हैं। यह सब कुथ बहा ही करतः है। तत्वदर्शी ऋषियों के हारा वहां ब्रह्मर्थण कहा गया है। प्रीणातु भगवानीशः कर्मणानेन शब्धाः। करोति सततं बुद्धमा ब्रह्मर्पणियदं परम्॥१७॥ इस कर्म से नित्यः, भगवान इंग प्रसन्न हों। जो निस्तर ।

करोति सततं बुद्ध्या ब्रह्मपंपयिदं परम्॥१७॥ इस कर्म से नित्य, भगवान् इंग प्रसन्न हों। जो नितंतर युद्धिपूर्वक ऐसा करता है, यहा उसका परम ख़्झापंण है। यद्ध फलानां संन्यासं ब्रह्मयांत्वरकेश्वरे। कर्मणामेतदप्यादुर्वह्यापंपासनुनयम्॥१८॥ अथवा, जो कर्मफानों को परमेश्वर के इति समर्पित कर

देता है, उन करमें 🖿 भी वही हाता. सहायंत्र कहा दया है।

क्रियते बिदुवा क्रमै सद्ध्येदवि योक्कदम्॥ १९॥ जो विद्वान् अनासक होकर शास्त्रविद्वित 💹 🖪 वह येरा कर्तव्य 📗 ऐसा मानकर, नियत क्रम के करना है,

अवदा क्रियं भी मोक्ष देने वाला होता है। अवदा क्रियामी कुर्वाफ्रियामी दिखा। अक्टब्स प्रत्यानेवाले क्याने स्वयंत्रेय सुध २०४

तरमारसर्वप्रयालेच भागरका कर्मानिसं करमाः

कार्यमिश्येष शक्क्षमें नियतं सङ्ग्रहितेतम्।

अथवा यदि द्वित कल का त्याग किये 📟 🚾 है। को करता है, तो भी उस कम्बेफल 🖩 वह 🔤 🚾 है।

श्रीवद्यानीय कुर्मीत कर्याच्योति विराह्यदम्॥२२॥ इस कारण सन प्रकार से यहपूर्वक कर्याक्षित कल का

त्याग करके अधिहान भी यदि **स**र्ण करता है, तो भी वह मिरकाल में उत्तम अभीह पट को भ्रात करता है।

सिरकाल में उत्तम अभीष्ट पद को प्रत करता है। कर्मणा क्षीयते पापमैडिक स्तान

मनःप्रसादमन्त्रेति ब्रह्मकिञ्चायते नरः॥ २२॥

कर्म के द्वारा ऐहिक और पौकित अर्थात् पहले जन्म के पापों का नाश होता है। तब मनुष्य मन से प्रसन्न हो जाता है

पापों का नाश होता है। तब मनुष्य मन से प्रसन्न हो जाता है और ब्रह्मचेता जाना जाता है।

कर्यणा सहितास्त्रानाम् सम्बन्धेनोऽध्यक्तको। ज्ञानं च कर्यसहितं जावते दोक्वक्तिम्ब२३॥ कर्म भटित जान से सम्बक्त योग की चाँन दोनो है। कर

कर्म सहित ज्ञान से सम्पक् योग की प्रति होतो है। कर्म सहित ज्ञान दोषधर्जित हाला होता है।

कर्पाणीसस्तुष्टस्त्रं कुर्वात्रेकर्वमान्त्रकत्। २४॥

तस्मात्पर्वप्रक्षेत्र एव 🚃 । सः ।

इस कारण सब प्रकार से कापूर्वक जिस किसी आश्रम में खुदो हुए (आश्रकि रहित) ईश्वर की तृष्टि के लिए कर्नों को करें। इससे निष्काम 📖 की प्राप्त होती है।

कंक्रण परचे क्रानं नैकर्ण तससदतः। इक्क्रको निर्वतः क्रानो जीवनोत विश्वकते॥२५॥

उनको परम कृष्य से नैकर्म्य भाव को तथा परम ज्ञान

प्रम करके वह एकाकी, भोएसहित, शांत जीवन-मापन करते हुए विमुक्त हो जल्त है।

नीवार्ते परमान्यानं परं ब्रह्म महेश्वरम्। विकासन्ती निराणास्तरिक्तीय सर्व कृतेन्।। १६॥

क्रमण्यार वह भरतम् प्रशेषार परमास्य का दर्शन करता है तथा नित्य अनन्दर्भय होकार एवं निरुभास होकर सहा में स्था हो जरवा है।

वस्थानकेवेन सर्वा कर्णकोर्ग प्रशासीः। राज्ये परपेत्रस्य क्षाच्या सम्बद्धाः। २७॥

इसलिए प्रस्कवित मनुष्य निरंतर परमेवर की मुष्टि के लिए कर्मचीन का क्लाबा प्रक्रम करें। ऐसा करने 🎚 जाबत पर को प्रसाकता है।

क्तः क्रीलं सर्वं चसुरसम्बद्धसम्बद्धः व क्रेक्स्वतिकम्ब स्थितं विन्दति भागवः॥१८॥

इस प्रकार सभी चारों आवनों का अत्युक्तम वर्णन मैंने कर दिया है। क्षात अतिक्रमण करके मनुष्य कभी भी सिद्धि से कर भरों करना।

 श्रीकृतंपुराते पूर्वकारे कातुरस्थाकारं नाम कृतिकोऽभाषः ॥ ३॥

> चतुर्वोऽख्यायः (१४५४-सर्वे च्यन)

(सङ्गत-सम कमन

कुरमञ्जयकिम कुरस्कृतको हुन्नकेतसः। समस्यक हुनीकेलं सुनर्वकनमञ्जवस्य १॥

सूत 🖣 कहा- चार्ते आसमों को पूर्ण विधि को द्रवण करके ऋषिगण प्रसम्बद्धित हो गये। वे मुनः भगवान् इयीकेश

(सर्व-इन्द्रियनियन्ता) को नगरकार 🔤 📰 प्रकार 🔤 केले। पूर्वपाने चतुर्वेऽम्बादः मुनय उत्थः भाषितं भववा सर्वं चातुराज्ञञ्जूबमम्। इदानीं प्रोतृपिकसपो 📖 सम्पक्ते जनत्। २० मुनियों 🖟 कहा- आपने चारों आश्रमों 🖿 रुक्त 🚃 से वर्णन कर दिया। अब हम संसार कैसे उत्पन्न होता 🗒 इस विषय में सुनना चाहते हैं। कृतः सर्वपिदं जातं कर्दियहः सम्बोधनीतः निवना 🚃 🌉 बदस्य पुरुकेतमा ३॥ हे पुरुषोसम्। यह सम्पूर्ण जगह कहाँ से उत्पन्न हुआ है और किसमें 📟 यह सब 🖫 प्राप्त होगा ? इन सम्बद्ध नियंता कौन है ? 🚃 आप कहें। श्राचा नारायको कथ्यपूर्वीको कुर्वकरकुत्। प्राह गम्भीरया काल भूतामा प्रभवेऽकावः ॥४ व कुर्मक्रपधारी अविनाक्षी एवं भूतों 🗎 🚃 भूतवान् नारायण में प्रापियों के सकत सुरुकर गंधीर काली में कहा। कुनं स्वाय महेश्वरः परोडव्ययः बतुव्यहः सम्बनः। अनुनद्धारपेक्य निकता सर्वजेनुसः॥६॥

कृषं स्थान- यहेश्य परम हिन्दाक्ष, क्युक्तूंह, स्थान अनंत, अप्रमेष, सब प्राणियों में मृत्यक्ष और स्थान विषेत्रण करने जाते हैं। अन्यक्त स्थानं पत्तिक्षयं सद्भवत्त्वस्थाः। प्रकृतिक्षेति पमाहुस्तव्यक्तिकाः।।६॥

तस्ववेताओं ने उन्हीं को अव्यक्त, कारण, निरम, सव

यक्कप्रसिद्धीनं अक्टस्पर्शकिर्वाकाम्। अतरं श्वक्काव्यं नित्यं स्वास्थन्यविकाम्॥७॥ वह (परपात्मा) पत्थः, वर्णं तका रक्षः से हीन्, रुष्ट् 🗐

वह (परमातमा) पत्थ, वर्ण तका राम से हीन, राज्य कि स्पर्श से वर्जित, अजर, धुत, सामा, नित्य और अपनी आत्या में अवस्थित रहते हैं।

जगद्योनिर्महाभूतं परहद्धाः सन्त्रतनम्। विष्ठतः सर्वभूतानापात्पनाविद्धितं पहन्॥८॥ सङ्ग्यं त्रिगुजे प्रभवत्यक्षम्।

और असत्रूष्टप, प्रधान तथा प्रकृति कहा है।

असायतप्रविश्वेयं इक्षाप्रे सम्वर्तताः १॥ वही जगन् के उत्पत्तिस्थान, महासूद, परवहर, सम्बदन, सभी भूतों के विदाहरूप, आत्मा से अधिक्रित, सर्वकानी, अस्ति, अस्त्त, अवस्त्व, सूक्ष्म, त्रिगुण, प्रभव, अव्यय, असम्यत और अविदेश हहा सर्वप्रथम विद्यमान था।

कुणसम्बे बदा वस्मिन् पुरुषे वात्पनि स्विते। स्वयो होयो कार्यद्विसमृद्ध्याः॥ १०॥ स्वयः स्थानम् में अधिकित प्रस्ता में गणः।

उस व्यास आत्या में अधिष्ठित पुरुष में गुण काम होते पर जन व्या विश्व को उत्पत्ति नहीं होती है उसे प्राकृत प्रसय अभ्या चिहिए।

कही रुजिर्द केन्द्र हम: वृहिस्दाहरा। अपूर्व विको स्थ्य न राजिर्द्वण्यासः॥ ११॥

क्षा को हो अहा की रात्रि कहा गया है और सृष्टि इसका दिन बहा गया है। स्वास्थाः बहा का न तो दिन

होता है और ॥ यद हो होती है। शिक्षा है और ॥ यद हो होती है। शिक्षा होत्सुकोइस्से जगहादिस्तादिषान्। वर्तकृत्वकोइस्सम्बद्धनर्यांबीकृतः परः॥१९॥

इन्होंसे पुरुष केंग्र प्रविज्ञासु महेकरः। क्रीतमामाम मेनेर परेण परमेकरः॥१६॥ निका के अन्त में जागृत होने पर जगन के आदि, अनादि,

पहें बर ने प्रकृति और पुरूष ने सीत प्रवेश करके परमधीग से भूभित कर दिया। जबा बड़ो दरसीको बबा का महकोऽनितः।

सर्वपृतयम्, अस्यस्, अन्तर्वामी ईवर और परमात्मरस्य

अनुवरित्यः: श्रोध्यस्य स्थाप्ती चोगपूर्तिमन्॥ १४॥ वैसे कल्पदेव minim जसंतक्षतु 🚟 वायु का और छी में

प्रतिष् होकर उन्हें भूष्य पत्त 🞹 है। उसी तरह योगपूर्ति प्रद्य ने दोनों को भूषित कर दिया। क एव क्रोकको निकाः क्षोपन्त परमेवरः।

संबोलिकसम्बद्धाः प्रवासको व्यक्तिः ॥ १५॥
 हे विक्रमण ! वहने परमेश्वर क्षोमक है और स्वयं शुष्य

होने करण मो है। वह संकोच और विकास द्वारा प्रधानत्व के रूप में व्यवस्थित हो हाला है।

अनुसारी-महद्वेजं आजगुरुकायकम्॥ १६॥ शुक्कता को प्रत हुई प्रकृति से और पुस्तत⊀ पुरुष से एक

क्रमक्क्ष्रोक्क्यानका वदा पुंस: पुरस्तनस्।

हवान पुरुषास्तक महान् बीज का प्रादुर्भाव हुआ। बहुत्तास्या बर्जिका प्रमुद्धिः स्थातिरोद्धरः।

क्रम कृति: कृति: कंतिदेतस्मदिति तस्मृतम्॥

महान् अवत्मा, मति, बह्मा, प्रवृद्धि, खवाति, ईका, प्रजा, भृति, स्मृति और संवित् की उत्पत्ति उसी से हुई है ऐसा

स्मृति वाक्य है। वैकारिकसेनसङ मृतदिक्षेत्र 📖

विविद्योऽयमहंकारे 🚃: संबक्त ह# १८#

वैकारिक, रोजस् और भुतादि 🚃 वह तीन प्रकार 📟 अहंकार पहत् से उत्पन्न हुआ चा।

अवकारोऽधियाच्या कर्ज प्राप्त प य स्वयः।

आतम च मचरो जीवो कतः सर्वाः अक्षतमः ॥ १५॥

वह अहंकार, अभियान, कर्ता, 🚃 🚃 🛒

मत्परायम जीव बना जिसमें सभी प्रवृतिकी माना हुई।

पञ्जपुतान्यहंकारासम्बक्तापिः च वर्षेत्ररे।

इन्द्रियाणि 🗷 सर्वाणि 🚟 🚃 अन्तर्भ २०४

उस अईकार से पश्चमहाभूत, पश्चतन्त्राक 🛲 समस्त

इन्दियाँ उत्पन्न हुई। उसी से आतमस्य सम्पूर्ण 🚃 थी ত্রবের স্থঞা।

📑 त्रोसं कियारः प्रकारः 🚃ः। येगासी जायते 📖 भूतारीक्षानुवस्यविक २ १० 👊 की सुप्ति 🛲 🖟 कही गई 🖁 वही उचन विकार है

इसी कारण कह सबका कहा है और सभी भूतों का 📺

वैकारिकारहंकारस्मार्गे वैकारिकोऽभवतः तैजसानीन्द्रियाणिक्युर्देवा वैकारिका दक्ता २२॥ एकादश्री भनसात्र स्थानुजेनोजवासकान्।

भूतनभावसभौऽये भूसकेरमबद्दिनाः॥२३८ उस वैकारिक अहंकार से वैकारिक सर्ग 📑 उत्पवि हुई। इन्द्रियों हैजस् है और दस देवता बैकारिक हैं। म्यास्ट्रकों मन हुआ जो अपने गुण से उभयात्मक होता है: हे द्विनगण! यह

भूततन्भात्र 🔳 सृष्टि भूतादि से हुई है। भूतादिस्तु विकुर्वाणः ऋद्यमतं सकर्ने झ आकारते जायते तस्यातस्य ज्ञव्दो कुन्ने काः॥२४॥

भूतादि (तामस अहंकार) ने विकृति को प्रश्न करके 🚃 📰 सुजन किया। उससे अकार उत्पन हुना

जिसका गुण शब्द भाना गया है। आकाशस्य विकृतीयः स्पर्शमञ्ज करानी हा रायुरुप्रस्परते .......... स्पर्श नृष्णे बिटु:॥ २५॥

अकाम ने भी विकार को पात करके 'स्पर्ग तनकवा' की सृष्टि को: उससे कह की उत्पन्ति हुई जिसका गुन 'स्पर्श' कहा वका है। वायुक्तवि विक्रमांको 🔤 असर्ग 🔛

कोतिसकार्वे कचोराङ्कपगुष्पपुष्पते॥२६॥ बावू ने भी विकार को 🚃 करके रूपतन्मात्र की सृष्टि

की। बाब से ज्येति की उत्पत्ति हुई 📖 गुण 💴 है। ज्येतिकानि विकृतीयं समास प्रकर्त हुः क्यान्ति क्रोऽन्यर्वेस स्मात्रपाणि पानि प्रशासका

ज्येति ने विद्वार को प्रम करके रसतन्त्राज्ञ की सृष्टि की। उससे यस उसक हुआ जो रस का आबार है अर्थात् रसगुण कुला है।

🚃 🕶 विकृतीय परपार्र समिति। **बहुत्वे बाव्ये तस्मातस्य गर्ना गुणो ५**स:॥२८॥ 🚃 ने भी जिक्रांत को प्राप्त होकर राज्यसञ्जाना की सृष्टि

की। उससे गुजर्मप्रसमयो पृथ्वी हाला हुई। काला गुज 🚃 🚃 गवा है। श्वकारां सक्तवारं यु स्पर्शमातं सपाकृणेत्।

विकास क्रमे बाबुः सन्दरप्रसंख्यकोऽपन्त्रम् । २९॥

ज्ञन्यतम्बात्र अकाश ने स्पर्शमात्रा को समादत किया भा। इससे ट्रिपुण सब्दम्पर्शत्मक बायु की उत्पत्ति हुई। क्यं स्वैधवित्तवः सदस्यमें गुणसूची।

त्रिपुषः स्वातते वद्धिः स सद्यस्यर्गस्यवर्ग्स ३०॥ ज्ञन्द 🚚 स्पर्त दोनों गुणों ने कप में प्रवेश भर लिया 🐃 क्ससे 🚃 स्पर्श-रूप विगुणात्मक अपि की सृष्टि

श्रदः सर्वेश स्त्य रहपात्रं समितिहत्। तस्मान्यतुर्वेषा अभो विज्ञेष्यस्य रसामिकाः॥३१॥ हुन्द, स्वर्ज और रूप ने रस-तन्मात्र में प्रवेत किया।

इसीसे स्सात्मक जल चार गृगों से युक्त हुआ।

₹£1

इब्द: स्पर्रह्म करका एते नयं समाविशयः कामाराज्ञकुच्या भूमिः स्मृत्य पूरेषु शब्दते॥३२॥

🚃 स्पर्धे, रूप तथा रस ने भन्ध में प्रवेश किया। इससे

पृथ्विती पंचनुष्पात्मिका हुई। अतएव वह पश्चमहापूर्तो में श्वल बही जाते हैं।

पूर्वमाने चतुर्वोऽध्यायः शाना घोराध्य पुढारच विशेषास्केत वे स्पृताः। षेक पर्यंत 🚃 परम्हत्या 🚃 (गर्पतेष्टरचर्म) हुआ। परस्पगनुष्रवेशाञ्चारवन्ति परस्परकृत ३३॥ सम्बद्ध कर्वत जराबु (खेड़ी) तथा समुद्र उनके गर्भीदक · भोर और मृढ सभी पृह विजेष जान से कई गये बने। हैं। 🛮 🚃 अनुप्रदेश ऋरके एक-दूसरे को 🚃 करते बन्धिकादेऽकाहितं स्टेकस्रामनुष्यः। क्युद्धिको सन्दर्भ समूहो 📺 सपुन्त। ४१॥ उस अण्ड से सत्कर्प करने वाले देव, असुर और मनुष्य एते सह पहात्वाने हुन्योन्यस्य समाज्ञानाः नाज्ञवनुबन् प्रजाः सञ्जयसमानम्य कृत्यनज्ञः॥ १ ४॥ सहित यह विश्व तथा नक्षण, प्रह और कपु सहित चन्द्र और सूर्व 📕 सृष्टि हुई। ये सातों पहान् आत्या वासे एक दूसरे के अधित होका 📕 रहते हैं। फिर भी वे पूर्वतः 📰 को सृष्टि करने में समर्थ अस्तित्रपुर्वादेशक बाह्यसेऽव्यं स्वाकृत्या काने दलपुषेत्रैन वेजमा बाहतो बृहा:॥४२॥ नहीं है। केकेटलपुर्वनेव बाहुको वावृता कृतप्र पुरुपारिवाहितत्वाच्य सम्पन्तसुरक्षेण सः आव्यक्रेनावृतो वादः 📺 🛮 धृतादिनावृत्त्व्।) ४ ३ ॥ महदारको विशेषामा क्ष्यामुख्यक्षि वेश ३५॥ पुर्वादर्भागा बहुद्रव्यक्तेत्राकृतो पहान्। पुरुष के अधिद्वित होंगे से हाल अन्यक्त के अनुसद्ध से क्षे शोका कारकानः पर्वे तत्वाविधानिनः॥४४॥ वहीं महदादि से लेकर विशेष पर्यन्त सभी मिलकर इस शक्ति 📠 पुरुषास्तदात्मके व्यवस्थिताः। ब्रह्माण्ड को उत्पन्न करते हैं। **ईक्**स वोनवर्षाची वे कान्ये सावधिकास:॥४५॥ एककालसम्बद्धं जलबाहरकच्य सन्। पर्यक्रः स्थानस्यक्षे 🛗 पृष्टितपापमाः। विशेषेभ्योऽग्रहणमञ्जूषादुरकेत्रसम् । 📖 क्नैराक्ष्पीरच्ये प्राकृते: प्रश्तीवर्वनम् ॥ ४६ ॥ एक काल में समुत्रक वह (अण्ड) जल के बुलबुले 💵 दश पूर्व जन्द से 📖 🚃 का बाहरी भाग प्रमावृत 🚃 छ। (उपर्युक्त) विज्ञवों से फिलकर वह बृहत् अण्ड हुआ। दस पूर्व तेन द्वारा जस का 🚃 भाग आनृति हुआ, हो गया और जल में शबन करने 🚃 (उसके ऊपर) 🚃 🚃 गुने 🚃 द्वारा तेज आवृत हुआ। इसी प्रकार 🖛 🖮 तस्मिन् कार्यस्य करणं संविद्धं परवेहिनः। 🚃 राषु अवदेश हुआ, भूतादि द्वारा भाषामा भावृत हुआ, प्रकृतेरुप्ये विद्युते तु क्षेत्रजो सङ्गर्मदिनः॥ ५७॥ भूतादि 🚌 द्वारा आवृत हुआ एवं महत् अस्यक्त द्वारा उसमें कार्य का कारणरूप परमेही का प्राकृत अण्ड 🖩 आवृत हुआ: ये मधी लीक उस स्थान में तदासवान् होकर वृद्धि होने पर 'सहा' नाम की संज्ञा को जल क्षेत्रज 🛍 सिद्धि महात्या 🚃 तत्वाभियानी पुरुष रूप में 📺 फरने लगे। हो गई। इम्हलसाली कंप्यपदायण, तत्विचनक, सर्वह, स्त्रीगुण रहित एवं नित्य प्रसन्नविश— इन 📖 प्राकृत आवरणीं मे स वे शरीये 🕮 🕏 वे पुरूष उच्छो। आदिकर्ना स भूक्षना ब्रह्मचे सम्बन्देत्र। ३८० अण्ड समावृत 📰 क्षक्कक्कक्ते बकुं मापैना गहना दिवा:। वही प्रथम शरीरचारी प्रथम पुरुष बद्धा गमा जाता है। वह क्ष्मायानिकं कार्य 🚃 जीजपीरितप्।। ४७॥ भूतों का आदिकतां ब्रह्मरूप ब्रह्मा सबके अने वर्षित थे। हे दिज्ञान ! इतना हो कह सकते हैं कि यह भाषा अति यमाहुः पुराने हंग्रे प्रधानस्थरतः विकासः गहन है। यह सब प्रधान (प्रकृति) का कार्य है, जिसे मैंने हिरफ्यकर्म कपिलं छन्दोपूर्ति सनाकन्त्रश्च ३९॥ खेन बहा है। जिसे प्रधान-प्रकृति से घर (श्रेष्ठ) पुरुष तथा हंस 🛭 प्रधापके: यस मृतिस्तियं वैदिकी मृति:। है। उसे हिरण्यगर्भ, कपिल, सन्तहन छन्दोन्स्व (केट्स्वि) **ब्रह्माय्यकेत्रस्यक्**लं सप्तलोककलान्धितम्॥४८॥ कडते हैं। क्रिकेंब तस्य देवस्य इतीरं वरमेष्टिनः। मेरुक्रवापमृतस्य जरावुद्धापि वर्षताः। द्वित्वकर्षे कर्मात् युक्त 🖩 कनकाण्डमः॥४९॥ गर्भोदकं समुद्राष्ट्र तस्वासन्वरमात्वनः॥४०॥

यह प्रजापति की परापूर्ति है, यही कैंदिकी बुति है। सातों लोकों के बल से युक्त यह सम्बूर्ण बहुबण्ड है को उस परमोडी का द्वितीय शरीर है। सुवर्ण के खंड से उत्पन्न भगवान् ब्रह्मा हिरण्यगर्भ हाता से प्रसिद्ध हैं।

वृतीयं भगवनूपं जाहुर्वेदार्कवेदितः।

एजोगुम्हमयं चान्यदूरं तस्यैव कोयतः॥५०॥

यह भगवान का तौसरा रूप है ऐसा वेदार्थ के जाता

कहते हैं। उसी भीषान् का अन्य रूप रजेगुनसम्बद्धी।

वनुर्मुखस्तु मनवार् अनलाहां प्रवति।

पृष्टं 🖛 पानि सम्बलं विकारमा विकासेमुखः॥६ १॥

मानं गुणपुर्वासाय विव्युविदेशसः व्यवक्।

्चतुर्म्खः भगवान् रहाः जगत् को मृष्टि में प्रकृत होते 🖥 और विचारमा, विश्वमृद्धः, विश्वेचरः, स्वयं विच्लृ सस्वगुण का आसरः मकः अष्टि का पालव करते हैं।

अनकाल भ्ययं देवः सर्वात्मा रामेक्टः॥५२॥

तयोगुः ' नवासिस्य स्त्रः संहाते उत्तन्। एकोऽपि मन्यहादेवस्त्रिकामी सम्बद्धीयनः॥५३॥

सर्गाक्तसम्पर्गिर्निर्गुणोऽपि निरङ्गनः। ए**वटा** स द्विता चैत्र क्रिया च बहुता मुनैः॥५४॥

अनुकास में सर्वात्मा परमेश स्तर्व स्ट्रदेव वर्कपृत्व का आश्रय लेकर जपन का संहार करते हैं। विस्तृत हास निर्मण

महादेव होते हुए भी मृद्धि पालन और मंहार रूप **मिन्ने** गुणी द्वारा तीनों रूपों में अवस्थित हैं। वे निभिन्न गुणी के अध्यय में कभी एकरूप, द्विरूप तो कभी तीन रूप **में** निभक्त हो

जाते हैं।

योगेश्वरः स्वीराणि कोति विकतिः ॥ यागकृतिश्वियासयगापतिः स्वलीसया।।६६॥

ते योगेशर भगवान् अपनी लोला से नामकृति दिखा रूप तथा नाम वाले शरीरों को चनाते हैं तथा उसे विकृत भी बहुते हैं।

हितास चैव भक्तानां स एव कस्ते पुनः।

त्रिमा विभव्य चारपानं त्रैलोकवे संत्रकारी।। ५६॥

भकों के कल्याण की इच्छा से वह पुन: उन्हें प्रस लेटे हैं। वह स्पर्ध की तीनों रूपों में विभक्त करके जैल्हेक्च में प्रवर्तित करने हैं।

कृतते प्रस्ते चैद बीहले क विकेषाः। यस्मास्ट्रानुपृक्ति वसने व पुरः प्रकाः॥५७॥ कृत्वस्थातानीकस्ये उत्पादेकः स स्थ्यो।

क्तो दिरम्बनर्थः स प्रदुर्पृतः समातनः॥५८॥ विशेष सृष्टि काते हैं, संहार काते हैं और रक्षा करते हैं।

■ गुण्यत्मकता ■ कारण लोगों काल में वे एक कहे जाते हैं। वे समतन क्रिएन्यगर्थ ब्रह्म सर्वत्रक्ष्म प्राहुर्भृत हुआ था।

अहित्वद्रहिदेवोड सावसातवास्यः स्क्राः।

सर्वाः स्वाः स्वरः॥५९॥

् सबसे उन्नदि में होने के कारण वह आदिदेव 🖩 और इन्ह्या 🎮 के कारण 'अज' कहा गया है। उनसे सभी

प्रकार का पालन होता है जनएवं उन्हें प्रकारत करने परा।

देवेषु च व्यव्येको महादेव इति स्कृतः। बृह्यानमा स्कृते प्रकृत परावातपरमेखनः॥६०॥

सम्बद्ध देखें में ने महान् देन 🎚 इसलिए महादेव नाम से

कहा गया है और सबसे पृहद् होते के व्यवस्था हाता है। हुआ हुआ स्थान पर होने के कहान से परमेंबर हुए।

र्जाक्रवादणकरकतादीक्षरः परिवर्धनतः। जुलिः सर्वेतकतेन इतिः सर्वहरो स्तः॥६२॥

ा चित्र (यह में करक) और अवश्यात (यह में न हंपा) पुत्र के व्यात उन्हें ईवर नाम दिया गया है। सर्वप भमन करने से उन्हें ऋषि और सथका हरण करने विकारण

दर्ग करा यथा है। अनुस्वादास्य पूर्वस्थानसम्बद्धारित स स्पृतः।

नगरमायवर्ग वस्मातेन ह्यास्त्राः स्मृतः॥६२॥ उत्पनिर्यतेन (अनन्मा) होने से एवं समसे पुरस्तन होने

ह्यः संसादश्यमहिषुत्वाहिष्युरुव्यते। जनसम्बर्धेन्यानादवनदोपितं स्पृतः॥६३॥

minn को इर लेने के कारण **हर तथा विशु** (अनन्त)

होने के पाता विष्यु कहा जाता है। सम्पूर्ण पदार्थों के जाता होने के करफ क्यों भगवान और रक्षण किया के कारण

'अंस्' कहा जाता है। सर्वतः सर्वविकाससर्वः सर्वपयो यतः।

ज़िव: स्वातिर्पत्ने वस्पादिष्य: सर्वपत्ने यत:॥६४॥

सम्पूर्ण ज्ञान होने के कारण उन्हें 'सर्वज' और सर्वणय होने से 'सर्व' भी फारते हैं। नियंत क्षेत्रे से शिव और सर्वव्यापी होने से विभ कहे जाते हैं।

क्रारणात्सर्वदुःसानां करकः परिनीयके। बहुनाऽत्र किमुक्तेन सर्व ब्रह्मपर्व जनत्॥६५॥ अनेकमेदमित्रासु ऋडिते वरकेहरः।

समस्त दु:खसमूह का तारण करने के वक्रण वे 'क्रपक' कडे जाते हैं। अधिक कहने से 📖 साथ ? 🚃 : सम्पूर्ण जगत हो अहामय है। वह पामेश्वर अनेक रूप 🚃 काके फ़ीका करता है। <sup>5</sup>

कृषेत्र प्राकृतः सर्गः संक्षेत्रसम्बद्धियो सन्ताः अवृद्धिपृष्टिको विक्रा स्मृती सृष्टि निकोक्सक ६ ६ छ

इसी प्रकार प्राकृत (प्रकृतिजन्म) स्तरि 🖿 मंसेन में पैन वर्णन कर दिया। हे मुनिगन ! 🗪 अबुद्धिपृष्टिकः जो सद्धी साँध है इसके विषय में सुने।

इति ओक्रमेपुराचे पूर्वध्यमे अक्रमार्थकर्मक सार mingipation: b A H

## पान्नोड यापः

(कालसंख्या का विवरण)

## कुर्व स्वाच

अनुत्पादाच्य पूर्वस्थात् स्वयंत्र्णिते 🛍 श्युवः। न्ताणाभयनं यस्यसेन ====: स्कृतः हरः संसारहरणहिल्लादिक्कुरूको। भगवान सर्वविकानस्वकरोमिति २५०:॥२॥ सर्वतः सर्वविज्ञानस्थवं: सर्वकते काः। स्वयम्पूर्वा निश्चनस्य कालसंख्या क्रियोक्यः। ५॥ न शतको समाख्यानुं क्यूकें(पि स्वयम्। कालमञ्ज्ञा समामेन परार्ज्यक्रकस्थिता । ४।।

कूर्मरूपी भगवान् योलं— पूर्व अनुस्**धद होने से हो इनको** स्क्यम्भ कहा गया 🖁 और को का हो अपन होता 🖡 इसी कारण से नारायण कहा जाता है। संसार का हरण करने वर हेम् होने से हर कहे जाते हैं तथा विभूत्व 💹 से इन्हें विष्णु कहा जाता है। सर्वविज्ञाना होने से प्रशासन् और समस्य

।. सीसावन् कैवल्यम् (ब्रह्ममूत्र)

रक्षण करने के कारण ओए 🚃 गया है। सब का विज्ञन रहने के कारण सर्वंड तथा सर्वमय होने से सर्व कहा जाता है। हे द्विजेतमो! अनेक वर्षों में भी स्वयंभू परमात्मा ब्रह्मा

🔳 कातसंख्या का वर्षन नहीं किया जा 🚃 संबेपतः क कासमंख्या ये पवर्ष माने गाँ है।

य एव स्वात्वरः बालस्ट्यने सुन्यते पुनः। विजेन सहय कारेन कार्युवर्षकातं स्वतस्। ५ n

बही पर काल है। उसके अन्त में पुन: सूजन किया जाता है। उन स्वानंभुव 🖩 जपने ही मान से आपु सी वर्ष 🗏 बही पूर्व है।

सन्तर्भ बहर्स का नगर्भवन्तिनते। बाह्य पहाटल क्रमात निषेत्र दिवसलयः॥६॥

वह परार्थ अवदा इसका ही अर्थ 'चरार्थ' 🚃 से बहा है। ई दिन्त्रेडो पन्द्रह निमेच (पलक इपकने का

समय ) को एक बाह्य कही गई है। कदा विकासक विकासका बोहरिकी परि:। राजनंत्रवेद्योक्तां मुद्दीर्यपुरं स्पृतस्।।।।।।

📰 काहाओं 🔳 एक कला और तीम कलाओं 🖿 एक मुहतं समय होता है जिल्हा ही मंखन जले (वीस) मुहती से अनुष्यों का एक अहोतात्र माना गया है।

आरेराजनि क्वेंति नायः कै: **वर्षिभरका को हेऽयने दक्षिणो**सरे॥८॥

तीस अहोरात का दो पंत्र (जुक्त और कृष्ण) अला एक मान होता है एवं छ: मानों का एक अपन होता है। टॉलकरपन और उतरायम नाम बाले दी अपने का एक वर्ष होता है।

अवनं दक्तियं राजिर्देशअधुश्वरं दिनम्। दि**र्व्यवेर्वेरक्रक्षे**स्तु कृतवेतादिसंहितप्॥९॥ कर्वुनं हादलिएसहिपागं निशेषत। करकर्वाह: सहस्रक्षीय वर्षाया सकृत युगम्।। १०॥

दक्षिकायन देवताओं को राजि है और 📖 🛚 दिन है। बारह हजार दिव्ह वर्षों से सत्य, त्रेता आदि नाम बाले चार बुग होते हैं। उनका विभाग सुनो। उनमें चार

हजार क्यों का कृतवृत होता है। तस्य करकारीसम्बद्धाः सम्बद्धाः कृतस्य हु।

दिसको सबस्य अब चैकलती 🚃 ११॥

उस सतयुग का चार सी वर्ष का सम्ब्या काल है और उतना हो सन्ध्यांता क्रमत: • • • • चेंच सी, दो सी और एक सी वर्षों की होतो है।

अंतर्क बट्यतं गरमाकृतसभ्यांसदैकिनाः विद्योदका च सक्षत्रं किन सम्बन्धकेन कुरु १२॥ वेतरशापरित्याणां बालजाने प्रदीतिंदम्।

एतर्छरससङ्ख्यं सामितं परिवल्किय्। १६॥ उससे सत्यवणः 💷 सन्ध्यांत स्रोडकर अन्य सन्ध्यांत

काल कुल क्षा सी क्षां का वा। क्षां के कि दो क्षां एक क्षां वर्ष हेता, द्वापर तथा किस के क्षां कि परिकोर्तत हुआ है। यही क्षां क्षां कर वर्ष अधिक

तदेखसमतिगुणं मनोरकरकुकते।

परिकाल्पित है।

बहाओं दिवसे विश्व सम्बद्ध स्पूर्वज्ञात १४॥ स्थान मृत्र अर्थात् सम्बद्ध दिव्य कुटें स

स्था गुन समान् स्थान हरू पुन स्थान स्थान है। है विप्रयम् । स्था के एक दिन में जैदह

स्वायम्बादयः सर्वे ततः सार्विकादयः। तीरचं वृक्षिणे सर्वो सरक्षीया सरकेतः। १५० वृष्णे पुगसहस्र है परियालमा नरेश्वरैः।

मजानरेण विकेत सर्वाध्येवासराज्य केत १६० ज्यासमताचि व सन्देश: सत्ये काये व केव हिर

वाह्यमेकमदः करपस्ताकती शक्तिरेक्कोश १७० स्वायंभ्य आदि सभी मन् तदनन्तर सार्वाणक

गजाओं द्वारा वाचा द्वीपों बाला पर्वत सहित पर सात पूर्ण रृथियों पूरे सहस्र युगपर्यंत परिपालित होतो है। **एक** मन्त्रन्तर द्वारा कल्प वाचा में सभी मन्त्रनार स्वास्**यट होते** हैं राग्यें सन्तर नहीं। बारा का का दिन का का होता है

हैं. इसमें सन्देह नहीं। बहुत 🖦 📖 दिन हुन्ह 🚥 होता है और उनने हो परिमाण को एक राजि मानी नई है।

चतुर्युगसहस्रं तु कल्पसहुर्यनीकिनः। प्रीरंग कल्पस्तर्यन स्पुस्तवा बहिर्दिकोननाः॥१८॥ ब्रह्मणो चत्सरक्षस्तैः कवितो वै विज्ञोननाः।

स च काल: शतनुषा: परार्द्ध देव तदिदु:॥१६॥ विद्वानी ने एक इजार चतुर्युग को एक कल्प कहा है। 🎚

द्विजयन! उसी प्रकार तीन सी साठ वरूप की हैंसे हैं, क्या काल विशेषजों ने उसे उद्धा 💷 एक वर्ष करा है। वही परिपाण काल सी गुना होने 📰 परार्थ करा जाता है। उपक्रते कर्वस्तानम् सहेती प्रकृती लयः।

ोक्ष्यं जेव्यते बहिरः अकृतः अतिसंचरः॥२०॥

उसके अन्त में सभी फ्राणियों को उत्पत्ति को हेतुभूता इकृति में लग से जाता है। इसलिए सकतें द्वारा इसे प्रकृत प्रतिसंगर कार जाता है।

इक्रमायनेक्षमां इक्रमां इक्ष्मी सपः।

जन है।

श्रदि है।

ह्मात्र व्यापना और महेरा— इन तीनों का प्रकृति में लय

च्यात, नारायण आर महरा— इन ताला का प्रकृति म सप ■ ==== है और समय आने === चुन: उनका ==== ====

मार्थ स्थाप क कृतानि कायुरेकोऽपि इस्तुरः। व्यासी कु सुरक्षके वा एव अवले कुषः॥ १९॥

इन प्रकार स्थान, सक्तल भूत, वासुदेश और संकर— ये सभी व्यवस्था में सुटि क्या संसार क्या करते हैं।

अवस्थितः चनवान् कामोऽनकोऽवशोऽमरः। इत्रैचकारकाः कामार्थकोऽस्थानकेश्वरः॥ २ ॥॥

अन्तरे अल्लान भगवान् अनल, अवर, अपर, सर्वन्यनी, अल्ला और सर्वात्मा होने के कारण महेश्वर हैं।

इक्रमो क्रमे का इन्हें स्थानकार । एको के क्रमावीश: कार: कविरित तुनि:॥१४॥

स्थाप सहा, अनेक ■ ■ नासपण आदि वि अनेक हैं, केवल कालस्वरूप, सर्वत, भगवान ईरा हो एक हैं, ऐसी

एकका व्यक्ति हु परार्थ प्रमुखे विकास

सामानं अनेते त्याई तस्य करचेऽमध्यवः॥२५॥ 🎚 द्विके! यहाँ बहुत 💷 एक परार्थ बोत भूका है। शस्त्रति

दूसरा पराचे बल रहा है जो उसका यह अग्रन कल्प है।

कोइकोव: सोइकिय: कत्य: याद इत्युच्यते कृषै:। कार्को वर्तते कार्यकारक कार्यामि विस्तरम्॥१६॥

जो अक्षेत (बीक्स हुआ) है, उसे ही विद्वारों ने अन्तिम चन्न कत्म कहा है। सम्प्रति चच्चा कल्प चल चा है, उसे विस्तरपूर्वक कहूँया।

इति क्रीकृर्यपुराने पूर्वभागे कारसंस्थानकारे गाय वक्षणेऽस्थानः॥५॥

## पद्योऽध्यावः

(जल से पृष्टिको का उद्धार)

कुर्य उवाच

असिंदेकार्थयं घोरमिकानं उत्तेकवन्। ज्ञानंत्रातादिकं सर्वं न प्रदानक विद्यानः। १॥ कूर्यरूपधारी धगवान् बोले— प्रदान्य में खेर, विकासमून्य अन्यकारमय एक हो अर्थय था, जो चायु जादि से गोरित होने से बांध या और बाह्य भी जान नहीं पहला था। एकार्यने वदा तरिकेको ज्ञानस्त्यमुके

तता समम्बद्धाः स्थ्याधः महत्त्वम् २॥ उस एकार्णव में स्थायर-जंगम के नष्ट हो जाने पर सकता नेक्सें और सहस्रपाद युक्त बहुग हुए।

सहस्रशीर्वा पुरुषे स्थमपर्वा हलेल्डिः। इहा गावववाकस्यु पुष्पर सलिले बदात ३॥

स्वर्णवर्ण, अमेन्द्रिय, चल्च शिर चले, पुरुष, खरायन नामक प्राटा दस समय जस में साथ करने लगे।

इमं चोदाहरक्यत हलोकं क्या । बाह्यसम्बद्धाः चित्रसः इत्यास्यसम्बद्धाः

यहां जहास्त्ररूप, सृष्टि 🖥 📖, अधिनातो, नागपण देव के सम्बन्ध में यह इसोक उद्युद्धण रूप में 🚃 नाल है।

आयो नारा इति प्रेक्ता आयो नै नरसूननः। अवर्ग तस्य ता यस्मानेन नारायणः स्वृतः॥५॥

अप् (जस) नारा नाम से बहे गये हैं, अप् (जस) सर-भगवान का पुत्रकप है। कही नार (जस) जिसको अपन (आश्रयस्थान) है, अर्थात् प्रत्यकाल में खेण्डीहा का निश्चास स्थान है, इसलिए उन्हें नारायण सांस गया है।

वृत्यं युगसहसस्य रैशं काश्युवास्य सः। शर्यर्थने प्रकृत्ते बह्नत्यं सर्गतारकात्।।

उन्होंने एक हजार युग के तुल्य निकासत का चेन करके सृष्टि के निमित्त सन्नि के अन्त में बहरूव प्रष्ठ किया।

ततस्तु सलिले वस्मिन्दिशायांतर्गकं प्राप्तः अनुपानातदुद्धारं कर्तुकायः प्रवासितः॥७॥

तदनन्तर पृथ्वो उस **मान के पोतर हो स्थित है, ऐसा** अनुमान से जानकर प्रजासकी ने उसका **माना** करने की उन्हार की। बस्त्रविद्वासु 🔤 कराई स्थमस्थितः।

**ाः पासम्बन्धिक्**षयं इहसंज्ञित्।८॥

सम् जल फॉक्सओं में रुचि एक्से वाले करता के रूप की करण किया, कह मुन्दर रूप दूसरों हुए। मन से भी पराजित करना काम नहीं भा। वह साजीरूप होने के कारण

देशुकान्युक्तकारियाकारामध्ये वराकरः॥१॥ वृधियो व्याप्तकार करने के लिए व्याप्तका में प्रकेश करके अपने व्याप्तकार के उसे उसर व्याप्तिया। प्रसीसे वि

जान्यपर 🚃 🚃 पौ भइसाये।

ह्या दंहाविकालं पृथ्वी प्रविवर्षीकाम्। अञ्चलकारलेकामा विद्या बद्धार्वयो हरिम्॥१०॥

ं कारहर में दंहार भाग पर अवस्थित पृथ्वी को देखकर विद्ध हुवं कहर्रवाज, प्रमुख्य पीरव बाले जनसोक में स्थित स्था को महीं करने लगे।

ह्या मृ

क्सते क्यां क्यां क्यांकी

पुरसाय व्यास्ता सम्मायाय कराव सात ११। इतियों ने कहा— देवों के देव, ब्रह्मस्वरूप, परमेडी (परम ≡ पें स्थित रहने वाले) पुराण पुरुष, सावत और

जवस्वकृष, आपके लिए नमस्कार है। जन: स्वकृष्ये तुम्बं कहे सर्वार्वनेदिने। ज्यो तिरकारबीय वेशके परभारपने॥ १२॥

स्वर्षण्यः मृष्टि स्थवित। और सर्वार्थं को जानने वाले आपको नगरकार है। हिरण्यसर्थ, वेधा और सम्बद्धाः को

अपने बायुरेका किया विकासिका बारावासका देकाव देवाना क्रिक्सिकोत १३॥

वासुदेव, किन्यू, विश्ववीनि, ................................ देवों के हितकारी देवक्षण के लिए जनस्कार है।

क्योऽस्यु ते कर्युक्त सार्युक्तकस्थितिराणे। सर्वमृतान्यमुक्तर कुटल्याय नयोनयः॥१४॥

सकुर्मुख, सार्वुं, चक 📖 असि 💷 करने बीते अपको काश्कार है। समस्तपूर्वों के 🗪 तथा कटरम को नगरकार है।

नमो वेदरहस्थाय नमस्ते चेदवोनवे। नमो बुद्धाय सुद्धाव नमको हानस्विकेश १५॥ वेदों के क्या के लिए क्या है। नमस्कार है। बुद्ध और हुद्ध को नमस्कार है। ज्ञानकणी के लिए नमस्कार है। नमोऽस्वानन्दरस्याय साहित्ये जनसं २४:। अन्तायात्रमेवाय कार्याव ....... चक्र १६ व आनन्दरूप और जगत् के साधीरूप को क्याकार 🛊। अनन्त, अपनेय, कार्य तथा कारणकप को क्यरकार है। नगरते पञ्चमूताच पञ्चभूतस्यने क्य:। नमी मुलप्रकृतये मायास्त्राय ने का:# १७३ पश्चभूतकप आपको नुमस्कारः पश्चभूतास्य म्लप्रकृतिरूप म्हयारूप आएको नमस्कार है। वधोऽस्तु हे बराहार नमस्ते करकवरिके। नमी सोवाजिनम्बाय दयः संकर्मनाय है॥ १८॥ नगह रूपभारी को आधार है। परस्यरूपी को नमस्त्राध है। भोग के द्वारा 📕 जरवने योग्य को नमस्कार है राजा संबर्धण । आपको 🚃 📆 है। नमस्तिपूर्वये तुभ्यं विवासने विकालेकारे। नमः सिद्धान पुज्याय गुजनवर्षिभागिक १९॥ त्रिमृति 🖩 सिए नमस्त्रार है। 📖 तेन कसे ।

सिद्ध, पुरुष और तीनों पुष्पें 🗪 विश्वान करने 📖 नपस्कार है। नमोस्तादित्यसमय नगरो प्राचीनके नबोऽपूर्ताय पूर्वाय मधवाय वयो नमः॥२०॥ आदित्यरूप को प्रमाना है। पद्मकेनि को उनस्पन है।

अपूर्व, पूर्व तथा माधव को नमस्कार है। त्वयैव पृष्टपंद्रलं त्वव्येत 🚃 क्रिक्त्। पालपैतकरात्सर्व त्रातः त्ये 🚃 परि: 🛮 २ १॥

आपने ही अखित जगत् को सृष्टि को है। अप में ही सकल विश्व स्थित है। आप इस सम्पूर्ण जगत का पालन करें। आप ही रक्षक एवं ऋरणागृति हैं। 🚃 🗉 पगवान् विष्णुः सनकार्देरीपट्टाः।

प्रसादमकरोतेमां वराहवपुरीहार:॥ २२॥ सनकादि मुनियों द्वारा इस प्रकार स्तृति किने जाने का वराहशरीरधारी भगवान विष्णु उनसे अति इसन हुए।

ततः स्व<del>रक्षारकश</del>ेव कृषिवीं पृत्रिवीवरः। क्षेत्र करं पनस्र वार्यक्त वरक्तः॥२३॥ तदनन्तर पुविकोधर 🚃 ने पुविजी को अपने स्थान पर

🚃 रख दिया और 🚃 ने मन से वशहरूप की खोड़ दिया।

**ांका** करीकार चुलो वीरिव विकास विकारकारक देहरव न वही वाति क्रेस्स्वम्।।२४॥

🚃 महान् जल-समृह के ऊपर नौका के समान पृथ्वी स्थित हो गई। हाटी। के अति विस्तृत होने के कारण बह क्ष्यो उतसंप्तन को प्राप्त नहीं हुई।

पूर्विको स प्रारंकाच पुन्तिको कोऽसिनोहिरीना हास्त्र सर्गटकार्गाहरूम् ततः सर्गेऽदयन्यनः॥१५॥ प्रकार ने पृथ्वों को समतल बनाधर पूर्व सृष्टि में जसाये नवे सारे पर्वती को एन: लाकर स्थापित कर दिया। तत्पश्चात्

🏬 सुद्दि करने का 📖 बनाया। 🥅 क्री कुर्वपुराने पूर्वकारे पृष्टिम्बुद्धारे बहोऽस्थापः॥६॥

सारम्हेऽस्याय:

(सर्व अर्कात् सृष्टि 📖 वर्षान)

को स्थाप 🔤 चिन्तकारतस्य बल्पादित् घषा पुरा।

अबुद्धिवृत्तेक: सर्ग: सद्युंतस्त्रभोषय:॥ १॥ कुर्भावकारी भगवान जोले- जब प्रजापति ने पहले के मनान 🚃 सृष्टि का विन्तन किया 🛍 अवृद्धिपूर्वक एक

पर्को कालो अविद्या उस बहान आतम प्रमापति से प्राप्टर्भन

वयोगोडो प्रामोहस्तामिस्काश्यमंत्रितः।

🚃 सहि प्रदर्भत हुई।

कविका पक्षको तेवां प्रादुर्मृता महत्त्वनः॥२॥ तम् स्वेह, महामोह, तामिल और अन्यतामिल (न पाँच

हुई है। रक्षकारिकाः सर्वे सामा मोऽधिमानिनः।

संकृतसम्बद्धाः चैव क्षेत्रकृष्णवदावृतः॥३॥ 🚃 पुकार सुव्धिरचना के अभिमान से ध्यान से 🚃

बह सर्ग पाँच भागों में अवस्थित हो 🚃 और वह बीक्कुम्भ के सम्बन केवल तयस वर्षात अज्ञान से आवृत होकर स्थित है।

पूर्वभागे स्टायोधकातः बहिरन्दशाप्रकाशसत्त्वो निःसंद एव क मुख्या नगा उति होत्ता मुख्यसर्गस्तु 🗷 स्कृत:वश्रव वह सर्ग यहर और भीतर प्रकाशनुन्य, स्तब्ध और नि:संग था। उसके जो मुख्य पर्वत, दुश आदि कहे थे, वही मुख्य सृष्टि मानी गई। ते दुराऽसावकं सर्गयम-बदयरं प्रयुः। तस्याधिध्यायमः सर्ग निर्वेक् स्रोतोऽच्यवर्तता। ५॥ प्रभु उस सृष्टि को असाधक अधांत किसो भी कार्य की सिद्धि र करने वाली <del>पानकर दूसके सृष्टि का प्रकार करने</del> लगे। उससे निर्वेक् ओत प्रवाहित हुआ। वस्मानिर्वेक् प्रकृतः स निर्वेक्कोनः ननः स्पृतः। पदादयमे विस्ताता उत्पातको विता: #4.0 क्योंकि वह निरक्षा प्रवाहित हुआ हर इसीसिए उसे 'तिर्यक्रजोतस्' नाम से आशा गया, वनोंकि है द्विजो! ने पत् आदि इताध्याही अर्थात् तिरस्रे मार्ग को अपनाने 📰 नार सं विष्यान हुए। क्ल जान्य सर्वजन्य समर्थ है। अर्थस्रोत इति प्रोक्तो देवनर्गस्तु मान्तिकः॥७॥ इसको भी असाधक समझका उन्हेंने 🚥 सृष्टि 📟 सम्पादन किया। वह सात्विक (सत्वयुक्तकार) देवस्त्री थी, जिसे कर्ध्वरोतस कहा यया। ते भुक्तक्रीनिषद्वना बहिरनास्वयनकृतः। **ार्थाः** वहिरमञ्ज स्थनावादेवसंज्ञितः॥८॥ ते सभी अधिक 🚃 एवं 🔜 मही वे और बाहर-भीतर से अनावृत एवं स्थमानतः बाह्य और भीतर प्रकाशित होने वाले थे। ये देवसंज्ञ को प्राप्त हुए। ततोऽभिवायतसस्य अत्यक्तियावितस्यदाः प्रादुरासीसदा व्यक्तस्वीक्सोनस्तु सामकः॥९॥ सत्य 📰 विन्तन करते हुए वे उस 📖 📟 करने लगे। तब व्यक्त से अर्वाक् संतः साधक सृष्टि 📰 ग्रादर्भाव हुआ था। 📖 प्रकाशवहुलास्त्रमोद्रित्वः स्त्रोधनिकाः। टु:ख्रोकटा: सत्ववृता मनुष्या: परिवर्धेर्तित:ब१०व वहाँ उत्पन्न हुए प्रकाशबहुल, तम-उद्गिक, रज को

अधिकता वाले, दु:खोत्कट, (फिर मी कुछ) सत्ववृक्त होने

से मनुष्य नाम से कहे गये।

🕯 द्धा शहरं सर्गस्यन्यज्ञनयानयः। बस्मविकायतः वर्षं सर्गो धुतादिकोऽपवद्धः ११॥ ढे चरित्रहिकः सर्वे स्विधानरताः पुनः। स्वदिनकायात्रीत्यक मृत्यातः परिकीर्तिशाः॥ १२॥ भगवान अब ने उस सर्ग को देखकर (उससे भिन्न) दुबरी सृहि का भवन किया। ऐसा करने पर मुख़दि का सर्ग उतका हुआ। ने सम परिग्रह से पुरु, अपने अनुकृत अच्छे विभाग को चाहने करो. खाने की हच्छा करने वाले तथा 🏬 अकंतु सदाककरि गुनों से रहित कहे गये। इत्येने यह अभियाः सर्वे वै द्विवपुंच्याः। प्रथमे पहल: सर्ने विजेषो ब्रह्मणकु मः॥१६॥ क्षित्रकेहो: वे चीच प्रकार 🔣 प्रमुख सर्ग कहे गये हैं। उनमें बहुत् से 🗪 🚾 सहि (सर्ग) है, इसीकी ब्रह्म सर्व कारक कारिए। रुमातकां दिनीयम् पुरसर्गे दि संस्कृतः। वैकारिकाकृतीयानु प्रत्ये ऐन्द्रियकः स्वतः॥ १४॥ 🚃 🗃 दितीय छटि है, जिसे भूतसर्ग 🚃 गया है। भागा कार्या सुद्धि एन्द्रियक 🚌 से बही गई है। इत्येव शहराः सर्वः समृत्ये मुख्यिपूर्वकः। कुलस**र्क्कानुर्वस्तु पुरस्ता ने स्वा**वतः स्पृताः॥१५॥ यह ज़कुत सर्ग बृद्धिपूर्वक संभूत है। यह बहुर्य मुकासर्ग है। वे मुख्य हो ह्याला कहे गये हैं। विवंदश्रोतम् ४: ब्रेक्सिर्वमध्येन्यः स प्रश्नाः। क्योर्क्संत्रोतचा बहो देवसर्वस्य स स्पृतः॥ १६॥ को तियंक 📰 🚃 गया है, वह तियंक पीति (पशुपको अदि) बाली पंचम सुष्टि है। उसी 📖 उर्ध्वकीट जलों का सता देवसर्ग कहा गया है। तलेक्ष्यांक्यतेवासां सर्पः समयः 🗷 हु नानुषः। अहन्ते चैतिक: कर्ने जुतादीनां प्रकीर्तित:॥ १७॥ उसके बाद अवांक स्रोत वालों को स्पतवीं मानुन्ने सृष्टि है। अष्टम भूतादियों को भौतिक सृष्टि कही गई है। नवस्त्रीय स्त्रीमारः प्रसूका वैद्यवस्तित्रमे। **अकृता**स्तु **साम पूर्वे सर्वास्ते वृद्धिपूर्वकाः**॥ १८॥ नवम कौमार सष्टि है जो प्राफ्त और वैकुत दोनों हैं। पूर्व में तीनों प्रकृत सर्ग खुद्धिपूर्वक सम्पन हुए हैं।

वृद्धिपूर्वं प्रवर्तनो मुख्याचा मुस्तिन्त्रयाः। अवे ससर्व्य वै बद्धा मानसानस्थनः संख्याः 📖 📖 सनातनं चैव तरीच च सनदन्धः ऋतुं समाकुषारं च पूर्वपेय इमानति:॥२०॥ 📕 श्रेष्ठ मुन्तिगण ! मुख्य आदि सृष्टियौ वृद्धिपूर्व प्रचर्वतः हैं। अननार सर्वप्रयम बद्धा ने अपने 📖 मानसपूत्रों की सृष्टि की। सनक, सनावन, सनन्दन, ऋतु और सन्वकुनक 🖩 प्रजापति ने पहले ही उत्पन्न कर दिया जा। वर्षते योगिनो विज्ञः वर्र वैश्वन्यपश्चितः। इंध्रससम्बद्धाः ॥ यहाँ 📖 परिद्धः २ १॥ ये पौथों योगी शाक्षकों ने परम वैराग्य को प्राव किया था जिससे ईश्वरासक 🖿 बासे होकर इन्होंने पुन: सृष्टि करने में अपनी बुद्धि नहीं लगायी। तेष्वेवं निरंपोषु लोकपृष्टी प्रजन्मीः। पुनोह मायया सहो पायिनः परनेहिनः॥२२॥ इस प्रकार लोकशर्तह में उन 🌃 🛢 ऐसा 📖 📗 जाने पर मायावी परमेही को मान्य से प्रजापति ...... मोहित हो गर्छ। संबोधवापास व तं जगनायो वहानुनिः। नारायणो महायोगी बोर्डनकितानुरक्तन:॥२३॥ जगतुरूप माया वाले, फिरभी महायोगी, तथा धीवियाँ 🖩

चित्त के अनुरंजन करने वाले महासूनि नारायण ने कहा 🍱 केथित (उपदेश) किया। बोबितस्तेन विश्वास्था काल परण तयः। म तथ्यमानी मणवास विश्विद्धार्थयक्तः। २ 📖 बनसे उपदिष्ट 📷 विश्वास्था ने परम तथ का अनुकान किया। किन्तु तथ करते हुए भी भणवान् ने कुछ भी भाग वर्ती किया।

नहीं किया।

ततो स्था करते दुःसारकोगेऽष्ण्यायता

ततो स्था करते दुःसारकोगेऽष्ण्यायता

त्रवेशविष्टस्य नेत्राच्यां प्राप्तप्रमृक्टिद्यः॥२५॥

धृकुटीकृटिसातस्य न्यसाटस्ययोद्धनः।

सपुरात्रो पहादेतः अरुपयो निस्मालेक्षितः॥२६॥

तव लम्या स्था निस्मा पाने पर उन्हें हुःस स्था

वस्या हो गया। कोशाविष्ट हुए उनके नेत्रों से बाँसुकों स्थ

वृद्दें निरने लगीं। उस टेडी भुकटा वाले परमेही के ललाट से

मय के लिए प्रत्य योग्य, नीललोकित महादेव उत्पन्न हुए।

म व्यवस्थितको सिंदा स्वाधनः। व प्रवस्थित विद्यासः स्वाध्यस्य परमेश्वरम्॥ २७॥ वही व्यवहन् तेन्वेपशिस्त्वरूप सनातन हंश हैं, जिन्हें विद्वान् साथे अन्त्या में स्थित परमेश्वर के रूप में देखते हैं। अनेवारं सम्बद्धान्य प्राणय च कृतसासिः।

त्यह क्यान् ह्या प्रतेषा विविद्धाः प्रजाः॥ १८॥ तम् ऑकार का स्मरण कर, हाथ जोड़कर प्रचाम करके प्रवासन् बद्धा उनसे मोसे— आप विविध ह्या की सृष्टि करें। विकास प्रमादक्षायां संबंदी वर्षवाहरः।

कारमना सद्भवन् स्टान् ससर्व घनमा सियः। अपर्दिनो निरम्पूर्वसिनेपादीसमोहिमान्॥१९॥ स्टान् स्टान्स सुनका धर्मस्य बहन बाले स्टान्स ने सि से अपने सि स्वरूप पैसे जटान्ट-भारी, आतंकारित,

शिनेत्रभागे 📷 नोसलोहित रुद्दों की सृष्टि की।

ि पद धनकान् इता कन्यपृत्युकाः श्वाः। वृतेति केष्टवादिको नदं भृत्युकानिकाः॥१०॥ श्वाः वद्ये जननाम सम्बन्धमुनाः प्रकाः। विक्री । तदा । समर्थे क्यलोकवः॥११॥

उनमे भगवान् इन्हा ने ह्या - जन्म-मरण से पुरु प्रमाओं ही सुष्टि करो। तब हात ने कहा - हे जगजाय | मैं क्या भरण से युक्त प्रमाओं की सुष्टि नहीं करूँगा। आप इस

ग्रेककर स्वयं पृष्टि की। स्वान्तविकारिकः सर्वान् ग्रह्मस्यप्तिवीक्षरः। अववोऽभियन्त्रस्थि ≡ वीर्वायुः पृक्तिनी स्वाः।३१॥ नवः समुग्नः कैलास कृता जीरम एव का।

अत्थ प्रज को सृष्टि करें। तम भगसीद्वार प्रद्वा में एट को

सकाः व्याप्ताः करमहोत्र मुद्दर्श दिवसाः श्रापाः॥ ६ ६॥ अर्जुवासस्य कारम्य अवनान्यपुगदयः। स्वानविकानिनः सूता सामकानसम्बद्धनः॥ ६ ४॥

क्या करवाजी ने स्थानप्रधिमानी सब को लाला किया था, इसे में लाला हूं, आप सुनें जल, अग्नि, अन्तरिक्ष, धौ:, बाबु, पृथ्विती, क्यी, सपुद्र, पर्वत, कृश, लात, लाव, लाला.
कला, मुहुतं, दिन, धिंत्र, पक्ष, मास, अथन, वर्ष और युग

व्यास्त्रिकानियों की सृष्टि व्यापे पुनः साधकों की सृष्टि को।

करेक्क्रिक्ट्रिक्स: पुस्तकं पुताई प्रतुष्) दश्यदि वस्ति ॥ स्मानक्ष्यकेव च॥३५॥ पूर्वभावे सहायोऽज्ञासः

उन्होंने मरीचि, भूगु, ऑगिंग्स, पुलस्त्व, पुलस्, ऋतु, दश, अत्रि, वसिष्ट, धर्म और 📺 की सुद्धि की।

प्राणाद्वाह्यायुक्तहर्त व्यक्तम्यां 🗷 वर्गरिकाम्।

शिरसोऽक्रियसं देखे इदबादपूर्विय च॥३६॥

ब्रह्माजो ने प्राप्त से दस की सृष्टि को और चणुओं से

मरीचि को उत्पन्न किया, मस्तक 🖥 अंग्रिश को और 📖

भूगु को उत्पन्न किया। नेप्रत्यामप्रियामने सर्वे छ

संकर्ष्य चैव संकरपासकैलोकविकामहः॥३७॥

सर्वसांकर्पतामह ने नेश्रों 📗 अर्थ 🚃 महर्गि हो. न्यवसाय से धर्म को और होताल से संकल्प की सृष्टि की:

पुलस्ये 🗷 क्वोदानाट्कस्तका वृत्सं पुनिय्।

अजनात् ऋतुमस्यतं समानात्व समित्रकत्। १८४

उदान वायु से युलसम्य की, क्यान कानु से चुनक मूनि की, वापु से व्यवतापहित ऋतु को और समानवापु से

वसिष्ट 📰 सृष्टि की। क्रवेते इक्रवा स्वा: | व्या गृहमेविनः।

आस्ताय मानवं रूपं वर्षसी: संबवर्तित:# ७ ९ ५ प्रसी द्वारा सुष्ट ये साधक गृहस्य थे। 🔣 स्वन्यकप

को ग्रहण करके भर्म को प्रवर्तित किया। सते। देवासुरफित्यु मनुष्यक्ष धतुङ्ग्यम्।

सिर्ध्धर्भमवानीलः स्वमात्मन्त्रज्ञोकसन्तरभावन

सदनन्तर देवीं असरों, 🚃 और मनुष्यों— इन पारीं का

सर्जन करने की एक्स से भगवान ईस ने अपने आपको नियक्त किया।

युकात्मनस्त्रमोमात्रा हृद्धिकानुसम्बद्धाः।

ततोऽस्य जपनस्पूर्वपसुरः बहिरे सृताः॥४९॥

 युक्तात्म प्रजापति की तमोमाल लिक्क क्या गई। तब सर्वप्रथम उनको जांच से असुर पुत्र कैटा हुए।

उत्सरकांसुराम् 🚃 तां वर्नु पुरुषेत्रनः:। सा चोत्सृष्टा तनुस्तेन सक्ने राजिरमायतः।।४२॥

असूरों की सृष्टि करके पुरुषोत्तम ने उस तर्नर को त्याग

दिया। उनसे उत्सुष्ट वह हारोर सत्रि वन गना।

सा तमोशहरता यस्मानुष्यस्तरको स्वयन्त्वतः। सन्वपञ्जरिपको देवस्तुमन्त्रं कृतिनान्॥४३॥

वह क्षत्रि क्यो बहुला थो, इसी कारण से प्रजा उस रात्रि में सो जाड़ी है। जननार प्रजापति ने सत्त्वमाद्यात्मक दूसरा

📆 घरन दर तिया। क्लोऽस्य बुक्कले देवा क्रीन्यतः संस्वाप्तिरे।

लका सबि व्यक्ति सल्वावपमृहितम्॥४४॥

तरक्षात् उनके देदीप्यपान मृख से देवता 🚃 हुए। चव उस ज़रीर 📰 भी त्यान 📟 दिया तब 📖 सत्सप्रधान

বৈ 📗 हरणद्वी वर्षपुरत देशकः प्रमुपासके।

करवाजनिकायेव सरोधनां जन्हे तनुष्।।४५॥

इल्लिस् धर्मपुकः देवता दिन को उपासना करते हैं। पुनः उन्होंने सरवपात्रस्थिक जन्म तरीर को धारण किया।

च्युवन्यन्यकारम् च्यारंः संहथदिरे। प्रवासर्थ किन् युट्टा श्रम्भागमि विश्ववृद्धः॥४ ६॥

उस जतीर से 🚟 पिता 🚃 हुए। 📺 प्रकार विश्ववृक्त 🚃 ने वितरों 📰 📰 करके उस शरीर को भी त्याग दिया।

सार्वाच्या अनुस्तेत सदः सम्बद्धः जनायतः रस्यकर्षेकारां एपि: स्मोकविद्याम्॥४७॥ उनके क्षारा त्यक कर शरीर सीच ही संभ्याकप में परिणत

हो 🚃 अत: 📭 संध्या देवताओं के लिए, दिन और देवलङ्कों के लिए राप्ति हो गई। हकोर्यको विकृतां तु पूर्तिः सन्ध्या नरीयसी।

बम्बलेखमृराः सर्वे युक्यो भावकस्तदा॥४८॥ उनावते कहा पुरस्त एउस्क्रीर्कवामा स्पृत् श्योगात्रात्मिक्षां कृष्ट्रा तनुष्यां ततोऽस्थात्। ४९॥

दन दोनों के 🚃 पितरों की मृतिरूप सन्ध्या 🗯 ब्रेष्ट 🖚, इस्रनिष् सभी देव, असूर, मृति और 💳 योगपुरत होस्त्र तत और दिन के मध्य शरीर-संध्या की सदा उपसन्त करते हैं। तदनकर 🚃 ने रजेमात्रात्मक

बन्य अग्रेर की सृष्टि की। बबोऽस्य बहिरे पुना भूत्रमा स्तराकृताः। सम्बद्ध य सम्बद्ध वर्नु सहः प्रजापविः॥५०॥

कोलन सा बाधवरिकः प्रवसम्ब वाधिनीको। काः स अस्तानाह्य संतापा द्वितर्पृतवाः॥५१॥

भूर्वि क्रमोस्य:प्रस्य पुनरेकाम्यपुज्यक्। अन्वकते सुकविहा राक्षसास्त्रक विद्विते॥५२॥ उससे रजोगुणयुक्त मानवपुत्र उस्ता हुए। अनन्तर उस शरीर को भी प्रजापति ने शीप्त ही त्याग दिया। विक्री ! तत्पश्चात् वह शरीर ज्योतस्त्रारूप में परिष्यत हो हाता उसी को पूर्वकालिक (प्रात:) सम्बद्ध कहा जाता है। है द्विजश्चेष्ठगण! वह अनन्तर भगवन् बहा ने तम और रजोगुण विशिष्ट को प्रात करके उसका पुत: पूजन किया। तथ अन्यकार में पूख से आधिष्ट एश्वरत्यण उत्त्वन्न हुए। पुत्रास्त्रभोरण:प्राया बस्तिनस्ते निकाल्यतः।

सर्पा वक्तस्तवा चूल गन्धर्वाः संप्रवित्रे॥६३॥

तम और रजेगुण विशिष्ट निसाचर पुत्र बलवान् 🚃 वैसे हो सर्प, 📺 🗪 🗪 व्या कार्या आदि व्याप्य दूर्।

रजस्त्रवीस्थाप्तरियांसकोऽन्यरकृत्वः।

वर्षाति वषसः व्यक्ति व्यक्तिः स्वयम् ५४॥ अनन्तर प्रभू ने रजेशुण तका तमेशुण के व्यक्ति प्रतिभयों की स्वर्षः की। ययस्-अस्य

वक्ष:स्थल से भेड़ों को सृष्टि को।

पुरातोऽजान् समर्थान्यान् उद्दरताकः निर्मते। पद्ग्यां रमधान्यमानंगात्रायसम् गणनान्गान्दः ५६॥ प्राप्ताराधीय असमित प्रजापनिः।

क्षाच्यारस्था कराच्या प्रभावतः शोक्यः कलवृतानि रोजनसम्बद्धः स्थिते॥५६॥

मुख से पकरों और अन्य की सृष्टि की तथा 🔠 से लेओ

को बनाया। पैर्श से पोड़ों, सकियें, गर्के, विक्री (नीलगायों) तथा मृगों की उत्पन्न किया। इजायति ने कहुने से कैटी तथा खबरों को बनाया। इसके ग्रेमों में और्यावर्य नथा फल मुलों की सृष्टि हुई।

मायतं च श्राव्यक्षेत्र त्रियुरक्षीणं स्थनपरम्। अनिष्टीयं च यक्षमा निर्वये प्रथमसम्बद्धान्। ५७॥

चतुर्मुद्धः में आपने प्रचम मुख से गामजी, ऋचार्थ, जिद्दत्ततोम, रथन्तर और यज्ञें में अग्निक्षेष की •••• की।

वर्जून पेट्टप अन्दरतोग पश्चदश कथा। बृहत्साम तबोक्षणक्ष दक्षिणादस्थानुसम्बन्धाः ५८॥

यजुष, त्रिष्टुम् आदि पन्दर सन्दस्तोम, न्हरसाम तथा

उक्थ ये 🚃 🚾 के दक्षिण मुद्ध से उत्पन्न हुए।

सामानि व्यानं कर्यक्षोपं व्यानं व्यान वैक्रपमतिसत्रं स पश्चिमादसृबन्धुसाद्म५९०

साम, जपती नामक सञ्चह सन्दरतील, वैरूप, व्यक्तिग्रह प्रभृति की सृष्टि पश्चिम मुख से हुई। स्वित्रसम्बर्वाधनसोर्वाधनपेत्र च। अनुदूर्व सर्वेगवपुचरादवृष्णपुष्ठाम्। ६०॥

इसरेसको अवर्ववेद का विभाग अप्रतिर्यापन, अनुष्टुप् छन्द

तन्य विराद् ब्रह्म के उन्नर मुख से सामा हुए। उन्हारकारि कुसनि महोन्यस्तस्य विदेशेः

क्रमणे हिं प्रमाणी स्थानस् प्रमानते: ४६ १॥

कान् विकासन् गवनीसकैयाध्यसः शुभाः।

बहु। चतुरुकं प्रमें देवविष्वृत्यकृषम्।(६२॥ वर्वोऽसूत्रक्य बुर्वादे स्वायार्थिय सराजि स

नविकारक्षांति 📖 : पशुप्रकेरमान्॥ ६ ३॥

उनके अंगों से होंटे-वहें सभी भूत उत्पन्न हुए। ब्या की सृष्टि करते हुए ब्यास्टि बह्म ने वसों, पिताओं, गन्भमों तक सुन्दर अपस्पाओं को सृष्टि को। देव, ऋषि, पिता और पनुष्य सभी ब्या ब्यास को सृष्टि करने के पश्चात स्थायर, जंगम ब्या प्राणियों को सृष्टि की। पुण: वर, कियर, सभस, पक्षी, वर्ग, मृण और सभी को सृष्टि की।

🔤 के 💴 🚃 अब्द्र सुद्धेः प्रतिपेदिने॥६४॥

क्रमेव ते प्रवहते क्रममनाः पुनः पुनः। क्रिकटिने क्टुहते क्रमेनमीकृतको।६५॥

क्ष्मारक पृद्धान वयावनायुगानुसार यो स्टब्स्य सम्मासनस्य रोयते।

महाकृतेषु राजार्वामन्त्रिधार्वेषु पूर्तिषु॥६६॥

व कृतनां वर्णन व्यक्तारस्थाम्।

· पुनार्थ प्रकृतानी प्रवहनम्। ६७ K

स्थानस्वीत्रक्षण नित्य और अनित्य दोनों प्रकार को शृष्टि थी। सृष्टि के पूर्व जो कर्म उनके थे, वे ही भार कार पृष्टि के समय उन्हें प्रकारों जाते थे। हिंसा, अहिंसा, पृथ्वा क्रास, धर्म, अधर्म, बाब और जसत्य जादि उन्हों के द्वारा किये हुए होने से उन्हों को खात होते थे। अतएव उन्हें अध्ये प्रतीत होते थे। प्रनिद्धों के विषय रूप महाभूतरूप के शरीयें में अनुषय तथा उनमें भूतों का विनिधोग, प्रकृत भूतों का साम रूप और पदार्थों का प्रपन्न स्वयं विधाता ने रचा था।

वेदसब्देश्य एवादी निर्मय स म्बेक्टः।

क्रांकि 📰 क्यानि पद्ध वेरेनु सूहपः॥६८॥

महेक्द ने सर्वप्रथम बेरवाणी से ही ऋषियों के सम तथा वेदोक्त सृष्टिणों का निर्माण किया।

श्चर्यक्ते प्रकृतानं क्रन्येवैश्यो (शास्त्राः) कार्यान प्रतितिकृति कन्तरवर्णि वर्षये॥६९॥

#### दृश्यने तानि तान्वेव 📖 भावायुव्यदिगुत्रक्षका

अज प्रजापति ने सबि के अन्त में प्रसूत पृश्वें को 📶 वे हो नाम दिवे। जिवने सिङ्ग क्यांस्क्रम से नाना कम और पुग-वुग में जो भाव से वे सब दे दिवे।

अवृत्रपुराको पूर्वभाने सामोधनामः॥॥॥

# अष्ट्रपोऽस्यादः

(मुख्यादिसर्व-कवन)

कृषी 🚃

एवं भूतानि सृष्टानि स्थानपति चपनि क प्रदास्य ताः प्रजाः पृष्टा न सम्बर्धन क्षेत्रसः॥१॥

कुर्य बोले— इस प्रकार स्थावर और फारूप भूतों 🖽 सृष्टि हुई। परन्तु शोमान् प्रजापति द्वारा क्रमण क्रम प्रकारों की

स्त्रि हुई। परन्तु योगान् प्रवापति द्वारा क्रयन देन प्रवासी क वृद्धि नहीं हुई।

तमीमात्रामुको ब्रह्म तबाकोचन दुःस्कितः। ततः स विको बुद्धिकानिक्यकामिनीम् ५॥

नव तथापुण में आवृत बह्या दुःखों होकर **मान्य प्रदेश** लगे। अवस्तर उन्होंने प्रयोजन **में पूर्ण करने में समर्थ पृद्धि** का अनुसरण किया।

क्षणात्वीन समझ्यक्षीत्तवीच्या निवानिकान्। एक: सरवं व संदर्भ वर्णमानं स्ववर्धतः॥३॥

अवन्तर उन्होंने नियामिका तथीमात्रा को अपनी आस्था में देखा और अपने भर्म से संवृत रखेगुण और सरवपुष की भी वर्तमान देखा।

तंपस्तुं व्यनुदृत्यक्काद्रयः प्रकोगं विश्वाः। ततंपः प्रतिनुत्रे ये विश्वनं समजायतः। ४१० पश्चात् तम का परित्यागं कर दिया। रजस् सन्त्य से संयुक्त हुआ। तम 🏿 श्रीण हो जाने पर यह मिथुन वाल में प्रयट हुआ।

अवर्षाचरणे। विश्वा हिंसा सामुख्यस्थाः स्वां तनुं सः कते स्थाः तापवेदत सारवस्त्राः ५॥

हे द्विजगण। वह हिंसा अधर्म अन्तरण बाली और अञ्चष्टसम्बद्धाः वो। तत्पकात् ब्रह्म ने अपनी उस प्रास्तर देह को दैक लिया।

द्विमाकरोत्पुनदर्देहमर्द्धेन पुरुगोऽभवत्।

अर्द्धेन सरी पुरुषे निधनपर्वत् प्रयु:॥६॥

्पुन: उन्होंने अपने देह को दो भागों में कर दिया। उसके कामे भाग से पुरुष हुआ और आये से नाते। उस पुरुषरूप इयु ने विश्वट को उत्फा किया।

वर्ते च इसक्यस्यां बोनिनी प्रसूचे शुपाम्। सा दिने कृतिनी वैन पहिन्त ज्यान संस्थितः॥७॥

जनका नमकतो सुधनका योगिनी नारो को जन्म दिया। यह जनम महिमा है चुसोब और पृथ्वी सोक को नाम करके सर्वनियत हुई।

क्षेत्रेव्यक्तेचेवा प्राविकायसंयुक्ता कोऽपक्षपुरुक्षपुत्रो वित्रक्षणकान्त्रयः॥८॥ इत्यक्षपुत्रो क्यूहेंवः कोऽपक्षपुरुको पुनिः॥ इत्य देखी प्राक्रपास्थः। तपः कृत्या सुद्धारम्॥९॥

कर्मा शिक्सको पनुषेत्रान्यपञ्जा सम्बद्धाः सा पुश्चिमसम्बद्धाः १००।

च्या तिन के ऐवर्ष तथा कर से युक्त की और तान विकार से भी पुक्त की। व्यावस्थाल पुरुष से जो विराद पुण हुआ, बसी देवपुरूप पुनि स्वावधुण मनु हुए। शतरूपा विकास का कि विकास दुवर तप करके प्रदीत परा विकास व्यावस्थाल को ही प्रति विकास में बाद विकास उस मनु से

क्राक्रक ने दी पूर्वें को जन्म दिया। विकासिक्यनाठी अन्यक्रममृत्यम्।

ਜੇ ਹਵਾ ਰਹੇ ਪੁਰਦਾ ਵਸ ਦੀ।

जन्म सिमा।

क्को: प्रकृषि दक्षण पनुः सम्बं ददे पुरः॥ ११॥ दोनों के स्थय द्वियत्तत और उत्तानपाद ये और दो वक्षण सन्दारों भी हुई। उनमें से प्रसृति नामक करण को मनु

इत्यविस्तापृति कारणे जन्दे वितः। अस्तुतका विकृतं रहे मानसस्य स्तैः शुप्तम्॥१२॥ वर्तं च दक्षिणो सैय मान्या संबर्धतं अवत्। बहस्य दक्षिणायां च दुवा हादस् अहिरे॥१३॥

इसके बाद ब्रह्म के मानसपुत्र प्रचापति रुचि ने साकृति तम करते (दूसरी) कन्या को ग्रहण किया। हिंदि के आकृति से व्यनसपृष्टिस्य वस सुधलक्षण मिथुन का व्यव कुआ। उनका नाम वस और दक्षिणा था, जिन दोनों से यह संपूर्ण संसार संवर्षित हुआ। दक्षिणा में यह के बारह पुत्रों ने वामा इति समाख्याका देखाः स्वर्थकृतेऽन्तरे। प्रसूचां त तव दश्हातको 🛗 📖 १४७ स्वारंपुत पतु के समय में वे देव 'चल' नाम से

विख्यात हुए। उसी प्रकार दक्ष प्रजापति ने प्रस्तुति से चौचीस

कन्यओं को उत्पन्न किया था।

ससर्व 🗪 नामानि 🚾 सन्बद्ध 🚃

**ाः स्थ**रीर्वेतस्तुष्टिः पुष्टिर्मेवा क्रिया **।।।।। १**५॥ बुद्धिलर्कमा वर्षः ज्ञान्तिः सिद्धिः वर्धिकाधेक्षकी

परन्तर्य प्रतिकताह 🛗 दश्रावकी: ऋष:॥ १६॥ जिन कन्याओं का जन्म हुआ उनके सम्में को प्रका 🖩

मुनो— ऋदा, सक्ष्मी, पृति, तृष्टि, पृष्टि, पंचा, किया, पृद्धि,

लका, यपु, मानि, सिद्धि और तेरहनी नोर्छ— इन करवाली परमे शुभलक्षमा दश-पुत्रियों 🏗 वर्ग 🛮 प्रक्रीकर में प्रक्रम

किय या। क्रम्यः किहा क्वीयस्य एकादार क्रावेकाः।

स्थातिः क्षात्रः संपूर्तिः स्थूतिः विकिः 📺 स्थाप्त १७००

समातिहारसूपा च कर्ता ह्याह रुखा हवा।

इनसे रोप जो ग्यारह सुलोचना चन्दाई थे, 🚟 चन-ख्याति, मती, मंभृति, स्मृति, प्रोति, श्रमा, मन्तरी, अनस्या, कर्जा, स्वाहा तथा स्वधा इस प्रकार है।

**पुरुर्वको परीचिम्न तक चैकक्रियः गुनिः॥१८॥** 

पुलस्यः पुलक्ष्मेन ऋतुः परमवर्धनित्।

अप्रिमेरिको महिल किरस्य काराज्यम् १९॥ क्वात्याधा अगृद्धः कन्या पुत्रके झन्यतमाः।

अञ्चला आत्मन: कानो दर्जे त्यूनीयुक: स्वृत:॥२०॥

भृगु, भव, मरीचि, अंगिरा मृति, पुलस्त्व, पुलस्, 🚥

भर्मवेता कतु, अति, वसिष्ठ, व्यक्कि तया पितृत्वम 🕶 ग्यारह बेहज़ानी मुनियों ने क्रमश्च: खबारी आदि कन्याओं को

प्रहण किया। 📟 🖿 पुत्र 🔤 हुआ और 🚟 🖿 🚃

दर्य कहा गया। क्ष्वास्तु निवयः पुत्रस्तुष्ट्रयाः सनोध उच्छोत

पुष्टक बाबाव सुरुद्धापि मेबापुत्रः शक्स्तवाव २ १० धृति का पुत्र निवम और तुष्टि का पुत्र सन्तोष कहा जाता

है। पुष्टि का पुत्र लाम तथा मेचा पुत्र जम कहलाया।

क्रियायम्ब्रह्मवसुत्रो 🚃 नय एव 📾 वृद्धाः वोषः सुनस्तद्धाःमादोऽक्षणकाः। २२॥

जिन्स का पुत्र दण्ड और 📖 हुआ। मुद्धि 📰 पुत्र बोध और उस्त्री प्रकार া भी अस्था हुआ।

लगाव विनयः पुत्रे वपुत्रो कवसपदः।

क्षेप: शान्तिपुरकारिय सिद्धि: सिद्धेरजायतः। २३॥

📖 का पुत्र विक्य, क्यु का पुत्र व्यवसाय, शास्ति 🖿 नुत्र क्षेम और सिद्धि 🞟 पुत्र सिद्ध हुआ।

काः कीर्विपुरस्तादिस्केते वर्षसुनवः। 🚃 🔛: पुत्रोऽकृषेकावन्द्रोऽक्यकावतः। २४॥

कीर्त का पुत्र यह हुआ था। इसी तरह ये सब धर्म के 🧰 🚃 थे। 📖 🗏 पुत्र हर्ग और देवानन्द हुए।

क्रुपेन वै पृष्ठोहर्कः सर्ने 📟 क्रीसिंतः।

🚟 विका सम्बर्धे 🚃 चार्त पुत्रम्॥ १५॥

इस तरह धर्म 🔣 📖 मुक्तपर्यन्त सृष्टि 📖 दी गर्न है। 📕 ने अधर्म 📕 विकृति और अनुत भागक सूत 🔣 उत्पन्न

िम्रकेक्टरके 🚟 🔤 राष्ट्रनेव 🖂 क्का व केट्स 🔤 चित्रुन शिक्षेत्रको:॥२६॥

निकृति के भव और man नामक दो पुत्र उत्पन हुए। माना और केंद्रना 🚃: इन दोनों 🗪 मिथुने थी। प्रकारकोऽत 🖥 संस्था कृतुं पृतापहारिणप्।

बेदम 🔳 पूर्व करि दुःस्तं ज्योऽन रोपनत्। १७॥ पाच ने भव से प्राणियों 🖥 संहारक मृत्यु को 🕬

किया 📠 शैरव नामक नरक से वेदना ने दु:सा नामक पुत्र को जन्म दिशा। भूरकेलांक्षिक्रक्रकेकी तुम्बत क्रोम्बा बहिरे।

दःसोदकः स्पृत्र हेते सर्वे स्वर्धस्थानाः॥२८॥ मुख्यु 🔣 व्याधि 🚃 पत्नी ने नरा, शोक, तृथ्या और क्रोध 🚃 क्रिये। 🛘 सभी अधर्मलक्षण वाले दे:श्र-

परिवासी कहे गये हैं? वैदा नामाँके पूत्रे का समें हे कुमरितसः। इत्येव सामसः सन्ते जन्ने वर्गनिवामकः॥ २९॥

🤊 इनको कोई फ्रां। बी और २ पुत्र था। पे 📖 कष्वरिता (कल्क्स्प्रकारी) ये। इस तापस सृष्टि को धर्मनियामक ने उत्पन किया या। हे पुनिकेही! मैंने संक्षेप में इस सृष्टि का

वर्षन कर दिवा है। इकि क्षेत्रमंत्रको पूर्वकाने पुस्तकदिसर्गश्रदोऽस्योऽस्यानः॥८॥

संबोधेक एका जेता विद्यविभृतिपुद्धकः॥३०॥

## नक्षोऽच्यावः

(ब्रह्मजी २३ ब्रहुर्यान)

য়ে 💮

एतकृत्वा 🛊 🏬 नतस्य वर्णकः।

प्रणाय वरदं मिर्च्यु पत्रक्तुः संक्रकन्तितः॥ १६

सृत बोले— यह बाल सुनकर बाल आदि महर्कियों ने संस्थायुक्त क्षेत्रपर बालावात किया की बाला करके पूछा।

मुनय कवुः

स्र्वको पक्ता सर्वे मुख्यकीनां कर्वाता इदानीं संदर्भ वेषमस्मानः बेहुपहेंसि॥२॥

मुनियों ने कहा— हे जनार्दश। आपने मुख्य आदि सर्व हैं कह दिया, ••• में •••• सन्देह हैं, उसे दूर करने में ••• समर्थ हैं।

कवं स भगवानीतः पूर्वजोऽपि विकासमूकः पुत्रस्यमानकांमुईक्वारोऽस्यक्तकवनः॥॥॥

म भगवाज्ञते 🚃 लोकप्रिसमृहः।

अध्यक्तो जन्तामीलस्तत्रो स्कृतिगृहर्वितः।४॥

वे भगवान् पिनाकभारी ईस (संबर) पूर्वज 🛗 🖦 भी अञ्चल जन्मा 📖 🖩 पुत्र कैसे हुए? और जगव् 🗐 अधिपति लोख-पितामह चगवान् बहुत अन्द से कैसे उनक

तुए? यह आप ही कहने मोरम है।

कूर्म स्वास

न ऋषि आदि हो।

नुष्यपृथ्यः सर्वे संस्टरस्थयिकेशयः। पुत्रश्चे सञ्ज्ञासस्य स्वामेनिस्त्रमेन साम्र

कूर्म मोले→ हे ऋषिगण! अभित तेजस्वो भक्तक् तंबर का ब्रह्मा के पुत्ररूप में होना और ब्रह्मा का कमल से कका

होना कैसे हुआ ? यह आप सब लोक सुने। अवीतकस्पावसाने तथेगृत जगवस्था।

आसीदेकार्णनं घोरं न देवाचा न वर्षमः॥६॥ बाँते हुए कल्प के अन्त में ये तीनों लोक अन्यकासम्ब के तथा परम भोर एक समृद्र ही या। वहां न देवता ही में और

तप्र भारत्यको देवो निजने विरुक्तको अस्तिक शेवहायनं सुव्याय पुरुक्तकाः हरू वर्ती केवल पुरुषोत्तम करायपदेव उस उपद्रवसून्य निर्जन अर्ज्य 🎚 ज्ञेरहरूपा के आहित होकर सो रहे थे।

र्वत् ■ जेवलया के आसित होटर सी रहे थे। सहस्रकीर्थ कृता ■ व्यासम्बद्ध सहस्रकात्। सहस्रकट्ट: सर्वतक्कित्समाने संगीर्विभि:॥८॥

वे 🚃 किर बते, 📖 नेत्र वाले, 🚃 पद और

्वं सर्वक्रमण में होका मनीवियों द्वारा **व्या** विकास की हैं।

चीतवस्थानमी, विकास नेत्र साले, काले सेव के समान साम मारो वे पुत: ऐवर्षपप, योगाच्या और योगियीं के सिए पास इयापायण थे।

कर्ताकास्य दुसस्य लालाव दिव्यक्ष्युत्तम् वैलोक्यकारं विकानं राज्यां वेकसमुद्रान्। १०॥

मुखाबस्था में उनकी नामि में अवायास

इक दिला, अञ्चल, क्षेत्रों स्थानी का सारकर, स्थान कमल इक्करित हुआ था।

व्यापारित्यसमित्रम्। प्रथमं सर्गित्यः केसरान्त्रितम्॥ ११॥

★ असन से केवन द्री तक फैला हुआ और तरुण (सम्बद्ध समय के) सूर्य आभा वाला का वह आभा गम्भवत, वाला और केसर है युक्त वर्णिका वाला का।

नक्षेत्रं कृषिकं कालं वर्णनानस्य शार्त्तियः। हिरणनान्त्रं जनवास्तं देशपुरकारणे।।१२॥

इस (mm) श्राह्मेपाणि के दीर्थकाल mm वर्षमान रहते हुए भगवान हिरम्बनर्थ उस स्थान के समीप आ पहुँचे थे।

क वं करेण विद्यारण प्रमुखाओं सनागनम्। विकास पद्मी व्यक्ति प्रमुखा संस्था सेवित:॥१३॥

उस विकल्पा ने अपने एक हाथ से सन्ततन सर्वात्मा को उस लिख, फिर उसकी पाना से मोहित होकर ने मधुर

अभिनोकार्गने धोरे निजी तमस्त्रकृतेः कुकारो को चर्तकोगि हुटि में पुरुष्पी। १४॥

वका बहे:

्रस ====== से भिरे हुए निर्जन क्वाच्या एकार्यंव में एकाको ==== कीन हैं? हे पुरुषर्वम! मुझे ==== क्ताने की कृषा करें।

अस्य ऋषां सुरता विद्यस्य गरहस्यतः।

उताच देवं विकास पेपगव्यक्तितःस्वतः हरू। उनके यह वचन सुनकर गल्डक्या विष्णु ने कुरू हैक्या मेय के समान गंभीर स्वर वाले होकर ब्रह्मदेव से बद्धा। मो यो नाग्रवणे देवे लोकानं इक्याक्यक्य्। पद्मायोगीसरे यां वै जानीहि पुरुषोक्तस्य १६॥

हे ब्रह्मन्! आप मुझे सोकी भी उत्पत्ति मा स्थान, अविनाशी, महायोगीशर पुरुषोत्तर नगरमण जानें। पवि पहच सम्बद्धस्तं स्वे भ सोबद्धितानदः सपर्वतपहाडीचे समुद्दैः सत्तिवृत्तिम्।) १७॥

आप श्लीकपितायह हैं। इस सारा प्रगत् जो स्वंत और महाद्वीपों से पुक्त सथा सारा समुद्री है 🔤 🚃 है, उसे पुत्रमें ही देखें।

एकमाधान्य प्रतिः। जानम्बद्धि महाचीनी को स्थानम् वेकसम्।। १८॥

इस प्रकार कहकर विश्वात्या हरि ने जन्ते हुए भी पुराण-पुरुष ब्रह्माजी से पुछा- आप महायोग्डे कीन हैं?

वतः प्रहत्य भगवान् ब्रह्मा बेदनियः प्रशुःः प्रत्युवायाम्बजधारं प्रतिको स्टब्स्यया नियाः १९॥

तब कुल इंसने हुए वेदनिधि प्रभु भगवान् कात । मधुर बाजी में कमल की आभा के समान स्वीमान विष्णु 🛗 उत्तर दिया।

आहं बाता विकास हा स्वयन्त्रः प्रवेशसम्बद्धः। मध्येत संस्थितं विश्वं बहुतां विश्वनीयुक्तः॥२०॥

में ही भारत, विभारत और स्वर्थभ्यू प्रवितायक हैं। मुझमें

न हा याता, ावधाता अतर स्वयम्म् प्राप्तान्यह हूं। मुहान ही यह विश्व संस्थित है। मैं ही मर्वतोमुख सहा हूँ।

भुत्वा वार्य च भगवान्तिन्तुः सत्ववतत्रकः। अनुशास्त्रक योगेन प्रविष्टो प्रकारतनुष्य २ १॥

सस्यपराक्रमी भगवान् विष्णु ने यह बचन सुनकर हुन: उनसे आज्ञ लेकर योग द्वारा बहुत के जरीर में प्रवेश कर सिया।

उदरे तस्य देवस्य स्ट्रा विस्मवनायतः॥२२॥ उन सहादेव के उदर में देव, असुर और मानव सहित हस सारे त्रैलोक्य को देखकर से विस्मित हो उत्ते।

तदास्य वदमानिकाम्य पत्रपेन्द्रनिकेतनः। अक्षपि भगवान्त्रिकाः विकायसम्बद्धानेत्॥ २३॥

त्रैलोक्यमेतरसकलं सदेकस्ररमञ्जूष

तस समय क्षेत्रकायो भगतान् विष्णु ने ठनके मुख से बाह्य निकलका फिलमड से इस इकार 🚃

चवानचेवनेवात 📰 हि गयोदरम्।

प्रविद्यम् स्रोत्सम्बर्धसर्वेतान्विकितान्युरुर्वका। २४॥ वे सम्बर्धाः । स्टब्स्य १० वे से स्टब्स्य स्टब्स्य स्टब्स्

े हे पुरुषर्थभ ! आज आप भी मेरे इस शासत उदर में प्रवेश अपके इव विकित संस्कें का अवलोकन करो।

🚃 क्वादिने जन्म कुल्क् सस्यक्तिनने 🖿

बीकोस्टरं पूरः प्रतिनेत कुलकरः॥२५॥

तहरकार भन्न को प्रसन करने **व्या** वाणी सुनकर और उनका अभिनन्दन करके पुन: कुताध्यम ने स्वस्पीपति के **व्या**र्थ प्रमेश किस्टा

अमेर सोमान्यंकारकारकारिकाः

व्यासम्बद्धिः वेदास्य दृद्धोऽनां व से हो:॥१६॥ सन्वयक्तकमी ने उनके व्यास स्वापित सब सीकों को

देखाः) अवस्त्र ध्रमण कतो हुए उन्हें भगवान् हरि 💷 अनी नहीं रिखाः पदाः।

को द्वारांच समाच विद्वितानि महत्त्वना। अन्तरित बहासी नामां द्वारानिकता।२७॥

नेपालेक्सी प्रविस्य !

इस्स्माराज्यके 🔤 पृष्टराच्यानुसम्बनः॥१८॥ वहाँ हिरण्यगर्भ चनुसंख्य 📖 वे योग के बल से अपने

**ाता को पुष्पर में बाहर निकाल।** 

विरश्लाक्षिदस्यः पद्मनमंसमञ्जूतिः।

बक्क स्वयंत्र्वेनकाक्रमहोतिः विधानकः॥ १९॥

तस समय कमल के भीतर वर्तमान जगहोनि, स्वयम् गृ

विकास वर्णान् स्था 📖 के अन्दर 🔣 कान्ति के समान ही समोवित हुए।

कमन्त्रपाने विजेक्तमान्त्रमं परमं पदम्। जेक्स्य विक्तुं पुरुषं नेपनम्पीरमा गिरा॥३ =॥

उस **बार्ज को परम पद विश्वास्य का मान देते हुए** इन्होंने मेक के **बार्ज** गंभीर वाणी में पुरुषोत्तम किन्यु से

कृतं कि अवनेदारीपालने उपकारका।

एकोइट प्रकले अन्यो 🖿 वै 🎆 पविश्वति॥ ३ १॥

पूर्वजाने नवमोध्यावः

आपने अपनी जय की अभित्यक्त से वह क्या कर दिया? मैं ही अकेला शक्तिमान् हूँ और मेरे असिरिक 🊃 कोई

होगा भी नहीं।

श्रुत्वा नारायणो जन्म बृह्यकेकम्बन्धिः। सान्त्रपूर्विपदं वादनं बक्तने महुरं इति:॥ ३२॥

बह्रा द्वारा कहे गये इस कारव को सनका सरकात होते

हुए नाध्यम हरि ने सान्वन्तपूर्ण वे प्रभूर वचन करे।

थवान्यता विवास च स्थवंत्रः प्रक्रिक्यः।

ह पालापंधियोगेन द्वाराणि विक्रितनि केत ३३४ किन् लीमार्थयेवेतस तो शक्तिनकता

को हि वानित्यनिष्केहेक्ट्रेवं विकायहरूक ६ ५००

जन ही भा<del>षा जिल्ला स्वर्</del>षभु और प्रपिता**न्छ है।** मैंने किमी ईव्यांबरा द्वार अन्द नहीं किये थे। किन्तु मैंने ले केवल

लीला के लिए 🔣 ऐसा किया था. आपको 🚃 करने 📟 इच्छा से नहीं।

म हि लो सम्पर्ने 🚃 पान्ये 🖥 सर्वेक प्रयास यम क्षयस्य व्याप्य यमान्यस्थानं समार ३५४

हे जुड़ान । आप 🚃 प्रकार बाधित नहीं हैं। आप तो सर्थया हमारे लिए मान्य 🕏 🎚 करन्यन्यकारी! जो 🔙

अयकार किया है, मुझे शमा चरेंगे। जननक काणाद्वक्रमुत्रो प्रवत् ये क्यान

प्राचीनिरिति स्थातो बलियाचे सकन्यतः ३६.॥ है अधन्। इसी कारण से आप मेरे पुत्र हो जानें। है

जगन्यसः मेरा प्रिय करने की इच्छा से प्रकृतिन कम से

निस्थात हो।

ततः स भगवान्द्रेयो वर शक्य विनिद्धिते। प्रहर्मभतुर्व गत्का पुनर्विच्युप्रयास्याः ३ ७॥

अनन्तर भगवान ब्रह्मदेव किरीटभारी किन्न 🗮 वर प्रदान

करके और अत्यन्त प्रसन्न होकर पुन: किन्तु से घोले। भवान्सर्वात्मकोऽननः सर्वेवां परवेश्वरः।

सर्वभृतान्तरात्या ते परं ब्रह्म समातनपृष्ठ ३८॥

🚃 सब के आत्मस्वरूप, अनन्त, परमेश्वर, समस्तभूकों

को अन्तरात्मा तथा सनातन परहरहा है।

अहं वै सर्वलोकनामात्पालोको प्रदेशनः। मन्यवं सर्वमेवेदं ब्रह्माहं पुरुष: बर:॥३९॥

में 🗎 समस्त लोकों के भीतर रहने 🚃 इकाहरूप

महेशर हैं। यह समस्त चराचर मेरा जफन है। मै ही परन पुरुष ब्रह्मा हैं।

अक्कवां विद्यते बन्दो लोकानां परमेशरः। एका पुर्विद्धिय पिता नाम्यणपितामही॥४०॥

इस दोनों के अतिरिक्त इन लोकों का परमेश्वर दूसरा कोई

नहीं है। नाकरण और पितानहरूप में द्विपा विभक्त एक ही 啪着和

वेरेक्ट्रको स्थानं मासूदेवोऽस्कीट्रम्। इवं वरिक्र पक्ते विनाताय पविव्यति॥ ४१॥

उनके द्वारा देख कहने पर वास्ट्रेंब ने ब्रह्माओं से कहा-अक्को यह प्रतिज्ञा विकास के लिए होगी।

कि व बहुर्वक 📖 इहाविपविषयकाः प्रकल्पक्रोकानं सेट्सं चाचेदरम्॥४१॥

अस्य योग द्वारा अविनाती बहुत्रियनि को पहाँ 🚃 है ? प्रधान और पुरुष के देश वस परमेश्वर 📰 मैं

जनता है। चं = व्याप्त विकास अपि मोन्यरम्।

सहेवर को योगीन और सोक्स्वेता = नहीं ! 💹 🗓 📖 अर्जादनियन प्राप्त की जरन में जाओ।

🚃 वस नपेन सरणं सन्।।४३॥

कः प्रक्रीरणुक्तभार्तः 🚃 🚃 बेशवम्।

जनवञ्चनकामानं वेचि सन्दरमञ्जानम् ४४॥ क्षामध्ये जगनानेकामसभागं परापं पदम्।

कारका विक्रो कार्या लोकामां परमेशरः॥४५॥ इस कर से कुद्ध होका अम्बुन की आभा-सुरूप नेत्र

करने बच्चा ने केशव से 📨 भगवन ! मैं अवस्य ही परम अविकास 🚃 📹 भी भी भी है, को बहास्वरूप, जगत् 🔳 आत्या और परमपद है। इस दोनों के अतिरिक्त लोकों

📖 परमेश्वर कोई दसरा नहीं है। संस्थम निर्दा विपुलां स्वपातमानं निर्मोश्वया

📖 क्कोकनं वाक्तं कुत्वावि 🛍 वदा प्रभु: 🛭 ४६ 🛭

इस दोर्च योचनिदा का परित्याग करके अपनी 🚃 में

देखो। इस प्रकार उनके फ्रोधपरे 📖 सुनकर भी, 📖 स्पय प्रभू ने कहा-।

क्रपैयं यह 🚃 वरिकारं 🚃 न ने क्विविद्वितं क्वाच्या सन्त्रवाहे बदामि ते॥ ४७॥

हे कल्याचकर! इस प्रकार 📰 महात्मा के विषय में निन्द्र को बात पुत्र से मत कहो। हे अक्षन्! मेरे लिए

अविदित कुछ नहीं है और मैं आपनो 📭 🖫 कहता हैं।

किन्तु हे बहान्! परमेशर की यह अनन्त मध्य जो सनस्त पदार्थी की हेतु और अरचसमुद्धान है, आएको चेहिन कर रही है।

इस ब्राह्म कड़कर भगवान् विष्णु चुर 🌉 गये। 💷 भुरेशर ने अथनी 🛲 में दस घरम सन्द्र को कनकर 🗐 ऐसा कड़ा 💷

कुतो इप्परिनेपास्या पूक्तर्य परकेकाः। प्रसाद कहाने कर्तुं प्रदुशसीयनो इपः॥५०॥ तदनन्तर कर्डो से अपरिनेपारमा, भूतों के कामेका शिवकी बहुत का कस्थाय करने ■ ■■ से प्रदुर्भुत हुए।

ललस्वयमे देखे जदमसम्बद्धाः।

विज्ञानकाविभेनकांकोजकां परनो निविद्धाः १॥

वे भगवान् **मार्गः पर जवकों के स्थान के और** सलाट में (तृतीय) नेत्रधारी थे। उनके द्वान में जिसूक वा और के नियममुद्द के मरमनिधि थे।

विद्यापितासम्बद्धाः प्रदेशसम्बद्धाः।

मालामस्यद्भुताकारां बारक्यादसम्बन्धानाः १॥

सूर्य, सन्द और नक्षत्रवर्षों के समूक्ष के साथ विद्याविस्त्रसभूवंक प्रवित्त 🜃 तक सरकने कसी 📺 अञ्चल

🖿 की उन्होंने धारण किया हुआ 🖿

ते 📺 देवपीलानं वक्षा सोकवितामहः।

मोहितो मार्गवात्मां पीतवाससम्बन्धीत्॥५३॥ लोकपितामह बहा। ने उन ईशानदेव को देखकर मार्चा से

लाकापतामह बहुत न ठन हशानद्द का देखकर नामा व अत्यधिक मोहित होते हुए फिताम्यरधारी विष्णु 🎚 कहा।

क एव पुरुषे जील: शुक्तपश्चितिकाः। वेओश्चरियवेदासा समावादि जर्जानाः ५४॥

हे जनार्दन! यह नीलवर्ण, जूलफूमि, जिलोचन और

अपरिमित तेज राति 🚃 यह पुरुष कीन है।

ात तहकां व्याप्त विष्णुर्दानवधर्दशः। अप्रकारीकृतं 🔝 कालानं विकलेऽस्मिता।५५७ डनके वह बचन सुनकर असुटें का मर्दन करने वाले विष्णु ने भी स्वयम सम्बद्धा में उस ज्वाज्यस्थम्बन देवेशर को देखा।

तं पत्नं व्यवस्ति ।

क्रेक्क्केलाव काकादेवदेवं स्माप्तस्य। ५६॥

बुद्धान्तव 👭 प्रत विष्णु ने उन परमणवरूप ईश्वर 🔤

**ः** देवो व्हादेव: एक्कंभोति: सनतन:।

मा दवा पहारवः स्वयंगातः स्वतः। सम्बद्धिकोऽपिरचे लोकस्पीराते पहार्॥५७॥

शंकरः जन्मताननः वस्येकरः।

भूकवर्षाके 🔤 गहेले विषयः स्विन:१५८॥

एव क्रम क्रियत में भागः प्रश्नुत्वकः। व प्रकारिक स्वयं बाह्यकेष भाषितः॥५२॥

ये 🌃 बहादेव हैं, 📕 स्वयंज्योति, सवातन, अन्तर्श्विचन, अधिनत्व और लोकों का पहान स्वामी हैं।

लेक संपु, ईशान, सर्वात्पा, परमेश्वर, भूतों के अधिकति, योगी, महेल, विमल सिंह तिव है। मही भाता,

🚃 इप्, प्रकार, काला है। ब्रह्मभार 🗓 भाषित होकर

क्राचेन नक्कारनं पति बंहरते तथा।

काले मुख्य महादेश: विवेदा निम्मात: प्रिम:॥६०॥

सम्पूर्ण करत की पृष्टि करते हैं, पालन करते हैं तथा
 काल होकर संख्य करते हैं। वे महादेव केवल निकल और
 कालकाय हैं।

(अञ्चल विद्ये पूर्व भवनो य: सनातन:)

केटात प्रदर्श कुना कोऽयमकाति संकरः॥६१॥

िन्होंने कहा जी को सर्व प्रकश निर्मित किया था, जो सनातन हैं और किसने अल्पको केंद्र प्रदान किये थे, वे ही अंकर आ रहे हैं।

आयेव कारते पूर्वि विक्रमेनि सनावनीम्। वायुटेकपिकानं सम्पर्वीक् प्रस्तानस्थ ६२॥

वायुक्तमध्यात अध्याद प्राच्यानका र रा। हे स्थितमह ! उन्हों का दूसरा स्थलन वासुदेव नाम ====

मुझे सम्बो। में से विश्ववीति और सनातन हूँ।

क्ति न चरवसि योपेश इक्कविपविषयम्। दिन्नं चक्क 🎚 व्युर्वेन क्षुपति दस्यरम्॥६३॥

्यम अप कर मेंगेवर अविनाशी प्रदर्शक्यति को नहीं देख रहे हैं? अपके ने चम्रु दिव्य हो जाये तथी उससे देख सकोने। लाव्या चैवं वदा चश्चर्विष्योत्सेंकपितानहः। मुचुने परमं ज्ञानं पुरतः समजस्वितन्।।६४॥ तदनन्तर विष्णु से लोकपितामह आशा ने दिश्य चश्च पाकर अपने समक्ष अवस्थित परमतस्य को ज्ञान सिन्धा। स लग्नवा परमे ज्ञानमैत्वरे प्रस्तितम्बदः। प्रमेदे ज्ञारणं देवं तमेव कितरे ज्ञितम्बदः।

पितामह पहल उस परम ईश्रीम 📖 को 📖 उन्हों देव पिता कित की तरण में चले गये।

ऑकारं समनुस्कृत्य संसाध्यात्मानकात्मा। अववंतिरसा देवं तुक्का च कृतानकतिः॥६६॥

उन्होंने ओंकार मा स्मरण करके और सामें सामा द्वारा अपने जो स्थिर किया। उसके बाद कृतकृति क्रीकर अथर्वितरस् उपनिकद्-मंत्रों से देव को स्तुति की।

संस्कृतस्तेन भवजन् इद्धाना परमेश्वरः। अवाय परमां प्रीति स्वायकार स्मवस्ति॥ ६७॥

प्रदा जी भी द्वारा इस प्रकार स्तुति किये जाने का भगवान् परमेश्वर ने परम प्रीति को प्राप्त किया और मन्द-मन्द हैंसते हुए में श्वरत।

कसमस्य न सन्देशे कस पतक वे व्याम्। पर्यवोत्पादितः पूर्व लोकसङ्ख्यांककाः॥६८॥

है करना | हुम मेरे समाव | | | इसमें सन्देह नहीं। आप मेरे भक्त भी हैं। पहले आप अभिनाती को लोकपृष्टि के लिए मैंने ही उत्पन्न किया ना

त्वपात्था झाटिपुरुचे नम देवसमुद्गवः।

परं 🕬 विद्यासन्वरकोऽई स्वानधन्न ६ 📖

तुम्हीं आतमा, आदिपुरम और मेरी देह से उत्पन्न हो। है विभारमन्! हे अनम्! में तुम्हारे लिए का देता हूँ उस 🔤 वर को ग्रहम करो।

स देवदेववकां विश्वयं केमलेट्यकः। निरीक्षयं विक्तुं पुरुषं प्रवादोकक संस्वाद्याः ॥

उन कपलयोनि बहा। ने देवधिदेव के वचन सुनकर वस दिच्यु को ध्यानपूर्वक देखकर प्रचाम करके परण पुरुष तिव से कहा।

पगवन्त्रप्रकोत् पहादेवा**न्यकाने**। त्वापेव पुत्रपिकापि त्यव वा **स्टूले कुल्**षण १॥ हे भगवन्! हे भूत और पविषय के ईश्वर! हे महादेव! हे अभ्विकापते! में आपको ही पुत्रसम्य में सामा आप सदृत हो पुत्र को चहका हैं।

श्रेतिकेऽस्य महादेव पावना सूचना त्वचा न जने नरमं नार्व समारकोन ते ज़िया।७२॥

हे पहारेत! मैं आपको सुध्य माना से पोहित हो गया हूँ। हे लिय! मैं आपके करम मान को अन्त्री प्रकार नहीं जान पाना।

स्वयेव देव प्रधानं कल श्रमां कि पुष्टत्। श्रद्धेद का सदावां नवावि तरवाग्यः॥७३॥

्रभाप हो भक्तों के देव, माता, भाता, पिता और मित्र है। मैं जायकी जात्कारत हैं। भावके चरणकमसों में प्रणाम करता हैं। आप प्रकार हो।

च वस्य वचनं कृष्ण जनसम्बे वृष्णमः। ब्यास्त्रात् कृष्णं प्रमानोक्य जनार्दनम्॥७४॥

्डस इकार अशरवंति वृषध्यान ने उनके यथन सुनकर तथा युष्ट जनार्दन को देखकर इस प्रकार वथन कहे।

क्ट्रॉवंट चयवतः शस्त्रीत्वापि पुत्रकः। विकासिक्ट दिव्यकृत्यस्यति त्यस्यम्॥७५॥

ं हे पुत्र ! अस्य द्वारा जो इच्छित है **शह में महाँ**गा। आप में निकास दिखा ईक्सेंस क्रम उत्त्यन होगा।

त्वनेव वर्तकृतनामादिकार्त विवेक्तिः। कृतका तेषु देवेत्रः भाषां लोकवितासम्॥७६॥

ाप हो सब भूतों के आदिवार्त नियोजित है। हे देवेश है हे सोवापिकायह ! उनमें भाषा का स्थापन करे।

क्ष जरावको करो वर्षेष परमा तनुः। परिवर्कत वरेकान योगकोमरहो इति:॥७७॥

्यह अन्तरण को मुझसे ही है। यह मेरा पाम शरीर है। हे इंजन ! तरि कावका बोगक्षेम 📖 📖 करने वाले होंगे।

र्वं न्याह्न्य इस्तान्यः प्रीतः स परमेश्वरः। संस्कृत्य देवं बद्धार्थः 🎮 वसनमङ्गीत्।।७८॥

इस प्रकार कहकर परमेश्वर ने दोनों हाथों से प्रीतिपूर्वक सक्तदेव को स्पर्श करते हुए हरि से ये बचन कहे।

बुक्षेऽस्मि सर्वेक्द्रं वे पतस्त्वं च जगन्मय। वरं कृष्णेव्य सम्बन्धयन्येऽस्ति परमर्वतः॥७९॥

मैं सर्वेचा तुमसे प्रसन हैं और हे जनन्यन! तुम मेरे 📰 भी हो। 📰 प्रहाण करो, परमासंब: इम दोनों से फिन 🚃 कुछ नहीं है। शुक्कव देववकारं विष्युर्विकासम्बदः। ब्रह्म प्रसन्नया जाचा स्थारकेकन स बन्नुखन्। ८०॥

अनन्तर महादेव का वचन सुनकर संपूर्ण जनत् के आत्वा

विष्यु ने उनके मुख भी और देखकर प्रसनवापूर्वक ने वचन क्लंट ।

एव एवं वरः इसकते वदां वरकेतन्। परकामि परमानामं अभिर्मकतु ने त्यक्ति।८५॥

वही एक 🖿 मेरे सिए प्रशंसनीय होना 📠 🗒 📟

परमात्मा परमेश्वर को देखता रहें और अवन में 🖫

मो। रवेत्पुक्ता प्रद्रादेश: पुत्रविद्युक्तमा

भवान् सर्वस्य कार्यस्य कर्वाद्यमधिदैकतन्॥८२॥ 'बैस्त ही हो' इस 🚃 कहकर महादेव ने पुन: किन्नु

मे कहा- आप समस्य 📟 🖥 🔤 है 🕮 मैं 🚃 अभिदेवता हैं।

।बन्दर प्रवाद केंद्र प्रवीतात नेप्रवः। भवान् सोमस्यां सुर्थे भवानातियां विभान्त८३॥

यह राषकुछ तुम्हारे अन्दर है और मेरे अन्दर है, इसमें संशय नहीं। आप चन्द्र है तो मैं सुर्व हूं, अल्प राजि तो मैं

दिन हैं। प्रधान प्रकृतिरम्बसम्बद्धं पुरुष एव का प्रवाद जानमाई ज्ञाता संधानगरमञ्जूषीकर:॥८४॥

आप अस्वक प्रकृति हैं, तो मैं पुरुष हैं। आप 🚁 हैं, मैं ञ्चाता है। आप माया है, मैं ईबर हैं।

प्याचित्रात्रिका प्रक्तिः प्रक्तिनान्हभैतरः। योऽहं स निष्ठलो देवः सोऽसि ====: हपु:॥४५० जार विद्यात्मिका शक्ति हैं, तो मैं शक्तिमान ईका है। यो

मैं निष्कल देव हूँ तो आप प्रभु नारायण हैं। एकीमावेन पञ्चलि योगिनो ब्राह्मकदिनः।

क्दाबादी योगीजन अभेदभाव से 🗑 एक्त हैं। है विश्वास्मन्! तुम्हारा आहरा ग्रहण किये निका योगी मुझे प्राप्त

श्वायनक्रित्य किञ्चात्पन्न योगी मामुपैनावि॥

पालकैतरजनकारनं सदेवायुरमञ्जरहण८६॥

नहीं कर फर्कना। 🚃 देश-असर-मन्तन सहित इस सेपूर्ण

जगत का पालन करें। कुतैद्वदनकः भवकानगरिः **सम्बद्धाः मो**हितपुरुपेदः।

चन्द्रविक्रियाल्याचे समैक्ष्यकरस्मानसङ्ग्रितः॥

इत प्रकार 🚃 अवनी पाया से प्रणिसपृष्ट को मीहित

करने वाले, अनन्तरस्थितरंका अनादि भगवान् जन्म-वृद्धि-नकर्तात अपने अभाषाय 📕 यसे गये।

इति क्षेत्रुर्वद्वाचे पूर्ववाने प्रवोद्धरकातुर्व्ववार्वनं नाम मानोशस्त्राः । 🕈 ॥

> रज्ञयोऽध्यापः (असुनि 📰 वर्णन)

पूर्व स्थाप को ब्लेकरे देने कुछ इस विवादहः।

क्टेब सुम्बन्ध येथे नामसमुखिनम्।। १४ भगवान क्रम बोले- उन महेबादेव के बले जाने 🖿

पुन: विकास क्रमा ने महिष् 🖟 समुल्ला (स्वोत्पविस्थाप-कर) उसे विहास कमल का अवय लिया।

क्रम द्वारण करनेन तप्रक्रांतमधीएकी। महायुर्ग सम्बद्धती धारते म्युक्टिमी॥२॥ अननर चिरकाल पश्चात वहाँ अपरिमित पौरुपसम्मन मध्

और कैटथ जामचारी महासुर दो भाई आ पहुँचे। क्षेत्रेय भ्रद्धश्रातिही यहापर्वतिहासी।

कर्णनरसमूद्धते देशदेवस्य ऋद्विगः॥६॥ वे दोलें यहान क्रोध से आविह और महापर्वत के समान

तावानको समोहकाह नारायणमञ्जे विष्:।

श्रुटेरवारी थे। ये साङ्ग्यनुष्परी देवाधिदेव किया के कानी के अन्दर से उत्पन्न हुए भैर

<u>देश्येकवयान्यव्यावेशावसूरी इन्दुर्ग्यस्था। ४॥</u> उनकी ऋषा हुआ देखकर पितामह बाह्या ने नारायण से

🚃 में देखें असर तीमें 📖 के लिए कप्टकरूप हैं, वद: इनक वध करना योग्य है।

क्ट्रस्य सम्बन्धे कृत्वा इरिनीयवणः प्रयुः। काहारकामस क्यान्यक पुरुषकुर्यक्षिमध्य

उनके बचन सुनकर प्रमु 🚃 हिर्र ने उनके 📰 के तिए दो पुरुषों को बाज़ दी।

तदाह्रया परस्यतं तयोस्ताप्यापमृतिहरूः।

पूर्वभावे दशयोऽख्याचः

स्वयक्तेटमे विष्णुः विष्णुशं स्वयक्त्युम्॥ ६॥

हे हिजो! उनकी काला से उन दोंनों का उन असुरों के महान् युद्ध किंद्र गया। जिल्हा ने कैटम को जीता और किल्हा

ने मधु को जीत लिया। स्त: क्याप्रनासीने क्याप्रनामा

बचाचे मनुरं वसार्थ स्नेहाविष्ट्रमना हरि:॥७॥

तथ जगत् के 📉 हरि ने 🚃 📉 होकर

कमलाभन पर विराजयान वितामक से मनुर काल कहे।

अस्मान्यवोद्ययानसर्वे क्याद्वार प्रकी

नई भवनं सक्तेपि वोतुं केनोमनं कुल्ल्॥८॥

ा प्रभु ! मेरे द्वारा डोचे जाते हुए आप इस कमल से बीचे इतरें। ■ तेजस्वी और बहुत भागे आपको ■ ■

इतरे। व्याप्त तजस्यों और बहुत भाग आपका व्याप्त में मैं समर्च नहीं हूँ।

तलेडवतीचे विद्यालया वेहनलिएक क्वीक्लः। सम्बद्धाः वैद्यावी निमानेकीयुलोडक विद्यालयः १॥

सदम्बर विश्वतमा ने उत्तरकर विष्णु भी देह में प्रवेश IIII सिया और विष्णु के IIIII एकाकार होकर कैनामी निद्रा III

प्राप्त हो गये। यह सेन समाधिकन क्रमुखनकसम्बद्धानः।

शहा नासपणासकोऽसी मुख्यप स्थिते स्टाम १०॥ तब 📰 यक्र गर्भभागे ने नासम्ब ऋप 📰 ऋष

तब 📉 यक्र शक्तभागे ने नारायण क्रम 🔤 इन्हों के 📖 जल में प्रवेश करके सो गये।

सोऽनुषुष शिर्ध कालमानन्दं परमास्त्रः। अनाधनकपति स्वास्पानं सहस्रोहितपुर ११॥

ततः प्रमते योगतमः मृत्या देवशतृर्मुखः। ससर्व सृष्टि तत्रुची वैकावे भावमस्तितः॥ १२॥

उन्हेंनि चिर काल तक आदि और अन्त गरित, अनन्त, स्वात्मभूत ब्रह्म संज्ञा वाले परमात्म के अन्यद मा अनुभव किया और फिर योगात्मा ने प्रभक्त में चतुर्भुख देव होकर

वैव्यवभाव को आजित करके उसी स्थकप कसी सृष्टि का सर्जन किया।

पुरस्त्रदस्यदेवः सन्दं सन्दं सन्तः ऋषुं सनन्द्रभारे स पूर्वतं तं सम्बद्धाः १३॥

ते इन्द्रपोहनिर्मृत्यः परं वैरान्यमानिकाः। विदित्ता परंगं भासं हाने विद्यिरे क्षिणा १४॥ सर्वत्रकम देव ने सनद तथा सनक, ऋभु और सनत्कुमार महि की जो सनतन पूर्वज हैं। वे 💷 खेतोब्यादि इन्ह

💹 मोह से निर्मुख और 🗪 वैधाय को प्राप्त थे। उन्होंने परम 🗪 को अनकर अपने मुद्धि को हान में स्थित किया।

केनेवं विस्कृति सोककृती विशिवाः। कृत्य वृष्ट्येका से कावना परवेद्विनः॥१५३ का सम्बद्धाः संस्कृति से उनके दिलोश कोने

इस प्रकार लोकसृष्टि में उनके निरपेक्ष होने 📰 पितामह करपेक्ष को महना से किकर्तन्यविष्ठ हो गये।

त्यः पुरावपुर्वते यगमूर्तिः व्याप्तः क्याब्यस्यस्य : पूर्व चेद्रस्यसम्ब स्वत्रम्॥ १६॥

तम पुरालपुरूष, जगन्यूर्ति, सनस्तन विष्णु ने अपने पुत्र के चोह 🕮 न्यू करने के सिए ब्रह्मजी से करा।

विष्णुकताय क्रिक्यु विष्णुको देव: सुलकाय: समातः क्युको वे पुरा राज्यु: पुरावे प्रद अञ्चय। १७॥ अञ्चलकाम् यको कोऽसी पुरावेग सु समुदः।

शक्तव संतां चेत्रिन्द्रस्तवयोतिः विताम्बः॥१८॥ विष्णु ने कहा- क्या आप सूलगणि समक्षत देव संभु को

 पर्व हैं कि पहले कहा था कि संकर! पुत्र के उर्ध्य में आप संदर्ध तब जिल संकर ने पुत्रत्व की इच्छा से मन
 प्रकार पद्मप्रीनि वितासह की गीविन्द से यह

त्रकाः 📶 पश्चाके तपः धरसङ्कारम्। वस्तेनं स्थापनस्य न किस्तिरस्थयाति॥१९॥

जोध हो नवा।

्राह्म हुआ।

उन्होंने 🗪 की सृष्टि 🖩 लिए 🛍 बनाया और परम दुस्तर तप किया। इस भकार तप करते हुए दन्हें कुछ भी

त्यो द्विच कालेन दुःखानकेवोऽध्यतायत।

कोटार्किस्य नेतास्यां प्राप्ततप्रमुखिन्दवः॥२०॥ तम चिर काल के बाद दुःख से उनमें कोध उत्पन्न हो भका जोच बरे नेतों से कासुओं को मुँदें गिरने लंगीं।

स्तरतेषाः सपुर्कृतः मृतः त्रेतासदापस्त्। सर्वोत्सन्तरते द्वा सहस्रपानमनिन्दते॥२१॥ स्कृते स्वयंक्ष सन्तरम् स्त्रेत्रविष्टः स्वापतिः।

क्त ऋक्यके ब्दः ऋटुरासीटामोर्पुखात्। २२॥

तब उनसे समुद्धत पुत और प्रेट हुए। अनने आगे उन

सब को देखकर 🚃 अपनी 🚃 से संबुक 🚃 और बब

प्रजापति 🚃 ने ऋष के आवेश में 📺 त्यान दिये। तदनन्तर प्रभु 🖥 मुख से प्राज्यय रुद्र का प्रदुश्यंव 🚃

सहव्यद्भित्वसङ्गरो पुरान्यद्वानेषयः।

रुरोद सुरवरं चोरं देवदेव: स्वयं क्रिव:॥२३॥

एट सहस्र आदित्यों के समान केन्स्की और

प्रसम्बद्धालीन अपि को भौति सन सो थे। ये भारतेय

अरयना भयावक उच्चस्कर में रोने लगे।

रोडपानं कर हुना पारोडी(क्लिक्स्क रोदवानुर इत्येषं लोखे खवाति गणिकासिक १४७

तदनन्तर ब्रह्मा ने येते हुए तिथ को कहा- यत रोजो।

हम प्रकार रोने से तुम लोख 🖺 ल्डु ऋष से 🚃 को 🖼

करोगै। अन्यानि सत्र नापर्तन पनीः पुत्रम् 🚃 📉

कारानि रेपायक्रानां ददौ सोव्यक्तिकव्यः॥ १५॥ पुनः लोकपितायह ने अन्य सात तत्व उन्हें दिये आर प्रकार की शाक्षत पहियां, पुत्र तथा स्थान प्रदान किये।

थवः सर्वस्तवेसानः पशुनां प्रतिच का चीपक्षेत्रो महादेवस्तानि नामानि स्त वैक?६॥

उनके वे सात नाम हैं- भव, शर्व, ज्ञान, प्रकुपति, चीम,

उप और महादेव। सुनो जल पद्मी विद्विर्वापुराकालयेथ का

दीवितो बाह्यमञ्जू इत्येता अष्टपूर्वयः॥ २७॥

सुर्य, जल, मही, वहि, वाय, प्राच्या, देखा प्रत सदस्य और चन्द्र- ये उनकी अष्टमा पूर्तियां हैं।

स्वानेक्षेतेषु ये स्तास्थायनि उपनक्ति 💵

वेगायहर्त्नाईवो ददाति 📖 पदम्।। २८ 🗈

जो तोग इन स्थानों में आश्रम लेकर इन स्टों का ध्यान करते हैं और प्रणान करते हैं, दनके लिए ये 🚃 सरीर

बाले देव परम पद को 🚃 कराते हैं।

सक्वीला तमेवोपा विकेशी च शिक्षा रहा। स्वाहा दिवस दीसा च रोहिंग्ये चेति कनमः॥२१॥

सुवर्चला, उपा, विकेशो, शिवा, स्वाह्य, दिव, देवा, और रोहिणी- इनकी (आठ) पलिक्षं ौ।

ज़र्नेहरसामा शुक्रो लोकिसको परोजवः।

च्या वर्गेऽव सन्ताने **कुन्दीनो सुताः स्पृतः**॥३०॥

जनैबर, सुक, सोविवादः, मनोजवः, स्कन्दः, सर्ग, सन्तान और मध- ने (आठ) नाम उनके पुत्रों के कहे गये

क्वनकारो कामन्द्रेयदेवो पोधरः।

क्रम वर्षक कार्य च त्यवत्म वैशावपासितः॥ ३ १३। इस प्रकार भगवान देवदेव महेबर ने प्रका, धर्म और

कम का परिस्कृत करके बैहान्य प्राप्त कर लिया था। शहरानासम् कार्यानीयरं कार्यानीयरः।

केला स्टब्र्स स्टब्स सम्बद्ध परमान्त्रम्। ३२॥

वे जारक में ही उसला को स्थापित करके और परम 🕶 शास्त्र उस 🚃 बहा का पान करके अंशीय

भाग 📰 पान हो गर्व ।

इस: रुवी पार्टी बहुण नैससेहित:।

स्थानक सङ्ग्रह्मान् सकर्म मनस्य शिवः॥३३॥ 📆: 📼 🖲 द्वारा आदेश मिलने पर वे प्रजा की सृष्टि

करते हैं। बोललोहिश हैंगब ने अपने ही रूप के सद्दर्श मन से रहीं 📰 सहि की।

्राह्म निरासक्त्रीसम्बद्धम् विवासिनः। विकृत्यसम्बद्धाः सदानन्त्रीकेरनेशनम् ॥ ३ ४॥ वे सब कपर्टी, निरातकु, नीलकपट, पिनाकधारी, 📰 में

बिजुल सिचे हुए, उदिक, सदानन्द और त्रिनेत्रमारी थे। असमरणविक्षेत्रान् महाकृषभवाहनान्। बीतसब्देश सर्वज्ञान् बोटिकोटिस्सानाधुः॥३५॥

वे अध्यक्त से निम्छ, बढ़े-बढ़े वृष्णों को 📖 बनाये 👳 🎟 और सर्वत्र थे। प्रभू ने करोड़ों को संख्या में

उल्लाकिक पा।

वन्द्रश विविधानुप्रतिर्वस्तरीललोहितान्। करानरजींश्रीकान् व्यावद्यार हरं गुरुः॥ ३६॥ श्रीतालोहित निर्मल किंव से जयभरण से निर्मुक्त उन

विविध प्रकार के रूटों को देखकर पहा। वी हर से बोले-। पालक्षीरीदृलेदिव प्रया पृत्युविवर्णितः।

क्रकः सुबद्ध **सम्प्रमुगमप**्रिताः॥३७॥ हे देव! मृत्य-विवर्जित ऐसी प्रजा 🔣 सृष्टि मह करो। तुम

दसरी सृद्धि करें को जन्म-पूरुष से बुद्ध हो।

कारक्या भगवत् कार्त् कार्यकाः। करित ने संदर्भ: कर्न: कुल मा स्थापनी प्रमा:01441 तम काप्रकाधारी ध्वकान ध्वकानां ने उनके ध्वय- धेरे पास तस प्रकार 🔡 स्वर्ध नहीं है 📖 आर हो 🛚 का सर्वाद करें। स्व:तन्त्री देवेडची न उन्हें सुन्य: स्वा:। A officere see 340 🚃 🖥 तेवर् 🖥 🔣 सुधकाब इस 🕮 इस्क 📟 करते 🗗 अपने इस अध्यत-पर्वे 🕮 🚃 🔣 में किए से क्ये कामुक्ते हेन सम्बद्धीर्थकेवस्य सुरीमाः। 🔤 वैसन्तर्वश्चर्य प्रयः सार्थ श्रम्य वृत्तिः॥ ४०॥ क्रिकारमध्ये स्थित्याच्ये स अन्यवर्गन इतिहारि जिल्हें विद्वारित संबद्धिक दश्य कृतं व इंकर: कक्षानिकको परनेक्र:। राते 🚃 🚟 सुरुवारि 🗎 🚃 एक अधीर क्यान पान पहार हात, बैरान्य, देवर्थ, तथ, साथ, क्षणा, चैर्च, 🚃 अल्पासेकोच और अन्याद्यक्त 🖟 एस कुरुक्तरूप में संध देन काबाद संबद में साथ 🔣 हत प्रकार विकास आहे शंकर स्थाल परनेवर है। 📖 म जनवार् इक्त 🌉 देन विशोधनगुरु ४२८ कांत मानके और विविधिकारणांत्रकार। हिल्ला परार्थ कार्यनेको सम्बद्धाना ४३॥ कुल्यानपार्थानं 🚃 🚾 पार्वरेग्यः सर्वन्त्रः नावकं सह-पूत्रों के साथ क्रिसेयन नात्रीय 📰 देखांबर मारबाद सहत के नेत्र हैम से प्रयुक्तित 🔣 प्रते। अनी जनपन् मे परनेतान वेदरभार 🖩 जनवर 📗 पर ज्ञानी रहते हुए (कामकार्यक) वे 📖 🖩 📗 वाने समे। नवकेटक बढादेव 🔤 वरकेदरा ४२॥ का: क्या देखन नवसे प्रकारिके वर्गेऽस्तु ने महेश्वय करः सम्बद्ध हैंग्वेश ४५॥ प्रकारपुरुषेकाम क्रिकालका रणः।

रपः काराय स्थाप मानायाम स्थापित ४६॥

आपनी करावता। ३०३२ पुरुष के ईस, चेन्त्रपियरि, 🚃 💘 अहमा और सुर्ह्म को नगरकार। नवः विकासकात्व विवेदान कोनपः। काकियांके रूप प्राप्ते कावाय है। ४०। नेटकरकर 🚃 💮 चं 🚃 着 🚃 वर-का 🚃 तेवुर्ध और 🚃 🖩 परस्य 🚟 🚃 🐧 aufen i you, ill i THE PARTY OF THE P वेद्धानकाच्याक गरीचेद्रावपूर्वकेः को पुरस्य भारत केरिक पृत्ती का:॥५९॥ udenbillifebilt; afrem in 🔤 राज्यकेत्वर प्रक्राविकाचे १४:॥५०४ केन्द्रका के बार 🖩 अंगरभूद तथा 🏣 📰 मूर्ति आपकी क्लाकर । 🌉 🔣 🖥 तिह क्लाकर चेतिचे के गुरु को के कि कि कि कि कि कि कि 🔤 🚃 आप प्रदानकोत्र 🔠 हेल्ट् फलस्वार । इन्द्रश्रीवरति की ----व्यवस्थानीकेस्य ध्याने परविद्या 🚃 🚃 🏥 पुन्नं क्ये 🚃 रुच्चिमेश्वर् एव अवस्थितको सम्बद्धाः 📗 📖 क्यानाच्या स्थाप को केप्यतिक्रोत ५२॥ क्रमा । क्रमा कुन्द्र और दन्द्रधारी आपको कारफार है। को वर्षीरेपमान्य क्षेपरमान्य से गयः। काने निकासन निरामान्य हे १४:०५ ३० काले विकास 📖 गरकारी क्रकेव प्रकृतिकारं स्थानेत स्थात विश्वपृत्र-५४॥ मां 🔤 दे कुछ कारण 🖥 🚃 📰 🖥 कर्म कार अवस्थे कार्या है। प्रश्नातीय क्या निवधान 🚃 नगरकार 📕 विश्वकष 🚃 📕 शिय् नयश्कार 🕏। क्रमानकार स्थापि प्राप्तात का सब अंत 🔤 है का है और 🚃 जार में से विश्व है। तान जिल्ला केले प्रतासन जाता हे महादेव। आपको नगरकार है। 📗 परमेकर अध्यक्षे अवस्थित व्यक्तिकः वर्षे स्टब्स् व्योक्तः॥५५॥ million है। रिज 🔣 प्रयान, ब्राह्मकाची देश के लिए प्रयासकार

है। जान महेश 🔣 सिर्ट स्थापना है। स्तरित के देतुभूत

हे जगन्मय! प्रधान-प्रकृति से लेकन हमा सम्पूर्ण विश्व का आप हो संहार करते हैं। आप ईडा, महादेव, गरबाहा मा महेश्वर हैं। परमेडी जियः हमा पुरुषे निकलो हरः। त्यपद्वरं परं ज्योतिसर्व कालः क्लोडाः॥६६॥ आप परमेडी, शिव, शहरा, पुरुष, निकल, इर, अक्षर

परम ज्योतिः और **व्यास्ता** परमेशर हैं। त्यमेश पुस्तोऽस्तः श्रामे श्रम्भिक्ता। भूमिरागेऽस्तो कपुर्धोमाहकूर एव था।५७॥ यस्य **व्या**स्ताम **व्या**स्तामा।

क्री प्रकार पूर्व करी पूर्ण क्रिक्ट प्रकार स्थाप

आकालपुदरे तस्ये 🔤 उपायाण्याम्। आप क्षे अधिनासो पुरुष, 📖 और प्रमृतिः 🛘 और

हैं। मनाप्यति यो 🔤 स्वनानिर्मातक् दिल: ०५९॥

इत्तरोजोमधं विश्वं तस्यै मूर्यात्वने नयः। इत्यं बहति यो जिल्वं गौही नेत्रोक्की सन्:॥६०॥

कर्म पिराणानां ध नस्सै व्यक्तस्त्रमे III:। यो IIII अपनी आधाओं से दिशाओं को इद्धासित करते

हुए प्रहातेनोमय विश्व को सन्तर करते हैं, उन क्यांतर करत नमस्कार है। जो तेजोमय रीड क्यांरध्वरी क्रिय हुन को तथा

गमस्कार है। जो तंजीयय रीड़ सरीरध्यरी दिखा हुव्य की तथा। पितरी के लिए क्या के वहन करते हैं, उस व्यक्तिकण्य पुरुष की भगस्कार है।

आप्याययति 🔣 नित्यं स्वक्रम्क 🎟 जनत्॥६१॥ प्रीयते देवनासंवैस्तस्नै चनुप्रयने स्वः।

विधन्त्येशेषमृतानि धन्तक्करति सर्वदास६२॥ शक्तिमहिश्वरी तुष्यं तस्यै वाध्यात्रम्ने नगः।

सुव्यवशेषमेवेदं 📰 स्वकर्मानुकप्ताःत ६ ३ ॥

आत्मन्यवस्थितस्तरमे चतुर्वकतत्त्रने नगः। यः शेते शेषशयने विश्वमावृत्य प्रावका॥६....

स्वात्मानुभूतियोगेन तस्मै क्लिप्यतस्मने नमः। जो अपने तेज से सम्पूर्ण जगत् को नित्य ॥

करते हैं तथा देवसमूह द्वारा जिनकी रहिमवों का पान किया जाता है, उस चन्दरूप को नमस्कार है। जो माहेबरी उक्ति सर्वदा अन्दर विकास करके अरोप भूतसमूह को धारण करते हैं, उस वायकची परूप को ====== है। जो अपने

करते है, उस वायुक्त्यो पुरुष को **स्थानन** है। जो अपने कर्मानुक्त्य इस सम्पूर्ण करत् का सूजन **स्थान** है, आरमा में अवस्थित उस चतुर्मुखरूपी पुरुष को नमस्कार है। जो

आत्मानुष्यि के योग से माया द्वारा विश्व को आहम करके रामराज्या पर सका करते हैं उन विष्णुपूर्ति स्वरूप को नमस्कार है।

विवर्णि शिरसा किये विकासपुत्रवास्थाम्। ६ ६॥ वृक्षास्य योज्ञासस्य स्थापि शेवासने नमः। यः वसने वसन्द वीला देखेळसाक्रिकम्॥६६॥ नुस्कारकपद्विता तस्यै स्ट्रास्पने नमः। योज्ञास सर्वपुत्रानां निकना विकासिक्षरः॥६७॥

ाता केलेवु जीवृता थाः सर्वाङ्गसचितुः कुली सञ्जासन्तरकारचे शोधारको वतः॥६८॥

जो चतुर्दत भूवने कार्त इस श्रह्माण्ड की सर्वदा अपने महतक द्वार आरच करते हैं और जो सम्पूर्ण श्रद्धाण्ड के अध्यारकप हैं, इन संबद्धपथाये आपको स्थापना है। जो महास्वयं के अन्त में प्रधानन्द का पान कर दिव्य, एकमाप स्थापना अनन्त पहित्यस्यक होकर नृत्य स्था है, अन

श्री नगरकार है। के ब्या प्राणियों के भीतर श्री होकर ईड़रकष में स्थित है। जिनके केली में क्यानपुर, सर्वाह्मसन्धियों में नदियों तथा कुछि में धारों मण्ड रहते हैं हम जलकप परमेश्वर को नगरकार है।

व विक्ति जिल्लासाः सनुद्धाः समहस्तियः॥६५॥ ज्योतिः वश्यन्ति वृक्षानानतस्य योगात्मने नमः।

र्ग सर्वसाहित्यं देशं 📖 निश्चतपत्रम्।

क्का सकतो भाग योगी संशीलकास्त्रा।७०॥ अवास्त्रकर्मना तसी विद्यालये नगः।

वस्य कासा विकासकों गरी कर्तमकः परम्॥७ १॥ इस्से उत्पर्व क्ला करूर्व चारमेश्वरम्। विकासके विकास विकास घरमे शिवप्ततः २॥

इस्से परवालानं **व्यक्त परमेगरन्।** • सर्वनाक्षे और विश्व में ज्यास शरीर वाले देव को

••••••••• करता हैं। जिन्हें निदायहित, धासजबी, सन्तुष्ट और समदर्शी योग के स्वधक ज्योतिरूप में देखते हैं, ■ योग-स्वरूप को नमस्कार है। जिसके द्वारा योगीजन निष्माप

होबन अत्यन्त अपरपर्यना मायारूप समुद्र की तर जाते हैं, उन विकारण परमेश्वर को नमस्कार है। जिनके प्रकाश से सूर्य चमकता है और जो महान् (तमीमुचक्य) अन्यकार से परे हैं, 📖 एक (अद्वैतरूप) परमतत्त्व स्वरूप परमेका के शरणागत होता हैं। जो नित्य आभन्दरूप, निराधन, निकास, परम कल्याणसम्, परमातमस्यरूप है, उस परमेक्ट की हरण

पूर्वमागे दशमीअस्वयः

में आता है। एवं स्तुत्वा पहादेवं बृहह तदावन्यविक:n/o ३ म प्राञ्जलि: प्रणवस्तरको गुणन् बद्धा सनावनम्। ततस्यस्य पशादेवो दिव्यं योजपनुजनम् ७७४॥ वेक्स बाब स्टाव वैराज्य व दर्द हर:। कराव्यां कोपलाव्यां य संस्कृत्य प्रवसर्विका। ७५॥

काषहार स्पष्टेव सोधनुगुक्त क्सिन्स्हरू। क्लापाव्यक्ति सहस् पुत्रके भवतः समाः ७६॥ दुर्ल 🚃 🚃 मृजस्य विकितं जन्म्।

क्रिया विश्वोद्धसम्बद्धं ब्रह्मण् ब्रह्मचिन्तुवराख्यकारकः। 📷 प्रकार महादेव 🛤 स्तवन करके उनके धान 🖟

भावित होकर 🚃 📖 बड़ा 🚾 म्तृति करते हुए हाव ऑडकर प्रवास करके खड़े हो गये। तद्वरान्य क्लंदेव ने

📷 को दिव्य, परम बेह, ईनवेप गोग, बदा-सद्भव तथा र्वशस्य विद्याः प्रणतकर्तां 📰 गोवा हरने व्यक्तं 🔤 ने अपने

कोमल हाथों से ब्रह्मा का स्वर्त करते हुए पुस्कृतका कहा— प्रधान्। आपने मुझे अपना पुत्र करने 🗟 सिन्ह जो प्रार्थना की थी, उसे मैंने पूर्ण कर दिया। इसलिए अब तुम

किविध प्रकार के जगत को उत्पन करते रही: 🗎 सहस्त् ! 🗐 📕 प्रह्म, विष्णु और शिव नायों से 🚟 इकार से विश्वक

सर्गरालयगुर्वनिकलः परमेकरः।

🖿 लं 🗪 🗀 १ वृत्रः वृद्धितोर्विन्यप्तः॥७८॥ सृष्टि, पालन और प्रलयरूपी गुणी से मैं निष्कर

(अंशरहित) धरमेशर हैं। सहि के लिए निर्मित हुए तुम मेरे वह ज्येष्ट पुत्र हो।

प्रपेत दक्षिणाईगाद्धपादुः पुरुषेत्रमः टेवाबिदेवस्य शक्तोईदबदेशतः॥७९॥

सम्बन्धवात स्त्रो वा सोऽई तस्य परा 🏬ः।

ब्रह्मविध्युत्रिया इहन् सर्गस्थित्वनकेतवः॥८०॥

तम मेरे दक्षिण अंग से और विष्णु खणांग से 🚃 हुए हो। उन्हों देवाधिदेव संभु के इदयदेश से स्ट उत्पन हुए। अवना नहीं में 🚃 पर। तनु हैं। हे बहान्! बहा, निष्ण् और जिब सृष्टि, स्थिति और संहार के करण हैं।

विकासकारमानेकोऽपि स्वेकामा शंकाः स्थितः। क्यान्कवि स स्वर्धक यम मायाकुरति था।८१॥ होकर एक होने पर भी स्वेच्छा से अपने को विभक्त

करके अवस्थित हैं। उनके अन्यान्य कप मेरी माया द्वारा रवे गये हैं। 🚃 केवलः 📖 पहादेवः साधानतः।

🔳 कृष्य: कस्त्रो देवस्त्रिपूर्ति: परवा स्पु:॥८२॥ ब्रहेबरी विनवन थोगिनां स्वतिदा सदा।

तस्य द्व कां पूर्वि पाववेहि वितास्क्र॥८३४

वह महादेव हो स्वध्यवतः अमृतं, अद्वितीय और अप्रत्यक्ष्य 👢 को इन सब से परे त्रिमूर्तरूप हैं। उनका दिनयन माहेबरोरून उत्कृष्ट हारीर योगियों के सिए सदा

क्रान्ति प्रदान करने कला है। 🖁 पितान्छ ! मुझे उसी महेशा को बेह मूर्ति जाने।

क्राज्येवर्पविकानं नेतो केंगप्रमन्त्रितम्। स्केडडं बस्तवि सक्तवपरिद्वाय समीपुणप्।।८४॥ 🚛 भूता न पनमा सामनोऽज्ञिनियमी।

के पृति सदी ऐक्पे, निज्ञान और तेज से समस्थित होका कासकप है, वहीं में तमीगुण का 🚃 लेकर समस्त 📖 को 🖮 🛅 हैं। 🚃 औद येत पन से (स्वम में) भी

क्टा कटा कि यां निश्व विकित्तपनि एक्जा। ८५॥ तता बटा ये साफ़ियं प**न्निय**ति तयान्य।

अभिभव नहीं का सकता।

क्काब्द्काल क्वालं सोऽधियन्त नुसं हरः॥८५॥ 📫 भारते: पुत्रै: समादनावीका। बोर्डी सेथ प्रवासाय ससर्व विविधे बगत्।।८७॥

भौतिभृष्यद्विरसः पुरस्तवं पुलतं अहुम्॥८८॥ क्षानी वस्तिष्ठ सोऽपूनकोगविद्यसः

मक्षकास्त्रो भगवान्यसपूर्वं प्रवापतिः।

क्त प्राप्त इत्येते पुराणे निवासी मतः। 💼 ते बुक्कल दुल्थाः समस्या ब्रह्मवादिनः॥४९॥

सहरकार्वेव 🔤 पुन्नवर्षास

हे क्याज! तुम अब-जब तुम मेरा नित्य चिन्तन करोगे तक-तम हे निकाय ! तुम्हें येश साजिध्य प्राप्त होगा। इतना बहुकर शिव गुरु बहुत का अधिवादन करके अपने धानस

स्वार्मियानियः सर्वान्यमा 🖥 कविते पुरा॥९०॥

पुत्रों के 🚃 हो समझर में अन्तर्हित हो गये। हदनसर 🚃 📰 नाम से किस्ट्रशत भगवान् प्रजापति भी योग का

🛊 विद्यो ! में ही एकादश रुद्ध जिम्मुवन के ईश्वर कहे भये।

हसके 📖 इप स्ट्रॉट ने अपने सीव्य 📖 असीम्प,

दे रुपालो, इंहान आदि कमें से प्रसिद्ध बाह्यण है जो देवों

बेंग्यासेन्द्रसमा प्रान्तासनैः स्रोत्स्य स प्रपुः।

क्रिकेट व्यक्ता देव: स्वरूपैरस्ति: सिवै:॥६॥

के कार्य में नियक है।

आवय लेकर पूर्वानुरूप विविध जनत् की सृष्टि 🗪 🖮 योगविद्या के द्वारा उन्होंने परीचि, भृष, अंगरा, पुलस्त्य, मुलह, ऋतू, दक्ष, अप्रि और वसिष्ठ का सबन किया। पुरुष में ये ती बह्या निश्चित करके वताये गये हैं। वे सभी होने पर भी ब्रह्मा के तत्त्व ब्रह्मकर्दा है। ब्रह्मा ने संबद्ध, धर्म और 📖 युगधर्मों को 📖 सभी स्वाननिमानियों को पूर्व में जैसे उत्पन्न 📟 था, यह 📖 वकावत् 🚥 दिया हति जीकुर्यपुराने पूर्वधाने सहसूहिर्यात दलकेशकाय:n to m एकादक्तोऽज्यावः (रेबी शक्तार-वर्जन) तुनं उवाय एवं स्था मरीकादीन्देवदेवः विकल्हः। सहैव मानसै: पुनैसक्तप परमे तप:।। १॥ कुर्मकृष विष्णु ने 🐃 इस प्रकार विराप प्रजापतियों को सुद्धि करके देवदेव पितानक ब्रह्म देन व्यक्त पृश्लें के भाष 🔳 करम तकस्या करने लगे। तम्पैवं तपतो सक्तावृद्: कालान्मितम्बनः। त्रिशृत्यप्रशिक्षानः अद्यक्षेत्रिक्षेत्रमः ॥ २० अर्जुनारीनरवपुः दुष्टेव्योऽतिभवेषनः। विषयप्रसम्पर्यामध्येकता 🚃 प्राम्पर्वे अवस्थि ३॥ इस प्रकार तथ करते हुए बदस के मुख से रुद्ध अदुर्भत हुए जिससे प्रसंबद्धास की अपने उत्का हो रही थी, होश में प्रिशलचारण किया 📟 और जो जिनेत्रभारी थे। उनका 🔤 आधा नारी और आधा का का था। उनके सामने देखना भी कठिन था। वे अतिभयंका थे। 🥅 भय 🗐 मारे 🚃

तवोक्तोऽयो द्वित्य स्क्रीत्वं पुरुषाचे तककरोत्।

विभेद पुरुष्यसम् 🚃 📖 पुनः॥४॥

एकादशैते कविता स्त्रात्मपुष्येक्याः।

क्यानीमारको क्या रेक्कार्वे निर्वेदेका:॥६॥

प्रकारत मानों में बांट दिखा

मये।

ज्ञान क्या अक्रम्त एवं बेत तथा अबेत स्वरूपों हाए स्क्रीसर के भी जनेक विचान किये। ता वै विभवने विका विज्ञतः सक्त्यो पुरि। त्युकारचे बहुत्व किएं व्यापोनि जांकरी॥७॥ हे क्रमानो : वे सभी विभूतियाँ पृथ्वी पर लक्ष्मी आदि क्वों 🛮 इसिट्ट रुक्तियां 🌉 गर्ह । 🖥 संकर 💹 ही प्रतिमृति होने 🖩 विश्व करे 📖 करती हैं। **ाः पुरतिस**नी स्वस्पोतस्थातेस्**रि**ताः। कार्यक्रियोगेने विकासमूचिका।। ८॥ हे सराजो ! इंस्क्रेस (शिवसकि) ने महादेव की आज़ा से अपने स्वक्रपांत को दो भागों में विभक्त किया और 🎹 क 🚃 🗸 समीप गर्छ। तानक नकवन् बन्ना कहस्य दुविता वाल ऋषि 📖 क्योमेन प्राहरासीकवाम्वेः॥९॥ भगवान बहुत ने उस इंशानी तकि से फडा- 'तुम टक्ष-प्रकारते को एके बन्ते । इस प्रकार प्रजापति की आक्रा से वह भी दश-प्रकारत को पुत्रीकर में प्रादुर्भूत हुई। विकेण्डरहरूको देवीं ददी स्क्राय मां प्रतीम्। दार्की रुद्धेऽपि जवाह स्वक्रीयामेव शुरूपृत्। १०४ नश्यनस बहुत की अपन से उनमें प्रमुख सभी देवी की हद 🖥 लिए अर्पित को। सलगानि हद ने भी उस दश-पत्री को अपनी पत्नी रूप में एवीकार किया। 'अपनी आत्या का विभाग करे' ऐसा 🚃 अनर्धन 📑 इक्कप्रविविन्टिमान्कालेन पानेसरी। विकास कुररोक्तरो सम्बाद संकरादियो: H ११॥ केनकारकरपुढी ठटा हिमका: समी। 🦏 क्षांनि वर्वतवसे दटी रहाय पार्वतीम्॥ १२॥ मर्गरेवामं कैलेक्यस्यस्यते विधाः। इतना करने पर उन्होंने 📰 और पुरुष रूप में स्वतं को दो भागों में विभक्त कर दिया। पुन: उन्होंने 🚃 📑 कुछ समय पहा बही परभेत्रती सती देवी ब्रह्मा की आहा। से (दश-वह में) अपने पुन: विभक्त कर (शरोर होहकर) निमालय द्वारा येनका में उसकी पृत्री रूप में उतका हुई। 🚥 क्लेक्ट्रेड हिफ्ल्य ने अपनी पुत्री पार्वती को 🚃 देवों पूर्वमाने द्वादशोऽध्यायः

के, तीनों लोकों के तथा अपने हित के लिए शिवजी को अफित को।

सेवा पहेसरी देवी शंकराईश्मीरिपीत १३॥ शिया 📖 हैमकती सुरासुरवपरकृत्या.

तस्याः प्रधावपतुर्म सर्वे देवाः सकसमाः॥१४॥

वदन्ति पुनवो वेनि शंकरो व्य स्वयं इति:। एतत् कशितं विद्याः पुत्रस्यं चरवेत्रिनः॥१५॥

प्राचीनित्वं इक्ट्रस्यापितीयसः **॥ १६** ॥

यही शंकर के अर्थ जरीर को पारण करने करने देशी माहेबरो, शिवा, 📖 📖 हेमक्से नमों से प्रसिद्ध 📟

देवों तथा अस्तों द्वारा नवस्कृत है। 🖿 🖏 🖣 अनुस प्रभाव को इन्द्र सहित सभी देव, मुनियम, स्वयं अंकर तथा

बीहरि विष्णु भी जानसे हैं। हे बिहो | इस प्रकार जिस कप में रुद्देव बद्धा के पुत्रत्व को ज़ल हुए और बहुब को कपल से उत्पत्ति के विषय में तथा अभिन्न तेजानी किय के प्रभाव का

वर्षन देने किया है। इति बीक्वर्यपुराजे पूर्वभागे वेक्क्कारे एक्क्क्कोश्यकः॥ १५॥

॥अव द्वादशोऽञ्चावः॥

(देवी-महात्म)

पुत क्याप

कृषाकर्मात पुरशः धूर्मक्षयेक शासितम्। जिल्ह्या पुनरेकेमं फाल्क्ष्टः 📖 हरीप्त १०

मुतजी कोले कुर्मावतार भारण करने 📰 भगवान् विष्णु द्वारा कवित इस वृत्तान्त को सुनका पुन: चुनियों ने हरि को 🚃 करते हुए पूछा।

ज्ञान सम्

कैवा भगवती देवी सञ्जूसर्ज्जनिरिकी।

शिवा सवी हैभवती स्थायद्वृद्धि प्रकारमञ्जर ऋषियों ने कहा। वह संबर को अवस्थिती देखे **प्राप्त**ी

कौन है, जिनके 🚃 🚥 शिवा, सती और डेमबबी हैं, आप यदावत् कहें हम आपसे पूछते हैं।

तेवां 🚃 श्रुवा पुत्रीशं पुरुषोत्तमः। अयुवाच महायोगी 🚃 🛗 गरने क्ट्यूक्ट 🕸

 मुनियम के वक्त सुनकर महायोगी पुरुषोक्त ने अपने 🚃 पट 🚃 ध्यान करके उत्तर दिया।

कुर्व उवाच

चिताच्योत्योकं बेल्क्से सुत्रोपने। रहरक्षेत्रहित्रमां नीवनीयं विशेषतः॥४॥

पुरा बाल में अति सुन्दर मेरपर्वत के पृष्टभाग 🖿

विकासमा पितानक ने विशेषतः गोपनीय इस रहस्यमय विजय को कहा हो।

सञ्ज्ञानां पाने प्राप्तको सङ्गविद्यारपुरुषम्। संख्यार्जनयभाक्तं करुक्येकयोचनम्॥६॥

क मांकाकदियों का पाप सांकातल और उत्तन सहाविज्ञान है। 📰 संसारकप समुद्र में कृषे हुए प्राणियों का

य स पहेचरी स्वीद्धांस्त्रभातितालकः। कोपर्वज पर बक्त सेवं देखती स्वास ६।।

क्रिक पर्वकारक गुजरीकरिक्सिका

ally Districted \$1

🗰 जो महेश्वरे तकि हैं, अतिलालसा और ज्ञानरूपा है। क्यो परा करूब और क्योमर्सअ बाली हैमबती कही गई है।

क्यानेकविषायस्या अस्त्रम्यातिसालसा।।७॥ 🚃 बल्याबकारिको, सब में स्थित, गुर्वी से परे और अति निकास है। एक नथा अनेक क्यों में विभक्त, हानस्था

अनना निकाले जाने विशिक्ष तस्य तेलसा। ख्यमधिको 🖿 सन्पृता 📖 धारोश्यापसा।। 🕹 🛚।

ईकर के तेज से निकास तत्त्व में संस्थित अनुभा और स्थाधविको सन्मृतः 🚃 पानु के समान अस्पन्त

महोत्रही शक्तिकोपनियोगतः।

वर्णकोच्य क्लेज श्रीहते 🚃 संविधी।। ९ ॥ एक महेक्द्र शक्ति ही अनेक उपाधियों के मेल से पर-अवर रूप से उस ईपर के साथ कौड़ा करती है।

केवं करोदि सकत्वं तस्याः करवैनिष्टं जगत।

व 🚃 वर्षि करणबीक्रस्टेति सुरव:॥ १०॥ बले लेकि सब कुछ करती है, उसका ही कार्य यह जगत् है। विद्वानों का कहना है कि ईश्वर का न तो कार्य है और न

वदसः शक्तमे देखाः स्वक्रमधेन संस्थिताः।

र्वाकारकारकारकाः कृतुर्व पुनिपुरवाः॥ ११॥

ते पुनिश्रेष्ठ! उस देखे को यत सहित्यां हैं, जो अधिष्ठानवर अपने स्वरूप में संस्थित हैं, उसे सुनो। शान्तिर्विद्या प्रतिष्ठा मा निवृत्तिष्ठेति काः स्कृताः। क्तुर्व्युदसत्त्रो देवः प्रोच्को परमेश्वरः॥ १२॥ वे सान्ति, विद्या, प्रतिष्ठा और निवृत्ति भ्रम् से क्यों गई

हैं। इसी कारण महादेव परपेशर को चतुर्व्ह 📖 जाता है।

अनवा परवा देव: स्वात्करन्द सम्प्रभृते। बहुर्व्यवि च वेदेनु चतुर्गृतिविद्वरः॥१३॥

इसी IIII स्वरूपा के द्वारा देव चारवानम् चा अनुधन करते हैं। वे महेवर चार्च वेदों में भी चहुर्गृहि अब में स्थित

तः। सस्यापनगरियस्थित्व**पैक्र्यं**ग्युले ग्युक्

क्रमान्यभाद्यनीया छोल यस्यात्मसाध १४॥ व्याप्त सम्बद्ध अस्ति अस्ति सम्बद्ध से विकर्

इसका महान् अतुल ऐसर्य अनादि काल से सिद्ध है। परमात्मा ठट के सम्बन्ध से ही वह अनन्त है।

सेवा सर्वेत्रसी देवी सर्वचूत्रसर्वित्या। शोक्सो चनकान् कालो इति: प्रान्ते कोकाः॥ १५॥

नहीं सर्वे हरी देवी स्थापन भूतों को स्थापन है। भगवान् हरि ही काल को जाते हैं और महेदर प्राप्तः

हारे ही काल कहे जाते हैं और महेबर ऋकः तत्र सर्वनिष्ठं बोत्तमेलक्षेत्रास्थित उत्तवः।

स कालाग्निहीर देवो गीयते वेदवादिनि:॥१६० उसीने यह दूश्यमान सारा जगत् ओनक्रेस ई। वेदवादियाँ

हार उसी कालास्त्र सहादेव 📑 स्तृति की काली है।

काल: स्वति भूतति काल: संप्रति प्रवा:)

सर्वे कालस्य वशमा न कालः बस्वविद्धाः॥ १७॥ व्यापः 🖿 व्यापः भूते का सृजनः स्थापः 🖥 और व्यापः से

प्रजा का सहित करता है। सभी minimum के व्यक्ती हैं,

कालेनान्यनि क्स्वानि समाविष्टानि योजिनसः १८॥

प्रधान, पुरुष, महत्तत्व और अइंकार और अन्य तत्त्व ची योगी द्वारा काल के माध्यम से ही समाविष्ट किये गये हैं।

सर्वजण्यूर्तिः शक्तिमविति विश्ववा।
 तदेवं भ्रापवेदीशो भावाकी पुरुवोत्तमः॥१९॥

उसकी सारे संसार की पूर्तिकथा कृति भाषा नाम से प्रसिद्ध है। मायाओं पुरुषोक्षम ईस इसीको चुनाते हैं। वैच क्यालिक इकि: प्रशंकार स्वातनी। विकास महेताच सर्वहा समकात्रकेता २०॥

स्री मायारूच सर्वाकाय सनातनी हाकि नित्य ही महादेव ■ विश्वकृष को प्रकारित करती है।

ात्राः इन्त्रको युख्यास्त्रस्य देवस्य निर्पताः। इत्यक्तिः क्रियक्तिः प्रायक्तिरिति त्रवप्॥२५॥

 श्री क्या सिक्यां उस देव द्वारा निर्मेश हैं, जो पारतिक, जिल्हासकि और प्रावशिक क्या से तीन प्रकार
 हैं।

कर्मक्रकेव श्रमीयां शासिक्यो विभिर्मिताः।

कार्यकाव किल्हाः सा वातादिरमधसः॥३२॥ हे विष्ठवेहो। इत समस्य शक्तियों का शक्तियान् भी याया

के 🚃 🔣 विश्विमत है। यह माया अमादि और अनुबर है।

सर्वज्ञकानिका याचा दुनिवास दुरस्था। व्यक्तवी सर्वज्ञकीलः कालः कालकरः प्रयुः॥२३॥ सर्वज्ञकित्वरूपः व्यक्त दुनिवासं और दुरस्थयः होती है। सर्वज्ञकिनों व्यास्थानी प्राप्तवी प्रथु व्यक्त 🍱 काल 🎮

कोति कलः सकतं संशेतकल एव है।

काल: स्वाच्यते निश्चं कालाकीचीवरं जनत्॥२४॥ काल हो सकका सुजन करता 🖥 और वही सेंहार भी

काता है। काल हो पूरे किश की स्वाफित साम है। यह सम्बद्ध साम के ही अधीन है।

लक्का देवकिदेवस्य समिति गामेहिनः। अञ्चलकारिकलेकस्य सम्बोः कस्तासमः: प्रमोः॥२५॥

असर्वे पुरुषे पाचा प्राचा सेव उराजी।

क्कासर्वनवानना केवला निष्कला सिवा।। २६%

देवाधिदेव, कामेश्चे, अनन्त, अखिलेश, कालात्मा प्रभु तिव की सित्रिय को प्राप्त करके mm, पुरुष और भाया उस्ते प्रका M प्राप्त करते हैं जो एक, सर्वगत, अवन्त, केसन निकत और जिला है।

एका शक्तिः विक्वेपकेऽपि सम्बन्धानुष्यते सिकः।

क्रकनः शक्तिपन्त्रोऽन्ये सर्वशक्तिसमृद्धवाः॥१७॥ वह प्रक्रि एक है और शिव भी एक हैं। शिव प्रक्तिमान् हे उसे हैं। अन्य सभी प्रक्रियां और प्रक्रियम् समी विकास

बड़े बाते हैं। अन्य सभी ऋषिकां और ऋषिमान् उसी जिया राकि से समुद्धत हैं। पूर्वम्यमे द्वादकोशम्यायः

मिक्किमतोर्थेटं क्टनि परकांदः। अपेदञ्जानुपश्चनि वेशिनस्तन्वविनावाः॥ २८॥ परमार्थतः शक्ति और ऋतियान में घेद कहा जाता है. एर्रम् तत्त्वचिन्तक थोगीजन तनमें अमेद ही देखते 📗 इसाये विशे हसिनास सहरः। विशेष: कम्पते भागे पुराने इक्कादिनि:॥२९॥ ये शक्तियां देशी पार्वती हैं और संबद शक्तिवान है। ब्रह्मबदी प्राणी में इसका विशेष कथन करते हैं। भोग्या देवी महेश्वरपविद्या। · वनवाओस्त्र सप्टी नीलसेवित:#3+8 इस महेबा की परिवृक्त निवेदरी देखे थोरक 📑 कपदी नीललोहित 📖 को 📖 कहा जान है। मना क्रिकेसरे देव: ऋक्टरे बन्बवान्सकः। प्रोच्धने प्रतिरिज्ञानी व्यवस्था व्य विकासमः॥ ३ शः। कामदेव के असक विकेचर देव शंकर पना। ( सब जानने याले) 🖥 और विचारपूर्वक देखा 📖 ले 📟 मति-भागन करने मोग्य है। इत्येनवृद्धिलं विद्राः सक्तिमन्तिमनुद्यक्त्यः सर्ववेदेव मुनिधिस्तत्वद्रविधिः॥३२॥ हे विशे ! 🖿 साम विश्व शक्ति और शक्तिमान का उद्धव है, 🖿 बल्बतानी पृतियों द्वारा सब बेदों 🗏 कार 🗪 है। एतत्रदर्शितं दिव्यं देखा पाइल्प्यपुत्तकन्। सर्ववेदानकारेषु विश्वितं ब्रह्मणाविषिः॥३३७ इस 📉 देवी का दिल्म और 🚃 🚃 क्लांप गया है, जो बहाबादियों द्वारा सम्मनः बेदाना तालों में निवित किया गया है। एवं सर्वगते सूचने कुटस्वास्थले 📰 योगिनस्वतप्रपहणित महादेखाः 🛍 पद्भागः ४ ४ ॥ इस प्रकार सर्वव्यापी, सुस्म, कृटस्थ, अचल और नित्य आन्द्रमद्दर्भ इक्क केवल निव्यल परम्। वेगिनस्तरप्रपानन्ति पदारेकाः 📰 परमा ३५॥ जो आनन्दरूप, 🚃 ब्रह्मरूप, केवल और 📖 निष्कत

इस प्रकार सर्वन्यापी, सृष्य, कृटस्थ, अचल और जिल सहादेवी के परम पद को योगीनाम देखा करते हैं। सान-दम्पर इस केमले निम्मले परम्। जेगिनस्तरप्रमानि महादेखा: मां परम्म ३५॥ जो आन-दल्प, माम ब्रह्मलप, केवल और माम निम्मल है, यहादेवी के माम परम पद को योगीनाम देखते हैं। परमपरतर सत्त्वे शासतं सिथमण्युत्रम्। अन-सम्बद्धी लीन देखास्तरपरमें परम्मा ३६॥ पर से भी परतर, माम, तत्त्वस्वरूप, शिव, अच्युत और अन-स प्रकृति में लीन देवी का वह माम पद है। कुर्व निरुक्त सुद्ध निर्मुण हैतवन्धितप्। देव्यास्करपरे पदन्॥ १७॥

े देखे का वह परम पद सुम, निरतन, सुद्ध, निर्मुण और चेटर्कित है ::::: अवस्थाति का ::::::: है।

ह्मा करी विकास च चरणन-इतिक्याम्। चेकारताव-दिस्तानिक्विका संस्थान्। ३८०

परमानन्द को हाता रखने कर्लों को यही धानी और

📰 💷 करते है। हम्म**र्व्युक्तिकविका**न् 🎟 परवेश्वरीम्।

अवस्थितवर्षपूर्वनामालयुक्तं शिमानियकाम्॥ ३९॥ १४तिकः पुष्टिः 🛗 🚃 करते 🚃 व्याप्तः पूर्वे जी अक्टबन्या शिकानकाम सम्मेतने पार्वते 📖 व्याप्तः प्रदेश

व्यक्तिस्। स्थानः च पुत्री सर्वाची स्थानका पूर्वस्य। कवर्तः सर्व कतः क्या परोवरीय॥४०॥

 पुत्री रूप में ma कर और कक्षेत्र तपडणीं करके किए किएकान् परनेवरी पार्वती की करण में आ को थे।

वं द्वार व्यापनाम् स्वेक्टर्गव वशस्त्राम्। केम दिवकाः व्यापनाम् प्रदेशं क्वतिवरम्।।४१॥

 क्ष्य में स्वेष्क्य में दरवत उस सुमुखी प्रवंती को देखकर हिम्मान् में पत्ती नेवा ने पर्यवसन से इस प्रकार करा-।

**Trime** 

व्यवस्थातिकं शबन् राजीवसद्द्रास्त्रम् विश्वव सर्वपृक्षमं स्था च तवसायकेः॥४१॥ हे तबन्! इस स्था को देखो, स्थान मुख स्थान सद्द्रा है। यो हम दोनों के तप से स्थान प्रक्रियों के स्थान के

तिए उरका हुई है। कोऽदि हुस्सा को देवीं तक्शादिकसमितान्।

ार्काः चनुर्वसम् विनेतापवित्यस्तसम् ॥ ४३॥ अनुस्ताः विकारमधीः सद्भावधवपूरणाय्। विर्मुखाः समुकाः सामानसदसद्व्यक्तिवर्विताम्॥ ४४॥

ार्वा दिवस्या भूमी देवस्य व्यतिविद्धतः। जोवः कृत्यद्वासिस्टस्याः प्रोबान वरमेश्वरीम्। ४५॥ तब (मेना का वचन सुनकर) हिपासय ने भी उस देखें को देखा और बाल सूर्य के समान कान्तिकाली, बटाकरियी, बार मुख धाली, तीन नेत्रों कसी, अरकत सास्त्रास-प्रेमणाव पुत्रा, अष्टपुंचा वाली, विज्ञाल नेत्रों से युक्त, कन्द्रकला को आध्यणक्रम में धारण करने काली, निर्मुण और समुज रूप वाली होने से साक्षात् सन् जनक जन्म की से रहित का पार्वती को दंडवव् प्रमान करके अतिकाकुलता के का दोनी को दंडवव् प्रमान करके अतिकाकुलता के का दोनी को दंडवव् प्रमान करके

## विषयानुबाध

का व्यं देवी विकासादि सम्बद्धायमानिके। ह जाने त्यायहं करते स्थायस्त्यूकि मुख्यते॥ ४६॥ हिमालय ने कहा— हे विकासादित, देवि ! व्यय कीन हैं ? चन्द्रकला से युक्त श्राप कीन हैं ? हैं चुड़ि, मैं तुम्हें विकास प्रकार नहीं जानता हूँ, अतः शुपसे पूक्ष रहा हूँ। विकासकार्य सुक्ता ततः जा परमेश्वरो।

तदनतार 🎫 🗸 वधन सुनकर स्त्रीगर्धे को 🛭

•••• पहाजैसं केविनाक्यवज्ञकक ४७॥

मालो वह परमेश्वरो पर्यवस्य हिमालम् से मेलो।

## त्रीदेणुवाय

तारने वाली हैं।

नां विद्धि परनां हर्षिः पदेशस्यक्रकायम्॥४८॥ अन्यानस्यपापेकां यां पर्व्यति मुकुत्वः। शहं हि अर्वभावासमास्या सर्वात्वरा हिन्सक्ष्यत्॥ श्रीदेवो ने कहा— मुझे ह्या महेक्ट के विकास

शक्ति जानो। मैं अनन्या, अस्यका एवं अद्वितीका हैं, जिसे भोधां की इन्छा बाले देखते हैं। मैं सभी च्दानों की आस्था तथा सब प्रकार से शिवा अर्चत मंगलपनी हैं।

शास्त्रीसर्वविज्ञानमूर्तिः सर्वत्रवर्तिका

अवन्तानन्तपद्विमा संसारार्णकारिकी॥५०॥ मैं नित्य ऐसर्य की विज्ञानमधी मृति और सबकी प्रवर्तिका हैं। मैं च्याचा और च्याचा महिमायुक्त क्या संसार स्वास्त्र ■

दिव्यं ददापि ते चत्रुः यस्य मे सम्मेक्सम्। एतावदुक्त्या विज्ञानं दत्या हिमको स्थयम्॥५ ए॥ स्वं कपं दर्शयासमा दिव्यं कारानेकस्म्। मैं तुम्हें दिव्य चशु प्रदान दिन हैं, मेरे हंडरीय 💷 की देखोर इतन 🚃 📺 उन्होंने हिमालय को विशेष ज्ञार

कोटियुर्वकरिकातं स्थापिती निरस्करम्॥५२॥ कार्यकरसम्बद्धसम्बद्धं कारमञ्जलकरोपनम्। रोजकरातं कुर्वे कार्यकारसम्बद्धसम्बद्धः। किमेटिनं कार्यकरं स्थापकारं समा

तिमृत्यसङ्ख्या ध्येरकर्य श्रधानकप्॥५४॥ स्रोत्यक्तपतनसङ्ख्येसंपुतम्।

क्याककक्ष्मकां वयुक्तेटिसम्बद्धम्॥५५॥ विक्रीटिनं व्याप्ताः नृपूर्वककोत्रिकम्।

दिवयस्थायस्याः दिव्यगम्यनुसेपनम्। ५६॥ स्थानकारं सामा ५२मं कृतिवासयम्।

काइपाध्यत्तरं एरव्॥५७॥ सुर्वं सर्वोद्धारं सनातवव्। स्क्रेन्द्रेवेन्द्रवेन्द्रवानव्दान्द्रवव्॥६८॥

वर्षेत्रः वर्षेत्रकदानं वर्षत्रोऽदेशीयरोष्ट्रसम्। वर्षेत्रकृषः विद्यन्ते ददर्शं वरमेश्वरीद्॥५९॥

उपका यह रूप करोड़ी सूर्व ■ समान भारतर, तेषो विस्तरतरूप, निवकुल, शहर्षों ज्वाला ■ मालाओं से मुक्त सैकड़ों करतापित के समान, देहओं से भंपकर, दुर्धर्व, ज्ञानकर से सुशोधित, मुक्टाबरी, हाथ में एवा लिए, संख पक्रभारी, विश्वलवरहस्त, पोरश्य, भवानक अस्यना सन्द, सीव्यमुख, अनना-आवर्ष संयुक्त, चन्द्रशेवार,

हस वयशोधित, दिव्य माला व्या बलवारी, दिव्य माला मे अनुस्तित, संख्यक्रधारी, कमनीय, प्रिनेप्त, व्याधकर्यपरिकाणे, ब्रह्मण्ड के अन्तर्गत तथा ब्रह्मण्ड के बिर्टर्ग्त, सबके बहिःस्य एवं आध्यन्तरस्य, सर्वराकिमय, मुद्रवर्ण, सर्वाकर एवं ब्रह्मण्ड, ब्रह्म, इन्द्र, टपेन्द्र और

करोड़ों चन्द्रमा के समान प्रभाताती किरीटधारी, गवाहस्त,

बोनिन्द्रों **111** कन्द्रनीय चरणकमलवाला, सम और हाथ-पैर बारक और सब और नेत्र, हिर एवं मुख वाला था। ऐसे कप को धारण करने वालो और सबको आवृत करके स्थिन

क्ष्य क्ष्में इस देखा महेहर परम्। कोन **च सम्ब**न्धिः स**ाम्य सम्बन्धः**॥६०॥

श्रमेको को देखा।

देवी के इस जेह महेकरी रूप को देखकर पर्वतराज भएनुक क्या प्रस्ता 🞟 हो गये।

सृष्टि-स्पित-

आत्मन्यायाय चारपानपोद्धारं सपनुस्पान्। नाप्नायष्ट्रसहस्रेण तुष्टाव परकेश्वरीवृत्त ६ १७

वे 🚃 में 📕 जारना 🕶 आयत करके और 📺

लगे।

हिम्बानुबाध

पूर्वभागे द्वादकोऽप्रकारः

शियोगा 🚃 श्रतिस्तना निकरणकाः शानाः माहेकरी नित्या ऋत्वतो परमाहरा॥ ६२॥

अधिन्या केवलानस्या ज्ञिवात्मा परमस्यिकाः अनादिरस्यया जुडा देवाचा वर्षनायस्मा। ६३ ॥

डिमवान् ने कड़ा-- 🚃 💹 🖥 🚃 तमा स्टं परमातकि 🚃 और 🚃 एवं अपला 🖫 🚃

शान्ता, माइंबरी, नित्या, साबतो 🔣 परमाक्ष्य हैं। उत्तप आधिरण केवल अवस्था शिवाला प्रायस्थिक अनारि,

अदयम, 🌉 देवात्मा, सर्वमा और अचला भी 🕏। एकनेकविभाषका परवासील मुनिर्वेला।

महामादेश र महादेशी निरहना। ६ ४ ॥ 🚃 सर्वान्तरस्या 🗷 विकासिरविकासस्य। 🚃 प्रवास्थिकः विद्या ज्योतीरूपापुरुष्क्रयः॥ ६५॥

हान्तिः प्रतिक्र पर्वेषां निवृत्तिग्युतादः। व्योषमृर्तिवर्धेयलया व्योषाचारायकृतावरा।।६६॥ क्षनादिनिवनायोषा कारणात्मकलाकुरसः

स्वतः प्रवपना नामिरस्त्रक्वात्मसंख्या।) ६७॥ एक और अनेक विभाग में स्थित, मायातीत,

निर्मल, महामाहे हरी, सत्या, महादेवी, निमन्ना, कत्वा, संबंध भीतर विध्यान, पितृ रुक्ति, अठिलालमा, नन्दा,

सर्घात्मका, विद्या, ज्योतिकया, अमृता, अक्षर, ऋन्ति, प्रतिष्ठा, निवृत्ति, अमृतप्रदा, ज्योमपूर्ति, ज्योमतन्त्रा,

व्योगाधारः, अञ्जूता, अगरा असदिविधनः, अमोषा, कारणात्मा, कलाकुसा, स्वतः प्रक्रमोत्सा, अनुतन्त्रीम् आत्मर्सश्रया।

प्रापेश्वरप्रिया माना महामहिष्यतस्त्री।

प्रापेश्वरी प्रापासका प्रधानकुरुवेश्वरीस६८॥ पहामायाऽश दुमुरा मूलप्रकृतिरिक्षरी। सर्वजनिक्कलाकारा ज्योरस्या श्रीपंडिमास्पदा। ६ ९ ॥ सर्वकार्यनियंत्री 🖀 सर्वपृतेशरेखरी। संसारयोगिः सकला सर्वज्ञक्तिसमृद्धवानग्रन्थः

इन्दर्वक: इन्द्रिक 📉 🚃 स्ता।७१॥ प्रापेश्वर्रप्रथा, माजा, महाम्यहिषवासिती, प्रापेश्वरी,

संस्कृतीय दुर्वास दुर्निरोध्या दुरासदा।

🚃 🚃 पृथ्वेकरो, महापाया, सुदुष्पृता, मृतप्रकृति, इंबर्स, सर्वज्ञकि, कलाकारा, ज्योरस्ना, ग्री:, महिमास्पदा, सर्वकार्यानकत्री, सर्वभृतेकरेकरी, संसारमोनि, सकला,

सर्वजनिसम्द्रका, संसारपोला, दुकारा, दुनिरीस्पा, दुरासदा, प्राजनांक, प्राप्तविक, योगिनी, परमा, कसा।

म्बर्जिकृतिर्दुर्वर्गा पुरसक्तिसम्बद्धाः अस्य स्टब्स्य परपायाच्या स्टब्स्य रहे हो। सर्वेकित्वकस्तिती सुदर्शन्य दुरावदा।

सम्बद्धीतिः सन्दर्भयी गहासमा गर्हाचमहा।७३॥ कवदिरम्यकनुष्क महत्त्वद्य सन्तर्नाः **अक्टलकेनिकीनका यहायोगेश्वरिक्र**ी४७४॥

यक्षयाया मृदुष्पारा मृत्यकृतिरीवारी। इक्षरपुरमार्थका प्रकारपुरमान्यिका।। ५ ६ ।)

हुपेच, महाविश्वति, म्लाकृतिसम्भवा, अनत्वनन्तविश्वा, यत्माक्षपर्वारणे, लयकारियो, सुदुर्खाच्या, दुरस्थया, राज्य-पोनि, सध्यपयी, बहारका, बाहविप्रहा, अन्तरि, अव्यक्तगुण, महानन्दा,

मनतनी, आव्यक्तपेती, चेपामा, महायोगेशर 🔣 ईसरी 🕏। 🚃 सुद्व्यास, सुलप्रकृति, ईश्वरी, प्रधानपुरुष से अतीत, इच्चनमृत्यस्यरूपः। व्याचा विकास पुरसमादिपुरमस्पिती।

अव्यक्तव्यातीय सर्वतिकस्यविता। व्यक्तिके कारकविकार प्रधानानुष्ठवेतिनी॥७७॥ क्षेत्रहर्तक (व्यक्तस्थाना मनवर्तिताः क्षाव्यक्रिका जिल्ला प्रकृतिवही।। ५८॥

भूककरम्बः कृष्टम्या महापुरुवसंदिना॥७६॥

पक्षमाणसमुख्यक तामस्त्रे पौरुको 🚃 व्यवकारकारकारकार कृष्णा लाग सुकलप्रसृतिका।।७९॥ प्राप्ता, किन्मबो, पुरुषों 🔣 आदिपुरुषरूपा, भूतानारस्था,

कूटस्था, महायुल्य संजिता, जन्म, मृत्यु और जसवस्या से परे, सर्वशक्तिपुता, व्यापिनी, अनवच्छिना, प्रधानानुप्रवेशिनो, क्षेत्रवृत्तकि, बन्यकलसमा, मलवर्जिता, अनादिमाया-सन्भित्र, विस्तवा, प्रकृतिग्रहा, महामायासमुख्या, सामसी,

चैत्रमी, ध्वा, काल-अव्यक्तस्यरूपा, कृष्णा, रका, शुक्ला,

उस्तिसा

अकार्या कार्यजननी व्या वस्तवर्गिता सर्गप्रस्थिति हुन्।
सर्गप्रस्थितिनुंतर सृष्टिस्तरम्बर्गित्येश हुन्।
सहार्ग्या चतुर्वित्रा पराज्यसम्बद्धानिका।
वेद्युती इत्तक्ष्मी योजियंक्ष्यसम्बद्धानिका।
सर्वकार महारूपा सर्वेद्धयंक्षयन्तिका।
विश्वस्थ्य महारूपा विश्वतेष्यसमुद्धिता।
पहार्वियानकारका महार्ग्यसम्बद्धानिका।
पहार्वियानकारका महार्गन्तस्थ्यसमुद्धानिका।

अकार्या, कार्यजननी, नित्यवस्थानिकी, सर्गक्रलपनिर्मुका, सृष्टिस्थिय-सम्पर्धिकी, खालकी, कर्युक्ति, पदानाथा, अध्युक्तिका, वैद्यूती, साक्ष्मी, योनि, क्यन्यका, इंबर प्रिया, सर्वाधाय, महारूप, कर्वेद्यर्थसम्बद्धिक, विद्यूक्तम, महाराधी, विदेशेष्ट्यस्थानिकी, महीयकी,

हारायोनि, महासक्ष्मीसमुद्धकः, 📉 🐃 के वद्य 🗐 स्थित, महानिद्धा, आत्महेतुकाः।

स्थतः, महागद्दाः, आत्महतुकाः शर्वसामारणी सूच्यक्तमितः पारम्बन्धिः।

अवस्त्रकारमञ्ज्ञा देवी युक्तमोहिनीस८४॥ अवेकारकारसंस्थामा कालप्रयोजनीयसः वक्तजन्म होर्मुर्तिकक्षीयमुज्जिनकारस८५॥

इसेल्सिक्युकरनी ब्रह्माएल इक्स्केस्सा

स्थातम् स्थापाः स्थाप

अयां घोति: स्वतम्भूतिर्मायस्य तत्त्वक्रमाना॥८७॥

सर्वसाधारणी, सूक्ष्मा, अविधा, प्रत्यार्थका, अक्सरूपा,

अनन्तस्या, पुरुषमोहिनी, अनेक अस्कारों में स्थितिका कालप्रयविवर्णिता, ब्रह्मजन्मा इसे को पूर्वि, स्था-

विष्णुशियात्मिका, ब्रह्मेश-विष्णु-जननी, ब्रह्मस्थाः, ब्रह्मसंत्रया, स्थान, प्रदमना, ब्राह्मे, महती ब्रह्मक्यिणे,

वैवान्यैश्वर्यभर्मातमा, त्रत्यमूर्वि, इन्दिश्यक्ष, अपनेति, स्वयम्भृति, मानसी, स्वयंक्षाः

ईसराजी ≡ सर्वाची संवर्धकरिंग्वी। भवानी चैव स्त्राणी महास्थिरचाव्यकार८८॥

महेश्वरसपुरपत्रा युक्तियुक्तिफलत्रदाः सर्वेश्वरी सर्ववन्ता 📖 युद्तियानसा॥८९॥

बक्षेन्द्रोपेन्द्रनिक्तः शंकरेकानुवर्तिनी। ईश्वराधीसन्द्रनाः प्रदेशर्पातकताः ६०॥ सनुद्रिवातः सर्वातिसमुद्रपरिशोकिनी।

्राम्य हिम्बलुत्री परमानन्ददाविनी॥**१**१॥

ईक्सचो, सर्वाची, संकर्मधंसरीरिणी, भवानी, रुदाची, महस्तवची, व्यक्तिकाः महेक्ससमुख्या, भृक्तिमृक्तिफरस्यवा, सर्वेक्सी, सर्वकका, नित्यपुदितमानस्य, बहोन्द्रोपेन्द्रनमिता,

शंकरेच्यानुवर्धते १ ईबाधिसम्बद्धाः, महेक्श्पतिवता। सकृद्धिपाता, सर्वोर्वसमुद्दपरिशोषिणी, पार्वती, हिमकसुत्री, परकर-ट्यांचनी।

नुष्पक्ष केवज बेग्य झनपूर्विकाहिनी। स्ववित्रे क्यक स्वयी: शीरनकेरीस स्विता। ९२॥ स्रोतिसम्बर्भना केवित्रा बुर्लारी।

व्यक्तिका वर्षण्येका सुर्वयस्ता॥९३॥ वालेकी वरस क्या कीर्तिः सर्वाक्तिका।

प्रकृतिका महानिक्त सुलोपना। १४८ १५विकाम्पनिका च

रं**वदा रिवा**कस विद्धिः स्त्रवा नेक वृतिःश्रुतिः॥१५॥ गुज्यस्यः योगकः, योग्यः, जनवृति, विकासिनी, सर्विजै,

भाग, श्रे, अवस्ता, उत्तरिधिता, सरोजनिलाय, वेक, योजनिक, स्टार्टनी, सरस्वती, स्टिंग्स, जनज्ज्येश,

क्रांताच्या बान्टेबं, बाटा, जाच्या, कीर्ति, सर्वार्धसाधिका, केरोबटे, सहविद्या, महाविद्या, सुरहेभ्या, गुराविद्या,

क्रिकेट, अन्तिकात, आत्मभाविता, क्रिकेट, विश्वन्त्रस्य, निर्देश, स्वर्था, भेचा, धृति, शृति।

नीतिः पुनीतिः पुन्तिनीयमी नरवादिनी। एउमा विभावतीः सीम्मा विभावती मेनशाविकी॥९६॥

होषा 🛮 इंकरी लोला पालिनी परमेदिनी।

हैकोक्यकुटरी नम्म भुन्दरी काश्वारियी॥२७॥ महानुक्तमा सत्त्वत्वा महामहित्रगर्देशी।

क्ताक्या क्याहरू विवित्रमृष्ट्रांगर्दा॥१८॥ श्रीमा विज्ञानसभा हिलाभरमपृष्टि॥

व्यक्ता व्यवस्थात्वरा स्टब्सानस्य मृत्याः इंस्क्रम्बत् व्योधनित्त्वा सम्बन्धम्बिर्वार्यनी॥११॥

वैति, सुनीति, सुकृति, माधवी, नरवाहिनी, पूज्या, विकासती, सीम्बा, चोफिनी, चोगशायिनी, शोमा, शंकरी, लोला, मालिनी, परमेहिनी, तैलोक्यसुन्दरी, नम्बा, सुन्दरी,

कारकरियो, महामुखका, सत्त्वस्था, महामहिषमदिनी, व्यापका प्राप्तरंत, विविजमुकुटांगदा, कान्ता, विज्ञास्वरधरा,

दिव्याचरणधूषिता, हंसक्ता, व्योमनिलया, जगरसृष्टि विवर्षिती।

नियन्त्रे **व्यापनाः वेदिनी भद्रकालिका।** व्यक्तिकारणं व्यापनाः स्वरूपनाहरमा। २००॥ पूर्वमाने हादानोऽध्यावः

वृष्णसनगता गैरी पराकाली सुर्वार्वता।
अदितिर्नयता रौदा प्रवामां विवाहनात १०१॥
विकाशश्री लेल्झिना स्वासुरविनाजिनी।
यहाफलानवर्षांगी कामस्या विधावनीत १०२॥
विविवसलमुकुटा प्रणवार्विप्रमञ्जनीः
कौशिकी कर्मणी राजिनिस्तार्विविधानिकीत १०६॥
नियन्ती, यन्त्रमध्यस्य, सन्दिनी, भट्टकलिका,
आदित्यवर्णा, कौमेरी, पयुर-वरवाहना, वृष्णसनमता, गैरी,
महाकाली, सुरार्विता, अदिति, नियन्त, वैदा, प्रचनमां,
विवाहना, विकाशसो, लेलिहाना, महरसुर्वननाजिनो,
महाकाला, अनवदांगी, वामकपा, विभावते,
विविधारवमुकुटा, प्रणवार्तिप्रभागी, कोमिको, कर्मणे, गीत,
विद्यार्तिविचारिको।

व्यक्तस्य स्वस्ताः च स्वस्तायिकारिको॥ १०४॥ वर्गातिकार्या स्वस्तायिकार्याः १०४॥ विश्वीयाः निवासिकार्याः वर्षाकाः १०५॥ दक्षाः स्वस्तायः द्वारा यहेन्द्रविनिवासिको। सर्वातिकारिको विशाः सर्वातिकार्यकेशे॥ १०६॥ सर्वेशस्त्रियाशायां समूद्रकार्याक्तिः।

बहुरूपा, स्वरूपा, विक्रम, रूपवर्गिता, भववरित्रमणे। भवव, भवतापविजातिको, निर्मुणा, निरमित्रमा, निरम्ता, निरपत्रपा, तपस्थिनी, सामगीति, भवाननिरम्बर्तमा, दीला, विद्याधरी, दीता, महेन्द्रविनिपातिको, सर्वानिराधिको, स्वर्णा भविनिद्धिप्रदापिती। सर्वे अस्तिस्याप्ता, समुद्धन्तस्यासिको, अकलंका, निराधरा, निर्मासद्धा, निरममा।

कापनेनु वृहद्वामां श्रीमती योदनातिनीतः नि:संकरण निरातद्वा विनविष्णा १०८॥ व्यास्त्रपास्तास्त्रस्य देवदेवी मनोवनीत यहामगवती भर्गा कासुदेवसमुद्धवाता १०९॥ महेन्द्रोपेन्द्रपरिनी पश्चिमचा स्थानक इत्त्रद्रोपा वरतीत्व वेदान्तविषया वृद्धिः॥१९०॥ दक्षिणा दहती दोषा सर्वभूवनयस्त्रमा। योगमावा विष्ययस्त्र महायोदा मरीवसी॥१९९॥ कामधेनु, मृहद्यामां, स्थान, मोहनकीतने, नि:संकरण,

नियतका, विनवा, विनयप्रिया, न्यासामास्यसङ्ख्या,

क्टे-ट्रेनेन्ट्रपणिनो, पश्चिकम्या, परावरा, ज्ञान-जेन

स्थान्य वेदन्तविषया, गतिरूपा, दक्षिणा, दहती, दोर्पा, सर्वपृतनपरकृता, योगन्त्रपा, विभागज्ञ, महामोहा, गरीपसी।

व्यासः सर्वसमुद्यूनिर्महाविष्ठस्त्रथादिनिः। वीकोकुरसमुद्यूनिर्महासन्तिर्महाभविः॥११२॥ इस्तिः व्या वितिः सच्चिन्महामोनीन्त्रसन्तिः। विद्यातिः स्वापुरी साधिर्मणानवस्तिवसः॥११३॥

बैक्सनचे स्थापना महासेना मुहत्रिया। स्थापतिः विकासन्द्रा सची दुःस्यमनाशिनीः। १९४॥) इस्या पुत्रका जनाद्वाती दुर्विनेका सुस्वित्वी।

त्रिनेश दिवि संस्थिता। ११५॥

त्रार्वद्यश्रयादि द्वारा समस्त्री उत्पत्ति मा कारण,
गौजाहुरसमृद्धाने, महास्त्रीने, महामति, धानि, प्रशा, विति,
सर्वान्ति, महाभोन्येन्द्र-साधिनी, विकृति, साङ्करी, सास्ति,
गणगन्धर्वसंधिता, वैश्वानरी, स्वान्तिनी, प्रशा, गुरुप्रिया,
वश्याप्रिय, दिक्कानन्दा, सची, दु:स्वप्न-मासिनी, इन्या, पुरुपा,
जगहात्री, दुविनेया सुक्रियो, समस्थिनी, समस्थिनया,
विनेशा, दिनि,

हम्बाकानाराणिहः इक्तनकसमुद्धमा। ११६॥ सम्बोतिर्वतन्त्रस्य सम्बद्धवर्गातमा। वृद्धिक्ष्ववृद्धिमती पृष्ठवस्तरमासिमी। ११६॥ सम्बद्धिकार्वाका विशेष दिवि संविकतः। सम्बद्धिकार्वकानाः सर्ववृत्तद्वदि विका॥ १९८॥ संस्थितकार्वके स्वतं सम्बद्धिकारम्बद्धाः। इद्धानो अस्तं स्वतं सम्बद्धाः स्वतिर्वतः।

मुहायिका मुक्तेन्यनिर्देशयोका मधापुरता

गृह्यविषयः, गृथोत्पति, महापीछः, भरतसुता, हत्ववहान्तकादि, इत्ववहसमुद्धवः, जगगोति, जगभाता, जन्ममृत्युवसङ्गिः, गृद्धिः, महायुद्धिमतो, पुरुषानात्वासिनी, वास्थियो, सम्बव्धिस्था, जिनेत्रा, दिविसंस्थिता, सर्वेदिकमन्त्रेयाता, सर्वभृत्वदिस्थिता, संसारतारियो, विद्या, बह्मवादिभगोत्तवा, सदस्यी, गृह्यो, बाह्यो, भवारियो।

युक्तेच्यः सद्भवदव अण्ययसक्तमानसा। १२ १॥ सम्बद्धिकति सुद्धिवेतम्बद्धिमाति। वर्गातिका अञ्जयूर्तिकिमूर्तिस्वतालका। १२२॥ निरम्भया निराहारा निरंकुहायदोद्धका चन्द्रस्ता विचित्रपूरी सन्तिको कारास्थि॥१२३॥

हिरण्ययी, महारात्रि, संसारपरिवर्तिका, सुमानिनी, सुरूपा, भाविनी, हारिजी, प्रभा, उन्योतनी, सर्वसदा, सर्वप्रत्ययसक्षिणो, सुसीन्या, चन्द्रवद्या, सम्बद्धवसक-सत्त्वशृद्धिकरो, शृद्धि, मसत्रय-विनासिनो, जगरित्रमा, जगन्मृति, जिम्हुर्ति, अमृताश्रका, निराद्यमा, निराहारा, निरंकुशपदीद्वाधा, चन्द्रकता, विविधाको,

ऋष्त्रिणी, पद्मकारिणी। परावर्शकानका महापुरूपपूर्वका। विदेशरतिया विद्युत् विद्युजित्सा विश्वकारी।। १२४।। विदायपी पहस्तकी पहस्तदनस्यका सहस्रातिमः सर्वेका प्रदेशस्यदस्यकाशस्य । शास्त्रित पुणमधी कासा सेवसी पद्मकेविका। मान्या मझदेवमगैरफा १२६ त

कोप्रस्कर्माः विद्याना विकित्समाधिकराज्याः वीरेश्वरी विमानकर क्ष्मा जोकनक्रिकेश १२७०

परावर्रावंभानात, महापुरुषपूर्वजा, निवेतहिया, विद्युत्, निप्रशिक्ष, विश्वसम्बद्धाः मिश्रापयी. सञ्चलपदनातमञ्जा, महत्रावरिम, 🚃 महे सामदाश्रया, श्रास्त्रिनी, घुण्मयी, क्यामा, तैज्ञमी,

महामानाभवा, मान्या, महादेवमन्त्रेरमा, 📟 📜 सिंहरथा, घेकिताना, आमितक्रभा, कीमाचे, किवानस्था,

विज्ञोका, जोकनातिनी।

अनाहता कुण्डालिनी नलिनी क्ट्रमकरिसनी। सदानन्द्रः सदाब्धीर्तिः सर्वपृतासपरिकातः। १२४॥ वाग्देवता ब्रह्मकला कलालेता कलाग्ली। वृक्षभी वृक्षद्वया बृक्षविष्य क्रिविधियाः १२९॥ व्योगशकिः विपाशकिर्वानवकिः परा गनिः। होपिका वन्त्रिका भेक्ष भेदामेदविवर्जिक्षण (३०॥ अधिक विषयंकाल विजयी वंत्रहरिणी। नुहालक्तिर्मुणातील सर्वदा सर्वतोमुकोश १३ स।

अनाइता, कृण्डलिनी, नलिनी, पद्मभसिनी, सद्मकदा, सदाकीर्ती, सर्वेभुताश्चयस्थिता, वाग्देक्ता, 🔳 कलातीता, कलारणी, ब्रह्मश्री, ब्रह्मद्दया, ब्रह्मविष्णु-हिवप्रिया, व्योमशक्ति, कियलकि, जनशकि, पर्कानि, शोधिका, पेचा, पेदापेदविवर्जिता, अधिका, विकासिकाना, विजनी, वंसामीली, मुख्यकि, मुणातीता, सर्वतीमुख्ये।

चर्चने चनवरको स्टब्स अलहारिनी।

सर्वेथिन सर्वजेशकः गुह्मतीतः गुह्मवसिः॥ १३ २॥ 🚃 योषयात 🗷 गङ्गा विश्वेद्यरेसरी। कमित्र व्याप्त कार्याच्या कस्पतिशा। १३ ६॥

कृष्ण पृथ्वतिकी क्षेत्रतो पुरुदस्परसस्सा वर्षकृष्युक्तिक वृतिवृत्तवा॥ १३४॥

कुरक्कानुष्यतिः परमार्थविकाता क्वॅद्रम चनुक्ती केच्छिक बनोक्का। १६५॥

धाँकर्त, भगवरपाते, सकला, कालहारियो, सर्ववित्, सर्वजेभदा, पुरासीता, गुहावसि, प्रक्रिया, खेगमाता, भेगा, विवेद्योदरी, करिती, 📖, कान्ता, कमलाभा,

करवन्तव, पुण्या, पुण्करियो, भोजवी, पुरन्दरपुरःसरा, केकिन, सर्ववर्वभृतिहा, भृतिभृषणा, पश्चमहासमुर्त्यात, कामार्वार्वविकार, भर्मोदक, भानुवती, योगिक्रेया, मनोजना।

क्केरवा स्केरभक्त सपती बेटव्यविनी। वेदावीकवेंटपाल वेदविकासकातिनी।) १३ ६ ॥ क्षेत्रेकरेकरी पाठा पद्मानकिर्मनीमधी।

विवयुर्विविवयाला विद्यवदी।) १३७।)

विक्रमी सुरची विक्रा बन्दिनी बन्दिक्तलमा। भारती परकारका एएएएकियेविकाध १३८॥ व्यक्तिहरकोपेक ब्यास्ट कामेहरेहरी। कविनकाश्मविका भूलेखा कारकाष्मा। १३९॥

मनोरमा, मनोरस्का, तापसी, बेदरूपिणी, वेदराक्ति, वेदविक:-प्रकाशिनी, योगेनरे वरी,

यहालकि, पंत्रेपची, विश्वावस्था, विधन्पूर्त, विद्युम्तला, विद्यापती, विज्ञारे, सुरभे, विद्या, नन्दिनी, नन्दिज्ञाभा, चारते. परानरविभेदिका, सर्वश्रहरणोपेता.

कार्यः, कामेश्रेशरी, अधिनया, अनन्तविभवा, मृलेखा, करकारणी ।

कृम्बन्दी धरत्यक्रम सुगन्त ननदर्शियो। जिन्द्रस्पदोद्ध्या बनुष्पणि: शिनोद्द्या। १४०॥ स्टर्लमा वनावस्य 🚃 पिनलस्त्रेचना।

हान्ति: प्रकारती दीमि: प्रमुजायसरोधना॥ १४ १॥

अस्य पृ: कमसेज्ञा 📹 📖 रणीवाः **ार्जा विरिष्ठा मुद्धिर्वित्यपृष्टा निरन्धरा। १४२॥** 

दर्भ करवासने पंडी 🚃 पुनिषहा।

पूर्वमाने क्रवलोऽस्वावः हिरण्यवर्णा काली जनसञ्ज्ञवर्तिका। १४३॥

कृष्माण्डी, धनरब्राह्या, सुगन्धा,

त्रिविक्रमपदोद्धता, धनुष्पाणि, विकोदया, धराध्याक्षा, धन्या, विगललोचरा, स्वन्ति, प्रपावती, 🚃

📺 के समान दीर्घ नेत्रवाली, आखा, भू, कमलोद्धवा, गोमाता, रणप्रिया, सक्तिया, निरिक्त, क्रुटि, निर्वपृष्ट,

निरनारा, दर्गा, काल्यायती, घंडी, चर्षियांग, सुविकाः, हिरण्यवर्णाः जयतोः जगद्यंत्रप्रवर्तिकाः।

मन्दराविभिवासा च गरहा स्वर्णपारिन्ये। राजनाता रत्नाची पृष्टिकिस्त्रपाविनीक रहक्षा

क्काना विकास विकास हो है है ।

कुमतो दुसकारा स सूर्यकता द्वहते॥१४५॥ भडेन्द्रभगिनी भीच्या बरेज्या वरदाविकाः

कल्याको अध्यक्षाताचा पञ्चन्द्रता वरत्रकात १४६॥

वाद्यापरेश्वरी विद्या दुर्जाचा दुर्गिकका कालगात्रिर्वहाकेमा जीवभगतिया विकास १४७०

मन्दराजलनिनासा, गरहा, स्वर्णमासिनी,

रसगर्भा, पृष्टि, विश्वप्रमानिनी, क्षात्रात्म, क्यानिम्ब, नित्यरक्त, अमृतोद्धक, भून्वती, दुव्यकम्मा, सूर्वमाता, दुव्यती, महेन्द्रभगिती, सीम्बा, नरेण्या, वरदाविका, कल्याणी,

कुर्जभा, दुरतिकमा, **कालधात्रि, महावेगा, औरभद्रतिक, दिता**। भारताली अस्ताना भारताची भारताचित्री। -

Marie विगलांकारा कामनेदा महास्था।। १४८॥ यतस्थिनी यत्रीटा ध पञ्जापरिवर्तिकाः हाद्विनी 📟 सांस्था सांस्थ्यमेगप्रवर्तिका॥ १४ १॥

वैज्ञा संबस्सरास्त्रा जनस्त्रामुरणी 🚃 शुंचारिः खेवरी स्वस्य कंत्रुशिवाकलिकिया। १५०॥

**ार्डिश क्रमालक क्रमा** पुगर्वालकी।

ऐसर्पपपनिलया जिल्हा गरुहासकाः १५ १॥ भट्ठाली, जगन्मता, भक्तमंगलद्धविनी,

पिंगलाकाश, कामभेदा, महास्वना, क्यारिवनी, क्योदा,

षड्ध्वपरिवर्तिका, घ्वजा, श्रीखनी, पनिनो, संख्या, सांख्योगप्रवर्तिका, चैदा, संबक्तरकटा, चन्त्रसम्परणे, ध्वज, त्रुंपारि, खेचरी, स्वस्या, कंयुडीब, करिसीय,

खगध्यजा, 🚃 वारही, पुरुषस्थिते, ऐवर्ष-पद्मनिलया, बिरक्ता, गरुडासनी।

जबनी इट्युक्तप्त गहरेख्न गणावणी:। स्कारणस्त्रा साम्बरमा सर्वीवज्ञानदर्गवनी।। १५ २॥ -

कलि: कल्कक्रिकाः च मुद्दोपनिषदुत्तमा। निक्क दृष्टिः स्वृतिक्योपिः पृष्टिस्वृष्टिः विकासनी॥ १५३

विकारोक्कोरस्य पुरिवर्षेतिः सियापृता। रहेक्त वर्षकरस् 🗷 🎆 वनमालिनी। १५४॥ धरकारक दश्य प्रशासनकोत्ता ।

वृद्धिकी देखनावारी **एक्काक**नदावराम १५५॥ अन्य अक्की, इदुहायम्बा, गहोला, गणासपी,

रंकस्वीरद्धा, सम्बन्धा, सर्वविद्यानदर्विनी,

कल्कविहन्त्री, मुझ्लेपनिषदुसमा, बिहा, पृष्टि, स्मृति, व्यवित, पृष्टि, सुद्धि, फियाबनी, समस्त देवेबर्रो को सासिका, भूकि,

पृष्टि, सिका, अपूर्व, लोहिस, सर्पमाला, भीषणी, वक्यादित्यो, अनुन्तरहष्ट्रना, 🚃 दर्शरायणोद्धवा, नृतिहो, देखमक्यो, संस्कृषश्रमदाश्रस हैं।

बहुर्वेन्द्रे अनुत्वनिरम्बिका पाइसंस्था। व्यान्ताला व्यानृतिः युपूर्तिः सर्वकाव्युक्॥१५६॥ लुक्त च कुलना 🔤 वर्गकामार्गमेक्ष्या

म्बर्जियुतिहा === सरोजनयम समा) अक्टादरायुक्तकाता मेलोस्कलदलप्रकात १५८॥ वर्वतासनासनसम्बद्धाः वर्षावर्षनिवर्विताः।

कृष्णवित्यक पूर्वा वृत्तवपुरुवार्गवः॥ १५७॥

वैशायक्रमन्त्रिक विश्ववेद्या विरिन्द्रिया। १५ ९॥ अस्य संकर्षची, समुत्यति, अन्तिका, पादसंत्रया, **व्यक्ति, सुमृति, सर्वकामधृक्, गुधा, सुस्तग**,

सैंधे, धर्मकामार्वमोकदा, भूमकानिलया, पूर्वा, पूराण-कुरवाचि, अक्रविभृतिदा, २५५६, सरोजनयना, 📖 अनुदशक्ष्या, अवसा, नीलोल्सन्दलप्रभा, सर्वशस्त्या-

निर्विदेया। विकित्यक्षरम्बारा शास्त्रवस्थानवासिनीः

स्थानेश्वरी निरामन्द्रा त्रिष्टुस्तकरवारिणी॥ १६ ०॥ अलेक्ट्रेक्कपृथ्दिका बरहेका)

यवान्त्रिका विषे: पुत्री निशुव्यविनियातिकी। १६ १॥ अनुर्वे वर्वरक्रित त्रिवर्धा जीवप्रव्यवा। अन्दर्कानसम्बद्धाः सङ्गरी सार्वमानस्यः। १६२॥

अनोज सेवती पोधी पृहस्त्या नुगोत्तरा। भौर्विर्ववर्ताक खैली क्लेक्टरमस्त्रता। १६ ३॥

विचित्रगहनाधारा, 🚽 शायतस्थानकामिनी, स्थानेचरी, निरायन्दा, त्रिशुलवरधारिणी, अञ्चेषदेवतामृति, देवता, गणान्विका, गिरे:पुत्रो, निस्नुव्यविनेकारियो वरदेवता. अवर्णा, वर्णरहिता, त्रिवर्णा, जीवसंपवा, अननावर्णा, गुहारूपा, गुणोत्तरा, मो, के:, कव्यक्रिया, मौसी, गणेश्वरनमस्कृता (ये नाम भी आपके हैं)। सरपस्या प्रकारिका सर्ववादाञ्चवा 🚃 सांख्यवीयसमुद्धानाः १६४॥ असंख्येपाद्यमेपाख्या जुन्या जुबकुलोक्का विद्युगदसमुत्रतिः शब्धवासः शक्तिकामः १६५॥ पिशमून चेदाहिता क्योका क्युसुदर्गाः पहालीः श्रीसपुर्त्यानकारः पारे 🌉 🚾 १६६॥ विक्रमाता विविधा सुब्द्यपद्रश्रेषपा। हाना कीता बलातीता निर्वेकारा दिकक्का। १६७॥ आप मत्यभाषा, सत्यसभा, दिसभया, वनिवर्दनतः, सर्ववादाश्रम, सास्त्रम, सांस्त्रयोगसमुद्धान, 📖 🛒 अप्रयेगाख्या, शृत्या, सुद्धकुलोद्धक, किर्न्सरसमूर्जात, राम्भवामा, राशिग्रभा, पिरुका, भेदाविता, मनोता, मधुसुद्वी, महाश्री: श्रीसभुत्वति और तम से परे 🊃 🚮 है। 🚃 त्रितस्तमाता, त्रिविचा, सुसुरुमस्दर्शनमा, 🚃 📖 पलातीता, निर्विकास, शिवाश्रया है। जिलासका विकासिकामा जिल्लानस्थानिकी। दै।यदावयनिर्माची कारपपी कालकर्किकां॥ १६ ८॥ शास्त्रयोतिः जियापृर्तिसनुर्वेर्गप्रदर्शिकाः नारायणी नरोत्पतिः कौमुदी स्पिकुणस्थिते॥१६१७ कामुकी कलिताकवा परावरविज्ञतिहरः वराङ्गजनपहिषा 🚃 वामलोकनः॥ १७०॥ सुमद्रा देवकी सीता वेदबेदाङ्कपारका मनस्थिनो मन्युयाना महामन्युसमुद्धस्याः। १७ १॥ शिवा नाम से प्रसिद्ध शिवज्ञानस्वरूपिणी, दैत्यदानवनिर्माधी, कारपणे, कात-कर्मिका है। आप ही ह्याला की योनिकपा, फ्रियम्पर्टि, चतुर्वर्गप्रदर्शिका, नारायणी, नरोत्पत्ति, क्येम्ट्री, स्निगबरिकी, कामुको, कलिताभावा, परावरविभृतिदा, पराङ्गजातमहिमा,

बडवा, आमलोचना, सुभद्रा, देवकी, सीता, वेदवेदांगपराण,

मनस्विनी, मन्द्रमाता, महामन्द्रसम्बद्धक हैं।

अपन्त्रपृत्वस्यक्ष अक्रोच्या चित्रविचया हिराज्यरजतप्रिया। १७२॥ द्विरञ्दरजन्ति हेमा हेकस्यरजन्दिता। विद्वासम्बद्धाः स्ट्रॉक स्ट्रोतिहोन्पसादाः। १७३॥ क्वित्रासम्ब्रुतिरस्तिः स्टब्ट्वता। र्दार्ख कर्कासने 🚃 ज्ञांतिदा ज्ञांतिवर्द्धिनी। १७४॥ स्वाप्यदिशक्तिन्यनी लिखनजवर्तिका। विक्रक्तिकारी जन्म पहुर्विपरिवर्जिता। १७५४ अप अपन्यू अमृतास्त्रादा, पुरुद्वता, पुरुद्वता, अशोच्या, चित्रविचया, हिरण्याज्ञतप्रिया, हिरण्यरजनी, हेनाभरप्रभूषिता, विभाजमाना, दुर्जेया, ज्योतिहोमफलप्रवा। क्वनिद्रसम्द्रुति, अनिद्रा, सत्यदेवता, दीर्पा, ककुरियो, इक, ज्वन्तिक, स्वनिक्षिती, लक्ष्यादिसक्तियों की जननी. तक्तिकक को प्रवर्तका, विशक्तिप्रवर्गी, जन्मा और बहुर्मियरिक्जिक्त है। पूर्णता कर्मकाची पुनाशकुनातिका। 🌃 जनकारी करपयोगिः विनीटिनी॥ १७६॥ 🌃 देखेलवर्गायता वैकामी धामेवारी। क्र्युव्यक्ष्मिक राजी पुग्यक्ष्मिक्षिक्षेत्रमा॥ १७७॥ बदेख्या इंप्रजीतः 🚃 घण्डीग्रहमा। कृषकेल जिल्लामा विकास के देश द्विपदन्येद्धनिलया कैल्क्सरिपरिवासिनी। कानुरहन्तुस्तरथा नीतिहा कामकवियो।। १७९॥ मुर्चेता, अमेकरणी, पुगानदहनात्मिका, संकर्पणी, वगद्धारं, कायधोषि, किरीटिनी, ऐन्द्री, देखेक्यनमिता, केष्यको, प्रामेश्वरी, प्रधानद्धिना, दात्री, मुख्यवृष्टि, त्रिलोचना, भदेसकटा, इंसरति, प्रचण्डा, चण्डविश्वमा, वृचावेपा, वियम्पताः, विकापर्वतवासियोः, हिमवन्मेरनिरापाः, कैसास-मिरिकसिनो, चाणुरहन्द्रतनया, नोतिज्ञा, कामरूपिणी (आप हो हैं)। वेटविक व्ययमञ्जू सुम्रामेलनियासिनी। वीरबद्रहरू वीरा महस्कापसमृक्काश १८०॥ विकासक्रिक सिद्धा विकासक्रिकार्या काप्यावनी इनेती <del>च फवनी पोवणी व्याप्ता</del> १८ शा भश्वक धन्यबोद्धता वारिजा बाहनप्रिया। करिनिको मुख्याणी बीणाबाइसस्पराः १८२॥ मेठिका सेव्या सिनीवाली गरुपती।

अरन्यवी डिल्क्यक्षी मृगञ्जूत मानदायिनीत १८३॥

पूर्वमाने शहरोऽध्यायः

अमृतलवा है।

आप ही वेदविद्या, इतरमाक्ष, व्यक्तनिकसिनी, वीरभद्रप्रजा, बीरा, महाकामसमुद्रदवा, विवायसीचा, सिद्धा, विद्याधरनिराकृति, आप्वायनो, हरसी, पावनो, चेवानो, कला, मानुका, मन्त्रकेद्भात, वारिजा, बाहुनविषा, करीविजी, सुधावाणी, जीणावादनतत्परा, सेविता, सेविया, सेव्या, सिनीवाली, गरस्पती, अरुन्यती, हिरण्याची, पृथीवर, भारदायिनी हैं। वसुप्रदा वसुपता वसोद्धारा वर्षुवता वापपत वरारोगा पराव्यसम्बद्धाः। १८४(॥ धीयला सीमती बीशा होनिवासा जिवलिया बीवरा श्रीकरी कल्या श्रीवराईहरोरिको॥ १८५॥ अनंतदृष्टि एक्षुष्ट्रा बागोरका प्रमदृष्टिया। विदेशी दैत्यसङ्गर्भा 🌃 सिंह्यस्थाः १८६॥ सुवर्धला च सुत्रोणी सुन्धीर्निविद्यप्रदेशका

यसरोहा, परावाससङ्ख्या, क्षेत्रका, क्षेत्रको, श्रीविद्यासा. शिवप्रियः श्रोधरा. श्रीकरो. भीशरार्थरार्वार्रणी, अननस्रहे, अधुरू, धान्नेस्क, धनवत्रियः, दैत्यसंधनिहन्त्री, सिंहिका, सिंहवाहन्त्र, सुवयंता, सुकंत्री, सुकीर्ति, क्रिनसंशया, रसजा, रसद्ध, क्या, लेक्सिक्या,

अन्य नसुप्रदा नसुमती, क्सीर्थारा, वसुन्यक, फराका,

रसङ्गा रसदा रामा लेल्फ्रियाक्तकवा॥ १८७॥

नियोदित स्वयंग्योतिसञ्जूषा कृत्येकतः। कारण्या **कारिया वैदेशी कार्यिया**ः ॥ १८८॥ मञ्जूरका महला माला निर्मेश। मशहारिकी। गायवी बाजा वानी श्रमकान्त्रप्रियाः। १८९३ सौदामिनी जनस्य प्रश्नुध्येकुदिससम्बा कर्णिकारकम 🚃 केमप्राणायहर्कीकी॥ १९७॥ युगवा वुगवर्त्त विस्त्या स्पंतर्दिती। प्रत्यक्षदेकता दिव्या दिव्यगन्त्रा दिव: साप्त १९ सा नित्योदिता, स्वयंज्योति, उत्सुका, मृतकोवता, वक्रदण्या,

मलहारिणी, गान्धवी, करका, चन्द्री, कम्बलावशांत्रिया, सौदापिनी, जनान्दा, भूकृती, कुटिसानना, व्यक्तिकारका, कका, कंसप्राणापहारिषी, युगन्धरा, युगवर्ता, पिसन्दवः, हर्षवर्धनी, प्रत्यश्चदेवता, दिख्या, दिव्ययन्त्रा, दिवःत्रसः (भी आप हैं)।

वज्रविहा, वैदेही, वज्रविग्रहा, महस्या, महस्या, माला,

सम्बद्धानक स्टब्से सम्ब विज्ञिल क्लिल क्लिल्डाक्ल्ड्रियुविता। १९२॥ क्रारूव क्रमार्क्स विकास सुर्राम: चुका कुरेन्द्रवात सुबुध्ना सुबुध्ना सुबैसंस्थिता। १९३॥

समेहम स्टाटिक च निवृद्धिर्मरपारचा वर्षकाराज्यंकारता वर्षहा वर्षवाह्या। १९४॥ वर्णिकाम् विकास

वर्षक्रिक्षंपनी व्याप्तिमी॥ १९५३ 📖 जक्रमनगत, शाकी, साध्य, वारतप्रसमा, १४,

मितिष्टा, स्टिटा, सिट्टिसप्टप्रपृतिका, शतरूपा, सदावर्ता, बिनता, मुर्टम, 🏢 बुरेन्द्र-यता, मुद्रम्मा, सुदुम्मा, सुर्वसंस्थितः, 🚃 और सर्वात्मः, निकृति, ज्ञानपारगा. धर्मशासार्वकृतस्यः, धर्मशाः, धर्मशाह्यः, धर्माधर्मं की निर्माणे, व्यक्तिकारा, धर्मशक्ति, धर्मवयो, विभर्मा,

क्षांत्रम क्षेत्रके क्ष्मंत्रके कालहा। वर्षेक्द्रेत्री वर्षान्य वर्षनम्या 🕬 🗰 १९६॥ 🚃 पृथिः श्रह्माश्रहेन्त्रविष्णुः। 

विवयमियो है।

वर्ष 🚃 सूच्य सूच्यानस्वरूपेणी। अक्रम्बर्केशेशा महादेवैकसाक्षियी॥ १९८॥ अस्य भयांन्तर, अर्थमयो, भर्मपूर्वा, भनावहा, भर्मोपदेही,

धर्मनम्बः, बरुधाः, कापालो, शकला, पृति, कलाकलित-विक्रम, सर्वतिकविनिर्मुक्त, सर्वत्रक्त्याज्ञयाश्रया, सर्वा सर्वेषचे, सुरुष, सुरुपक्षनस्वरूपिणो, प्रधानपुरुष

स्वाधिनी, पद्यदेव 💹 एकमात्र साक्षिकपा है। स्टाइन्सा शिक्ष-पृतिर्वेदपूर्तिरपूर्ति**का**।

एवं 🚥 स्वयंत्र सुलाइसी विमवान्धिरै:॥ १९९॥ पुषः 🚃 भीतत्व प्रोवाचेद कृत्रकृतिः।

🚃 रूप जो 🖁 परमेखरी॥ २००॥ क्यम-पहादर्शया

🚃 🛲 देवी वेन हीलेन पार्वतीत २०१॥ संद्वत्य दर्शनायस्य स्वरूपयपरे पुनः।

बेखेत्पलदलाखां नीलोत्पलपुर्गाये च । २०२॥

आप हो सदाशिया, विषम्पूर्ति, वेदमूर्ति, और अपूर्तिका 🚛 🌉 प्रकार एक हजार नामों से स्तुति करके वे हिमक्षान् निप्ति पुन: पुष्पम करके भवपीत 📕 हाथ जोड़कर यह

केसे-- 'हे परपेक्व ! तप्हारा यह ईश्वरीय स्वरूप ।

है जिसे देखकर में भवधीत हैं। सम्प्रति दूसन रूप दिखाओ। उन पर्वतराज के ऐसा कहने पर देवी पार्वती ने उस रूप 📰 समेटकर पुन: दूसरे 🖿 को दिखाना जो नैलकमल के समान और नीलकमल जैसी सगन्य से वृक्त चा। हिनेत्रं हिपुजं सौम्यं नीलालकविष्युक्तिया रक्तमादाम्बुजनलं सुरस्टकारस्तवम्॥२०३॥ श्रीपहिलाससङ्क्ष्यं सलाटक्षिककोण्यासम्। पुषितं चारुसर्वाहे पुष्क्षेत्रविकोपलप्।। २०४॥ द्यानपुरसा मासा चित्राता हेपनिष्यापुर ईपरियमं सुविष्येष्टं नुपरारावसंप्रमुक्त २०५॥ प्रसम्बद्धने दिव्ययननामहिमास्यदम्। तरीदर्श मनालोक्य स्वक्यं जैलक्तयः॥२०६॥ भौति सरपाय हड़ात्मा वधाने परमेश्वरीका उसके दो नेत्र तथा 📕 भूजाएँ थी। 📰 माँग्य समा काले कशुपार्शी से विभूषित था। रक्तकमन के समान त्यस उनके पादतल हैं और हचेलियों भी अन्यक रहायणे की थीं।

ना गोभासम्पन्न, विसासस्य तका सद्वृत में क्या था। ललाट पर उज्जाल तिसक था। विकिध अभूवर्ण द्वारा उन्होंने स्वास्त्रका पर स्वर्णनिर्मित स्वास्त्र विश्वृतित था। उन्होंने स्वास्त्रका पर स्वर्णनिर्मित स्वास्त्र विश्वृतित था। धारण स्व दूर्व थी। उपका स्वस्त्रम पन्दहस्य पृन्त, सुन्दर विस्वयस्त्र के समान औह एवं नृपुत की स्वास्त्र के पुन्त था। वह रूप प्रसन्नमुद्धा, दिक्य और अनना महिला को आवाप था। उनका ऐसा स्वरूप देशकर केह जैसराज भवनुका होकर प्रसन्नवित्त होते हुए एएनेवरी से बोले।

हिर शतुकाच अस्त्र में भारत अस्त्र में अस्त्रों त्यः स्टब्स्स

वन्ये सम्मान्त्वनकात्वा प्रवज्ञा दृष्टिगोक्यम् त्वया पृष्टं अगत् सर्वं प्रधानार्वं त्यन्ति स्थितम्॥२०८॥ त्वय्येव लीयने देवी स्वयेव क्तन्त गर्भः। बद्दिन केचित्वामेव प्रकृति प्रकृतेः ध्यान्॥२०५॥ अपरे प्रधानंताः शिवेति जिवसंग्रवात्।

त्विय प्रमानं पुरुषो महान्त्रहा क्लेक्स:॥२१०॥ हिमनान् बोले— आज मेरा जन्म सफल है और बाव मेरा बाव भी बावाब हुआ को बाव सम्बाह् अञ्चलकण मुझे दृष्टियोचर हुई हैं। आपने हो सम्पूर्ण जगत की बावाब है

और प्रधान आदि 🚃 में हो हैं। हे देवि! सम्पूर्ण जनत्

तुमर्थे ही लोन होता है। तुम ही परमा गति हो। कोई तुम्हें प्रकृति बहुते हैं और कोई प्रकृति से परे भी बहुते हैं। अन्य परमार्थ के इस्ता उत्तपको शिव के संश्रथ के स्थाप शिवा कहते हैं। प्रकृति, पुरुष, पहतारह, स्था और ईवर आप भें हो स्थित हैं। अविका निविद्यांना कसाहा: इसहोऽपवन्।

 च्या वरण लिकानता परमेष्ठिनी॥ १११॥ सर्वपेदविनिर्मुका सर्वपेदकपतामा। स्वर्भव्याच क्षेत्रेति प्रसदेवो प्रदेश्य: १२११॥ प्रकारतं कपतानं करोति विकरोति य। सर्वय स्थानो देश: प्रकाशनदं स्वरुपुते॥ ११३॥

अविद्या, निर्दात, माया, कला आदि सैकड़ों पदार्थ आप से उत्तव हुए हैं। आप ही अकल परमा सकि तथा परमेड़ियी हो। बाल हि सब भेटों से युक्त और बाल भेटों के आश्रयों बाल आश्रय होत है योगोड़ी। तुन्हें अधिवित करके महेबर

महादेव प्रधान आदि सम्पूर्ण जगन् को रचने हैं व्या संद्रार काने हैं। तुम्को कंप्येग कामा महादेव अपने आत्मानर ≡ अनुभव काने हैं। चरणकदस्त्रपेशानश्वाचित्री।

लकार परे कोच यहन्योतिरिक्तरम्। ११४॥

🎟 इन्द्रः भवेदेवामा 🚃 ब्रह्मविदायस्मि॥ २ १५ ॥

🚃 🚟 सुद्धने 🔣 बह्व समहागर्गः।

कपूर्वनकतं देवि वेशितां व्य कुशश्यः। इतिकास वस्तिकतं आसो वेदविदार्गातं॥ ११६॥ संस्थानां वस्तिके देवो स्त्राणसापि संकतः। शादिकतापूर्वनकतं वसूनासैय पायवः॥ ११७॥ साम हो परमानन्दस्यकत्मा, साम हो आनन्दरापिनी हो।

आप अधर हो, महाकात हो, महाज्योति:स्वरूप एवं निरहान

हो। अस्य शिवस्वकष्, सभी पदार्थी में स्थित, सुक्ष्म, सनातन

परस्कारूपा हो। हाल सभी देवताओं के बीच इन्द्र हाला हैं और स्वावेकाओं में काश है। है देवि! आप बलवानों में आपू, योगिकों में कुमार (सनाकुमार), ऋषियों में विसेष्ठ और बेदबेकाओं में हाला हो। सांख्यवेकाओं में देवस्वरूप कपित तक रुखें में संकर हो। आदित्यों में उपेन्द्र तथा वसुओं में हाला अप हो। वेदाना सम्बोदकों विकास करिना परमा गति:॥ २१८॥ वृत्तेभागे हादक्षोऽस्थायः ा तं सर्वजनीयं 📖 समस्यविक ऑकार: सर्वपुक्रनां वर्णानम् द्विजेतमः॥२१९॥

आश्रमको मुहस्वस्त्वपीन्नगर्का महेन्द्रसः।

पुंसां खपेक: पुस्त: सर्वपृतवृद्धि विक:॥२२०॥ सर्वोपनिषदा देखि मुद्योपनिषद्धकारे।

ई**ज्ञानधा**पि **व्यास्त्रा कृतयेव प्र**स्टर १५

वेदों में सामवेद, छन्दों में गावती, विद्यार्थों में अध्यात्मविक और यतियाँ में 📖 परम भतिभाग हो। आप

**ाल र्जारेज्यें की कार और दिनासकों की कालरून हो।** सभी पृक्त पदार्थी में ओंकार और वर्णी में (उसक) ब्याज हो। तुम आजमी में फाईस्थ्य और ईश्रों 🖩 महेश्रर हो। तुम पुरुषों में सभी प्राणियों के हरए-स्थित अहितीय पुरुष हो।

देनि ! आप भभी उपनिवदों में गुद्ध उपनिवद् 📰 जाने हो। आप करूपों में इंजान करूप तथा बुगों में सरपपुत हो।

आदित्यः प्रवंपार्णकां 🚃 देवी वरक्की। 🔳 लक्ष्मीशासम्बद्धाः विष्कृष्यंवाधिनव्यक्षिः। २२५॥

🚃 स्तीनं 🔣 सुपर्धः प्रतत्तपति। सुकार्ग वीका सुक्त साथ ज्येष्ट च सक्यसु। २१३०

सावित्री धावि जायामा बज्ज उललीकरः। पर्वताना महानेत्रमन्त्रो जेपिलानपित्र २२४८

सर्वेदा 🔛 पर 🚃 🚃 स्विम्ब विभा२२५॥

अप सभी पानी में आदित्यासकता और 🚃 सरस्वती हो। 📖 सुन्दर रूपों में लक्की 📖 पाणविनों में विथ्यु हो। आप सनियों में अरुमाती और एडियों में गर्लड़

हो। मुक्तों में पुरुषमुक्त तथा सामी में ज्वेह साम हो। जन्म मन्त्रादि 📕 🚃 सावित्री हो और क्यूबे में ऋतस्क्रीय 📺 पर्वतों में मारामेठ तथा भागों के मध्य अनना राम हो। सबने आप ही परश्रहरूपा है और यह सभी कुछ आप से अभित्र

अनादिमध्यान्तमननमार्धः नमापि सन्दं तपकः करकान्॥ यदेव पश्यनि जगरास्ति वेदानविज्ञानविज्ञितार्गःः

रूपं तवाजेपविकारहीनमनोचरं निर्मानेकारणः।

असन्दर्भातं प्रणवाधिकानं सदेव रूपे जर्गनं जनके। २ २७॥

अञ्चयपुदान्तरसप्रिक्ट् प्रधानपुंचीमविष्येगहेतुम्।

तेजोपयं जन्मविनाशहीनं प्राणाभियानं प्रणतोऽस्मि सम्बद्धाः २२८॥

हे देवि ? आपका रूप समस्त विकारों से रहित, अगोचर, निर्मत, एक रूपकास, आदि, पथ्य और अन्त से शुन्य, जन्म, तम से भी परे सत्व स्वरूप वासा है उसको में प्रणाम

हैं। बेट्नत के विशेष ज्ञान से अर्थ का निश्चय करने बले लोग जिसको इस जगत की जननीरूप में देखा करते

है उस प्रवय क्रम करने उत्तरस्थात की मैं अरण को मैं प्राप्त होता है। सभी प्राणियों के भीतर सनिविष्ट, प्रकृति-पुरुष के

संबोध-वियोग के हेतुका, तेजीयम, जन्म-मरण से रहित जन नगर रूप को मैं स्वय करता है। उत्तरकारीयं अवदास्यक्रमं विवित्रसंग्वं प्रकृतेः प्रस्तान्।

**Service Service** 🚃 🚾 चुकाविकानम्॥ २२५॥

क्षा क्षेत्रप्रियार क्रांतरं जन्मविनास्त्रीतम्। <u>ं विश्वति शिल्</u>को स्थाने नक्षेत्रस्थि हे क्युपक्रयमेहम्।। १६०॥

🛮 सहस्र पुरस्कविकानं - विमुकास्परीयाप्। रेक्क्वीयामस्थाने रोक्क्यें:

सम्बन्धितं देखि असेऽस्मि क्यम्।। २ ६ १॥ 📖 और अस्त से धीन, जगत 🖩 आस्त्रास्थलम, विभिन्न 📰 में संस्थित, प्रकृति से परे, कृटस्य, अस्प्रकारीर तथा

पुरुष जन कले जापके कप की नमस्कार करता हैं। सबके आज्ञव, सामूर्ण जन्तु 🖥 विभायक, सर्वत्रनामी, जन्म-मरण से रहिल, सुक्य, विविश्व, त्रिपण, प्रधान, तथा रूपभेदरहित

आयके रूप को नवन 📖 हैं। देवि। आदिभूत, महत्,

पुरुवसंत्रक, प्रकृति में अवस्थित, संस्थ, रज एवं तमोगुण के

बीब, हेमर्व, विज्ञान एवं विरोधी वर्षों से समन्तित 📖 के

क्रम को नमस्कार है। हिरास्त्रेकायकस्यू रं सं

**अजेननेटात्पक्रमेक्पा**र्स

विकित्रमेदं पुरुषेककाम्। अनेकनेदैर्गक्कासम् वे क्लेडिक कर्ष जनहरू संह्रम्॥२३२॥

क्रकेउसः पूरितलोक्षमेदम्। जिक्सकें वरपेतिसंतं

नवानि कर्ष रक्षिश्वसम्बद्धाः २३३॥

निवानत जेन जान करी वायके रूप आगे मैं 🖿 होता हूँ।

सदसपूर्वानपननाहर्तिः सङ्ख्याई पुरुषे पुरासका अध्यनयनःसन्तिने वर्वेद नारायणाख्ये प्रथातेऽस्ति कवन्त्र २३४॥ देशकरालं विदशापिकनाः guinemaleaces (cos) अञ्चलकार्वावनाहर्व नमामि कर्ष तथ कालसंद्रव्या। २३५॥ विभिन्न भेदी वाले चौदह भूवन जो जल में सॉन्फिट 📗 और जिनका एक ही पुरुष स्वामी है 🚃 अनेक भेटों से अभिवासित जयत् जिसको अन्ह 📺 है ऐसे अपने रूप को मैं नमस्कार करता है। समस्य बेदों के 📖 बाले अपने राज 🖺 सोकभेद को पृरित चरने करने, एकाकी, 🚃 तीयों काली का हेतू और परमेही संख्य करते, र्यवययहम में स्थित आपके रूप के दिखे में मत होता हैं। महभापूर्वा भाले, अनन्त ज्ञांक 🖩 समन्त्रित, सहस्रो भूकाओं से पुरू पुराण-पुरुष, जल के 🚃 शबन करने करने बारायण जन सै प्रसिद्ध रूप को 🖩 उपन्कार 🚃 हैं। दकों से 🚃 🚃 के हारा अधिकन्दनीय-युगाना कार 🗓 📖 रूप 📫 में नमस्कार करता हैं। जो वर्तन भूतों के 🎟 🚥 विनाश कारक हेत् है ऐसे आपके काल 📖 रूप को मैं प्रणाम करता है। धंशासहसेज विराज्याने भोगी-इमुख्यापि कृत्यक्षम् जनार्वनारुक्तभन्ने प्रभूतं भागेऽस्मि अर्थ 🛍 शेषश्रीमृश २३६॥ अव्याहतैसूर्यमयुग्यनेत्रं ब्रह्मापुतान-दश्यक्षणेशकः युगानाशेषं दिवि सम्पनानं नतोऽस्मि रूपं 📖 स्राक्षत्रम्। २३७॥ प्रतीपाशीक प्रविद्यीनकम् पुरास्**रैरचितपादपद्यम्**) मुळोपलं देखि विचासि हार्च नमामि ते रूपपिटं चक्ति। २३८॥

ओं नमलेऽस्तु महादेखि नमले क्रकेइनि।

नमो मनवतीस्नानि शिकानै के नम्हे नन: ०२३९॥

एक 🚃 फर्णों से विस्त्रमान तथा प्रमुख भोनीन्द्रों 🊃

पुज्यमान और जनार्दन जिसके सरीर पर करस्य 🕻 ऐसे

अविक्त ऐक्ष्य से भुक्त, अधूम्य नेत्रों वाले प्रह्मागृत के अवन्दरस के इस्ता, युगान्त में भी रोप रहने वाले 🚥 एतोक में नृत्य करने वाले रुद्र संज्ञक आपके 📖 को मैं इन्कर करता हैं। हे देवि ! प्रहोण-शोक वाले, रूपहीन, सूर्ते और असुरों के 🚃 सर्मार्कत चरण 🚃 वासे और बुक्केवल सुध दक्षिकुक आपके इस रूप को हे भवानी! में इन्याम 🚃 हैं। 🖁 महादेदिः आपको नमस्कार है। हे परमेक्ते ! अध्यक्षे सेका में प्रकाम है। हे भगवति | हे ईरानि | 🔤 के लिये बारम्बर नपस्कार है। सम्बद्धेऽहं सदकारस्वयेष च परिर्वतः। कार्यन ज्ञानं पास्ते प्राचीत परनेपरिश्व १५०॥ यक्ष अस्ति एकं लेके 🎆 व्य दासकेऽपि वर्ग क्षक्रमेव क्ष्मुति सम्भूता तपका यतः॥२४३॥ व्यक्तिक देवि किलापृत्पिक्कमका वेन्यक्षेत्रज्ञक्ष्मकुरहो 🗐 पुरुषनीरवद्या २४२॥ में आपके ही स्वक्रय से पूर्व हैं और आप ही मेरा आधार 📕 🚃 अल्प ही मेरी पति हो। हे परमेश्वरि! 🗪 हों। मैं 🚃 हो स्वच्यानि में बार्डीयः। इस स्रोक 🛮 मेरे समान देख या दानव 📰 भी वहीं 🖟 🖦 🕬 यह है कि मेरी तपक्षमं का हो यह इभाव है 🔣 📖 नगत को माता हो और मेरी पुत्री होकर अपन हुई हो। है अध्यक्ते! हैं देवि। यह कुरहारी कितु-कन्यका मेना असेव जगत् की माना हुई है, कर मेरे पुरुष का गौरव है। 🚃 कवपरेज्ञानि मेनका सह सर्वता। क्वाबि 🚃 🊃 कुताबि ज्ञरमं रिमंग्×१४३॥ हे देवस्वापिति! तृप पेता सहित सर्वदा मेरी रहा करी। में आपके प्राप्तकाल को नमन 📾 हैं और शिव 🛗 क्ररण में उसका है। नहों ने शुपहन्तानां महादेवीसमानगत्। **व्यापन प्राटेनि कि क**रियामि संकरित २४४॥ भेत महान् अहोभश्य 🖥 कि पहादेवी का समामन्। है। हे महादेवि ! हे पार्वतो ! आजा करो, मैं क्या कर्त ? क्तक्षक्षका कवनं वदा हिमनिरीग्नरः। संक्षेत्रकाले चिरिया प्राप्तासिः पर्याचोऽपवस्॥ २४५॥ उतना वचन कहकर उस संस्थ हिमालय हाय

जोड़कर पार्वर्त की ओर देखते हुए उनके समीप पहुँच गये।

पूर्वभाने द्वादलोक्ष्ममः

अब मा क्क वचने निजय जनके तीराः। सस्मितं प्राइ पितरं स्मृत्वा पञ्चवर्ति पश्चिम् ॥२४६॥

🚃 उनका धरन सुनकर संस्कर को क्रवानि के

सम्बन पार्वती ने पञ्चपति उत्तरने पति का स्वरण करके मन्द

मुस्कान के 🚃 पिका से 🚃 शृक्षक चैनलक्षय मृद्धकीश्वरकेचरक्।

उपरेज गिरिजेष्ट! सेविनं वहावारिणि:॥२४७॥

य-मे साक्षात परं कपमैद्धरं दहपुत्तकत्।

'सर्वज्ञक्तिसमायुक्तम्बन्तं हेरळ परम् ॥ २४८॥

शानः समाहित्यना प्रताहेकस्वर्वितः।

त्रविष्टरस्त्वरो भूत्वा वर्देव ज्ञरणं क्रवक्ष २४९४

बीदेवी बोर्ल- हे गिरित्रेज! 🚃 सर्वप्रथम

🕯 बरगोचर 📖 ब्रह्मबादियों से देवित मेल उपदेत सुन्हें, 📕 मेरा सर्वजिक्तिसम्बद्ध, अनन्त, परम अञ्चल एवं लेक

ऐश्रवंपय रूप है, उसमें 🎹 रक्तते हुए सन्त, 🛭 समाहित्याचित होकर मान एवं अहंकार से धर्मित तथा उन्हें में निहाबान एवं 📖 🚾 आप 💹 🔣 सरण 🖫 करते।

स्थापक त्याच्याचा ताल पद्धानं परमाणितः। सर्वपञ्चनेदानैस्तरेकार्याच् प्रवीतास २५०॥

🛮 🎟 📟 भृष्टि 🖟 🚃 मेरे काम पान 🖦 आजध

ग्रहण करके सभी पड़ों, समीं एवं दलों द्वार सरह 📰 का अर्चन करें।

तदेव भनता पत्र्य दक्त्यायस्य क्रमस्य 📺।

यमीयदेशान्सेसार्व भारत्याचि स्थानम्। २५ १० अहं त्वां पर्या भवत्या ऐसूरे बोनव्यक्तित्।

संसारसावगदस्यादुद्धसम्बद्धिः मु॥२५२॥ मन से उसी को देखें, उसी का ध्यान करें और उसी 🗰

यजन करें। हे निष्पाप! मैं अपने उपदेश से अपनी संसारबृद्धि का 📖 빼 दुँगी। परम भक्ति के कारण ऐशा योग में संस्थित आक्का में इस संस्था-सागर से और उद्या कर देंगी।

स्थानेन कर्मबोगेन ==== हानेन धैन हैं। प्राप्याहे ते गिरिक्रेष्ठ नाज्यवा कर्मकोटिनि:॥२५३॥

🛮 गिरिश्रेष्ठ ! ध्यान, कर्मयोग, मक्ति तका इतन के ह्यूच

मझे प्राप्त करना संभव है. 📖 इकार से करोड़ो कर्म करने से नहीं। त्रतिस्पृत्पृद्धितं सम्पन्नकर्मवर्णात्रमान्यक्षम्।

हरियों 📰 स्मृतियों वर्जाश्रम के अनुसार को अच्छे कर्म इतिबादित हैं, वे हो एकि के लिए हैं। वन्हें अध्यात्मज्ञान 🚃 निएक्ट करते रहें। संक्रको परम।

कारकानसदिवं युक्तचे स्ततं कुरु। १५४॥

**अविस्पृतिष्कपुदिके बार्वे प्रकारिको पत:॥**२५५॥

🚃 व्यवंबरण से परित उत्पन्न 🥅 है, भक्ति से परकारत मोश्र प्राप्त होना है। कृति-स्मृति द्वारा प्रतिपादित क पर्य यह कादि रूप में माना गया है।

बन्दले जन्दरे वर्षे वेटाउपी हि विर्ह्मी।

रामानुबूर्वकी यूर्व बेहकाचेत्। २५६॥ अन्य किसी पार्न से धर्म बाबा नहीं होता। केंद्र से धर्म

करना दुआ है। इसलिय मुमुक्त और धर्मार्थी को मेरे बेद मक्त का सामय सेना चाहिए।

भवेकेस परा ऋषिकेंद्रमंत्रा पुरातनी। ज्ञानम् :सामक्लेल मर्गादी मंत्रकति॥२५७॥ (क्वॉक) बेट बाम बाली मेंगी ही पगतनी बेट राक्ति है।

स्रोह के 📟 में 🔛 प्रत्येद, यसमेंद 📟 सामग्रेद 🚥 🖹 प्रचरित होती है।

तेकावेद 🗷 गुज्बर्ध बेदाना चनवानतः।

क्राह्मणहोन्यसर्जन स्ते स्ते कर्मण्यकोत्रपन्।।१५८॥ तन्त्रं यदा 🛮 📖 भगवाम् अत ने 🚃 अदि की

सुद्धि को और उन्हें अपने-अपने कर्म में नियोक्ति किया।

वेन कुर्ववि बद्धपे स्थ्वी इक्षविर्विताः। केमान्यकाराकोस्तामिकादीनकल्पन्त्। २५**२**॥

बरामा गया है।

को भेरे धर्म का आवरण नहीं करते हैं, उनके लिए 🚃 इस जारत अत्यन्त निष्मकोटि के बाबा आदि भरकों की

न च चेटाको किङ्गिकालां वर्गीनवासकम्। बोदक्य रक्ते भोदमी न सम्बाच्यो विकालिमि:॥२६०॥

वेट से अविरिक्त इस लोक में अन्य कोई भी 🗪 धर्म का इतिचटक नहीं है। जो व्यक्ति इसे छोड़कर अन्य शाखों

में रमता रहता है, उसके 📖 द्विजातियों को स्थत नहीं जारिए।

वर्षित शास्त्रकोति दुश्यन्ते 📖 वृक्तिस्वृतिविक्कानि विद्वा केवा 🔣 सामसी॥ २६ १४ जो विविध सम्बद्ध इस स्रोक में देखे जाते हैं, में चुति-स्मृति से विरुद्ध हैं, अत: उनकी निश्च तामसी होती है।

कापालं भैरवक्केव सामलं बाममाईक्क् एवंकिसानि द्यान्यानि मोहनार्वानि कानि तुस २६ १॥

कापाल, भैरव, खमल, वाम, आईव-कोड तथा जैन

आदि जो अन्य साम्रा हैं, वे सब मोह उत्पन्न काने खते हैं। बिकासाधियोगेन बोहकरीड सम्बद्धः

वया स्टारि शास्त्राणि मोहावैची स्वान्तरे॥२६३॥

यहाँ जो लोग पिन्दित झालों 🖩 अभिन्छेन-सम्बन्ध से

इस लोक में मानवों को मोडिव करते हैं, उनको दूसरे जन्म में मोडित करने 🏿 लिए मेरे द्वारा वे 🞟 रचे को है।

वेदावीक्तमैः कार्य कर्त्यम् कर्म वैदिक्तम्। वदाक्रमेन कुर्वन्ति पत्तियास्त्रे हि ये स्वाः॥२६४॥ वेदायौ के प्राताओं है स्था वैदिक हिंदी को करने स्थि

कदाया के प्रस्ताओं से साम पहिल्य करते हैं, वे स्तुत्य मेरे

अतिप्रिय होते हैं। कर्मनामनुबन्धमानै महिबोगाहियाद स्वयम्।

सर्वानसमुख्यान्यं संत्रयोगतिहराद् स्वयम्। स्वायसम्बो समुर्वमान्युनीनां पूर्वपुरसम्बन्धः १६५॥

सभी वर्णों का अनुकामा करने के **क्या** मेरे **व्याप्त** थे। स्वयं विराद् पुरुष में स्वामंभुव मनु में कप में **व्या**स मुक्तियों के धर्मों में कहा वर।

श्रुचा सन्देऽपि मुश्यसन्त्रुकान्यम्

यहार्खर्मप्रतिकार्ण वर्महास्त्राणि येथ है।। २६६॥ अन्य मृतियों ने भी उनके मुख 🖩 📺 उत्तम 🕮 को सकर धर्म की परिवार के लिए धर्मकाओं की रक्षण को

मुनकर धर्म जी प्रतिहा के सिए क्यांसओं की रक्ष की मी: तेषु चानांकियेन बुगानेषु महर्ममः॥

युगान्त काल में उन ऋकों 🖩 अन्तर्सीन हो जाने 📖 बहा। के बचन से 🖩 महर्षित्रक युग-चुन 🖥 📖 ऋकों को

व्रकृषो क्यमनानि अस्थिति वृत्रे कृतेश्वर ६७॥

ब्रह्म) के बचन से 🖩 महर्षितण युग्द-चुन 🖥 📖 हास्तों की

अष्टादशपुराणानि व्यासावीः व्यक्तिति हु। नियोगाद्वस्योगे सर्वस्तेषु वर्षः त्रतिवितः॥२६८॥

हे राजन्! क्या आदि क्या क्याक पुराण कड़े गये हैं। बहुत को आज्ञा से उनमें धर्म प्रतिद्वित है। अन्यान्यवपुराणानि त**िहम्मै**: क्यांक्यिन कु कुने कुनेऽत्र सर्वेचां कर्त्य वै वर्गशासक्रीयत्।।१६९॥ उनके किन्यों द्वारा अन्यान्य उपपुराणों की रचना की गई। यहाँ प्रत्येक कुन में उन सम के कर्ता धर्मशास्त्र के हाता ही

. जिल्ला करने व्यवकानं निरुद्धं सन्द एव या कोलि:ज्ञाले व्यवनिक्का सर्वेशामुखंड्रपण्। २७०॥

एवं चतुर्दर्शकाने बता दि द्वितस्त्रमाः। चतुर्वेदैः चतुरेगकाने 🛲 जनस्त्र विद्योगः। २७६॥

करण, जाकरण, जिस्क, छन्द, ज्योतेषु, व्यवस्थान ने अकस साओं के पोक्क तथा पढ़ि करने

वाले हैं। इस इस्पर हे दिनकेडो ! ये चौद्ध शासा श्रमी इस्तर || || || || || || || हो || || || गये हैं। || || || || || वे पर्य है, अन्यत कहीं थे नहीं है।

केवानां वर्षं पनुष्णासम्बद्धः परम्। स्वाकानिः पथन्देशायाम्बद्धानुनर्शयसम्। १७१॥

श्री प्रकार वितासक द्वारा प्रतिपादित इस उत्तम धर्म को मनु, स्थल आदि मनोची विर आदेश से प्रत्यवर्षन्त स्थापित करते हैं अथवा स्थिर रखते हैं।

वरस्थाने कुनारकान: जीवस्त्रीचे परस्थान्।।१७३॥ वे सम्ब मुन्तिगम प्रतिसंधर मानक महाप्रालय के उपस्थित होने पर कुमकृत्य होते हुए बहुत के साथ ही पर के भी

करवान्सर्वद्वायतेन वर्णते वेदमानवेत्। वर्णेन व्यक्ति हानं वरं ब्रह्म प्रकारावेत्॥२७४॥

क्कान्य १६ दे धर्षे संग्रहे अविद्यारे।

अन्तरूप परम पर में प्रदेश का लेते हैं।

इस्सीयर सब प्रवार से प्रथमपूर्वक वर्ग के लिए वेद का अक्रय लेख चाहिए। क्योंकि वर्ग सहित बान ही परवड़ा को

प्रकारित करता है। वे तु संचान् चरितकम प्रापेत शरणं मता:।

उपयके यदा परस्या योगकेष्टरमासिताः॥२७५॥ शर्केनुस्तरकातः हात्रा दोता विषयसराः।

त्रपानियो बुद्धिमनस्वापस्तः शॅसिनश्चाः॥२७६॥ विकास पहानामः सन्त्रापयको स्वाः। संग्रासियो बुहसस्त्रा सन्त्रपहिषः॥२७७॥

वेचां निव्यक्षियुक्तानां व्यवस्था समुख्यितम्।

नक्स्वानि हम: कुरुने इवस्त्रीवेन 🖩 विरात्।) २७८॥

जो व्यक्ति आसर्ति को स्वापकर नेरी ऋग में आ जाते हैं और ऐसर योग में स्थित होकर सदा चित्रपूर्वक पेरी

उपासना करते हैं तथा सभी प्राणिकों 🗯 दख रहाने वाले शान्त, दान्त, ईर्ष्यारहित, अमानी, वृद्धिषान, तकानी, बती, मुहामें चित्त और प्राणों को लगाने हुए, की ज्ञान के ककन में निरत, संन्यासी, गृहस्थी, जनप्रस्थी और बढ़ाजरी हैं, उब

पूर्वमाने हाट्योक्स्यायः

सदा धर्मनिरत ध्यक्तियों के महत्व ........... समहत्व भाषातस्य को मैं ही जनदीय हुन। 🚃 📟 देवी 🐔 हसमें बोह्य भी विलम्ब नहीं होता। वे सुनिर्मृततयसो झायेनेकेन पन्त्रकः।

सदानदास्तु संसारे न जानने हुन: कुर:8 १७१॥ जब दनका अञ्चानकम् अभ्यकार यह 🛮 जाना है, 📺 वे केवल बान के इन्छ मन्मय 🛮 जाते 👸 के 🚃 📆

होकर संसार में बार-बार उत्पन्न नहीं होते। तस्मात्सर्वप्रकारेण मदमन्त्रे मन्दरायनः। मायेवाच्यंय सर्वत्र एतमा ज्ञरणं नतः॥१८०॥

इसलिए सप प्रकार से मेरे भन्त क्ष्मार होकर मत्यत्रका हो जाओ। अध्य 🔤 से 🖺 मेरी 🚃 🖥 🚃 सर्वत्र पुर्हे ही पूजी।

अलको यदि ने व्यक्तपैवरं सक्काव्यम्। तही में 📉 📉 गरणे क्या। २८ था। यदि पेरे इस अभिनाशी ऐश्वरकः 🗪 ध्यान करने 🖥 असमर्थ 🖺 हो मेरे 🚃 🚃 परम 📖 📮 🚃 में 🚐

जाओं। शतस्यक्षयं में 📾 मनतो गोवरं हक त्रीप्रहारात्वरो 📷 तदर्वनपरी जन॥२८२॥

इसलिए हे तात् ! मेरा जो 🚃 अपने 📺 से भीका है. उसमें निधा और परायणता रखकर उसकी सेखा में तत्पर

हो नाओ। वसु ये निष्कलं रूपं कियार्थं 📖 फ़िक्प्। सर्वोपार्किवनिर्मक्तपन्तपमृतं परमुक्ष २८३॥

हानेनैकेन तरलाचं क्लेशेन परमं च्हुना ज्ञानमेव प्रपष्टको मामेव प्रविक्रमि वेश१८४॥ त्रवृद्धसम्बद्धायानस्यविद्धास्त्रवस्यः :। वक्तनवपुनरावृति ज्ञाननिर्वतकरमञ्जाः॥२८६॥

मेरा जो रूप निष्कर, चिन्यात, केवल, किव, समस्त उपाधियों से रहित, सनन्त, त्रेष्ठ और समृतस्वरूप है। 📖 सकता है। वो केवल इन्ह को देखते हैं, वे भूझमें ही प्रवेश कर जाते हैं। क्योंकि उसी रूप में वे बुद्धियुक्त, तदात्मा, तब्दि एवं तत्करास्य हैं, वे ज्ञान द्वारा पापों को भोकर पुन: संसार में आते नहीं है।

परम पद को एकपार ज्ञान के द्वारा कष्टपूर्वक प्राप्त किया जा

कारनातिक पर्य निर्वाकायको प्रदेश। श्रापने न हि राजेन क्लो मां शर्म क्रमा १८६॥ डे एकेट! बेरा अक्षय शिवे बिना निर्मल निर्वाणरूप यान पर को प्रमा नहीं किया जा सकता, इसलिए मेरी शरण

英國聯 क्काबेन क्रावचीन क्रम बीमक्सपि सा व्यक्ति क्षेत्रे भारतीय सम्बद्धाः २८७॥

🛮 पहोच्छर ! मेरे एक 🚃 🛮 या भिन-भिन 📰 से अच्छा 🛗 इकत 🖥 मेरी 🚃 बरके उस परमक्द की 🚃 कर सक्तेमे।

अपने **। दि १** श्रीन्द्र तनी को जार्ज प्रजा १८८। राजेन्द्र । 🛤 अनुस्र स्टिप्ट विका 🚃 📺 : निर्मल सम रिकारक को वहाँ कान सकते, अतः मेर्र 🚃 🔣 📖 होओं।

**ार्था** प्रयोग कोऽचार्य प्रशासकी।। १८९॥

**व्यक्ति काली प्रश्नाविष्यं दिवस्**।

इस्र्वलए जान प्रयत्नपूर्वक अधिनासी नितन ऐश्वरकप की कराभव करें। इससे अधाननम् 🚃 में मुक्त हो ज्यक्षी ।

रस्कानकारं कां नितं वा सर्वकान्।

कर्षक पास करा जिल्हें सर्वेड सर्वेटा। समारक व्यवेन ततो वास्त्रीय तत्रदम्॥१९०॥ कर्म, चन और सच्चे द्वारा सर्वत्र 📰 काल में प्रेमपूर्वक

अवस्थानं कार्य महेसारमयं सिद्धाः २९ १॥

सर्वपृक्षस्यमृतस्यं सर्वाचारं निरञ्जनम्।

🌉 📕 सावनात करे। उससे घटमध्द 📭 प्रसि होगी। न वै बाइबन्ति ते देवं पोक्कित पम प्रायक्त।

निव्यक्तं विश्वासं निर्मूणं 🚥 परम्॥२९२॥ अहैतकारों बहा निकार्ग निवापस्थान्। स्वसंबेद्धारोहं क्रपरे ओमि स्ववस्थितम्॥२९३॥

मेरी काला से मोहित होकर ही एक अनादि, अनन्त, करन परमेका तक अजन्म महादेव को नहीं भारे हैं। वे शिव सभी प्राणियों में आत्मरूप से अवस्थित, सर्वाधार, निरञ्जन, नित्यानन्द, निराभास, निर्मुण, क्रमोगुलातीत, अट्टैत, अचस, निष्प्रपञ्च, स्वसंबेछ, अवेछ और परमाकाश में अवस्थित हैं।

स्थ्रमेण ब्यास निर्मा वेहिता यम प्राप्ताः।

संसारमागरे घोरे जायने च पून: पुन:॥२९४॥ पन्च्य मेरी नित्य सरुप अज्ञानरूपो माखा से बेहिस होकर

संसाररूपी भार समद में बार-बार जन्म तेते हैं।

🚃 सनस्या राजनु बावकानेन 🔜 🖫 अन्वेष्ट्रव्यं हि तर्ब्रह्म जन्मजनिकृतवेश२९५॥

एजन्! अनन्य भक्ति तथा सम्बद्ध ज्ञान के द्वारा ही जन्म-

विवृत्ति हेतु उस प्रकृतस्य को अवस्य कोणन चाहिए।

आकारम् 🚃 📰 कोटपरिवास अपूर्णापनिकास सामान नेराज्यक्रियः॥ २२ ६ ॥

(इसके लिए) अहंकार, देवध्यव, बाग, 📖 🛒

तथा अधर्म में प्रमृति- इह सब को त्यानका बैतन्य का आसन प्रदल को।

प्रविधृतेषु सल्यानं सर्वभूतानि सल्यानः अनेक्ष्य व्यापना व्यापना व्यापनेक २९७॥

सभी प्राणियों में अपनी आत्मा 📕 और 🚃 आत्मा में सब प्राणियों को देखे। इस प्रकार आत्मा 🖥 🏬 कारण दर्शन करके ब्रह्मस्वरूप हो जाता है।

बहापतः प्रसन्नात्मा सर्वपतापकादः। पेसर्पं परमा पर्कि विन्देतास्यमानिकेन्॥२९८॥ वह दहायय होकर प्रसन्तरमा तक सभी प्रक्रिके का

अभय दाता होता है। वह मनुष्य ईश्वर-सम्बन्ध

अनन्यभावरूपा होत्र मिक्त को प्राप्त करता है। विश्वते 📖 तत्त्वमेश्वरं 🚃 निष्कराया

सर्वसंसारनिर्वस्ते बहारधेवावनिहते॥२९९॥ उसे ईश्वर विषयक निष्कल मरमतास ऋत 📰 दर्तन होता

है। इस प्रकार समस्त संसार 🖥 मुक होकर 📺 🚃 में अवस्थित हो 🚃 है।

कृतणोऽयं प्रतिश्रामं परस्य परनः विकास अनन्यकाव्यक्ष्ट्रैक्कारमानारो महेन्द्ररः ॥ ३००॥

परब्रह्म के प्रतिद्वानरूप परम ज़िल स्कर्ष हैं। वे महेनर अनन्य, अविनासी, अद्वितीय और सम्मत भूतों के अध्यर है।

इत्तेत व्यास्त्र कारण कोवेन का नूप। कर्वेदांसामुक्तकांभीयारं इसमं क्रुजा ३० रत है जनन्। सबरे संस्कर से मुक्ति पाने के लिए जान, कर्मकेन तथा पश्चिमीय के हुए। ईश्वर की शरण में जाओ। एव मुझोपदेशस्ते क्या दस्तो गिरोहर। अन्योद्ध्य चैक्ट्रियरं कोष्टं कर्तृगर्दस्ति। ३०२॥

है निरोक्त 🎟 खेपनीय उपदेश मैंने आपको दिया है। क 🚃 अच्छे तसः विचाका जो अच्छा लगे, वह का सकते हो।

उद्धं 🖣 व्यक्तित हेवै: 🚃 स्रवेशस्त्रा विक्ति वहं किएं खेडरमिनिक्डम्। १०३॥

and the second केन देहसमुख्या त्वामेन पितरं निवा। १०४॥ ा सं निर्वाणीयस्य हाता । अक्रस्थित को अग्राम भाषामाध्यामामी ॥ ३०५॥

देखें के द्वार पाचना करने पर मैं परमेवर से (शक्तिका) समुरका हैं। 🕅 महेश्वर प्रभु 🛗 निन्दा करने बर्स कर रहा 🖦 प्रकार को थे बिल्प कर किया और

धर्म की संस्थापना के लिए और तम्हारी जागायना के कारण पैने मेना के देह से जन्म ब्रह्म किया है और अब आप पिता 🕏 अवित हो गर्न हैं। वह अब आए परमात्ना बहादेव की प्रेरण क्रमां अक्षा से स्वयंवर के समय क्षाने पर मुहे स्ट्रदेव के 🞆 अर्थत करना।

अस्यानकार्यने एवन् प्रते देशाः प्रशासकाः। 📰 रवस्वन्ति वै तस इसीटति च शंकारः॥ ५ - ६ ॥

क्कालक्ष्मक्षेत्र यो विद्धीक्रागेकराम्। बंद्रका देवनीतानं जाएनं जाएं कुका। ३ ०७॥

उस सम्बन्ध के होने 🕶 (अर्थात महेबर 👐 मेरे 📖 और आपके साथ जो सम्बन्ध होगा, उस कारण) हे राजन्! इन्ट 🌃 सभी देवएल आपको नहन करेंगे और हे ताते! भगवान संबद भी अति प्रसन्न होंगे। इस 🚃 📟 प्रयत्ते

से मुझको इंकविकयक ही जानो। ईशान देव का भलीभौति

पुत्रन करके उस्ते सरस्य को सरण 🛮 वसे जाओ। व एक्कुको द्विषकम् देवदेव्या निरीकरः।

प्रकार ज़िल्ला देवीं प्रकालि: पुनल्कवित्प ३०८॥

इस प्रकार देवों को देवो पार्वकी ने गिरीशर हिमाचल को हेसा बढ़ा, तथ पुन: उन्होंने 📰 प्रुकाकर प्रणाम करके हाथ नेडका देवी से बहा।

गरपारवस्य मानकारना प्रायमुख्यसम् यदासद्व्याख्यरेशम् साममानि च विस्तान्म३१०॥ हे महेशानि । आप परम महेस्स-सम्बन्धी केन्नु केन्नु

आत्पविषयक ज्ञान, योग **मा साधनों की मुझे कहें। तन** इंडरी ने परम ज्ञान, **मान योग मा साधनों को** विस्तारपूर्वक **माना** 

निशम्ब वदनाम्बोजद् विश्वन्ते लेकपृत्विः।

लोकपातुः 📑 ज्ञानं बोगासकोऽपकतुनः॥३११॥ लोकपृतित गिरीन्द लोकमाता पार्वती के मुकारिन्द से परम ज्ञान को सुनकर पुनः योगासक हो नवे।

प्रदरी व महेजाय पर्वती भाग्यगैरकत्। नियोगादृहक्काः सम्बद्धे देवानक्षेत्र सक्तिकः ३१२॥

भाग्य की महत्ता और बहुत के आदेश से विकासय के देशताओं के सांतिष्य में साध्के फर्चल को महेता 🗐 लिए

समर्पित की। च इमें परनेदेखाचे देखा चन्द्रसम्बद्धिनेत्रप्

हिन्दस्य क्रिक्ट भक्तवा मृचिस्तद्शवशीलः॥३१३॥ सर्वपापविनिर्मृक्तो दिव्यपोगममन्तिः॥

रतनंत्र ब्रहणे होवं देगाः सारमकपुष्प्रशास्त्रक

जो देवी माहारम्य-कीर्तन करने व्यते इस अध्याय मा शिव की शरण में भक्तिपूर्वक पवित्र एवं तद्वत्तवित होकर

पड़ेगा, वह सभी पापों से मुक्त া दिया येग 🗎 🔤 होगा। यह ब्रायलोक को 📺 🚾 देवी का स्थान प्रक करना

वर्धनत्वर्धतः स्तोत्रं सहस्यान्तं सवीकाः। समाहितमनाः सोऽपि सर्वपापैः त्रमुख्यतेश ३ १५॥

जो कोई ब्राह्मणों के समीप समाहितकित होकर **मा** स्तोत्र का पाठ करता है, वह समस्त पार्च से मुक्त हो जाता है।

नाप्नायष्ट्रसङ्खन् देखा सस्यपुदीवितम्। ज्ञातार्कमण्डलगनायात्त्वः यरमेषारीवृशः ३ १६ ॥ अध्यस्यं गन्यपृथाष्टेशीक्तवोगसमन्त्रिः। संस्मान्यरमं व्यातं देखा याहेष्टरं परम्॥ ३ १७॥ अनन्यमानमो नित्तं वर्षदामरणाद्दिषः। सोऽनकाले स्मृति लक्काः परं वृद्धाविनव्यक्ति॥ ३ १८॥ इस अध्यान में ब्रिक्ट के ब्रिक्ट नाम बताय है, उस जनकर सूर्वभण्डलगता प्रामेश्री का आवाहन करके भक्तिन से युक्त होकर गुन्धपुष्पर्यंद द्वारा पूजन करके देवी महित परम प्याहेशस्याव का स्मरण करते हुए, अनन्य मन से मरामध्येन्त नित्य जय करने ब्रिक्ट हिन अन्तकाल में उनका स्मरण करके परमक्षा हिन अन्तकाल में उनका स्मरण करके परमक्षा है। अथवा यह बाह्यण के परित्र कुल में विद्र होकर जन्म लेता है और पूर्व

क्ष्माण सेनं दारं दिश्यं क्षणरमेश्वरम्। क्ष्माः पुरुषको कृता शिवसायुक्यमानुपात्। ३२०॥

च्छा चान दिव्य परमेशाबिक्यक खेग की प्राप्त करके साम्य और सुर्वकारिक होका दिवा के सायुव्य को प्राप्त कर सेना है।

इत्येक्क्स्य क्यांनि बृहुधारस्थवत्रपम्। व्यामारिक्केट्रिकेइटोकेइ मुक्तते॥ ३ २ १॥ वो धी सबस्य तीनों कालों में इन प्रत्येक नामों व्या

उच्चारण करके होम करेगा, वह महाम्बरीकृत दोगों से तथा इस्टोगों से मक हो जाता है।

व्यवेद्धाः इच्छर्नित्यः संवतसरमतनितः।

क्ष्मा क्ष्मा देवी पूजियाया विवासतः॥३२२॥ सम्बूज्य वर्तवः सम्मृ प्रिनेत्रं प्रसित्तप्रंतुनः। सम्बद्धे व्यामी स्वामी महादेवप्रसादतः॥३२३॥

वो सक्ष्मी कहने कहा विधिविधान से देवी पार्वती की

पुरु करके एक वर्ष तक सदग होकर नित्य इव नामों 🛍 🙉 करता है 📖 अक्तिमुक्त होकर देवी के समीप ही

विलोचन क्षित्र की पूजा करता है, उसे महादेव की अनुकरण से महतो लक्ष्मी की प्राप्ति होती है।

तस्यत्सर्वत्रकानेन स्थातं हि द्विजानिषिः। कर्दमस्यक्षेदार्वं देखा नामस्वस्थकम्।। ३२४॥

इसितने द्विचारियों को सब प्रकार से प्रयतपूर्वक **व्याप्त** पन्तें को **म** करने के लिए देवों के सहस्रतप्त का जप करन व्याप्ति।

कृत उपाय

प्रसद्धानकीतं किन्न देशमा माहरूप्यपुत्तमम्।

अतः 💹 प्रजासर्वे भृष्यादीनां निकेत्वकः ३ २५॥ सूत बोसे— विद्रमण! द्रसंगवश देवी के उत्तम बाह्यस्थ का वर्णन मैंने कर दिया। इसके 📖 धन आदि की प्रजासूटि ध्यानपूर्वक समझो। इति तीकुर्मपुरानो पूर्वकाने देवता च्यापनो हाराते प्रधानः ॥ १२ ॥ इयोदशोऽध्वावः (काक-वाओं का पंत-वर्णन) कृत उज्जन कृतोः 📰 वर्षास्य स्थानिकंत्रकारियाः देकी बकारियाचारी मेरोऑनावरी सुनी। १० मृत बोले— नारावण की द्विया संस्थी भृतु 🔲 🛚 पार्वाचा पार्वी से अस्पन हुई। येख के धारा और **व्या**व्या नामक दो मुभकारी 📗 जामाता हुए थे। आधारिर्वाकोग मेरो: क्ये महास्यः। सम्बेर्णहरिक्यासम्बं यो 🖿 असी युक्तामुजीव २ ॥ प्राणकेत कार्यका मार्थकोचे मुख्यपुतः। सब्द नेवरिंगत नाम प्रधास्य धृतिमान्सनः॥ ३ ॥ महारख मेर की आयरि और निसर्त ...... हो अन्यकें हुई थीं और उनके (पति) थाता और विश्वता से 🗏 🧰 उत्पन्न हुए में — प्राण और मुकन्द्र। मुखन्द्र से व्यक्तव्हेय 🕮 उत्पत्ति हुई और प्राण 🛍 नेद्रशिक सम्बद्ध पुत्र कुछा, 🔣 अल्पन्त शुतिमान् था। मरीचेरपि सन्धृतिः पूर्णनासनकृषकः क्र-कस्तुष्ट्यक्रैय सर्वत्क्रमसंयुक्तम्। 🛚 ॥ तृष्ट्रिक्वेंग्रा तथा वृष्टिः कृष्ट्रिप्रधिनिस्तकः। विरवा: वर्षत्त्रीय पूर्णवासस्य तो सुनेत्र५॥

मरीचि की पत्ने सम्भृति ने पूर्णपास तामक एक पुत्र को

🔳 और सर्वतक्षणसंका 🖿 कन्कजों को उस्प दिया।

उसमें तुष्टि ज्येहा थी, और (अन्य तीन) वृद्धि, कृदि कवा

अपविति नामवाली वीं। पूर्णमास के हो पुत्र हुए- विस्ता

क्षमा तु सुभुवे युवानुलदस्य प्रवास्तेः।

कर्दशङ्क व्याप्त सहिन्तुं पुनिकारका ६॥

और पर्वत।

पुत्री अस्यत्र हुई। **ाव्या पुरुषेत्र सकानपुरतीया**। **ः पुरारको क्यानक्ष्मोनिक्युक्तानुः॥ १**॥ पपु पुरसस्य ने प्रीति नामवासी अपनी 🔤 में 🚃 . पुरुष्ति माना पुत्रियों सी तथा रम्भेनि भागक पुत्र को उरका किया। पूर्वजन्मीन क्षेत्रपत्रपः स्तुतः स्वायम्पुचेऽनारेः र्देकस्कृतका कन्म हितीया राज रामतः॥१०॥ पूर्वजन्म में स्वासम्भव मन्त्रनार में वही अगस्त्य 💵 से 📰 न्वेः इसके बाद उनमे इसरी देवसाह नामनी 🚥 अन्य हुई 🐃 पुराचा चरिताहर्व सन्तिः सुवेवे प्रतेः। के केवरितक: सर्वे वालस्तित्वा इति स्वता:॥११॥ ऋतु इजापति से साट संजार पुत्रों की सन्तति वल्ला हुई। बे तब उध्वीतः बद्धचारी बालखिल्य भाग से प्रसिद्ध हुएं। विकास क्योरकीयां एक पुष्टान्जीयस्त्। 👊 🚾 पुरस्तीकम्ब सर्वज्ञोजासमन्त्रिताम्॥ १२॥ 🚃 ने उन्हों नामक पत्नी से 📖 पुत्रों की और एक समस्त सुन्दरता से युक्त 'पुण्डरीकाक्षा' अपन 🚃 को जन दिया। रजेमानेर्वसम्बद्धाः सवस्थानगरामा। कुल्याः शुद्ध कृषेते शत पुत्रा महीनसः॥ १३॥ वे सानों रजेपात्र, ऊर्ध्ववाई, सवन, अनग, सुतर्थ, तुऋ एवं महीनस नम से प्रसिद्ध थे। बोऽसी स्कूलको विश्वतिसमस्यको दिलाः। स्वक्षा वस्तान्त्रसम् सेचे अनुदारान्त्यक्षेत्रसः॥ १४॥ **व्यापः स्वयंत्रस्य प्रतिरम्मितः** रूपतः। विकेश: सम्बद्धाः सम्बद्धाः सम्बद्धाः स्पृतः॥१५॥

कुर्यमहानुसमाम् क्षेत्र च वर्षेत्रांचं त्रचेन्द्र्यंतरस्यक्य्ः अस्तुमा तर्वकोर्जने पुजनकरणगान्॥०॥ सोवं दुर्वासस**ई**व दत्तप्रेयस् योगिनप्। स्वविद्यविद्याः पुत्री यहे सक्षणसंद्रवा।८॥ इजापति पुरस्त की पत्नी क्षमा ने कई पूत्रों की जन्म दिया. विक्रों कर्टम सबसे वरोर 🖣 एवं मुनिलेह 🞟 तप से निर्दत पण कले सक्षेष्ण कवित्र है। उसी प्रकार अनस्या ने 🔤 🖥 चपर्राहत पूर्वे को 🚃 दिय— सोम, दुर्वास, और बंको दक्कोब। 🔤 से सुपतश्रमसम्बद्धा स्मृति नामक

पूर्वभागे चतुर्दालोशस्यवः वक्रमी तपते सुर्वे जुन्तिगरिनसमस्री स्वतः। वेगान् सन्वताकन्ये क्रवारिशका वस्त्र धाः १६॥ हे द्विजगम ! 📉 जो 🚃 म्ह 🐙 ऋहा का पुत्र 👊 स्वाहा ने उससे तीन 🊃 एवं महान् तेजस्वी 📷 📰 किया। वे थे- पावक, 📖 और जुनि। वे रूप में 🚃 🦷 ये। निषयन से उत्पन्न अपिन को परस्पन और विद्युत से उत्पन्न अपिन को पावक भारत नवा है। जो सूर्व में रहता हुआ 🚃 है, उसे शृषि 🚃 अपि कहा जाता है। 🧰 **पैवालीस सन्वाने हुई।** पर्यापा: पानवाई मुक्तिसोबी विता व व:। एते चैकोप्यक्षाप्रदाह्यः परिकारिताः॥ १७॥ पवमान, पावक, जुनि तना इनका 🖦 🖣 जो 🖜 अभियों हैं, ये सब मिलकर इनवास अभि बख्ये को हैं। सर्वे तपस्थितः त्रोक्षः पर्वे यहेनु कानिनः। स्त्रात्पकाः स्त्रताः वर्षे विष्यामीनामककाः॥ १८३ ये सभी द्वपस्ती 🚥 सभी पत्नों में 💷 तेने करें को गये हैं। ये सब एड्स्वरूप 🚟 गये गये हैं, इससिए उनके · प्रिपुण्य से अंकित रहते हैं। अपन्यापञ्च बच्चानः किरो इक्काः कुलः। अधिनवाताः वर्षिवद्ये क्रिया तेवां व्यवस्थितिः ॥ १५ ॥ तेष्व: स्वया मुतां उन्ने मेरां वै वार्रिजी क्या। ते को ब्रह्मवादिन्दी चोनिन्दी मुनिसत्तमः॥२०॥ अधस्थन् और यन्धन नामक पिता भ्रह्म के 🎹 है। उनकी व्यवस्था अग्निष्वात तथा वर्षण्ड्— 📰 दो 🚃 से है। उनसे स्वधा ने मेना और पारिको सम्बद्धों हो कन्यओं को उत्पन्न किया। है भूनिनेहों! वे दोनों नहाकदिनी होने से खेंपिनो नाम से प्रकारत थीं। बाह्य मेना मैनाठं औक्रमस्कृत्यस्था। नद्भा हिमयनो जहे सर्वलोकेकमाननी॥ २ १॥ मेरा ने मैराक और उसके अनुज क्रीड़ को जन्म दिया। सर्वलेकपायनी 🖮 (नदीकप में) हिम्मसब से उत्सव हुई।

स्वयोगामिकलाहेवीं कृतें लेथे महेकरीका

पता चुका हैं।

वदाव्यकवितं पूर्वं देखा महास्थ्यवुक्रवक्शः २२॥

अपने योग्रापि के बल से हिमालय ने महेक्टो देखे 🖥

पुत्रोरूप में प्राप्त किया। देवी का उत्तम महस्यन नै क्यानत्

वह मैंने दब-कन्याओं के 🛗 तथा उनकी सन्तति का वर्षन 📖 लोगों के स्वयने 📖 दिया। 📖 मनु की सृष्टि को लीप हो सुन्ते। 📰 धूर्वपृक्षके पूर्वभावे सुरक्षणास्त्रातिकंतः: प्रचेदको जनस्य: स १३ ४ चतुर्दशोऽध्याचः (स्वारंभुव परु व्या वंश) 10 Person विकासेकरकार्यं करे: स्वायम्बस्य हु। 📕 📕 च्याकोर्की ज्ञानको सामीजन्त्। हो। 🚃 बेले- स्वायंभ्य यनु को ततरूपा (नामकी रागी) ने वियक्त और उत्तानचर नमक 📖 और महान् पराक्रमी 🖥 पुत्रों को जन्म दिवा था। कारमुक्तरकादस्य कृतो अधि युतोऽध्यक्त्। **ाताः अस्तको देवे प्रात्मान् स्वामपुरामम्।)** २ () इसके भाद बतारपाद का धुन नामक पुत्र हुआ, जिसने 🚃 🚾 में विशेष भक्ति होने 🖥 उत्तम स्थाप ( इक्पर) उस किया। कृष्यक्रितिक पालक्षा भारताकान्युर्व्यक्रीयतः क्रिष्टेराकत सुकारक वर्ता पुतानकस्पनान्॥३॥ इस यून से किट और भाष्य 🚃 भाष्य से राम्भ् 📟 बन्ध हुआ। 🎹 से सुच्छाक ने पाँच निष्पाप पुत्रों को 빼 टिया। र्जीक्करवादेवी तपस्तरमा सुंद्रक्र(म्) कराम्य पुरुषं शिक्तु ज्ञासत्त्राचे जनाईनम्॥४॥ निर्व रिकुक्तरे किर्ज कविले वृत्रकेत्रसम्। नाराज्यकराज्यक्त्यनकर्यपरिपर्यकर्माम्। ५॥

विकासस्य करो **व्यास्त्रात्रः** देखे **कार्याकास्त्रात्रं मेरोर्जनातरामुगी**स २३॥

🚃 🚃 बन्धर्म स्वास्त्यनुसनतिः।

विकास ये दो देव, मेर के 📖 ये।

मेस्तज को पत्ने कमलमुख्ने धारियो थी। भारा और

**ब्ला को को**: सुई निवेद्यतः २४॥

सुन्छाया ने वसिष्ठ भूनि के कहते वर अक्कर दुकर रह किया और जालग्राम में यरमपुरुष जन्मईन किन्तु की आराधना की। इससे उसने प्रियु, रियुक्तफ, विध, कविल और वृपतेजा नामक पाँच पुत्रों को उत्का किया। ये समी नारायण को भक्ति में तत्वर, 🚃 एवं स्वयर्भ-स्थक ये। रियोरावतः प्राृति 🚃 स्वतिजसम्। सोऽजीजरुपुरक्षरियको सुरक्षम् समूच्या ६ ॥ प्रजापते(एपअस्त वीरणस्य महस्यनः) प्रशेरजावस दक्ष वृतासे सुम्बीजन:«७॥ क्रमानां सुपहार्वार्थी वैराजस्य प्रजानोः। उत: पुर: जालुप्तानपकी सम्बद्ध जुलि:४८॥ अस्मित्रप्रविशास्थः सुराम्धानिकनुष्यः। करोरजनबसुकानकार्ययो महत्त्वसान्॥१॥ आहे सुमनसं सुमतिं ऋतुमाङ्गिरसं जिल्ल्य्। अपूर्णेरोऽपवस्त्रप्राप्तैयो वेनाद्यास्यः॥ १०॥ रिप् की महियों ने अति तेजस्त्री नशुस् 🚃 👪 को जन्म दिया। इस पश्चम् ने महात्वा वीरण प्रज्ञकी 🛍 पृत्री प्रकारियों 🗎 रूपकान् वास्त्य मन् को जन्म दिका। उस गहाधीर भारत्व मन् वे नैराध प्रजापति को कन्य से हता। तेजस्वी 📖 पूर, रातसूम्न, 📖 सूचि, अस्तिहत्, आतिराज, सुचूम्न और अभियनपुरू - 📾 दस कुर्वे

आप किया। उर से आपनेथी नाम को आई है अनू, सुमनस्, स्थाति, अतु, आहिएस एवं किय सम्बद्ध आपी ए: पुत्रों को जन्म दिया। पश्चान् अनु से वेट हुआ और देन से बैन्य (पुष्प) उत्सन हुआ।

केंद्रसी पृतुरिति स्थातः प्रकासको महाकतः। येन दुव्या यदि पूर्व प्रवासं दिसकाम्बन्धाः ११॥ नियोगादुबसमाः सार्व्य देवेन्द्रेश महोशसाः

वही वैन्य प्रजापालक महाबली पृषु जम से प्रकार हुआ, जिसने पूर्व क्या में क्या की आजा से प्रजाओं के हित की कामना से महातेजस्वो इन्द्र के क्या पृथ्वी का दोहन किया था।

वैनपुत्रस्थ कितने पुरा पैतापड़े स्थीत १२॥ सूतः पौराणिको व्हो मापास्यः स्थवं हरिः। प्रवत्त्व सर्वशास्त्रमणां धर्महो पुरुष्टक्तः॥१३॥ पूर्वकाल में वेनपुत्र पृष्टु के विशाल पैतापह कह में स्वयं हरि ने मापादी रूप घारण करके सुत सैतापिक के रूप में जन्म चारण किया। वे सूत सभी वर्षशालों के प्रवक्ता, धर्मज और गुरु से स्नेह रखने जले थे।

ा पुरुष स्थार रखन करा था। व क्षा व्या पुनिचेद्धाः पूर्वोद्धतं स्थातनम्। स्थित्वयनस्य कादाः कृष्णदेवावयः स्वयप्॥१४॥ भावतावासः व क्षांचा पूरायः पुरुषो इतिः।

बह्यको तु वे सूकाः सम्बूता वेदवर्जिताः॥ १५॥

देखं पुराजधरूकां कृतिसकोदमासमा। मुनिवेको वह सूत फैराफिक पुत्रे ही जाती। पूर्व काल में

उत्तान होने से सनस्तन हैं। हा ब्यास्ट में पुराण पुरुष हरिक्य ब्यास कुम्महैयायन आस ने युह हा कृषा की और इंडिएयूर्वक (क्या पुराष) ब्यास कराया। मेरे वंश में जी बेदहान से क्या सूर ब्यास हुए थे, वे भगवान् अन की अन्द्रा से पुराणों के ब्यायन से ही कामीविक्स का निर्वाह

य व केया: प्रवृत्तीयान्यवस्था विशेषितः॥१६॥ विशेषी यहसेया: स्वार्थपरिपालकः।

करते थे।

क्या व्याप्यक्रमृत्येव परिवर्णसम्बद्धाः १७॥

तकः 📉 पुत्र पुत्रु 🚃 चुडियान्, सत्पप्रवितः, विवेदिकः, सर्वर्णमः, महादेवस्यो और अपने धर्म 🚃

त्रज्ञान्द्रयः, स्वयमाम, महातनस्या आर अपन भन स्वामान्यः या। सरम्बद्धास से ही उसकी स्वामाने में स्वा हो गई थी।

केवर्वनचिति प्रातस्त्वपस्तेने जिलेन्दिनः।

त्रवता भगवातीतः संख्यक्रगदेशसः॥१८॥

बह वितेन्द्रिय फोवर्चन पर्वत पर जाकर समस्य करने सभा। उसके तम से संख्यकणदाधारी भगवान् प्रसंध हुए।

क्षात्रका देवी शक्तनं प्रव दायोदरः स्वथम्। वर्षिकी कमसन्त्रकी सर्वसासमूक्तांवरी॥१९॥

भवस्यतस्यन्तियौ पुत्री तय पविष्यतः।

<del>एकपुरस्या इपीकेशः प्रकारतः प्रकृति सदः।।२०।।</del>

स्वयं दामोदर बिम्मु देव ने क्हाँ आकर राजा से कहा-की === से निक्षय ही तुम्हारे दो पुत्र होंगे, जो धार्मिक,

•••••• एकं सकत सक्तवारियों में बेह होंगे। इतना ••हकर मगरान अपनी प्रकृति में लोन हो गये।

वैजोऽपि वेर्दार्वाच्या निक्षाला प्रक्रियुद्धान्। सोऽज्ञासकरक्षां एसम् विकारमञ्जूसदनम्॥ १९॥

पृथु ने भी वैदिक विविधूर्वक भगवान् में अवल भक्ति रखते हुए और मधुसूदन का विकास करते हुए अपने राज्य

का पातन किया।

अधिरादेव तन्त्रद्दे भवां ह्या सुनित्तिका तिखण्डिनं इविद्धांनमन्त्रद्दांनाद्व्यकाशाः २२॥ थोडे ही ह्या में सुनित्तिका कृत्वत्री पृष्-पत्ते ने शिखण्डी और हविधांन को अन्तर्षान से उत्पन्न किया। शिखण्डिनोऽस्पतपुत्रः सुनीस इकि विद्याः। धार्मिको समसम्पत्ते वेद्येद्द्वपारणः॥२३॥ शिखण्डी का पुत्र सुनीस नाम से प्रसिद्ध हुवा। ह्या

र्गानक, स्वास्त्राच्या तथा वेद-वेदाङ्गी में परगत था। कोऽधीरय विकिन्देदावर्षेण वर्षक विकास महिन्दुके पारवयोग्यसं-कनकति वर्षवित्॥२४॥

विधिवत् धर्मपूर्वक वेदी का अध्ययन करके
 में स्थित हुआ।
 धर्मक्र ने भारय के संयोग से क्षेत्रक के
 प्रति अपनी बुद्धि को स्थिर किया।

ः स कृत्यः तीर्वसंग्रेयां स्वात्मारे तयसि स्थितः। व्यापा द्वित्रवायुद्धं कहाचित्रिक्युक्षेत्रियमः २५॥

नह तीयों का धली-धीति सेवन (ध्रमण) करके पुन: वेदाध्यवन और तथ में हैं स्थित हैं गया किर किसी समय सिक्टों के द्वारा सेवित हिमासन हैं। यहेंटे पर हाला गया था।

तत्र वर्षवनं नाम वर्षसिद्धिकां कनम्।

अवस्थानेतिको गन्यकान्यं सङ्गानिर्देशसम्॥ १६॥ नहाँ पर उसने भर्मकन नामक एक वन देखा, जो धर्म 🎞 सिद्धि देने वाला, योगिजनो के द्वारा गमन करने के खेल्य और बाह्यविद्वेषियों के सिये अगम्य स्थल 🞟।

💷 मन्द्रकिनीयाम सुयुष्या विश्वला नही। क्योत्सलवनोयेता सिद्धान्त्रमधिनुविनाः २७॥

वहाँ पर अन्दाकिनी जाम वाली परम पुण्यममी स्थलक नदी है जो पदा और उत्पत्नों के ब्या से संयुक्त ब्या सिद्धकर के पावन आधारों से विभूषित है।

स तस्या दक्षिणे 🔣 युनीन्दैर्वेल्पिन्नेक्न्) पुष्णवसामार्थः स्थापक्रकोतिसंदनः॥२८॥

उसने उसी नदी के दक्षिण की और शुनिवरी क्या परम योगिजनों से युक्त, सुपूज्य एवं अक्षेत्र रमणीय आजन देखा। उसे देख कर यह परम प्रीत वासा हो गया था।

यन्दर्शकनीयसे स्नात्वा सन्तर्ज सिद्देवकाः। अर्जीकता महादेवं पुणैः पद्मोत्पनपदिनिः॥२९॥

तव उसने मन्द्राकिनी के जल में स्नान करके, पिठतें और देवों का तर्पण करके, पद्मोत्पलादि विविध पुग्नें 🛘 📰 मा व्यवकार्यसम्बद्धाः शिरम्यासय कामृतिन्। समोद्वासको पास्कतं तृष्टाव परमेदारम्॥ ३०॥ स्टाब्यकेर विरित्तं स्टास्य वस्तिन वा सन्तेम विर्तिते: सोते: शास्त्रवैर्दसम्बद्धाः॥ ३ ॥॥

पुन: सूर्यमण्डल में अवस्थित हंशान ■ ध्यान करके ■ को किर का रखकर मगमान् ■ को देखते हुए उनको उनकी करने समान समने बटावसम् सहस्वीत और

उनकी स्तृति करने समा: उसने रुद्धान्यय, रुद्धवरित और बेचेक बिविच सिव-स्तृतियों से शङ्कर की आराधना की।

शारिकानोऽपानस्यमानमं व्यापृतिष्ः श्रेत्रप्रतरम्बानं व्यापानुक्तेत्रयम्॥ ३ २॥ भरवप्रतिकार्यकृं स्रीतीनकारमञ्जाकाम्। अवस्य सर्विकारमनं सुक्तवस्रोक्तेत्रम्॥ ३ ॥॥

इस्के श्रांच उसने बेहाबतर नामक बढ़े बढ़े पासुपतों में उच्छा महायुनि 🛗 🛗 📶 📺 देखा। 🗎 मुनि स**र्धान** में भरम सनावे हुए, बीबीनवक्कपाते, सपस्या से श्रीणकाय 뻐 बेत

काल किये हुए थे।

समाच्या संस्था सम्बोरायम्हास्त्रविलेक्ष्यः। श्रक्षके हिरसा यही प्राकृतिकाक्यणायीत्॥३४॥

ार्जित सिवकी की स्तुति काला भरके विकास में आनन्दाशु भरते हुए जुनि के घरनों में तिर शुकाबर प्रचान

और हाय जोड़कर घड़ क्यन बोले।
 क्योडस्थ्यनुवारिकेडस्थि क्ये सद्धान्तुवीद्वर।
 केमीक्येडक व्यवस्तान्तुवे बोगविश्व वर:॥ ६ ६॥

हे पुत्रोकर! मैं धन्य 🖺 अनुगृहीत हूँ जो मैंने ■■ साम्बद् यंग्येक्स और खेनवेत्ताओं में सर्वश्रेष्ठ, ऐवर्गसम्पन आपके दर्शन किये।

**ब्यो में कुष्प्रदान्धं क्ष्मीत संघलानि मे**।

🔤 🚃 क्रिक्तेऽहं 🚃 📹 धालबानसः ३६॥

अहो ? चेरा चड़ान् सौजान्य है : मेरी तपस्या आज सफल हो गई है। ■ जनव ! ■ आपको क्या सेवा कर्ले ? मैं अपका क्षित्र्य हुँ । भेरा आप पालन कोजिये।

सोऽनुष्ट्रसम्ब राज्यनं पुर्शासं होत्तरसंबुतन्। जिल्लाने प्रतिवासद् सरस्य सोयाकल्पराम्। ३७॥

डस डाइ मुनि ने शील-सद्धकार से युक्त, डाइ से शीण डाइ पार्च कती उस सुसील डाइ पर अनुश्रह करके उसे अपन शिष्य करना स्वीकार का लिया।

मान्वसिकं विधि दृत्सं कारकिक विकास:। ददी तदेखरे ज्ञानं स्वज्ञास्त्राविविक्रक्रमण्य ३८॥ विचक्षण मनि ने संन्यास से सम्बन्ध रखने कर्ती संदर्भ विधि को कराकर, अपनी सारक से निवित 📖 वाले उसे ईसीय ज्ञान प्रदान 📖 दिखा। क्षत्रेवं वेदसारं समञ्जानविद्योचनम्। अन्यात्रपंपिति स्वातं इद्वादिविश्नक्षित्रकृष्टि ३९॥ उसने सम्पूर्ण देदों का सार और पत्न-कत का वियोक्त जो अस्यानय के नाम से विकास है और कामरे के दान अनुष्टित है उसे बतला दिया था। **व्या**क शिकानसंदेशम् ये स्टासक्कारिकः। वाक्रणाः शतिया वैश्वा वृक्ष्यभंपरायमाः अ४ ० 🗷 नया हवर्तियां हात्यावनीत्येके योगिनः। सपासते भहादेशं स्थापन्ते क्रिक्ष्मेक्रम्॥४ १॥ 📖 🚃 🗏 निवास करने वाले सभी कियों 🔣 🖠 कर तमसे कहा— जो ब्राह्मण, श्राप्तिय, कैरप और ब्रह्मवर्ण में परायण 📕 वे सब मेरे द्वारा प्रवर्तित इस सामा 📟 अध्ययन करके 🖫 वहाँ 🔚 🞮 जर्मने और 🎬 महादेव का प्यान करते हुए स्थित रहेंगे। इड देवी पहादेको स्वक्रण: सहोक्काः अञ्चले भगवारीको भवानामनुबन्धका। ४२ ह 輔 भगवान देवाधिदेव महादेव भक्तों पर अनुप्रह करने के लिए उमा के साथ रमण करते हुए निकस करते हैं। इङ्ग्रेक्टमञ्जूला पुरा नारायण: स्वयम्) आराह्यसम्बद्धादेवं 🎟 🔛 हितवस्थाना ५३ ॥ पुराकाल में यहाँ सम्पूर्ण जनत के धारणकर्ता स्वर्ध गारायम ने लोगों के करपान को 🚃 से महादेव की आराधना की थी। इहैनं देवबीज्ञानं देवानायपि देवहम्। महत्वें सिर्वेड लेमिरे देक्टनक: NYXXX यहीं पर देशों और दानवों ने देशक्दित भगवान सकर को अस्त्राचना करके यहान् सिद्धि को 🚃 किया 🚃 इहैत मुनव: 🞹 मरीव्यक्ता महेन्द्ररम्।

द्धा तपोबलकानं लेकिरे सर्वकालकान्॥४५॥

यहीं परीचि आदि सभी मुनीबरों ने अपने तफेनल से जिब का दर्शन करके सार्वकालिक जब को प्रश्न किया था।

📰 किनं क्या सार्ट 📖 सिद्धिमदास्थसि॥ ४६॥ अञ्चल हे छवेन्द् ! अहप भी 📺 और योग से युक्त होकर 🚃 पेरे सक्य रहें। तभी आप 🏬 को प्राप्त करेंगे। एकक्क किये हेर्च माला विनक्तिया आक्को प्रापनं व्याकसर्वसिद्धये॥४७॥ सर्वराचेपत्तमनं वेदसारं विपुक्तिदम्। **अभिरित्यदिकं पुष्यपृथिपः** सम्प्रवर्शितम्॥४८॥ क्षिकेद ने इस प्रकार कहकर विनाकित भगवान शिव 🚃 ध्यान करके 🚃 सिद्धि के लिए 🚃 पापी 📰 इनललक, नेटों का सारभूत, मौखद्भर तथा पुण्यदायक 🚃 इस प्रवर्तित 'अस्मि' इत्यादि महामंत्र का विपिष्टकंक उपदेश किया। क्षेऽवि महत्त्रकाञ्चल पुलीलः ब्रह्मपन्तिः। अञ्चलकानुषको चुन्या बेदान्ककारकोऽभवत्। ४९॥ 🔤 💴 सुरकर वह भुगोल राजा भी ब्रद्धा 🗎 🔤 साधात् पातुपत होकर बेहाध्यास में 🔤 No. परमेद्धरितपूर्णकः सन्दर्शसम्बद्धाः। क्रको द्वारो किरकोष: संन्यसर्विषयभित्र;॥५०॥ (क क्या) बाम से लिए समस्त अर्द्धों वाला, कन्ध-मृत 🛅 फलों 📕 वाने 🚃 परम 🚃 🚃 दमग्रहोत-ऋोच 📫 चीत् 📖 पूर्ण संस्थास की विधि में सपाबित हो नवा 📺 इक्विनरकालेको वरकारास वै सुरुन्। प्राचीनवर्तितं 🚃 वनवेंद्रस्य पारमम्।।५ १॥ हतिर्धान ने अलनेकों में एक पत्र को जन्म दिवा था विसका 🚃 प्राचीनवर्षि भा और 📉 धनुर्वेद का फरफंभी मिद्धान् व्या प्राचीनवर्दिर्गं पक्षानवर्दमस्मापुर्वः करः। समुद्रानकार्य वै दक्त पुत्रानगीसम्बद्धाः ५२॥ भगतन् प्राचीनवर्षः ने जो 📖 शलधारियों में परम श्रेष्ठ 🗓 समुद्रतनव में दह पुत्रों को जन्म 🚃 📖 था। क्रोतसस्ते विस्कृतः सन्तनः प्रक्रिकेतसः। अधिकतः 📷 वेदं शरामणवरावणाः॥५३॥

वे सब प्रवित अंत्रज वाले सजागण प्रचेतस् के नाम से

इस्तत्वमनि सबेन्द्र वसेयोगसमन्दितः।

पूर्वनाने पद्धनोऽस्थानः

लोक में विख्यात हुए। भगवान् नातवण में प्राप्तण होका उन्होंने अपनी शाखान्तर्गत वेट का अध्यक्षन किया। दशस्यस्य प्रवेतक्यो पारिकार्या प्रकारितः। दशो को प्रस्तामाने कः पूर्व स्थापः सुसःस्था

्यत पता प्रचताओं से मारिक में महत्व प्र**चार्य**ी दश

उत्पन्न हुए थे, जो पहले ब्रह्माची के पुत्र थे।

स तु दक्षी महेतेन खेल सह वीनकाः इत्या विवादं खेल क्या प्रत्येतसोऽच्याक्षभः॥

वे क्ष भीमान् महेज स्टू के साथ विश्वद करके स्टू के द्वारा सम्पन्नस्त होकर प्राचेतन हो गये थे।

महारेको 💹 देवन वृष्टं हरः।

व्या वर्गोषयां पूजां दक्षाण उदारी स्थलप्। ५ ॥ तहा में तपसायिष्टः सोऽभिष्यः व्याक्तः युक्तः। पूजायनहाँपन्तिकासुनाय कृषिको नृहत्। ५७॥

भहादेव तिथा ने देवी पार्वती के बन उसते कृष् रख 📑 देखकर स्वयं उनकी समीचित पूजा 🖬 किन्तु ह्मालूका 🚥 २० प्रस्थ अवस्थित कोशाजिक से अक्ष पान को अवस्था

इस समय अस्पधिक क्रोधाविष्ट ये, अंशः पूजा को अयोग्य मानकर वे क्रोधित होकर यर में निकस गये।

सद्याप्तिस्वयूटं जातां चती सहः कुटुर्वनाः। भर्ता सह विनिन्दैनां प्रार्थनामास से स्वास५८॥

लच्ये जामसरः सेद्या पर्युक्तव विव्यक्तिकः स्वमञ्जासस्युक्तप्रस्थानी गृहास् व्यक्त स्थानकाम्। ५ ९ ॥

विसी समय अपने घर ■ आयी हुई सही के सहस्में दु:बी मन काले दश ने श्रीशावेश में पविस्तित ■■वि निन्दा करने लगे वे कि तुम्हारे पनि विश्व से वो मेरे दूसरे जनाता अधिक नेष्ठ हैं। तुम भी मेरी असत् पूत्री हो। जैसे

वांता महाययमायार्थ सा देवी सङ्घ्रतियाः विनिन्त पितरं दश्चं दशक्तपानयसम्बद्ध ०० प्रणाय पशुपर्वारं प्रतीरं कृतिव्यससम्।

आपी हो वैसी ही पर से निकल जाओ।

हिमनपुरिता सामृतपता तस्य सेविकाश्च १० दक्ष के ऐसे जनन सुनकर संकालिया उस देवी पानेसे ने

अपने पिता 🖿 की निन्दा की और ज्यानकार 🗷 माना करने वाले और 📖 प्राप्तियों 📰 🚾 करने कते पशुपतिनाथ को 📟 करके अपने से स्वयं को जला अपने संस्कृत वह किमालय की तपस्या से संस्कृत्य का देखे

हिमालय को पूजी पार्वतीरूप में उत्पन्न हुई।

इत्या सं वनकन्छः वक्तर्सिंहरे हरः।

समाप 🌃 कृष्टितः समामायाम तद्गुहम्।। ६ २ ॥ समापा देशियो 🌃 अभियाको कृत्ते भय। समापा कृताको मुक्ताका पुत्रकृताद्गिकारिश ६ ३ ॥

ावाचा उस सती को दरभ जनकर पतों के कहाँ का हरण करने वाले भगवान् स्ट्र महादेव || कुपित होकर उनहीं के पर मामा || को || दे दिया— तुम || || से दरपत

हर का निर्मा निर्म को त्यान का श्रीवय-कुल में का होओले व्या मृद्यस्था होकर अपनी पुत्री में व्या पुत्रीस्थादन करोगे।

्यपुरुष्य व्यादेशे कर्ष कैलासर्वतम् स्वारम्पुरोऽपि कारेन स्तः शकेतसेऽकस्याद्शस्य ॥ अस्ति प्रस्ति स्वारम् महादेश कैलास पर्वत स्त ॥ गये।

क्ष्मार प्रकार प्रकार प्रकार कार्या प्रवास प्रव विकार प्रवास प्रवास कार्या क्ष्मा व्यास क्ष्मा प्रवास कार्या प्रवास कार्या प्रवास कार्या प्रवास कार्या प्रवास

प्ताः व्याप्त व्याप्ताः स्थापमुक्तस्य 🛮 ।

इस 📖 आपने भाग स्थापम्पुत्र मनु 📕 दश्यपंता स्थापम्पुत्र मनु 🖟 दश्यपंता

इति संपूर्णपृत्यो पूर्वत्यये राजवंत्राहुवीकी वर्षुर्देशोत्राचः ॥ १४॥

> पहरानेऽभावः स्थानाः स्थानिकाः

विकेश 📖

देवानं क्षत्रवानक्ष क्ष्यवारमञ्जूषाम्। उत्पर्ति विकासदृष्टि सूत वैवस्वतेऽस्तरे॥१॥ स इतः सम्पुना पूर्वं दकः अनेतको ३५:। विज्ञानिकान्यो लोहनिकान्य सामातम्॥२॥

वह सम कुछ हम आपसे सुनना चाहते हैं।

वैभिक्यरण्यसस्य कृषियों ने कहा— हे सूतवी! वैकस्तत यन्त्रन्तर में देवों-दानवों, गण्याची, समी और राशसों को उत्पत्ति जिस प्रधार हुई थी उसका विस्तार पूर्वक वर्णन करें। यहसे भगवान् सम्मु के द्वार प्रक्ष शाप से प्रस्त उस प्रचेता के पुत्र कना दक्ष ने क्या किया जा ? हे महामुद्धे ! इस समय सूत उठा<del>च-</del>

कार्य नारावकेनेकं पूर्वकरनानुनविकन्।

विकासमञ्जू पापने अवासर्गस्य विकास्**॥३**॥

सूतजी ने कहा— पूर्वकल्प से सम्बन्धित प्रवासृष्टि ■ विस्तार जो नारायण ने कहा था, वह विस्तार में कहता हैं। यह त्रिकालक्क पार्थी का नाश करने वास्त है।

शहर: शब्युना पूर्व क्या प्राचेतको नृषः।
 विनिक पूर्ववेरेण गंगाद्वारेडकज्ञातका॥ ॥।

पूर्व जन्म में सम्भु के द्वार ब्यासका का प्राचेत्रस नृष इस ने इस पहले के वैर के कारण है निन्दा करके प्राच्या (हरिहार) में भव (बिच्चु) का यह द्वारा पूजन किया था।

देखात सर्वे कागर्वपातता विष्णुना सह। सहैव युनियिः सर्वेरायता युनियुंच्याः॥५॥

सभी देवों को **बाला अपना भाग बाला करने के सिन्** भगवान विष्णु है साथ में अब्दूत किया करा का। के। मुनिगम भी समस्त मुनियों के साथ **है** बही पर अब्दू हा। थे।

बृह्या देवजुलां कृतनं संबद्धीय किया नवन्। इतीयो भाग विवर्षिः प्रायेनसम्बद्धान्यम्॥६॥ भगनान् संबद्ध 🏿 विना आग्रे हुए सम्पृत्तं देवसमृह को

वहाँ पर देखकर विप्रवि दशीय प्राचेतस से केंसे।

व्योष 🚃

प्रकाशको पितासम्बद्धाः यस्पद्धानुनिकारिकः। स देशः व्यवस्थाः स्ट्रो विविधा विवसं पुरस्कोतक।।

दयीच ने सहा— शहा में लेकर शिक्षण **मार्ग** जिनकी आज्ञ के अनुसरण करने वाले **ए**, के देन रुद्र **18** समय यह में विधिपूर्वक क्यों नहीं पूजे जा रहे हैं?

दश उवाच-

सर्वेद्येव 🎁 यहेनु न नागः परिवरिताः।

न मन्द्र **गार्वण मार्ट शंकरस्वे**ति नेज्योग८॥

दक्ष में कहा— सभी वजों में उनका परण कल्पत नहीं है। इसी प्रकार पनी सहित शंकर के मंत्र भी नहीं मिसते हैं। इसिंगए पहाँ शंकर को पूजा नहीं को जाती।

विद्वस्य 🔣 कुपितो 🚥 📺 महामुदिः। शृग्यकां सर्वदेवानां सर्वकानस्यः स्वयम्॥ १॥ सर्वज्ञरमय महामुनि दशीच ने कुपित होकर 💷 पर

दर्भव उटाव-

काः **अपूर्तिर्वकात्व कार्या स**नेवरः।

वजूरको सर्ववर्धिकीरका 🔤 सङ्गरः॥ १०॥

्दर्भाव ने कहर- जिनसे **मार्ग की प्रकृति है,** जो विश्वारण और परमेशा हैं, सभी यहाँ द्वारा उनको पूजा की **मार्ग** हैं, **मार्ग जनसे हुए भी संस्था क्यों नहीं** पूजे जाते ?

य इस्ते स्थाने छा: पंडर्म समस्रो हर:। यक्त: क्रमानी मिटिसे विश्वास्त्र मोपन्छने।। ११॥

दश ने कहा— यह ह्या हांकर-मंगलकारी नहीं है, यह तो संसर करने साम तमस देश है। यह नम तथा कपाली के

क्रम में 🚃 है। 🖚 इसे विश्वास्था कहना उचित नहीं।

ईक्से 📕 जनस्वकृत प्रयुवीसयको हरिः। सन्तानस्केतस्कै धनवानिकते सर्ववर्षम्॥१२॥

ा स्थापन कार्य किया है। इंडर है,तथा जगत् 🗐 सह। हैं। सरवगुलकारे कही भगवान् 🔤 कमी में पूर्व जाते हैं।

ि त्या वयमनेव स्वसंतुर्ग दृश्यते। सर्वत्येक्षणांकां सालामा वर्गकरः॥१॥॥

रधीय केले— बाब तुम्हें ये सहस्रोत् भगवान् (सूर्य) दिखाई नहीं देते हैं ? ये ही संपूर्ण लोकों के एकमाप संहारक तथा कान्यकरण परनेवर हैं।

वं पृक्षतीय विद्वाले सर्विका प्रक्रमादियः। सोऽवं सक्तो तीवस्त्रीः कालात्म लाङ्गी स्टुः॥१४॥

एन खड़े पड़ादेव: कवाली च कृणी हर:।

अदिक्षे वस्तान्यूर्वे नैल्लीके क्लोह्य:॥१६॥

में ब्रह्मकरी, धर्मपरायण किहान् लोग जिनकी
 कले हैं, वे सर्वासक्ते, ................................ तीव कारितयुक्त

🊃 करते हैं, वे सनस्त्रकों, 🚃 , तात कारतवुक्त सुर्वदेन अंकर 🖿 हो सपीर है। वही ठद महादेन हैं। वे

ार्चा होकर मृत्या देने वाले हैं तकापि वे **वा** (सबके

अंद्रारक) अहरित्व हैं। वे ही भगवान् सूर्य (स्वयं) न्हेलकण्ड सर्वे क्लिक्टित (विशेषरूप से साल रंग के) हैं।

यंस्कृति सहस्रोत्तः सामान्यर्वहोत्तर्भः।

पूर्वधाने पहुद्कोश्यायः एउपैनं विश्वकर्षाणं स्ट्रपृति स्वीयवन्धः १६० सामवेदी अध्वर्यु तथा होता इभी सहस्रांशु को स्तुवि करते हैं। आप इसे विश्वनिर्पात्री, ज्यो<del>यथी अर्थात् तीय 🔣</del> वाली रुद्र की मूर्तिरूप में देखें। 🛗 स्वाच-य एवे शुद्धशादित्वा श्रापता कामापितः। सर्वे सर्वा इति हैया न हुन्के विक्रते निक्ता दक्ष बोले— ये जो बारह आदित्य यह 🛮 भाग सेने 🛭 हैं, ये सभी सूर्व 📖 🖥 प्रकाल है। इनके अतिरिक्त दूसरा कोई सूर्य पहीं है। एवपुक्ते नु पुषपः समाचान विकास:। वादिकवद्ववन्त्रां तस्य सहाककारिक:n१८॥ इस के ऐसा कहने पर, यह को देखने की इच्छा से आपे मुनियों ने 📖 की महायता करते पूर् करा-- यह यनावंत: क्षेत्र है। त्रवर्ताबङ्गमनको 🛮 प्राचनते कृष्णकरम्। सहस्रकोऽच हातको बहुतो पुत्र एक कि। १९॥ निन्दन्तो वैदिकान्यनसन् सर्वेष्टरमस्ति हरम्। अपूजर-दक्षकार्य मेडिल निज्यानकाः १०॥ वे तामसक्तव अञ्चल 📕 सारण स्वत वन 🖟 कारण वृषभध्यम भगवान् जिव 🗏 📰 📰 रहे थे। शस कारण ने सभी सैकार्ज कर हजारी कर तक उसमें भी अधिक 📷 सर्वभूती के अधिपति निक की तका केंद्रक मंत्री की निन्दा करते हुए विष्णु की माना से मोदिव हुए 📺 🖥 क्यमें का अनुमोदन करने लगे। देवधा वर्षे भागर्वपापन वाकसदयः। नावत्रप्रदेववीज्ञानम्ते नातवणं इतिम्।। २ १॥ समय में भाग लेने के लिए इन्हार देव आहे थे. नारायण हरि के अतिरिक्त ईतान जिब की किसी ने नहीं देखा। हिरण्यनपाँ इद्यक्ति वरः। प्रस्कापेव सर्वेषां क्रणादनस्वीका॥ २ २॥ 📖 ब्रह्मदिदों में लेह, भगवान हिरण्यका सहस (यह के

विनास की आर्शका से) सबके देखते 🖥 🚃 में

अन्तरिते पमकति दक्को नारक्का इस्ति।

रक्षकं अगलां देवं जनाय ऋरणं श्वकम्॥ २३ ॥

अन्तर्ध्वान हो गये।

**व्यक्तिकान्द्रेयानार्वान्दे स्ट्रविद्वियः॥** २५॥ भगवान ऋषि दशीन सभी ऋषियों और देवों को तरहेवी देखका दश को पुन: कहने लगे। अनुअक्तने केंद्र पुरुषानां चायानुसने। क: कावकवानोर्वत पड़ी आहे संलय:॥२६॥ अपूज्य व्यक्ति को पूजा करने और पूज्य व्यक्ति की पूजा द करने पर समृत्य भूकन पाए 🔣 प्राप्त होता है, इसमें मोद्दा **ा को जा पर्य ह** 📖 हार्थे का स्टालीन किंगाना। द्वको दैक्कनस्ता सहः फर्ति द्वस्य:॥१७॥ वहाँ अस्त भ्रम्भवाँ का अदर 💹 🖁 📖 सार्ग 🗷 स्थापनि होस्ते हैं, बार्वे देवकृत दारुण 📖 📖 अवस्य 🔳 शिरका है। क्षपुरस्कात निर्मितः हालाकेशस्त्रिहितः) सपानकन्यात्राचीरकन्द्रशसाहामकारियाः॥ १८॥ इतना करने के बाद उस दिवर्षि दशीय ने कहाँ पर आये हुए दक्ष को सरकता करने वाले ईबर्छनी प्रन बाहाणी को ताप दे दिया। क्लाईडि: कुले वेदाजवजि: परमेश्वर:। विविद्धिके महादेव: अंकरो लोकवन्द्रित:॥२९॥ परिष्यति इक्षेत्राहाः सर्वेऽपेसरविद्यिः। निद्नविश्वरं पाने कुलासासक्रवेतसः॥३०॥ विकारीत्रक्षयाचारा विकास सम्बद्धाः । **प्राप्त कोर कलिकुन कलिकै: परिपोर्डिल:** N ३ १% जाप सब ने परमेक्स को बेद-विधान से बहेजून 🖿 दिवा है और 🚃 लोकों के द्वारा वन्दित बहादेव को विशेष रूप से निन्दा 🐯 है, इसलिए आप सभी इंका संक्रम से द्वेष करने काले बेद-मार्ग से भ्रष्ट हो जायेंगे। और जो वहाँ कुसलों में आसक वित जले होकर ईश्रीय 📰 की निन्दा करते हैं, उनका अध्ययन तथा आचार-

कारकप के अन्तर्हत हो जाने पर दश स्वयं संसार के

🚃 ने निर्भव होकर का जारंभ कर दिया। सरणानश के

चलक बकरण देव हमि की जाण में गवे।

चलक पगवान विच्छ उनके रक्षक ये।

प्रकर्तवासस्य व तं यहं अहोऽव निर्मयः।

<u>दुन: इन्ह व वं दक्षं दक्षंचे पण्यावृत्तिः।</u>

क्षाको व्यवक्तिकाः शरकायवस्थाकः॥२४॥

परम भोर कलियुग को प्रष्ठ करके कसि में सम्म सेने कर्सों के द्वारा मार्रों और से पीड़ित होंगे।

वर्गायलं कृतनं 🚃 सरवानुगः।

पश्चित्रति इर्वोकेशः स्वासिकोऽवि वरामुखः॥३२॥ तुम स्त्रेग अपने संपूर्ण तथोवशः 💷 स्थान करके पुनः नरकों को 📖 हो जाओ। अपना सम्बादः 🔝 वनकार

इसेकेस भी विमुख हो जारेंगे।

एवपुक्तान वित्रर्किवरसम् वर्धनिनिः।

जनाय पनसा स्त्रपशेलविकासम्बद्धः ६३॥

तपोरिधि वह बदार्षि इस 🗪 🖚 रूक गये और

पुन: वे मन से अरोब पार्चे 🖩 विकासक उन्हरेस 📰 ऋत्य में

चले गये।

एतदिनक्रमारे देवी महादेवं महेश्वरम्। वर्ति पशुपति देवं इत्योगताह प्रवेदकः॥३४॥

ुश्मी भव्य (स्त 📟 स्वाचन सर्वपृष्ट् पहादेशे 🚟 ने

महेश्वर पशुपति देव महादेव को जाकर कहा। दक्षी पश्चेष पजते पिता में पूर्वजन्मनि।

विविद्या भवतो नामनात्मानं भाषि जंबन॥३५॥

पूर्वजन्भ के मेरे पिता दश आप सी प्रतिका साथ साथ 📰

भी विन्दा करते हुए यह का अनुहान कर रहे हैं। देक पहर्मकार्यकार सकासकारिक:।

विनासपासु 🖩 प्यां सरवेते कृतोव्यक्षम्।। ३६॥

चहाँ अनेक देवता और महर्षि भी उनकी सहायका **व्या** सले हैं। आप सौंच **व्या** उस यह को नष्ट कर दें, **बहा** वर में अनिता हैं।

एवं विकासितो देखा देखदेश: यर: अपू:। ससर्व सहस्रा स्तुं दक्षबद्धविद्धालयात्र ३००

इस प्रकार सती के हाम विशेषकप से निवेदित पाण प्रमु महादेव ने दक्ष के यह का विनास करने के लिए सकता रह रूप को उत्पन्न किया।

संक्रितिस्यं कृद्धं सक्तावं मान्युवन्।

सहस्रमणि दुर्वारी पुगनतानलसञ्जितम्। १८॥ विकास दुर्वार्थः सङ्गायकारः

इव्हरसं महानादं सार्जिणं मृतिमुक्तम्॥३९॥

वह रुद्र सहस्रकिर, **स्थाना** और महामुखकों से मुक या। वह कुद्ध, दुर्थर स्था प्रत्यकालोच कलि के समान दिवाई देश था। उसकी 📺 बड़ी किवरत थी। वह दुवेदर, संस्कृतकथारी, प्रभु, दग्रहस्त, महानादकारी और भरमधुकित था।

केरम् इति समर्थ देवदेवसम्बद्धाः स नकामो देवेसमुकाले कुताससिः॥४०४

ा महादेव को स्था से समस्तित बीरफंड नाम से किस्तात वा। कह मैंडी ही उत्पन्न हुआ, हाथ जीड़कर देवेदर

के 🔤 📰 हो गवा 📖

क्ष्मित्र मध्ये विनास्त्रक सिमोऽस्य ते।
 मां स काले नाम्युरे गणेकरः। ४१%

चित्रा ने कहा- व्याप्ता कल्याण हो और इस चौरभट्ट को दश के यह का विनास चित्री के सिए चाला दी। है नजेकर! चा वेसे निन्दा करके गंगादार में यह कर रहा है।

🗐 क्यापुरेन (पंहेरीकेन सोसया) वीरकोण दहस्य विशासमध्यात्:॥४२॥

ा अन्तर प्राप्त विकास मान्य विकास सिंह के समान वीरभट्ट ने अनुकास हो दक्ष के यह को कट कर हाला।

क्तुतः योजनः 🚃 महस्तरी मीश्ररी। क्या 🗷 वर्तः 🚃 🚃 वर्षः परः॥४३॥

 सम्बन विशेष ने अले में महेन्द्री भट्टकाली का सुन्य किया का कि मा कह गण तुम्रभ पर सहकार

व्या स्थापने का नियुक्तकेन बीमताः रोजना क्षी नियुक्तकासम्ब साध्यकतरियः॥४४॥

🌃 गया या।

उस धोमान् ने अन्य भी हजारों स्ट्रॉ का सुवन कर दिया ■ उसको सहस्रक करने वाले वे स्ट्राण रोपन नाम ■

विख्यात हुए में अथवा वे रोम से 🚃 हुए में।

कुरस्थितद्वद्वसा दृष्क्रोपस्थासस्य। कस्त्रिकदृष्कुस्य गदक्यो दिलो दुस्।)४५॥

उनके हावों में जूल जीत और गदा यो। कुछ रुद्र 🚃 और उपल हावों में प्रहण किये हुए थे। सभी कारविन रुद्र

ा सम्बन्ध के और दश्तें दिशाओं को निनादित व्या रहे थे। सर्वे व्यापनात्वा समार्थकातिमीक्याः।

क्योर प्यूदेशयर्थ प्रतिश्व ६॥ सभी स्ट्र भावांओं 🖩 सहित तुष्य पर समारुद और

अस्यन्त प्रोक्षण स्वरूप अले थे। वे गणतेल बीरभद्र को सम्बद्धा करके ही दश के 📰 🖥 और गये थे। सर्वे ब्याचा ते देशं भृत्वारांपितं हुव्यू दृद्शुर्ववदेशं विद्युत्ववाधिकोवदःश्वरणाः गंगहार (हरिद्वार) ब्याची से प्रसिद्ध व्याच्यान पर नावर उन्होंने अतिराय तेनस्यो दश्च के ब्याचाया को देखा। वेवाङ्गणास्क्रसाव्यापकरोनीकनादिवयुः वेणुवीध्यानिनाद्यक्षां वेस्वाद्याकिनादिवयुः। ४८॥ वर्षा यज्ञस्यल सजारों देवांगलाओं से कहा अध्यसकों के

वह यहस्थल इजारों देवांगनाओं से युक्त, क्रयसकाों के गोलों से निनादित, बेणु बाब बोचा को सपुर व्यक्ति के संयुक्त, नेदों के स्वर से सम्दायमान था।

द्धाः सहर्षिभिर्देषैः समाधीनसमास्तिन्। ४९॥

तवाय स प्रियो **औ**र्योरमपुः स्मयक्रियश५०॥

मानार्थ । सर्वे श्रीकारणायाः भागार्थ । स्थानम् प्राप्ता स्वयुक्तविकार्शः ५ १० यहां देवी तथा अधियों के साथ बैठे हुए प्रस्तापी दश को

देखकर अनस्य स्कृतवी के min का दिव करियद हैं मुस्कृतवे हुए करा— हम सब अपरिपित कि क्या अनस्यन् सिव के अनुका हैं। यह में अपने बाग केने की इक्सा से हम

तिय के अनुवा हैं। यह में अपने पान केने की हक्का से हम यहाँ आपे हैं, अतः अप हमारे हक्कित भानों 🔣 प्रदान करें। अस बेत्कस्पविदियं पाना मुन्यियोनसः।

भागो भवद्भ्यो देवस्तु नामस्थिति सम्बन्धः ५१॥

है मुनिवर्ते में बेह मुनियो! यह विसर्वी याना हिल्ला अवदा आजा) है कि यह नाम कान लोगों को 🔣 देव 🖥

इमारे लिए नहीं है— कृपया यह बता दीनिए। तस्तुताहापयति यो वेलसामी हि दर्व हतः।

एवपुका नजेकेन प्रजायतिपुरःसराःस५३॥

जो आपको आहा **माना है, उसको भी 📑 यहा 🗐** जिससे इस उसे जान लेंगे (उसकी भी **माना** लेंगे)। उस गर्भेडर ने प्रजापति सहित सम्बद्धी इस प्रकार कहा 📖

देखा रुचुः

🚃 🗷 न करीयो वाने 📖 🛍 प्रमुन्।

📖 कनुः सुरा पूर्व तमोपक्राचेतलः॥५४॥ वेनाकारस्य 📖 पुत्रवेषुम्पिकारम्।

ईसरः सर्वमृतानं सर्वदेवसनुर्हरः॥५५॥

पूजाते सर्ववज्ञेषु सर्वाच्युदर्गासद्भिदः।

देवों ने कहा— आपके देव भाग 🖩 मन्त्र हैं, का प्रवास प्रभु 🖩 बारे में हम नहीं कान्छे हैं। (ऐसा कहने का) सन्त्रों ने mm = 10 कुम कम देव mm से अपहर जिल वाले होकर यह के अधिवाठ महेबार का पूजन नहीं mm रहे हो। जो समस्त प्राणियों का ईबार, सर्वदेवों mm तुनु हर है वे तो सभी बडों में मूले माते हैं और सब mm के अभ्युद्ध और

व्यक्तिम् पहेलनक्ष्यमः स्टब्रेटनाः ॥५६॥ न मेरिरे मर्कुनमः देवानुसम्बा स्टब्स्सम्॥

को इद्युग करने करने हैं।

च्या कहने पर विपहेशाय व्यापा से नष्ट चेतना करो विश्व और उन्होंने यह व्यापारी पानी। व्यापारों ने देखें व्याप्तकर अपने व्यापा को प्रस्थान किया।

काः क्याने भागान् समार्थः समाग्रेतरः॥५७॥

क्षा व्यक्ति द्वीचं प्रश्न देवहा। क्षाः प्रकार्य र क्षा पुरुषाचिकंत्रदर्वितैः॥५८॥ क्षाकारसम्बद्धसम्बद्धाः

व्याप्तात्वा वर्षे व्याप्त वर्षामुख्यः।। ५९॥

इस्रोतर परित हुए अस्य सब का बार्टी बलपूर्वक नात करता है। इतन कहकर नजी हैं हैं कि वीरपंद ने कारता हैं। इतन कहकर नजी हैं

भकेत्रस्था संसुद्धा वृषानुरसस्य विशिष्ठः। इस्तोत्रा सह होता च अवस्थि गरेखराः।। ६०॥ वृक्षेत्रका जीवनाः सर्वे महत्त्रकोत्तरिः विशिष्ठः।

अन्य नचेवारों हैं भी होता होकर महशाला के खंभे उत्पाहकर पेक दिये। अति कामा उन सभी गणेवारों ने प्रस्तोता और होता के सहित बाब की प्रकड़कर गंगा की भारती हाता दिया।

कोरमहोऽनि दीसस्या सकस्यैतोदार्तं करम्॥६१॥ व्यक्तवपद्दीनाचा स्थानेचां दिवीकसाम्। वयनेचे सकेनादम करावेनीय सीसमा॥६२॥

च्या दोवतारेर काले और अदीनात्म चीरभद्र ने भी इन्द्र के तथा च्याच्या देवताओं ■ इसे हुए हावों को वहीं स्तम्भित

🚃 दिखा उसी 🚃 भग के नेजों को 🚃 🖥 🚃 से

विना का के ही उत्पटित कर दिया था।

निक्रम पुरित्य द्वान् कुम्महेवमपातका।

क्या यन्त्रमर्स देवं प्रदाहुतेन लीलका ६३॥ धर्मवामस्य कलतान् स्थवयान्ते वर्णकृतः।

पूषा के दाँतों को अपनी मुष्टि के 🚃 से वांडकर मूनि पर गिरा दिया और वैसे हो उस महान् बसकारी गणेवर

वीरभट्ट ने मुस्कुराते हुए अनापास ही अपने के के केंकुठे में

चन्द्रभा को भी धर्षित कर दिना था। बहेर्द्रस्तद्वयं क्रिया विद्वापुरवाटा लीलवात ६ 🚥

जपान मुर्जि पादेन पुनोन्ति पुनोन्हराः।

हे मुनीबरो! अप्नि के दोनों हाथों को काटकर ! जीभ को भी जनाबात ही उखाड़ दिया मा और दुसरे

मुनियों की भी पैसे से मस्तक पर प्रहार किया था। तता विक्युं भगरदं भगायानं महत्त्वसः १०६५॥

विकास विद्यितेयाँगैः साध्यक्तिया सुदर्शनम्। समालोक्य महाबाहुरागस्य गच्छो मलप्त ६६८ वयान पक्षे: सहसा बनादाम्युनिकिर्वका

ततः सहस्रको सदः समर्थं गरदान् स्वयम्। ६७॥ वैनतेपादभाविकान् गर्व्ह 🖥 प्रकृत्यः। हान्द्र्या गरुको बीमान् एलायत महरूवः॥ ६८॥

विस्तरम् पायमं वेगालद्वातपिमाधन्तः। 🚃 महाबली ने गरुड 🚃 पर विराजनाय होकर आ

रहे विष्ण को देखकर सदर्शन पत्र को 📰 काके अनेक तीश्रम याणों से उन्हें बॉध झला का का महानाह

गरुप ने नहीं आहर उस गणेक्स को अपने पक्षों से 🚃 किया और समुद्र के हता गर्नन करने लगे। इसके उपसन्त रुद् ने स्वयं सहवाँ गवड़ों 🖮 शुनन किया, खे विनता के पुत्र से भी अधिक थे। उन्होंने उस गरुद 🖿

आक्रमण कर दिया। उनको देखकर मुद्धिमान् गरुङ् कड़े ही बेग से वहाँ से भगवान् विभ्यु को झोड़कर भाग निकले 🗏 यह एक आहर्य सा हुआ था।

अन्तद्धिते वैन्द्रोये भगवान् **स्थापन्यः**॥६९॥ **ार्यामास वीरमहत्र केलका** 

प्रासादयामास च तं गौरवात्परमेत्रित:॥७०॥

उस बैनतेय के अन्तर्हित हो जाने 📰 मनकन पदार्थनि क्हाँ आ गये थे। उन्होंने केलव को और बोरमद को रोका।

तब वे भी परमेळे 🚃 के सम्मन के कारण दोनों 🚃 दसरे की प्रसन्न करने लगे। संस्तुय प्रमवानीमं ऋष्पुरतशापकरवयम्।

अनुष्ठद्र से तुध गणाधिपति यन जाओगे। क्षेक्ष्य देवाधिदेवं तपुणं सर्वनुनैर्वृताम्॥७१॥

🚃 यक्वानु 🚃 ३धः सर्वे दिवीकसः। विकेश्वासर्वाजी देखेमीस एवं सरीरियीय ॥ ७ २ ॥

उस ईवर (बीरभट्ट 🖿 विष्णु) की स्तृति-प्रशंसा करते

हुए चनकान् ऋष्यु स्वयं वहाँ 🖿 आ गरे। उस समय देवाँ के भी अविदेव और सम्भत भूमों 🖩 समावृत रूमा 🖿 दर्तन

करके भगवान् प्रह्मा, 🚃 और समस्त देवनण उनकी स्तुति करने लगे। दिशेष रूप से इंडर की अर्थक्तरेरिकी पार्वतों की स्तृति की थी।

प्रतेतिर्वदिविदेशः प्रमध्य य कृतासूतिः। 🚟 बक्की देवी प्रदेशनी महेश्राम्॥७३॥

इक्कपरका हुई क्य: प्रक्र बुर्गारिकि:। स्वयेत जनतः स्वक्त स्वस्थित सैव रहिला॥७४॥

वे अवस्थित स्तृतियंत्रों से कतावृति होकर प्रणाम किया। तब अन्तरती देवी ने प्रस्ता भग से हैंसते हुए महेश्वर

हद के कक्षा है दक्तनियें! आप ही इस जगत् के सुजन करने वाले हैं और आप हो इस पर शासन करते हैं तथा इसको एक भी करते हैं।

अनुसद्धो चयवस द्वाद्धापि दिवीस्तः। साः हाएक भवतन् कार्ति नीशलोहितः॥७५॥ क्का प्रवासिका प्रचेत्रपको हरः।

**च्याः क्याः प्रत्यो प्रवत्यपद्यापद्यापद्या** 

अब इस दक्ष मां और समस्त देवगण पर भी जन्म करन चाँहर्। इसके पश्चात् भगवान् भीललेगेहित

कच्ची इस पहें। तब हा ने उन प्रणत हुए देवों से तथा प्रचेतस से कहा- हे देवनली। अब आप चले जहए। मैं आप पर प्रसन हैं।

संयुक्तः सर्वश्लेषु न निन्द्रोऽहं विशेषतः। स्वश्चापि मुख्य ने दश क्याने सर्वरक्षणम् ॥ ७७॥ आक्को 📖 यहाँ में मेरी मली-भौति पूजा करनी

हे दक्ष! तम भी सब की रक्षा करने 🚃 मेरा वह 🚃 सुने। त्वकता लोकेनवामेशां मद्भको पर ग्रापतः।

चारिए और विशेष 🕶 से कभी भी मेरी निन्दा न करें और

चविष्यम् क्लेक्षनः करणनेऽनुत्रहान्यमा।७८॥ जब इस लोकेमभा का त्याग करके वशपूर्वक मेरे भक्त 🚥 प्रदेशे। ऐसा करने से इस कल्प के 📖 में मेरे इस

पूर्वभागे पद्मदशोऽस्टावः

तावितह मगादेशाल्याविकारेषु निर्वृतः। एवनुक्ता तु भगवान् सक्तोकः सङ्गुनः॥७९॥ अदर्शनपनुषक्षो दक्षस्यापितकेश्वरः।

अन्तिहरू पहादेवे जंको प्रयूपमध्य:04.00

व्याजहार स्वयं दक्षमशेषज्ञाको हिन्छः तब तक मेरे आदेश से अपने अधिकारों से निर्वृत होते

हुए स्थित रहो। इस प्रकार सहकर अपनी पत्नी तथा अपने अनुवर्गों के सहित भगवान शब्ध हर अधित हेजावी दश के लिए अदस्य 🖺 गये। महादेव 📺 🖥 अन्तर्गन हो 📟

पर प्रमासंभव बद्धा जो में स्वयं पूर्ण रूप से इस वनत् के हितकत 🚃 दक्ष प्रकारित से 🚃

गरोवाय-

किंद्रायं भवती कोइ: प्रस्ते वृष्णक्ये॥८१॥ यहा य अ प्रवर्ष हेव: बालकेकाकान्त्रित:।

सर्वेशकेन जुलाना इत्तेत परकेश्वर:४८२४ जी ने कहा→ जब वृष्यध्यत संबद प्रस्ता हो गये

हैं, तब आवको यह मोड़ कैसा? 🚃 वे 🖪 स्वार्य अतन्त्रित होकर बल्बन करना कर 👼 है। यह प्रापेकर

सभी भूतों के इदय में विराजनाय रहते हैं। पहणीत यं ब्रह्मपुता विद्वांको केरकारिनः।

स बाबा सर्वभूतानो स कीर्ज वरण निः १८३॥ जो बहाभूत बेदबादी मनीची हैं, वे उनको देखा करते हैं।

ने समस्त भूतों की 🚃 है, वे ही हम 🗪 🛍 बीजकर है और से ही भरम गति हैं।

स्तुपते वैदिकैर्म-वैदेवदेवो मोन्धरः। त्मर्बंदिन वे का कात्यना च सनावम्भावट ४०

धेतसा भावयुक्तेन 🛮 यान्ति वरम बद्धुः

देवों के देव महेशर वैदिक मन्त्रों के द्वारा संस्तृत कुआ करते हैं। उस सनातन रुट का स्वातम के द्वारा भावपुत्त

वित्त से जो अर्चन किया करते हैं ने लोग निश्चन हो परम पद को प्राप्त करते हैं।

तस्माद्वादिष्यस्यं विद्वाच परकेत्रस्यक्ष८५॥ कर्मणा वाचा वाचा अल्हः।

यत्मारपद्धिरेकस्य निन्दा स्थारपविश्वकरीम्॥८६॥

इसलिए आदि 🚃 और अन्त से रहित सपेक्ष को विशेष रूप से जानकर, कर्म-क्वन और मन से कापूर्वक उनका ही हासामा करें और समपूर्वक अपनी ही बास बा विन्द्रप्त करने बाली ईस को निन्दा का परित्याग कर थे।

भवनि सर्वदोक्तक निरुक्तम क्रिया हि 📖। बस्तु वैव ब्याबोपी क्षाको विद्यारक्षय:#८७%

स देखे बच्चान्द्रो महादेखे 🗷 संस्पः। की निन्त करने वाले को वे mm कियाएँ केवल

दोन के लिए 🖫 ह्व्या करती है। यह जो महायोगी, जन्म किया रखा करने जाते हैं, वह देव भगवान रुद्र महादेव ही

🖫 इसमें लिक भी संस्य नहीं 🗓। क्यके हे जनकोर्ने कियतं विकासीसारहः।।८८॥

चेक्कादेवेद विक्रमाने वानि 🔤 📖 केद्रावृत्त्रक्रिके का देखे नाराक्यां स्थाप ८९॥

क्कीपावेद 🚃 पुरित्याको प्रवन्ति है। के किया: य स्वयं रही के रह: य जनार्वप:# र #11

🗎 🛅 जनत् 🖫 योगिरूप विष्णु 🍱 ईश्वर से भित्र 🚃 हैं. 🚃 🚃 एकमात्र मोह ही होता है और वे

मन्द्रप्र अनेद्रांच्या होने 🖫 नरक 🔡 प्राप्त करते हैं। जो नेद्रों के अनुकर्ता मनुष्य 🌉 हैं वे 🚃 देव और भगवान नहायण 🔤

क्कोधाव से हो देखा करते 🖥 और 🛎 निवय 📰 मुस्ति के भावन (देने 🔠 के निष्णु है वे ही 뺴 रह 🖺 और जो रह 🖥 📗 भगवान जनार्दन हैं।

हरि बरक क्येरिक स वालि परमां गतिम्। कुराकेच जनसार्थ विकाससम्बद्धीश्वरः॥ ९ १॥

🔳 एकोबाव मानकर जो देव 🖿 धनक करते 🖁 🖥

🚃 🔛 को 🚃 हुआ करते हैं। ये विष्णु 🚃 सम्पूर्ण 📺 का सुवन किया करते हैं और वे ईसर 📖 देखते रहते ŧι

🌃 अवस्त्रवीतिहं स्त्रुअस्थलोकावम्। तस्यात्मकत्व होर्किटां हरे जानि समाहित:॥९२॥

सम्बद्धय महादेवं लाज्यं बहुवादिनाम्। इस 🚃 से यह समस्त जगह रुद्र और नारावण से

🚃 को प्रष्ठ है। इसलिए 🔣 को निन्दा 🖿 त्याय करके हर-कित में 📕 समाहित चित्त होकर ब्रह्मवादियों के शरण

क्षेत्रे बोग्य महादेव का 🖥 🚃 ग्रहण करो। । बच्चे विशिद्धस्य प्रजापवि:॥९३॥

जनम जार्च देव गोर्पीट क्रुनियासस्त्।

केइको ज्ञासमिनिर्मेखाः द्वीतस्य महर्वयः॥१४॥

हिएसी मोहिता देवं सम्बन्धः व्यक्तिकाः त्यवत्वा त्योवसं कृत्सं विक्रको वृत्यव्यवदः॥१५॥ पूर्वसंस्कारमहास्वाद्वहाको व्यक्तिः।

महा मा यह वसन सुनकर प्रजापति दश । श्रीविण्यु तथा व्याप्यवर्षधारी यहादेव की सस्य में का गवे।

आवण्यु तथा व्यवस्थानमधारा महादव का सरण म का गया। अन्य जो दशीच ऋषि की सामानि से दग्ध महर्षितव थे, वे सब शंकरदेव में हैच रखने वासे क्षेत्रे 🌹 कारण स्थान

त्तन शंकरदेव से हैंच रखने वासे छेने 🖫 कारण न्यावत होकर कसियुग के पापसोकों में उत्पन्न हुए थे। वे (दश का 💷 लेने के कारण) अवने सम्पूर्ण तथेवल को त्यान कर

अपने पूर्व कला के संस्कारों के च्यारण और सद्भावी 📑 वचन से इस लोक में ब्राह्मणों के कुल में उरच्या हुए थे।

वचन स इस स्वक म शहाला के कुल म शस्त्र हुए क पुत्रासायास्त्र: सर्वे कत्याने रीरकविद्याः १६॥ निपायमानाः विकास समाजादित्यवर्ककाः

कृतार्थं ज्यानामिशक्षुत्राताः स्थयम्ब्याः १७॥ समासम्य वर्षायोज्यस्थाने विद्यानिकम्

प्रक्रियानि च्यापूर्वं शंकरस्य प्रसादतः॥१८॥

अननार वे शापग्रस्त होने काला गैरव आदि का गिराये गये थे। का वि समय आने पर सूर्व के समान

हेजस्मी नगरपति ब्रह्म के पास व्यक्त कहीं हासाम् व्यक्त हुगा अनुवात होकर अर्थात् उनसे क्रिक्ट प्रकर, पुनः वेदाधिपति हंशान की समाराधना करके, तकेयोग हैं क्रिक्ट

एता: काम सर्वे शहरपत्रीन्त्रव्यः। मृजुन्ये शहपुत्रीमां सर्वातां केव सन्तरीम्। ११॥

भगवान शंकर की कृपा से पहले जैसी 🚃 को ऋष होंगे।

यह बाब प्रजापति के यज्ञ के विश्वंश mi पूर्व बुकाना हमने कह दिया है। अब दक्षपुत्रियों संपूर्ण सन्तति के विश्वय में सुनो।

शृति कृत्रीपृश्तके पूर्वकाने स्वाद्यविद्यक्ते साथ स्वादकोऽण्यकः॥ १५॥

बोजजोऽध्यातः

(दशक्याओं 📰 वंश-कान)

मृत उवाच-प्रज: सुनेति सन्दिष्ट: पूर्व दक्ष: स्थवंतुका ससर्व देखन् चनार्वानुविद्यासुनोरकन्॥ १० महर्षि सूत केसे— 'प्रज की सृष्टि करो' ऐसा स्वयम्भू के द्वारा आदेश क्रम करके फाले दस प्रजापति ने देव, गन्धर्व, कृषि, असुर और सर्पों का सुजन किया था।

कक्षरव स्थाः वृत्ते र व्यवद्वंत सः प्रमाः।

म्बार्ग कुर्मान मेनुनेनेच सर्वतः हरू।

(परन्) पूर्व में क्या दश द्वारा उत्पन्न प्रशा वृद्धि को प्राप्त

नहीं हुई, तब सब प्रकार से पैयुन-धर्म के द्वारा ही भूतों का स्वत किया।

व्यक्तिकार्या कार्यकास वीरणस्य प्रवाशनेः। पुराननं वर्षमुख्याचे पुताननम् सङ्ग्रहसम्। १॥

कुमाना स्थानुसामा पुतानान्यु सहस्रकान्। १॥ उन्होंने कुमानते कीएन को परम सर्वयुक्तः पुत्री अस्तिकानो

में एक हजार पुत्रों को उत्पन्न किया।

केनु पुत्रेषु रहेनु मायका भारतस्य दृः कहे रहोत्रमुश्रासस्या करण्या व प्रसावति:॥४॥ भारत को सावा से उन पूर्वों के नह हो जाने पर दक्ष

के उस (अधिकार) | साह कन्याओं को अपक्र किया।

रही य दल वर्णन करणान स्रोद्धा

ाक्ष्मा च संस्था करकोऽरिष्ट्रनेषके॥५॥ इसमें उन कन्काओं में से ■ कन्याएँ धर्म को प्रदान की

**प**र तेरह mice) लि ही थीं। सतर्वस चन्द्र को अर्पित की

और चार आहिनेमि को दी। है बैच बहुनुकान है कुलबहाय बीपते।

हे सेवांगिरसे अहतामां कायेऽच विस्तरम्॥६॥

दो बहुपुत्र को और दो धीमान् कुलाव की दी थीं। दो अभिना कृति को हाता की थीं। उसी भीति अस उनके

वंशविस्तार को कहता हूँ। विकास वाहुर्वामी लगा पानुरक्तती।

व पूर्वा च व्याप्त व व्यक्तिशास्त्र॥ वर्वक्रको दल स्वेतस्त्रासं पुगप्तिकेका।

विकेदेकस्य विकास स्थान सम्मानगीयस्त्।।८॥ इत कन्याओं के नाम हैं— मसस्तती, बसु, यामी,

लम्बा, पानु, अरुन्यतो, संकल्पा, मुहूर्ता, साध्या और विश्वा। ये दह वर्ग को चनियों यो। उनके ា के जो पुत्र 🔣 थे

उनको भी अन जान स्त्रेनिए। विश्व में विशेदेवों ने जन्म ऋष किया क और साध्या ने साध्यों को जन्म दिया 🗪 परुष्यथां मञ्जनको वस्त्रास्तुवसम्बद्धाता। मानोस्तु मानकक्षीय पृहर्वास्तु वृहर्कक:॥१॥

मरुत्वती में मरुत्वान हुए और वसु से (आठ) वसुनन

उत्पन्न हुए थे। भान से (क्रदक्त) मानगण 📰 और पहुर्त नामक पुत्र ने भृष्टर्जा नाम की कली से हुए थे।

लमायस्थात पोचो वै नागतीयो 🛊 🚃

पृक्तिवीतिवर्गं सर्वपस्त्रकारकारकार । १०॥

से पोष को उत्पत्ति हुई थी तथा कार्याची नगक कन्या यामी से उत्पन्न हुई। अरूथतो 🛮 समस्त पुविदी के विषय 🚃 हरू थे।

प्रेंबरपावास्तु संबरपो वर्षपुत्र दश श्लातः।

वे स्ववेद्धबद्धप्राणा देवा क्योति:पुरोधका:॥ ११॥ संकरपा से संकरप नायक पुत्र हुआ। इस प्रकार ये 📖

देव कहे गये हैं।

विश्वकर्मा हुए थे।

मर्ग के पुत्र करे जाते हैं। जो ये अनेन्द्र कर्यु अधवा अनेन्द्र प्रकार के बन जिनके प्राप 🞆 जाते हैं, वे ज्योतिन 📖

नसमेऽही समञ्चातासेनां व्यूकाम किराग्यः व्याप्त सोमध्य वर्श्वयायलोऽनितः॥ १२॥

हत्युक्त प्रयासक्त वसम्बेऽष्टी हमार्गिताः। आपस्य पुत्रो वैत्तप्रद्धाः सयः इतन्त्रे व्यक्तिस्त्रकाशः १३३ बसुगण 🖿 बताये गये हैं, इनका विस्तारपूर्वक कर्णन

कर्कना। अरप, 📖 सोम, घर, अनस, अनिस, प्रत्युव, प्रभास- ये आठ यस 🚃 देव बड़े गये ち अन जमक थस् के पुत्र वैतण्डयः, त्रम्, शान्त तथा ध्वनि हुन्।

इवस्य पुत्रो भगवान् कालो लोक्सकालनः। सोमस्य भगवान्वर्षाः वरस्य पुविधाः स्वः॥ १४७ ध्रुय नामक यस का पुत्र लोक को प्रकारित करने वाले

भगवान् काल हुए ये और सीम 🖿 पुत्र भगवान् अर्थस् तथा धर वसु का पुत्र दुविण हुआ। यनोजवोनिलस्यासीद्वविद्ववनविस्तवा।

कुमारे इनलस्यासीरसेनापतिरिति (पाँचवें वसु) अनिल का पुत्र अविकासनी तन्त्र पनोजन 📭 अनल 🖿 कुमार सेनाफी नाम 🖹 प्रसिद्ध था।

देवलो मगकन्योमी प्रत्युवस्यायकानुद्धः। विस्कर्मा प्रमासस्य शिल्पकर्त्तं प्रवादितः॥ 📖 भगवान बोगो देवस प्रत्य के पुत्र हुए। प्रभस (नमक अदिविधिवेदनुस्तद्दरिष्टा सुरसा 🚃 सुर्रागर्थिकः वैव ताम् ऋषकः विराध १७॥ अनुर्वन्तिक वर्षक्र समुद्रान्धे नियोधसः।

केले **मान प्रमारवहा क्लिड्स सक्लोडर्पमा।** १८ म क्रिक्ट्य स्वित्त वृत्त इंस्पान्तिकृतेत स

तुनिका जन ने पूर्व चक्कारमानारे मन्त्रे:स १९॥ बैबसकोऽनरे फेन्स आदित्यक्षादिते: सुन्न:1

दिनिः पुत्रपूर्व सेचे कञ्च्यानुस्मर्थितपः। २०॥ हित्यकालिनं ओर्ड हिरण्याहं स्थानुजन्।

हिरणकर्तिपर्देखो महाकरपराक्षमः॥ २ रस (उक्को पुषिकां) अदिति, दिति, दनु, इसी भौति ठारिहा,

भूरका, सूर्राप, विषता, साम्रा, क्रोधवसा, 📰 कटु और 🔤 पूर्व हुई। वैसे हो वनके पूर्वों को भी जाउ लौ-बारा, भग, त्यष्टा, पित्र, बरुव, अर्थवा, विवस्तान, संविता,

💬 📺 विष्यु, ये तृषित नाम से प्रसिद्ध प्रथम 🚃 🚃 में 🔛 थे। वैकानत मन्दन्तर 🛮 अदिति के पुत्र 🚃 📰 नये हैं। दिहि ने 🚃 ऋषि से बसरार्कित

दो पुत्रों 🛍 प्राप्त 🚾 था। उनमें 🔝 सबसे बड़ा 🗯 🚥 नाम हिरण्यकतिषु का 📖 जो 🖛 छोटा पाई था उसका नाथ हिरण्याश था। हिरण्यकतियु दैत्य महान् बलहाली और

श्रातम् तपस्य देवं सङ्गार्थं परमेश्वरम्। **रक्षा ले**ने नग्रन्थिकान्तुत्वासी विकित्रेः संबैशा १९॥ उस हिरण्यकतिमु ने तप्रवर्ण के द्वारा परमेशर शहादेश

को आरुधन की। उनके अनेक सालर के स्तर्गों से उनकी स्तुति करके जान दिव्यवरों को प्राप्ति की थी।

अब बस्त बलाहेकाः सर्व एक महर्मयः। अधिकस्वादिता जन्म्हेंबदेवं पितामहम्।। २३॥ इरका इत्व देव हाथ सर्वकान्यवम्।

कृटला जन्मामेक पुरानं पुरानेनपन्। स व्यक्तिते देवकीर्पृतिर्वित पुरीपरा:॥१५॥ इसके प्रकाद उसके 📖 से संभी यहाँबैंगण पीड़ित और

बुक्राचे लोककर्तार प्रशार पृथ्वे परम्भ २४॥

🚃 होकर पितायह सहप्रदेश के समीप गये। यो परम हरम्य, 🚃 देव, हान्ध्र, सर्वजगन्मय, ब्रह्मा, लोकों की मृष्टि करने करने, ऋत, परमपुरुष, कुटस्य और जगत् के

एक हो पुरुष पुरुषेत्वम 🗗 हे मुनीको ! उसीसे देवकों ने

तवा समस्ट मुनियों ने कचना की थी।

अष्टम वस्) के पुत्र प्रजापति, शिल्प कार्य के कुशल कर्ता

सर्वदेवहितार्थायः । । कमस्त्रकाः। संस्तुपमानः प्रणतेर्पृत्येन्द्रसर्वर्गातः २६॥ क्षीरोदस्योत्तरं कृतं वद्यास्ते इस्तिकारः।

वेर्व अपन्नोर्नि विष्णुं विद्यपुढं क्रिवन्त २०॥ वष-दे चरणी पूर्णा कृतस्त्रातिरभाषतः)

मुनीन्द्र और अमरनगों के द्वारा परश्च-मंद्रिक स्कृति किये जाने पर वह कमलासन हाता सम्मस्त देवों हैं हैं हैं सम्मादन करने के लिए शीरसागर के उन्नते तट पर पहुँचे जहाँ पर भगवान् ईबर हाँद शेषशब्दा पर हाता किया करते हैं। वहाँ पर हात अगयोनि, विश्वगुरू कम्यानकारी देव विष्णु का दर्शन करके बहुतजी ने मस्त्रक्ष से उनके परणकम्यों की वन्दना की हवा दोनों हातों को बोहकर प्रारंग हाता

## इस्तेगल-

हराजी ने कहा— हैं भगवान्! सथका भूतों के वात हैं

आत्मा है और प्रधान-अवस्था है। इन्होंने की आप ही हैं। वैसामीक्ष्मीनियों कारतीने निरहादः।

वराण्यक्रवारता वागताता तरहारता त्वं कर्मा क्रैव भर्मा य विद्यात य सुरक्षिण्युम् ६०॥

विगय और ऐवर्ष में निरत क्रिने वाले हैं, ब्राह्मी से अतीत हैं अर्थात् क्षणी द्वार आप का वर्णन नहीं किया जा ब्राह्मिक आप निरंजन-निर्लेष हैं। ब्राह्म स्ट्रिक्टा, ब्राह्म पोवण करने वाले, तथा देखें के क्षत्र असुरों का जान करने वाले हैं।

त्रातुवईस्थननोङ्ग अतासि परनेकर।

इत्ये 🗷 विद्युर्भनवान् **ब्रह्मणा सम्बन्धेरि**तः 🗈 ३ १॥

हे अनन्त! हे ईश् ! **माम सब की माम करने के**ग्य हैं। परभेदर! **माम हमारे रक्षक हैं। इस इकार माम ने अन्वान्** विभा को अच्छी प्रकार समझ्त दिया **मा**म

प्रोवामोजिहरपाम् पेतवासाः सुर्यन्त्रमः। किमर्वं सुषद्ववीर्थः सुप्रभागनिकाः सुराः॥३२॥ इपं देशसनुज्ञाताः 🕶 🚥 🚥 वः॥ हिनगण! • विद्वस्थित होकर विकसित कमल-नयन कले चैकान्यरवारी विष्णु ने देवताओं से चलान है महस्यरकमों देवों! प्रकारति के साथ आप लोग इस देश हैं

देवा समु:

हिरम्बद्धियुर्वाय ब्रह्मचे बादर्पित:॥३३॥ बाब्दे चम्ब-दैन्के देवान् प्रवीन् सहर्विधः। बाब्दाः वर्वपृतायं स्वापृते पृथ्योपनम्॥३४॥ देवगण कोसे-- विरण्यकतिषु बद्धा के वरदान से गर्वित

देवगण क्षेत्रे— हिरण्यकरियु ब्रह्मा के वरदान से गर्थित हो जबा है। धनवन्! ह्या दैत्य ऋषियों स्टिहत सभी देवों को चेदित कर रहा है। वह आप प्रतिसम को **डोड़कर** सभी

इनुवर्धीय क्रिक्स प्रकारित स्वं कृता गरेकोल्डं ए विक्रुलॉक्सकरः॥३५॥ कार क्रैक्युकस्य सेऽइक्युकां स्वयम्।

प्राणियों के लिए वह अवस्य हैं।

चीरकर्ष गयानकम्॥ ३ ६॥ जन्मकारकर्म में जाह गरकर्माः।

क्षण सं देखराज्यनं विरण्यकतिषुं पुनःशक्षण। इमं देखं क्षणपतुं शिवपर्वति योज्यात्। विकासको प्रयास पुरुषोत्तपत्। १८॥

महायुक्तकार्यकं सभी देखमहापुरम्। विकृति चैरवं नादं स्कृतकारदावर:॥३९॥

जननव! आप सबके बच्च हैं, इसलिए बच्चा अध करने बोग्य हैं। देवलाओं का कवम सुनकर खोकरक्षक विष्णु ने देख जेत का वस करने के लिए स्वयं एक पुरुष की शृष्टि की। उसका सदीर सुमेरुपर्वत के समान था, धर्मकर रूप मा और वह सबों में लंख, बच्च और पदा भारण किये हुए था। उससे भगवान ने कहा— तुम पराक्रम से दैत्यराज

हिरण्यकतिषु को पासकर पुनःशीध इस देश में आ आओ। विष्णु का साम पुनकर उसने अव्यक्त, महापुरुष और पुनकेतम भगवान विष्णु को साम किया। पहात् श्रीसावकथारी वह भगेकर यह करता हुआ देख के महानगर

ठारका करतं देखे महामेशियासरः। ठारकर्ण देखान्यस महानेशस्त्रोपयम्॥४०॥ चा स विकास सह साम देखानेर्मयास्।

की और बस पद्य।

पूर्णमाने चेवाप्रोध्य्यायः

वह गरुड़ पर आरू**ड होकर दू**सरे **महानेह पर्वत हो** समान दिखाई दे रहा था। महानेम के **माना** उसको करीना

सुनकर बड़े-बड़े दैरम भी दैरक्फी हिरम्बक्तिपु के मन से

असुरा उषुः

कश्चिदागस्त्रति पहान्ं पुरुषे देवनेदिन:॥४१॥ विमुद्धन् धैरवं नारं तं वानीतो सन्तर्दनम् सा: सहासुरवर्गेहिरण्यकन्तिपु: स्वयम्॥४२॥

सम्बद्धः सामुद्यैः पुत्रैः सम्बद्धारस्या वर्षाः

तं स्वयं पूर्वकोटसनप्रभव्।४३॥ असुरो ने कहा— देवीं क्या बेरित कोई महान् पुरुष ३०

काशुरा न कहा— देशा हुआ अस्ता काझ यहान् पुरुष अ रहा है। वह महान् सामाना गर्नना हु। हु। हु। वे जनारंत्र ही जान पत्रने हैं। सम्बे प्रसार प्रसार

वे जनाईन ही जान पडते हैं। इसके पड़ाल् समस्ट 💹 अभूतें के 📖 😅 हिरण्यकतिषु सावधान हो गया था।

समारा आयुर्धों से सुसवित एवं पूर्व समद 🚃 के 📖 पूर्वों को साथ लेकर उसी समय हिरव्यक्रीहर् 🗐 गक्त वा और उसने गरुद पर समारुद हुए क्लोड़ों सुन्ने 🗐 🚃

प्रभा नाले इन भगवान् विष्णु को देखा था। पुरुषं पर्वतान्त्रारं गरायणनिवायरम्।

हुर्युः केविवन्योन्यपृषुः सम्पानलोकसः॥४४॥ वह पृरुष एक स्थाना वर्षतः के सथल अध्यक्षः ॥

वह पुरुष एक लामा पक्त के सभन आकार। और दूसरे असावण के सुल्य लाम के है। उसे

दैत्य तो भयभीत होकर भाग गये थे 📶 दूसरे 🎹 भूमिननेत्र खले होते हुए परस्पर कहने सगे।

भणं स देवो देवाना भौता गापको तेषुः।

अस्याकनकायो तूनं सर्धुनो का सक्तानाः ॥४६॥ यह बही नारायण देव है जो देवों ॥ ॥॥॥ ॥॥ इमाय रिपु है। निश्चय ही वह अविनाती स्वयं वा ॥॥॥ पृत्र वहाँ पर आ पहुँचा है।

इत्युक्त्या अस्तवर्थाणि सङ्जुः पृथ्याच

तानि कक्कतो देवो नाजधानास लीलकाम ४६॥
 (एक दूसरे को) इतना कडकर उन्होंने उस पुरुष

अपने हालों की वर्षा आरम्भ कर दो। परन्तु उस अ**र्धा**डरेज ने उन क्यों को लोलामात्र में ही नष्ट कर दिया।

हिरपवकशियो पुत्रकात्वारः प्रक्रिकेनसः। पुत्रं नारायणोद्धृतं युषुपूर्वेषनिःस्यनाः॥४७॥ उस समय हिरण्यकतिपु के अवितेवस्वी चार पुत्र मेथ के सम्बन भैरत नद करते हुए उस नारायण से हाता पुत्र से

बुद्ध करने लगे थे। - अप्रदानमुख्या संद्वादी द्वाद एक या - अप्रदार गर्कियोद्धानुस्याद्वीस्य वैकायम्॥ ४८॥

संहारकाणि कीचारमानेचे हार एवं वा

कृति तं पुरुषं प्राप्य कलार्वस्ताचित्र वैकावस्।।४९॥ व सेवुक्रसित्रुं विक्तुं शासुदेवं क्वस्त्वस्।

(ने चारों) प्रद्वाद, अनुसद, संद्वाद और 📺 थे। उनमें च्यान, अनुसद वैच्यवात, 🖮 कीमारात और

स्टार, अनुहार वन्यवाल, स्थानशास आर हार कानेवाल क्षेत्र रहा था। थानु वे वार्थे स्थान एस

ह्या ■ यस पहुँच का ववार्य समुदेव विम्यु को समिक विद्यालया नहीं सके। असारी समुदः पुरस्कारमुर्व्यक्रमासः।।५०॥

प्रमुख प्रदेषु कर्नेक्क्षेत्र य नजर चा विमुक्तेत्रक पुत्रेषु हिरण्डकीलपुः प्रकार्॥५१॥

कदेन सहस्राध्यस नेनेनोर्स्स सं क्ली। य तेन क्लिक्स प्रस्ति सहस्रातः हुन् १॥

अदृत्यः प्रथमे तूर्व का गराममः प्रपृः।

मान विकारपामास प्रकृतमञ्ज्ञितं वदा।। ५ ३ ॥ सम्बद्धाः स्था महासस्य स्था महास्यक्रमी विच्यु-पुरुष ने

अपने हानों में उन निर्माण पूर्वे कि टोर्ने पकड़कर दूर पटक

दिया और ओर से कर्जन किया। पुत्री के पटक दिये जाने पर हिल्मध्यक्षिण स्थयं वहीं हाता और अपने पैर से केगपूर्वक

उस पुरुष 🔣 असी 🗈 प्रहार किया। उससे वह पुरुष गण्ड और दूसरे अनुवाधियों के साम संस्थान पीड़िंग होकर

अदृत्य हो नया और होस हो उस स्वान को चला गया जहाँ

म्हार प्रभू थे। उसने वहाँ जो पटित हुआ या, 🔤 📫 वृक्षन्त कह सुक्रमा।

सिक्तम् प्रवस्त देवः सर्वज्ञवसक्षेत्रमसः। वरस्यार्ज्जनं कृत्य सिहस्यार्ज्जनं स्थाति५४॥

नरस्याद्धसम् कृत्या ।सहस्याद्धसम् स्था।।५४॥ सर्वज्ञानस्य सथा निर्मल विष्णुदेव ने मन से अस्की प्रकार

विचारकर 📭 🗃 कांध्र सरोर मनुष्यरूप 📖 और आधा

शिहरूप में कर दिया। वृश्चिम्बर्गस्थाने विरम्बर्गायोः पूरे।

ज्ञानिर्वकृत्याका स्ट्रान्यकारकः द्वरा ज्ञानिर्वकृत्य सहस्रा मोहयन्दैत्वदास्थान्॥५५॥

क्रार 🚃 को निवृत्त हुआ देखकर अपने भाग्य के गौरव

🦷 प्रक्रार ने कस देव को सर्वात्मा सनातन वास्ट्रेव समझा।

नर्वसंह का रावैर ...... करके वे मणका अध्यक्तकप में हो हिरण्यकतिषु के नगर में 🔳 चहुँचे और दैरकों तथा दानवों को मोहित करते हुए एकाएक उकट हो गवे। दंहाकरालो बोगात्मा पुरानकानोक्यः।

समास्कृत्यनः 📰 दर्वसंहारकरिकान्॥५६॥ भारि नारायणोऽक्सो 📖 मण्यक्ति स्थित वे ट्रंडाओं से विकास थे, फिर भी 🚃 स्वरूप

योगमय 🕸 । वे उस समय प्रसक्तातीय अभि 📕 सद्दर्श

दिखाई दे रहे थे। सर्वसंहारकारियो जपनी 🚃 📰

अवसम्बन करके वे अन्त्रकृष नागरण उस समय दिवस

के मध्यक समय के सूर्य की भौति लग रहे थे।

च्या नृतिहं नुसर्व स्कूट स्पेष्टरुक्तम्तर्भारकः। क्बाप देखानास नर्रासहस्य मोधसरः। इने पुरित्तं पुर्वने पूर्वसमञ्जयतिकान्॥५८॥

सहैय तेऽकृतैः सर्वैर्यालयाञ्च पर्येतिः। दस वृत्तिहासुन पुरुष 🔤 देखकर हिरण्यकीलु ने अपने ज्येष्ठ पुत्र प्रहाद को उसका करने के लिए 🔤 किया। उसने 🚃 🔣 एक नृतिकाकृति 📖 पुरुष पहले से 🛚

🚃 📠 📖 है इससिए तुम अपने सभी भवाचों के सहित मेरे द्वारा प्रेरित कुए हुए सीए ही उसका कर कर दो। स प्रक्रियोगार्युरः प्रद्वारो विष्णुक्याक्ष्ण्यः १॥

पुरुषे सर्वकायेन नगरिकेन निकितः। ततः संमोहितो दैत्यो हिरम्पाहस्तदानुगः॥६०॥

व्यात्वा पञ्चमोरलं सक्वर्व 🖩 स्टाइ 🖘 फिर अपने पिता की आज़ा से वह असुर प्रकाद उन

अविनाती विष्णु के साथ परापूर्वक युद्ध करने तना, पाना 📖 नर्रासिड के द्वारा जीत सिवा गया। उसके 🚃 उसके

सोटा भाई दैत्व हिएमाश्च ने संमोहित होकर चल्हपत अस्त का ध्यान करके उसे छोड़ा और गर्जना करने ......

देवाधिदेवस्य विष्णोर्गमत्वेकतः॥६१॥ र हानिपकरोदलां तवा देवस्य जुलिनः। च्या पराइनं त्यस्तं ब्रह्मदो भाग्यमीरवात्॥६२॥

किन्तु 📖 वह अस देवधिदेव अभिततेवस्यो विष्णु

📖 त्रिशृलव्यरी संकर की कोई हानि नहीं 📰 सम्बन्ध इस

मेने सर्वात्मकं देवं वासुदेवं सनावनम्। सनक्य सर्वहरूणि सत्वपुरेन केरसक् ६३॥ नक्यम हिरसा देवं योगिनां इट्येह्नवम्।

वन इसने सत्ववृद्ध निच से सकल शर्जों का स्वाग करके बोगियों के इदय में सबस करने वाले विष्णुदेश को सिर से उल्लाकिया।

> कुक राजकां कोई: ऋषकु:सारजन्मी:॥६४॥ निवार्ग किरारं प्रात्न् द्विरण्यात् सदाप्रजीत्। ऋग्वेद, यज्ञेंद तथा सम्पवेद 📗 🚃 स नावनम की

> स्तृति काके पिता, भाइयों और हिरण्याध को रोककर उस 🚃 उनसे च्छा। 🔤 नक्यकेऽस्य स्टब्स् यस्त्रास्यः॥६५॥

पूरामाः पुरुषे देन्ते पहानीमै जगन्यनः। का का किवत व कार्यकोतिर्मित्तुर: X ६ ६ ॥ ये क्लक्षत्र प्रसारम्, अनन्त, शावत और अज हैं। ये ही

🖿 🖩 प्ररूपकर्ता, सहिक्तां, स्वयं स्थोति:स्वरूप और

प्रकारं पूर्वा वर्ता भूतरामुद्धिरकायः। हेंहर: कर्वकृतःसम्बर्धानी नुगातिम:।। ६७ II नव्यक्तिर हार्ल विस्तुपत्रकरूपत्रक्त्

प 📕 प्रधान क्ला-मूल प्रकृतिरूप अविवासी पुरुष 🗗 वे सबल क्रमचों के ईबर, अनवाँमी और (सत्वादि) गुमों से 📕 है। इसरेक्ट् 📶 अध्यक्त और अविन्त्रक्षे विष्णु की तरण में आओ।

एकपुरः: सुदुर्विद्विर्विरण्यकतिषु: स्वयम्॥६८**॥** होक्षय पुत्रमत्वर्धं मोदिशो विष्णुगावका। सर्वाचन क्यो वृद्धिःऽत्यवतक्रमः॥६९॥

शम्बातोऽस्वतवयिद्यनी **कालवे**दितेः। ऐसा कहने 📰 भी 🚃 दुर्गुद्धि युक्त तथा किया की मावा से अस्वन्त मोदित हुआ हिरण्यकतिषु अपने पुत्र मे

बेला- वह अल्प पराक्रमी नृसिंह सब प्रकार से वध करने योग्य है। यह काल से प्रेरित लेखर इस 🚥 हमारे भवन में क्या है।

विहस्स वितरं कुत्रे 📖 🚃 महामति:॥७०॥ या विन्द्रविवयिक्षानं प्रतानाचेकान्ययम्। कां देवो पहादेव: ज्ञासत: कालवर्णित:॥७१॥

कालेन इन्यो किया: कालात्म कालात्मकृत

चोडकोऽस्यायः महाबुद्धिमान् पुत्र ने हँसकर मिता से कहा— इनकी निन्दा मत करो। ये सभी प्रतिवर्धे के एकमात्र हैंबर और अधिनात्री हैं। ये महादेव 📷 एवं कालक्षर्वत हैं। वे कालस्तरूप 📰 कालरूपधारी किन्तु है। बदत इनका स्वा विनाश करेगा ? 📖 सुवर्णकशिक्द्रेसस्य कासनोदिक:॥७२॥ निवारितोऽपि कुनेज वृक्ते हरितम्बवद्या ऑस्त्रनवनोऽनको हिरम्बनवनक्**ष्म**क्का रहेर्बिदारवामास प्रकारकेत 📟 🔻 तदनन्तर दुशरमा हिरण्यकरित् पुत्र के मन्त काले कर 🖩 कालप्रेरित होने से अविनासी इरि-विष्णु के युद्ध 🔤 🚃 अनुस्त भगतान में 🌃 स्वात करके हिरम्कन के कई पर्द को प्रहाद के देखते-देखते नखाँ 📗 🔛 इस्ता। इते हिरम्पवानियो हिरएयाची यहावल: अकारत मियुज्य पुत्रे प्रद्वादं तुत्रुचे यसन्दिह्नाः। अनुहादादयः 📺 अन्ये च लक्केऽकृतः॥७५॥ वृक्तिहरेहराव्यक्तैः सिहैनीया स्वयस्यम्। स्तः संहत्य सूर्व इतिनीत्त्वणः ह्यु।)क्. हिरण्यकतिषु के भारे जाने पर 🚃 🚃 भयभीत होकर पुत्र प्रहाद 🔣 छोडुकर भाग गया। 🚥 अनुहरूद आदि पुत्रों को नृतिहरू के शरीर से 📾 सिंहो ने ही वमलोक भेज दिया। तदनन्तर प्रभु भारायण भागवान् भे स्वपेत्र 📭 🏴 भगी 🚃 🖼 गते नारायणे देख: प्रदुष्टोऽसुरस्तम=७७॥ श्रापिकेमा युक्तेन हिरणबाह्यमध्येजनत्। स 🚃 सुरान्त्र्ये जिल्हा सुनीर्गका ७८॥

अपने (नृसिंह) रूप 🔣 समेट लिया। फिर अपने नारायण नामक पास कप को 📖 🖦 लिया। नारायण के चले जाने पर कक्षरक्रेष्ठ देंत्य प्रकृद ने योग्य (जारुसंगत) अभिषेक करके हिरण्यक राजसिंहासन पर प्रतिष्ठित कर दिया। 🖿 वसने 📽 🚃 में देक्ताओं को और मुनियों को जीतकर पीढ़ित किया। **ार्वाच्या** पहापुत्रं तपसाराच्या संकाप्। देवाहित्व सदेवेनान् श्रुव्या च धरणीमिणम्॥७९॥ उसने तपस्या द्वारा शंकर की 🚃 करके अन्यक

नामक महान् पुत्र 📖 किया। उसने इन्द्र सक्रिय देखें 🗏

जीतकर पृथ्वी को धुन्य कर दिया।

नीन्य रसातनं चक्रे वेटानी हेवाः परिकासमुद्धतिषः॥८०॥ 🥅 इसे पुरुष्त में से जाकर देवों को तेवडीन कर 🔤 वन ऋग 🚃 सभी देवों की 🚃 की तोपा मलिन 📑 गर्ये । याचा विकासमामुर्जिकाने इरिपन्दिरम्। त किर्याच्या विकास समोपायसम्बदः॥८२॥ उन्होंने हरि पन्दिर 🎙 जाकर विष्णु से निवेदन किया। वन विश्वत्या, अविनाती पयखन् उस (असूर) के वध का 🚃 🚟 स्टेर क्रविवयमं शुर्धं माराह्य पुरा द्वे। क्या हिरम्बनको हता 🛮 पुरुषेतक: १८ ५४ पहले पुरुषोत्तम भगवान् ने सर्वदेवमम 🛲 🛭 🔳 गरक 📖 और हिरण्याश 🖥 📖 जन्मर बंशका क्रम दंहचेद्धारककार कल्कडी करवीरियाम्। त्याचा वाराप्तंत्रामं संस्थानेचं सुरक्षित:॥८६॥ फैर करन 🖫 आहे 🖣 (क्रिस्प्यक क्रम गृहोत) उस पृथ्वी का अपनी एंट्रा पर उठाकर उद्घार किया। पक्षात् देव-त्रपुओं को यह कर उन्होंने अपना बाह्य रूप त्याग दिया। स्कावेत प्रकृति दिला वर्षी किन्तुः परं पदन्। वरिक् क्षेत्रपरिची स्क्रादी किन्युक्तपर:॥८४॥ राज्ये शर्व त्यक्ता वदापुरम्। करते विकिन्देवान्त्रिक्योगारावने रतः॥८५॥ अपनी 📕 दिन्त प्रकृति का 🚃 लेकर श्रीविष्णु 📖 ध्वय भूषि गये। उस देवलम् हिरम्बाध के 🗪 दिये अने पर विष्णुपक्षमा प्रहाद अपने आसुरी भाव को स्थान करके हुआ का फलन करने लगे और विष्कु भी आराधना में निरत हो विधिपूर्वक यज्ञ करते थे। वि:श्रमनं सदा पर्न्य तस्यासीविश्वविश्वमन्। वर: बद्धविद्युचे झक्न कुमामाम्॥४६० विष्णु के प्रसद से उनका राज्य सदा निष्कण्टक 📕 गया। तद्दरनार कभी एक प्रक्राण उनके भर न 🗷 अञ्चलकात्मस देवनातीय पावना। स तेन तापसोऽत्यर्थ मोडिवेन्द्रवपनिवः॥८७॥

श्रिन्त देवताओं को पाया से मोहित होने के कारण प्रहाद

ने सहाय का अदर-संस्कार नहीं किया। इस प्रकार वैभव-पुताय के कारण उसने तपस्की बाह्मण को अपमानित किया।

शशापाद्धरवनार्थं क्रोक्संरकलोचनः। याद्यमं सर्वात्रस्य साध्यक्षकार्यकेत्रद्रद्रश क संदर्भेक्षा दिला विनामने बॉक्सीक अयुक्तवा प्रवर्ग तुर्ग ब्रह्मदस्य मुख्यक्रियःव∠ 🎟 🎟 के कारण) 🔤 से अधि सबस काके उस 📖 ने अमृतराज 🔛 ताप दिया कि तुमें जिसके बस 📖 आवय सेक्स कहानी 📰 📉 है. को हेरी कैन्स्स 🔤 🖛 राष्ट्र हो उपनेत्र 📖 प्रदेश 🚃 प्रहार के या से लीप विकास करा। पुनोड् व्यापनायाः। **व्याप्ता विशेषात्र विशेष्ट अवर्त्त्रम् १०**० इस्तिए पर भी सामानः के कारण राज्य 🖩 🛲 होकर मोहित को जात हुआ हैंगर दिलकेंग्रें की ह लगा तथा भगवान जनार्वन को भूल गया। रिवृर्वकानुस्कृत कोनं कोह हरि हति। तयोः सम्बन्धाः सुक्षेत्रं रोज्युर्वजन्तः ५ १७ धारम्यास्य देवाच प्रशासन्त्राचानिकः। म प्राप्त क्षित्र के विकास (इतना ही नहीं) यह फिता के बंध को स्थरण करके इसे 🕏 प्रति जोधित 🖫 हुआ। इस कारण क्लापण 📟 देवहा। प्रशास- इन दोनों में विकास का लिए युद्ध हुना मा। ऐसा महाप् बुद्ध काके भी कर किया के श्रेण पर्राचित को गया। पूर्वभाग्यारमञ्जातकात्रारिक्षः पुत्रके हुनै। सक्तां तस्य विकार कारण जाना वर्गात ५ % हा उस समय पूर्व के संस्थाएँ के महत्त्वन से परण पूरूप हरि के विषय में उसे विकास क्रमन हो मना। तम वह सरम 🔛 योग्य हारे की हात्थ में आ पर्वत्य का। बतः प्रमृति दैरचेन्द्रे सनन्तं परिवस्तानः नारायणे महायोगमध्यय पुणकेखने ॥ १ ४० उस दिन से का दैत्यान नाराया की समय बाँध काने लगा और उसने नारायण पुरुशेत्वय में बहान् क्षेत्र को प्राप मिका हिरम्बद्धिकोः पुत्रे योगवंकसधेयक्ति

अवार्य सम्बद्धाराज्यसम्बद्धाः सुरमुद्धाः स ९५॥

राज्य हस्ताभा कर सिख।

📰 प्रकार हिरण्यकरित् 🖩 पुत्र प्रकार का

मैंगलक 📕 नवा तो असुरक्षेत्र अन्यक ने उसका 🛭

क्युरस्मपुत्रां 🔣 क्युने क्यंशानमान्। १६॥ लंकर 📰 देह से उरका होने पर भी हिरम्बाध-पुत्र मन्दरायान पर व्याप्त पर्यतमाने तथा देवी 📑 क्रमा करने 📖 पुरा स्वाबने पुरुषे पुरुषे पृष्टिनः। <u> वैक्सराज्यकांच्या व्यक्तेत्रः स्वत्यान</u>ः।:१९७३ (वे 🔛 🚃 पर 🔛 🔛 की 🚃 🚃 भागी 🜓 पूर्वकाल 🖥 📟 📖 में इक्तरों गुइक्ट भूति संकर की सरायन 🚟 🖥 शिए 🚃 📹 रहे थे। 🚃 🚃 अल्लेक पुरस्का अववर्षाहरूकेकेक हारवैद्युविकारिकीस १८॥ सदयन्या 🔤 🚃 कालचेग से अप्ति दुस्तर, 🚃 🚟 करके 🔤 🕮 शरकम्ह शरून महती अनापुरी वर्षाय वर्षे पुरस्ते पीतनं तरातं विक्रिप्। कर बड़ां 🕍 💹 क्या भूति समेनिधि गीतन सुनि 🖩 कर अने और उनमें ब्राह्मक करने मोग्य प्रोतन 🔣 व्यक्त करने लगे। य केन: सहस्या पूर्व स्थान स्थान कुर्मिके विका विकास विकास विकास १००॥ 🛲 वृद्धियम् 🔤 ने सब मुनियों को प्रशुर 🗪 में 🚃 भोजन प्रदान किया। तम इन बाहानों ने मी संस्कृतीत के - करने 🔚 क्यान हर संबर्धन क्यून व्यक्ति कार्यक्ष्मकास्त्र १० १८ एक ब्राह्मका के समान करड़ वर्ष (इसी अवस्था में) बैठ जने 📰 करपायकारी प्राची वटि हुई 🚟 संसार 🗎 पूर्ववद् हो 📖 वर्षात् अवस्रि से समृद्ध हो भय। का: अर्थे पुरिवार); क्यायमध्य परकारम्। व्हर्नि 🚟 सेपुर्वकाम इति वेपतः॥ १० २० क्ष रूप मुनियों ने हाताल महत्वा करके महर्षि गीतम 🖩 828— इस लोग भी साथ साथ जान 📖 है। निकासकार च कर् कविकास कामुखन्। **अभिन्न पर्वदेशकाने विकास परिवास । १०** इ.स

दिरुव्यकेतास्यः सम्बोदेशसम्बद्धाः।

पूर्वभागे वीक्षकोऽस्यायः

तब मौतम में उन लोगों को रोका और कड़ा— हे चॅडितो! आप लोग कुछ दिन और मेरे मूह में सुख्यपूर्वक निवास करके फिर चले जाना।

त्रतो मानामधी सुदूर कृष्यां न्हे वर्ण एव है। समीपे प्राप्तामासुर्गीतनस्य महस्त्रतः॥१०%॥

तब उन सब पण्डितों ने एक माखामको काले रंग की वी

को रचना को और उसको समान गीतन 👫 🚾 पहुँचा विचा।

सेऽनुवीक्य कृतविष्टस्तरसः संख्याकेत्रुकः। गोडे सं वजनायस स्वष्टकता यका साम १०५॥

नहात्त्व गौतम उसे देखकर दल से युक्त ही सबे कि उसका संरक्षण के प्रति उत्सुक होकर उसे गौतात्व में बैधका विया। परन्तु वह (भाषामय होने के कारण) स्पर्श करते हैं। मर गाँ।

प्र शोकेमानिसन्ततः कार्याकार्यं महानृतिः।

मा सर सहवा वर्गीय नुवयोऽक्ष्यन्॥ १०६॥
 (ठमे मरी जानकर) वे महामृति सोख के अधिसंध्या

होकर व्यक्तिकार्थी के निर्मय 🎚 असमर्थ हो गये। हथी

सहसा उस ऋषि से मुनियों ने कहा।

गोवकोदं हिंग्लोड स्थास स्वीतमाः सम्बद्धेतं न भोतामं मुख्यमा सम्बद्धेत विश्व १०००॥

(तुम्हें गोहरपा का पाप लगा है, अत:) हे दिवलेख? यह गोहरपा जब बाद आपके करोर में रहेगी, तब बाद हम सील

गोहरेचा जब 🞟 आपके इत्तर में एडेगी, तब 💷 हमें लीन आपका 📖 ग्रहण नहीं करेंगे। इसलिए हम जा रहे हैं।

तेपातोऽपुध्यक्षः सन्ते वेषद्यस्यन् व्याप्तः जन्मः पारवरमजीत्या वस्तुन् व्याप्तः १०८॥

उनसे अनुभाति मिल जाने घर वे मृतिनन पवित्र देवक्क वन 🏿 चले गये। गौतन भी सम्बन्ध संकर पहले 🛤 तरह

तपस्या करने लगे।

तेवां मायया जातां गोकावां गौतावो मुनिः।

केनापि हेतुना इतस्य क्रकापातीयकोषयः॥१०९॥

गौतम मुनि ने किसी **माना से उन्ह** लोगों **मान परण से** रवित गो-वध को जनकर अल्पन कोषित होस्य साम दे दिया।

चवित्रक्ति उधिवाद्या महाराजन्तियः समाः। बहुसस्ते त्वा ज्ञाकस्यवमानाः कुनः कुनः॥११०॥ ्रम्म लोग तीनों नेव्हें से पहित तथा भहापातकियों के सन्दर्भ हैं सकतेने। इस स्थाप का के स्थाप में स्थाप सर-सर उन्ने लेते रहे।

सर्वे कंक्रण देवेलं स्पूर्त विकासकाम्। अस्तवन् स्तिकेतः स्रोत्रैसकिलः 🗪 सर्वनी॥ ११९॥

देवदेवी पहादेवी प्रतानापतिवालनी। महायोगी पापकसालुपहार॥११२॥

तम पाप 🖺 उत्तिष्ट हुए के श्रमान (अपवित्र) ये सोग विकासित संकर और अधिकाती विष्णु को अनेक खेकिक कोठों द्वार स्तुति की— 🔤 दोनों सर्वव्यारी, देवों के देव,

भक्षर् देश, भक्तों का दु:सा दूर काले बाले और स्वेच्छ्या ब्हायोग्डे हैं। अप हमें पाप से मुख करने में समर्थ हैं।

त्या कर्वतिकां विक्युं सोत्स्य कृष्यकायः। विकेतेकां क्षेत्रकार्य प्राप्त कृष्यविकारितीतः। १९३॥

त्रम प्रस में खड़े हुए विष्णु 🖬 देखकर वृष्ण्यम 🚃

ने कहा— ा पुरुष चाहने करने लोगों का बाध कैसे होगा ? हव: च पहलानिक्य जरकते पहलासूत:)

केवर्क ब्रह्म विकेत्यानानेकम् प्रणयस्य हरिशः। ११४॥ क्यान्यस्य स्थान देवे कले भक्तनस्यल भगवान् विष्णु

करणकर सत्ता दव काल मत्तवस्थल मगवान् रवस्य इनाम करते हुए विद्रेन्द्रों को देखकर गोपति शंकर से बोले।

वेदकक्के पुत्रने पुत्रमनेलोऽपि लक्कर।
 कक्करे महत्वेय वर्गो वेदाहिनिर्वती॥११५॥

है संबर! वेदवहिन्दृत पुरुष में पुण्य का लेश भी नहीं स्वता है। क्योंकि हे महादेश! धर्म वेद से उत्पन है।

**३३**वि मञ्जासल्याः(कृतव्या महेवर)

अस्मानिः सर्व एक्से चन्द्राचे नरकानिया ११६॥ हे महेकर! तकांपि व्यवस्थातसम्बद्धाः के व्यवस्थाः हमें नरका में

व्यते कले इन सम को स्था करनी चाहिए। अस्माति वेदस्यक्रमां स्थानांच पाष्ट्रियम्।

विपोद्धका सार्व्यक्ति करियाची दुवकामा। १९७॥

्रस्तित् हे वृषध्वन ! वेदचहिष्ट्रत भाषिमों की रखा के सिए रखा उन्हें बोह में हासने के लिए ऐसे शार्कों की रचना

ह्यं स्थानिको सहे कालेन मुखरिका। सकार बोहासकानि केलबेडिप लिवेरित:॥११८॥

करेंगे।

चकार मानुसारामा कश्चालय स्थापाः । १९८ स्थापारं सामुक्तं सामं भैरवं पूर्वपक्षिमम्। पञ्चरते पासूर्वतं 📖 सङ्ख्याः 📖

इस प्रकार पाषव-विच्नु ने रुद्रदेव को सम्बोधित किया था और केसव ने भी शिव से प्रेरित डोकर मोड उटका करने जाले साल्य बनाये थे, जैसे 🌃 कावाल, जाकुन, जाव, भैरव, पूर्व और बाद का पाष्ट्रस्थ, प्रमुख्य और सामा

भरव, पूर आर बाद का प्रश्नातः, प्रमुख्य आर सा ठजारों शालों की रक्ता की। जुड़ा सनद निर्वेद्यः कुर्वानाः स्वयानोदितम्। सत्त्वो नस्के मोरे बहुन् करपान् पुरः पुरः॥ १२०॥

कायनो भागुरे लोके श्रीमचायवधारतः। ईप्रतरमञ्जलस्थ्यम्यं सुकताइतिया। १२१॥

देसे शास्त्रों की रकता करने हैं बाद उन्होंने साहायों से कहा--- तम सीम बेदविशीन होने से सास्य-वेटित कर्म करते

कहा--- तुम सीम बेदविशीन होने से शास्त्र-वेरित कमें कार्त हुए भी अनेक कस्पों तक बार-बार घोर नरक में लिखे हुए मनुष्य लोक में जन्म ग्रहण करोगे। तब पास्त्रति के शीण हो

जाने पर ईक्ट-आराधन के क्ल से सद्धीत को ताल करोगे। करून बसासरोग जनका निकृतिर्के थः।

युवनीवर्गवयाुच्यां योक्तिस्ते व्यर्कपः॥१२२॥ आहेलं प्रयपदान जितस्ययुर्गविद्वितः।

पद्मतोऽन्यानि ज्ञानसणि तय वत्र रताः पुनः॥१२३॥ तुम लोग मेरो कृपा से ऐसा वर्तान करो, अन्तव्य तुम्हराः।

उद्धार नहीं है। इस प्रकार महादेव और विष्णु ने उन सूनियाँ की प्रेरित किया था। अभुरदोही ने पक्षीं किय के आदेश का पालन करने लगे और उन्होंने भी सारक्षीरत होकर अस्थान

शासों को भी रचना की। शिकासवायसमामुद्देशीयका कामनि 📖

मोडापसदर्व लोकपवतीर्ज पहितलेस १२४॥ यकार शंकते निक्षा हिनायेले हिनै: बहा

क्ष्मलमालापरणः जेतमस्मावपुण्डिनः॥ १२५॥ विमोहवैल्लोकमिनं अध्ययक्रलमण्डितः।

उनका फल दिखाकर वे किम्बें को क्याने लगे।

शंकर भी भूतल पर मोह के अपसदनकर्ष लोक में अवका लेकर उनके कल्याण के लिए बाह्यमों के ■■ भिकाटक करने लगे। शंकर ने कपालमाला ■■ हुई ■ और

सरीर में प्रेतभस्य 🖿 लेप किया 🖿 📼 ने जटमण्डल से मण्डित होकर इस लोक को मोहित कर रहे ने।

निकिष्य पार्वतिन्देवीं विष्णविभागेशीताः १२६॥ निकेश्य पश्चानस्त्रो भैरवं दुष्टनिष्ठे। दल्या करावजे दे<del>व्यासदर्व कुलस्दरम्</del>या १२७॥

व्यक्तितेजस्वो विष्णु के पास पार्वती को छोड़कर भगवान् इद ने दुखें के निष्ठहार्य भैरव को निषुक्त किया और देवी के कुलनन्दन पुत्र को नास्पण के सुपूर्व कर दिया।

संस्थान का च "जन्देशनिवृत्तेषपान्। अस्ति व सादेवे अनुविद्यानुः स्वयन्॥१२८॥

स्क्रीकावाचे निवतं प्रेवते स्य प्रदेशीम्। इत्या दुव्यक्ताः स्टब्से वर्षेऽत्ये सुरपुंगकः॥१२९॥ विक्राम् व्यवस्थि विक्राः स्वेवनं व्यवस

जहाँ अपने गण्डें तथा इन्द्र आदि देशताओं को स्थापित करके महादेश ने प्रस्थान किया। तथा बार्ज विकानु विष्णु, बार्ज अन्ति, इन्द्र, यम बार्ज अन्य केंद्र देश सुन्दर स्वीकप को भारक बार्ज महादेशी महेशारी पार्वती देशी की

नियमपूर्वक शिवी करने समे। व्यक्तिका प्रमुखन् सम्मोदायनसम्बद्धाः १६०॥ इस्ट्रेसे नमानको समापूर्वपतिका।

क्षातिकार्यरे देखे ज्याचा नाम दुर्गतिः॥१३१॥ व्यक्तिकायो विदिज्ञायाक्यायाः कदरम्। ज्यानिकायो व्यक्तिकारः कालवैदयः॥१३१॥

-कोक्स्युकेकामा श्रास्त्रकाराते हरः। शकोः सक्स्यकहुन् सुकोरं रोजकर्षणम्।।१३६॥ संकर वि सक्स्या विश्व भवाष्यक्ष भगवाम् नन्दीसर

हारदेश में ही पूर्व की भौति (पहरेदार 🏻 📖 में) खड़े हो गये। इस बीध जन्मा 📖 दुर्गृद्धि चाला दैस्य पार्यती का हरण करने के स्विद्ध मन्द्रशास पर आया। अन्यक को जायी

देखका अभिव तेजस्यो कासरूपधारी शिवस्तरूप कासपैरव

वे उसे केवा। उन देनों में रोमाबकारी 🚃 चोर पुढ़ होने

ततः स्कूसको दैत्याः सहस्रानकसंक्रियः॥ १३४॥ नदीक्रादको दैतीरमकैरविनिर्वेताः।

के क्या पर्कानत हो गये।

वृत्तकान कालभैरव 🛘 दैत्य की काली 🖜 तिज्ञूल से 📖 हिन्दा ने अध्यक नामक हजार्स दैत्यों को उत्पन किया। उन सब 📖 दैत्यों से नन्दीकर आदि शिव

धाराक्षणें वेशनस्त्राच्येत्साय्यायनः ॥ १३५ ॥ शिवक्यो चेशवदः सोमनदी च चैदुतः।

किये गर्व प्रश्नपकातीन सूर्व 🗷 समाव सैक्झें-इन्बार्धे देखों ने पैरव पर 🚃 📖 दिया। उन वर्ध पर

🚃 🚃 को दोनों ऐसे से एकड्रकर पुष्पकर सहै नोजन 🛗

द्री पर एक-एक करके फेंक दिया। तापश्चाम् अन्यक द्वारा

पुरुषे मेरवो देख: जुलमादाय केरकक् स्कारकार्त सुकल दुर्जयविभित्रो हर:॥१४००

भवंकर त्रिशुल लेकर भैरवदेव वृद्ध करने रुगे, किन्तु रोकरम्बरूप वे भैरव अश्वकों की अक्रियाती दुवंब 🔠 को देसकर पर्राजित 🖺 गये।

वनाम शरमन्देवं कायुदेवनमं निमृत्यः सोऽयुक्तद्वाग्याकिन्युर्देवीनां समयुक्तम्॥ १०१॥ देवीयानीकिनो देवो विनासस्य युरक्तिम्य्। तदान्यकसहस्रस्यु देवीनिर्धनस्यक्तम्॥ १४२॥ नीतं केशसम्बद्धस्यक्तनीलकेन स्थानिने।

तस वे अजन्मा, सर्वव्यापक क्षस्ट्रेन की सरण में गये। भगवान् विष्णु ने देवसहुओं के बिनस्त के लिए सैकड़ों उत्तम देवियों की सृष्टि की। देव विष्णु भी देवी पर्वतों के सम्प्रेप खड़े हो गये। उन देवियों ने हजाई अन्यकों को विष्णु को महिमा से लीतसपूर्वक मास्कर कमलोक मैज दिया।

सूत्र सामाने सैन्यमक्योऽपि बहासुरः॥ १४३॥ पराष्ट्रमुखो सामानकः॥

ह्यु से आहत अपनी सेना 🖷 🏬 महासुर अन्यक पीत टिकाकर रच से बड़े देग के साथ भाग गया। 🚃 क्रीक पहादेव: 🊃 ह्रदशक्तिकीम्। १४४॥ विकास प्रकारकेका राज्यकारमञ्जूषा 🛚 🚃 मनेवसः। १४५।) क्यक्योर्चक्त्रत यनुमन्त्रीयः द्वितः। व्यक्तिम अवनं पुरुषमञ्ज्ञानां दुरासदम्। १४६॥ कर्ननार पहादेव करा वर्षे की अपने 📖 🚃 🚃 करके (सब को पोहित करके) पक्षों के करवाणार्थ मन्द्राच्या या क्षा गरे। ईबर को 🚃 🚃 जानकर सभी क्लंबर 🚾 आकर पंचित्रक हो गये जैसे द्विजनम सूर्य 🖣 सामने उपल्यान करते हैं। तम शंकर ने प्रोपविद्योन पुरुषों के 🚃 🚃 अञ्चल अपने पवित्र धवन में प्रवेश किया। बर्का परिक्तेन पैला देखन विकास क्रमान्यक्रमं 🌃 सोऽनुगुद्धान मन्दिनम्॥ १४७ ॥ शिव ने बढ़ों नन्ती, पैरव और विकादेव को देखा। उन्होंने प्रवासकरने के सिन्ह बायर नन्दी को अनुगृहीत किया। क्रीली कृषेधीलातः केलमं परिवस्तवे। 🚃 देवो बहादेवी जीतिविक्यतिवेदाणाम्॥ १४८॥ सर्वक्षपण इंसान समा ने विष्णुदेश का प्रीतिपूर्वक आर्रिमान किया। तत्पश्चात् (यहादेव के आगमन 🖩 कारण)

व्यक्ति विरक्त वस्ताः प्रत्योगेतस्य व। व्यक्तिकश्चानस्य अनुस्याम अनुस्।।१४९॥ ः वैरक्षे किन्तुभक्तस्यमतीतः पर्मागेऽपन्त्। क्रानेको अन्य किन्नु के स्वर्णो है स्वरूप अन्ते स्रो

देखा।

द्रेप से प्रपृत्तिस्त 👫 📖 महादेवी पार्वती को 📖

महादेखे तथा किय के चरणों 🖥 🚃 करके संबर-स्वस्त्व कारतपैरव ने किय 🐯 अपने चय के विषय में सहा और कियुदेव के महरात्म्य को बातते हुए उनके समीप कड़े हो गरे।

व विवर्ष श्रमुर्विक्रम्बुश्यस्य स॥१५०॥ बनाते क्षम्बनीतो देखा यह वरासने। अते देवनकाः सर्वे मर्गेक्समुख्य दिवाः॥१५१॥ अत्यक्ष्मेदरम्ब्रुटं देशदेवं जिलोकनम्।

उस किया को em विष्णु के पराक्रम को सुनकर परकान् संपु पर्वती देखी के em उत्तम उससन पर बैठ नवे। eme सबी देवगण और मरीचि आदि द्विजाण देकधिपति त्रिलोकन का दर्शन करने के सिन्ह कद्धवल 📰 आये।

वेन विकास पूर्वन्देवीनां ज्ञानुस्त्वन्तः १५ २॥ समानतन्देश्वसैन्यमीक्षदर्शन्तः व्याप्तवन्त्रम् १५ ३॥ दृशा वराभनासीयन्देष्या वन्द्रविकृषणम्॥ १५ ३॥ प्रवेषुरादराहेक्यो गायन्ति स्वाधितास्त्रस्थः। प्रवेषुर्विरिया देवीं व्यापमार्थे विनाधितः॥ १५ ४॥ देवासनम्बान्देवीं नारायणमनोपधीन्।

वे 🛗 देवियाँ, जिन्होंने पहले दैन्य-सेन 🛗 जीवा ख, जोवा के दर्शन की ऑपलामा से नहीं अपने। उन देवियों ने मेह आसम पर देनी के साथ मैठे हुए खंबर को देखकर आदर से प्रणाम किया और ने अतिसय प्रेम क्रकट करती हुई गीत गाने सगी। चिर उन्होंने संबर के क्रमणान में स्थित देखसम पर विराज्ञमान महायम की क्रमेन्सी निरित्त 🔤

ख्या सिहासनामीनं देखो जनावलं काता १५५॥ प्रतास देवमीलानं पृष्टवस्यो वसकृताः।

किर सिंहासन पर आसीन नागरण को देखका देखियों ने प्रकार किया। यिर उन उत्तम सियों ने ईशान्त्रेश संस्था है पूछा।

## क्या स्तुः

कारचे विश्वायसे कारच केवण्याता छीडाया। १५६॥ कोऽन्यवण्याति वपुणा पश्चायकालोकपः। निकृष्य कासो वकते वृषेत्रसस्याहरः॥ १५७॥ संस्थायाः पहायोगीः पुराविपदिरस्ययः।

अवशासको नीरो जननाता स्नातमः॥१५८॥

कन्यार्थे घोसी— अपनी कान्ति से यमकते हुए अहर कीन हैं? सूर्य वित्र प्रभा जैसी पर बाल कीन हैं? बाह कमलतोचन कीन है, जो सरीर से मुन्दर उठीत हो रहा है? उनका वचन सुनकर नन्दीबाहन, महास्केके, भूताधिपति और अविनासी शिव ने कहर— ये सन्तरनदेव नाग्यक हैं और वे जगन्माना गौरी हैं।

विध्यम् संस्थिते देवः स्वत्यमं स्कृषेशसः। न मे विदुः परसस्य देव्यकः न सर्ववः॥ १५९॥

ये देवेशर अपने को बहुआ विभक्त अनके स्थित है। महर्षिगण मेरा और देवों उमा का परम तत्त्व नहीं जानते हैं। स्थोऽपं नेद विद्याला भवानी विष्णुरेव III व्यां कि निवादः प्राप्तः केवलो निवारितहः॥१६०॥

अफेले वे विश्वत्य विष्णु और पदानो देवी ही जानती है। वस्तुत: मैं से निस्कृत, ज्ञाना, केवल और परिव्रहरून्य हैं।

क्या क्या प्रमुक्तिमें देवीमक्यिकतम्। एव क्या विकास स कारणे क्यमित 📰 १६ १॥

पुत्रे ही विद्वान् लोगः केशव-विच्यु कहते हैं, ..... अभिन्य-कर्वत्रे को सहस्रो कहते हैं। ये विच्यु धाता (भागकर्ता), विभाता, काम्य और कार्यक्रय हैं।

कर्ण विष्णुर्वृतिवृत्तिपत्तारः;) जीवा पुणालनेयः संहर्णां धाससम्बद्धाः १६२॥ वे विष्णु कर्णा और कार्यवता भी हैं और भौग स्था

या बिक्यू करता तथर कारायता भा ह आर भाग तथा मोश्रक्षण फल देने वाले हैं। ऐ युहण (जीवात्मारूप से) भोका हैं, क्षणपि श्रालेय हैं। 🎚 कालकपथारी होने 🞚 संहारकर्मा है।

नहा क्रम नाष्ट्रिये विद्यापा विद्यापेषुखः। कृतको क्रम्यो कार्यो योगी नासकोऽक्यवः॥१६६॥ वे क्रम्य, क्रम्य, वासुदेव, विकास, सब व्या मुख वाले, कृतस्य, अविनासी, सर्वक्यपी, योगी, नासयण और

mate: पुरुषे क्रमण केमलं पार्थ पद्यू। वैचा पद्युवारी जैसे यम जीवर्गिरक्रमा। १६ ४॥

ये करणका पुरुष, आक्राकर से सर्वन्यपक्ष और केवलनात्र परम का (भोकस्थ्य) है। यह गीरी मादेवरी, मेरी निरक्षत्र (निर्तेष) शक्ति है।

स्रोता करन सदानदा वरं वदनिति बृतिः। जानां क्रवीनिद्शास्त्रकीय स्वयमेन्यदित १६५॥

पह रहना, सत्यक्तप, सदानन्दरूप और परम पद है, ऐसा बुधि बदती है। वस्तुव: सम्पूर्ण जगत् इसी मेरी शक्ति से उत्पन्न दुआ है और इसी में विसोन होगा।

क्षेत्र सर्वपृतानं गरीनामुत्रमा यति:। समादं संपत्ते देवन केवलो निकाल: यर:॥१६५॥ वस्त्राधानेवसेवाई याकायानमध्यवम्।

यही सकल गतिकील प्राणियों का उत्तम आवय है। इससे मिलकर में केवल, किकल और पर हूँ। मैं ह्या शक्तिकप देवी से संगत होकर समग्र प्राणिसपुदाय को तस्त्र परम अव्यय परमत्त्रमा को देखता है। पूर्ववाने बोह्हकोऽस्तायः

तस्मादनादिषाँतं विष्णुमात्वानमेखाम्॥ १६७॥ एकपेव विष्णानीय तस्ते यास्यय निर्देशिक्। धन्यने विष्णुमञ्जकमात्वाने सञ्जयन्तिमाः १६८॥ वे भिष्णदृष्टका वेज्ञानं पूजकतो न ने विष्णः॥ विष्णिते वे जनस्पृति मोजिता गैरवादिषु॥ १६९॥ ॥

प्रकारहरेकपृतानं साको विकासकाः॥ १७०॥ कार्याद्वी विकास क्षेत्रः सर्वोद्यते अपुः॥

इसलिए अनादि, अहैत, ईबर, किन्तु को एकरूप किन्तु को स्थान करोगे। जो क्वा होकर विष्णु को अध्यक्त और आत्यस्करूप पानवे हैं, (रे मुझे कि हैं) परन्तु जो भेदपुक दृष्टि से मुझ ईसान किन्तु से पिन्न मानकर पूजते हैं, दे की क्रिय नहीं हैं। जो मोहबबा जनत् की उत्यक्ति के कारणकर पिन्तु से देव करते हैं, कि तार आदि नरकों में पकावे जाने हुए किन्तु करना करना नहीं कि पाते। इसलिए असेन किन्तु के देव करना अधिनाती विष्णु हैं। इसलिए क्या क्रम जन्मी वरह मान

शुल्या भगवती बाक्य देवा: क्वाँ ग्रकेश्वा:॥१७१० वेतुर्गारावर्ण देवं देवीं च हिम्मलेख्यम्। प्रार्वयामानुरीकृत्वे अस्ति भक्तक्यक्रिये॥१७२॥ भवानीयादवुक्ते नारायणस्याक्ष्ये।

सभी आपत्तियों में प्रभु का ध्वान करना चलिए।

भगवान् का यह वृजन सुनकर सभी देवी और नजेक्से ने नारायण देव तथा पार्वती देवी की प्रवास कार्या भक्तजनों के प्रिय महादेव, हिमालक्ष्मुची पार्वती देवी कि नरणयुगल तथा नारायण कि कार्याया कि भक्ति के सिन् प्रार्थना की।

तंत्रो नारावणन्देषं गंजेशा मान्योऽषि चार १७३॥ न पश्यन्ति जनस्मृति तदबुत्तनियानवत्।

तदनन्तर सभी गणेशर तथा मातृकाओं ने **व्याप्ता दे**व को तथा जगन्याता की वहीं नहीं देखा, यह अनुहा-सी घटना हुई।

तदन्तरे पहादैत्यो क्रमको सम्बद्धमध्यः। १०४॥ मोहितो गिरिकां देखीयहर्त गिरिक्काकी।

इस बीच कामान्य हुआ अन्यक भागक **महादेख मेदित** होकर पार्टितों का हरण करने के लिए मन्द**क्चल वर** आया। कवानकपु: श्रीमन्योपी नारावणोऽपलः। श्रीकविरमृहैलीर्जुद्धाय पुरुषोत्तमः॥ १७५॥

इसके क्या अक्नास्त्रीएवारी, श्रीमान्, पोगी, निर्मल, पुरुषोतम करायक वहाँ दैल्वों से पुद्ध करने के लिए

प्राप्त कर्षे कारकारियो मुद्राय किन्तुं नगर्वपपुर्वाः। विकारपुर्वेण व मसुकारिः

🔳 कामसहोऽपि जनाम देव:॥१७६॥

्रात्त क्षात्र विष्णु को स्था में करके मुख्य गणदेवों, किसादपुत्र, माल्काओं साम क्षिर भालस्य

ने युद्धार्थ प्रस्थान कर हिंहा प्रिकृत्यमध्य इस्तानुष्टर्थ य देवदेष: प्रदर्श पुरस्तान्। उपन्यानुस्ते संधारतवर्धा

क्रमान देवोऽपि प्रकृतमातुः॥ १७७॥

के हमा (देवीप्यमान) त्रित्त को लेकर महादेव आने-आने पाने। उस हमा उनके कि नेट गणदेव एवं

सहस्रकट्ट विष्णु भी चलने लगे। रख्या चले चनकार पुराणी

विवाहने करितपर्गवर्गः। क्य क्षेत्रेः शिकाविका

विक्रतीकाहिर्वणभाविवार्कः॥ १७८॥

उस समय देवताओं के यथ्य गरुड्वाहन III विराजनात्र चगवान् विल्यु Minimu के Minim कर्ण बाले होने से ऐसे अनेन हो रहे थे, मानों मुनेहनर्यत के Minimu पर आरुड् तोनों लोक के नेकस्थ भगवान् सुर्थ हों।

सराज्ञादिकंकानवेषो इरे: सहस्रकृतिपरिवर्शनिय

तिमुलक्जिर्गको कृषीय:

🚃 देवोवरि पुणवृष्टिः॥१७९॥

बक्तीत, अन्तिद्, अपनेष, भगवान् अंकर ने जिल्लापणि होकर इन्तरी व्यकृतियाँ धारण कर तीं और आकारामार्ग में महान् योष करने समे। इस समय उन देवीं पर पुष्पवृष्टि होने लगी।

सकारतं जीवत अवोक्तरतं सम्मदतं दैत्यस्ति नचेतीः। कृतेन कृतेन्य सम्मद्भाविर्गियरहेरीरमसम्बद्धीः॥१८०॥ उस दैत्यरिषु संबर को महाद् वर्षों से समावृत होकर आया हुआ देखकर प्रचन उस दैत्य सम्बद्ध ने इन्द्र मातृकाओं एवं समस्त प्रचल देखों के साथ युद्ध आरंग कर दिया।

विजित्त सर्वाति बहुतीर्वत् स संवृते सन्पुरस्ताका स्वाक्ती वर स कावस्टे

क्या वर सा कावला विवासकारक विद्योगकाला १८ १॥

युद्ध में अनन्तमान संबद ने अपने बहुबल से **व्या** जीत लिया था, इसलिए वह **व्या**स सन्द-बसकीन सा होकर विमान पर आरुप होकर उस और **व्या** जडी कासस्ट

ये। - स्ट्रायकं समावानं नगणन् नकाणमः।

अस्थान नहादेवं भैरवं चूनियूक्यम्॥ १८ १॥ अस्थान को आत हुआ देखकर भगवान् विक्यु ने भन्नकप आभृषण कले भैरव नहादेव से कहा।

हनुपर्हीस देखेलकको लोककव्यक्तम्। स्वापने पण्यान् सन्ते इता जन्येऽस्य विक्रोक १८३॥

तिए कण्टकप् इस दैत्यत्त्र अन्यक को 
 ति क्षा नकते हैं। अपको कोइकर दूसरा कोई इसको

ही 🔤 सकते हैं। आपको स्पेड्कर दूसमा कोई इसको 📟 में समर्थ नहीं है।

📂 इसी सर्वशोद्धाना कामास्त्रा 🗯 🖼 छन्।।

स वासुदेवस्य क्यो निज्ञाय पनकम् इतः।

स्तुवते विकिर्वर्गनीवेदिविविविविवार्गः॥ १८ ४॥ भर्मीकि आप हो ईबरोय सरीरधारी कासकन होकर लोको

का संहार करते हैं। बेदवेता विद्वान् विकिथ मंत्रों से **विद्या** स्तृति करते हैं।

निविश्वय क्रिक्ष्णुं इतने दैस्तेन्द्रस्य परिन्दर्शीत १८५॥ वासुदेव का ऐसा वचन सुनकर, भगवान् संकर ने विष्णु

की ओर देखकर दैत्यराज का वय करने का जिसव किया। जगम देवतानीके मजानां क्रॉबर्डनम्।

स्तुवनित भैरवं दैवमनाहित्वता समः॥१८६॥ ••• वे गणे का हवं सकृते असी देव-सेना की ओर बस

भा व गणा का हम स्वान वाला दव-सना का बार चल पड़े। उस स्थान अन्तरिक्षचारी लोच मैस्वरूप म्हादेव की स्तरित करने लगे।

वयानन पहादेव कासपूर्व स्थापन व्यक्तिः सर्वप्रयानपन्तिस्थितः सर्वपः॥ १८७॥ हे सामा है पहरदेव! आपकी जब हो। हे सकतन कालपूर्वे! mm सर्जपायों हैं तथा (जठररूप)अपने से सभी प्राणियों के भीता रहते हैं।

त्वननको स्तेककर्ता समाग्र इरिस्करः। स्तं भूका स्तं पहादेवसम्बन्धाः पर्य पर्यू॥१८८॥

त्व क्या के पहादवस्त्वाप परंप पद्गृहरूटता सा सब के अन्तकर्ता, लोकों का निर्माण करने वाले,

कता (करण करने कसे) और **ब्लाइट ह**रि हैं। **ब्लाइट** बहुत, जान सहस्रेत, आप तेज:स्वरूप और परम धान तथा

ब्रह्मा, अपने महरदेव, अपने हेन:स्वरूप और परने धान तर ब्रह्मा पद हैं।

श्रोकस्पूर्विकेषाम् प्रयोगप्रकारोणनः। मार्गिकपूर्विकेषोतो जनासम् जनस्यो॥ १८९॥

अपन ऑकारमूर्ति, योगाल्या, सीमवेदरूप नेत्र चाले, तिलोगन, महर्विभूतिसय और विशेष्ट्यर हैं। हे अभना | ■ जन्मको र आपनी चया हो।

त्यः कारणिकोऽस्यं पृष्ठीमानकरोधरः। विकृतकोतु विकास अभर्त स्थातृतिः॥१९०॥

तदनकर **मा** गतिकप कालानिस्तकप के स्ट्रीय अन्यवसम्

द्धारणकं देवनमाः सून्योतं विद्यापतः। इनेपुरीकां देवं गैरवण्ययमेकनम्।) १९ हा

रककर कुछ करदे लगे।

्रस प्रकार त्रिशृत में परोपे हुए अन्धक को देखकर सहा 🕮 देखना 📟 🖩 मुक्ति देने वाले ईक्ट भैरवदेव को

काने समे। असुवन्तुनंबः विका अपूर्वकर्वविकासः। असुविकासाःसम्बद्धस्यविकासः। १९२॥

मुनियम तथा सिद्धापन भी स्तुति करने समे। असरिय में मनोहर जपस्याओं कर समूद्ध दृश्य कर रहा था। संस्थापितोऽन सुरको सोऽनको सम्बन्धिकाः।

अवस्थितकारम् सुरक्षाः चार्यन्तः एकास्थान्तः अवस्थितकारम् सुरक्षाः चार्यन्तः एकास्थान्तः

अनकर सूल के अग्रमान व्यापित होने से अन्यक विकास हो गया एवं उसमें व्यास्त विज्ञानों का अविभाव हुआ। तब वह परमेकर की श्वृति करने सगा।

नवानि कृती प्रमानकोके

376 JULY -

क्यक्रिते हे चिट्ठरिशतस्यम्।

पूर्वभागे बोदाबोऽस्ताय:

पुरातनं पुण्यपर्नतहरूपे

कालं वर्धि योगनियोगोतुम्॥१९४॥

भारता को समाहित दित होकर क्कारता भरवान को मसाक स्थापन नकता है, निवाँ स्थापन

अद्वितीन्य, ईशतस्य, पुरतान, पुण्यस्यकान, काल, 📟 🚞

योग-वियोग का हेतु जहन्ते हैं।

देशकरालं दिवि उस्कान

हुत्रश्रवको ज्यस्थाकेस्यक्। प्राह्मकादाविक्तिस्थानिक

धवनमेकं प्रथमित सम्बाध १९५३

र्रहाओं से क्यांका समने वासे, अकार में कृत्य करने वासे, अन्तिस्वरूप युक्तवासे, देदीव्ययम सूर्यस्थरण, सहस्वरूप, नेत्र और किर करो, स्थापन 🚻 केशल 🕬

आपको नमस्कार है।

जपादिवेषाप्रस्पृतिवास्त्रो विभागतिवासाम्बद्धाः

लागनिको बहुबाधिवृत्वो

वणविषेदै।श्वित्वाचनम्:॥ ११ ६॥

हे देवपूजित चरण बाले, विभाग्रीन, विश्वेससरकार, आदिदेव । आपको जय हो। आप एक अनिस्कारक होने पर भी अनेक प्रकार से पूजनीय हैं। क्यू आदि भेदों से जान सब के आस्थास्तरूप हैं।

लामेकमादुः पुरत्नं पुराज-

माहित्यवर्णनामसः परस्तकः त्वं पञ्चमीदं परिवाद्यवर्ण

त्व पर्वमाद पारपास्थ्यम् । स्वमनको योगियजानुबुहः॥१५७॥

आपको हो (बेटज) एकमात्र पुरान पुरान काते हैं। आप सूर्य ■ समान चर्ण जाले और तमोनुष-अन्धकरकरी अज्ञान से परे हैं। आप इस जगत को देखते हैं, निरन्तर

इसकी रक्षा करते हैं और **बा**ध ही इसके संहारकर्ता हैं जवा आप योगियामों द्वारा सेवित हैं।

एकोऽन्तरात्मा बहुमा निविद्ये देहेषु देहादिविद्येष्टिनः।

लामात्यकालं परमात्महान्द्रं

भवनामा**ः ज्ञिवमेग केन्द्रिः १९८॥** 

आप 📕 एकमात्र 🎟 के अन्तरप्रस्त तथा मित्र-पित देशें में अनेक 📖 से प्रविष्ट हैं। किर भी अप किरोन देशदि से रहित 🖥 📖 चरपारमा सन्द से अभिदिश आपतस्वरूप हैं। पुरु स्तेन आपको ज्ञित हो बहते हैं।

त्यक्तं सहस्यं व्यवद्र-व्यवद्रविकास्

त्वनीवये वेदविदां प्रसिद्धः

स्वाचामुखेऽलेकिलेवहिनः॥१९९॥ अविवासे === पवित्र === हैं। आप आनन्दरूप

अवनाहर पानर है। अप जान-दरूप (ऑकार) पानर हैं। विदेवताओं में

(अकार) व्यास है। व्यास व्य पुत्रा है।

त्वन्तिसम्बे बच्चोऽन्तिसम्बे इंगः 🕮 कृतुरसेऽति 📖

प्रवादी ने का ने कारते

: जूपने वेदविदि: १२००॥

ा । । । । । । । । । वेदइ-जन स्तुति करते हैं। कारकारको जनसम्बद्धाः

विकासकां प्रिकारका

केश्रमपुद्धेवरिकस्यू गीतः अक्षरिकारकं वरकेश्रीऽक्षित्र २०२॥

अप **व्याप्तास्ताः जगत् ॥ अगदि हैं, मितामह प्रहा** इब स**र के प्रियतमह है तथा वेदान्तगृद्धरूप अपनिवदी में** अप की **मों** भये हैं। अप की सदानिव और प्रामेश्व हैं।

कः इस्तै त्ययः सस्तत् सार्वे सकतानस्य

परस्य पश्चनवानास्यः विद्यासम्बद्धासम्बद्धाः

सहस्रकारमञ्जूषा स्थापिताचा २०२॥

वयोगुण से परे, परमात्मा, पांच और **ा** तत्त्वों के **ार्या** खने जत्ते, क मनुर्दसमुखनात्मक, तीन शक्तियों (सात्त्रिकी, कचतो, कपतो) से अतोत, निरञ्जन, सहस्र शक्त्यासमों परे

विराज्यान आएको सामाना है। जिल्लीऽन-स्वयुक्तमपुरीये

सर्वतिकासाय अध्यक्षकः उन्हे सकता इदि अधिकाय

क्षानकारम स्पोऽस्त सम्मन्॥२०३॥

त्रिमृतिरूप, अनन्त, परमात्मपूर्ति, जनविकास, कगन्त्रय, लोगों के इदय में अवस्थित और नागेन्द्रों मा 🎹 करण करने वाले आपको नगरकार है।

पुनीन्त्रसिद्धार्थितगादण्यः ऐश्वर्यपर्मसन्त्रसिद्धानः

नयः ध्योद्भवाय

सम्बद्धाः प्रक्रिक्यम् वेशः १०४॥

मुनीन्द्रों और सिद्धों से पृष्टित चरणकमल बाते, हे स्मार्य-चन्द्रमा के समान, हे सहस्रमृतें! देखर्थ और सिद्धों के आसन पर संस्थित, पर के भी अन्तकप सिद्धां सिद्ध

मनीस्तु सोमाय सुम्बद्धमान वर्षस्तु देवाच हिरण्याहीः

नपोऽस्थिचं**द्वार्कविलोचनव** 

नमोऽप्रिकास: एतवे कुछ्या १०५॥

हे हिरण्यसाह् । सोमकप और इक्तम सम्बन्धान सक्ते देश को स्थान है। अपि, स्थान और सूर्यकपो कि स्थान आपको नमस्कार है। स्थानक सुद्ध (सक्के स्थान

तिव) को 🚃 है।

नमोकस्तु गुद्धासः नुद्धासनय

बेदानविज्ञानविनिश्चित्रक

विकासकी व्यवस्था प्रवासी

ं नमे पोक्राय नमः विकासभ २०६॥

्ति रखने योग्य, इदएकपी गुहा में स्थित और वेदान के विज्ञान से शास्त्रीय आपको नमस्कार है। विकास से शास और निर्मल धाम वाले महेश को नमस्कार है। किन को नमस्कार है।

एवं स्तृतः स यगमान् सूरपास्त्रकार्यं प्रमृत तुष्टः प्रोवाय इस्तान्यं ह्या ॥ परमेतुरः॥२०७॥

इस **बाह्य स्तुति करने पर भगवान परमेका संतुर हो गये** और उसे त्रिशृत के अन्नभाग से उत्तरकर दोनों हाणों से स्पर्ण करके बोले।

प्रीतोऽहं सर्वक देख **व्यास्त्राम् सम्बद्धः** सम्बद्धाः गाणकायं ने सन्तिको सदा वस्त्राः २०८॥

ाँ दैरव ! तुम्हारे व्या स्तोत्र से मैं अब सर्वचा सन्तुष्ट हैं। इससिए मेरे गर्पों के अधिपति होकर तुम सर्वदा मेरे निकट ■ करो। व्यक्षेत्रविकासदेक्षे देवैतीय सुपूजित:।

वंदीवरस्वानुबरः सर्वदुःस्रविवर्धितः॥२०९॥

(तिज्ञूत के कारणा से) व्यवस्था प्रकार पृतित होकर केन्स्रीत रावेने। तुम देवों से अच्छी प्रकार पृतित होकर स्टीक्स का अनुका करकर व्यवस्था दु:खों विर्वत होकर रावेने।

रूपं व्यक्तकपाने 🛮 देवदेवेन देवताः।

वहादैत्वपंतकं देवसस्ति॥११०॥

 महादेव के कहने मा से है देवताओं ने महादेश अध्यक को हैं। है समीप गणेशस्त्रप स्वीकार विकास

व्याक्षकृष्यकृति विषेषं कारितीक्षणः वीरकार्यः वदार्वासिः सुरुपराचे वदाकरम् । २ ११॥

वह भहस सूर्वे के समान प्रकाशित,
 विकास क्षेत्र क्षेत्र के सोधित था। उनका क्षेत्र नीत्र क्षेत्र क्षेत

द्भाः वं अपूर्वजनसम्बं परमाहतः।

इक्क प्रपतन् विकार्देवदेशं स्मयक्रिया। २ १२॥

्रोले उस देखा विकास देवगण परम आश्चर्य में पड़कर असकी स्तुति करने लगे। ■ भगवान् विच्यु ने मुस्कुराते ■ मसस्टेग से कस्थ।

काने तक महादेव प्रमान: पुरुषी महान्। नेहले इस्क्रिकान् दोवान् पुरुष्ति च गुणानवि।) २ १३॥

े बहादेश! आरखा प्रभाव एक महान् पुरुष जैसा है। वह जातिजनित 📶 की महीं देखता, अपितु गुणों को ही। काम करता है।

क्वीरिकेश्य मैरको स्केसदेवपुरुवः।

सकेतल: स्ट्रॉक्को समाप ह्यूपोरिकम्। निर्माण देवनामां सहकूर: सहाजकम्।

सवावर्ष समानुके बनाय निर्देशि हर:॥२१४॥

च्या प्रकार कहने पर गुणों ■ अधिपति देवशेह भैरव विच्यु और च्याम सहित महादेव के निकट पहुँच गये। नारवण, जन्मच और भातृकाओं के साथ आये हुए कासभैरव को देखकर संकर परम सांति की प्राप्त हुए।

**व्यक्तिको हिल्ल्कोधनस्य** जन्म का **शैल्का** विधानवीकरस्या। पूर्वभावे बोडशोऽस्त्रायः

विलोक्य 🖿 समागतं 🔛 मर्वार्महर्मिक्यम्

महादेव ने हिरण्याश्चुत्र अन्यक को हाथ से पकडकर वहाँ गये जहाँ शिववहत्था चार्वतो विचान में विराजमान थीं। भवकाभा को दूर भारते बाले भी तिथ को

अन्यक के साथ आये हुए देखकर फर्वती ने अन्यक के इति। अनुध्रहपूर्वक यह स्वन कहा।

अवानको महेसरी ददर्श देवपार्श्वको

🚃 दणायत् हिली 🚃 यदकायोः।

नमापि देववरलमामनदिवदिवाधिकां

वतः प्रमानपुरुषी निवनि शास्त्रिक्शक्षणम्⊭ ११६० अनन्तर महादेव के === स्थित महेश्यी पार्वती =

देखकर क्यांक पृथ्वी पर सम्बद्धम् हिर क्या है उनके परमकपत्नी में क्या करने लगा। (क्या मेहक-)

प्रकृति और पुरुष 🚥 🛗 🖫 और जो सम्पूर्ण जगह का 🔤 करती हैं, उस अन्तरि तिकाविक 🖼 🛍 में

प्रणाम 🚃 🐧

कियाति वा सिवायने विश्वेन व्याप्ताः हिरण्यवेऽतिनिर्म्यते नगामि तो दिव्यद्विवाम्। स्ट्रनराखिलकुन-सम्बद्धी स्थानि हास्या

नमापि पत्र तामुगामलेक्योक्यस्थितस्थाः २ १७००

जो अधिनातिनी देवी शिवजी के बाब आकर विशेष सुवर्णनय शिवासन पर त्रोधित हैं रहे हैं, उन फार्कती को हैं मनस्कार करता हैं। जिनके औरत के सम्पूर्ण जगत् अस्तित्व एवं संहार को प्राप्त करते हैं, उन सकत क्षेत्र रहेव बाब देवी को प्राप्त करता हैं।

न जापते न हीपते न बद्धते क लक्ष्मण नवामि तो गुणातियो विरीक्तुत्रिकानिकांग्।

देवि शैलवे कृतं 🔤 विमेडिठं

सुरासुरैर्नमस्कृतं नगामि हे पदान्युवस्क २१८॥

जिनका जन्म, इस और कृद्धि नहीं होती, इन नुन्तकीय हिमालय कन्या को प्रजास करता हुँ: हे जैलके! मैंने मोहित होकर ऐसा आवरण किया, मेरा अपराध क्षमा करें। ऐसी

क्षकर एसा आवरण किया, नरा अपनेव द्वाना करा दवा और असुरों 📕 नमस्कृत अपके 📰 🖼 को नमस्कार करता हूँ।

इस्तं भगवती देवी मक्तिनके**ण व्यवंती** संस्कृत देखपतिना पुत्रचे जन्**देऽनकम्॥११९॥**  इस प्रकार भकि 📕 💷 होकर दैस्य ने भगवती पार्वती देवी की स्कृति की। 💷 भगवती ने अन्यक को सपने पुत्र के रूप में स्वीधार कर सिखा।

म कर्षिः 💹 📉 वर्गमारः॥ सम्बद्धाः अस्त्रोः 🔛 वर्गमारः॥ :

कारण प्राकृता हान्योः **व्या**ण परनेहरः॥ २२ वस

का का कावले विष्णोपूर्तिः संझरकरिकाः कावले इरिस्त्यको पुस्तिक्रकरितेकारः॥ २२१॥

कोऽनकार्यः सम्बः सेवेजापि सुप्रकितः।

वदनतार स्टोरफा भैरव पामेवर संकर की जाता से

मानुष्य **विका** के साथ पातास में चले गये। जहाँ वह संहार करने करने समसी नुसंहरकृतिकप विष्णुमृति रहती है, और इसे स्वयं अञ्चलकर से एके हैं।

सामान्तिकारे बनावान् पुत्रोकात्मानमात्रामि॥ ११९॥ शदक्काः अवना अनुनति बाले संकर 🎟 सेवनाम ने भी

पूजा जिंग तब भगवान् कासाग्निस्द ने अपने स्वकृत को अपने आत्मकृत में हो केवित कर दिवा अर्थात् पैरवस्वकृप

पुरुक्तम् देवस्य वर्षा एकम् महारः। बुद्धाः महारेषं प्रयम्बद्धसित्येवनम्। २२६॥

चैरक्ट्रेक के चोचलीन हो जाने पर सभी मातार्थे धुधाचीदित होकर क्रिलेक्ट्र सहादेव को प्रणाम करके कहने

नुपूर्विक स्कारेत सम्बन्धानुमहिना

हैस्तेक्वं म्यूबियाके कन्या शुर्मिएसि गः॥१२४॥ भारतमें बोसी— हे महादेव! हम भूती हैं। जाप आजा दें।

स्तिक को 🗯 छ। जायेंगी, अम्पधा हमारी तृति नहीं क्षेत्री।

क्ष्मक्ष्मका कार्व पातरो विष्णुसण्पनाः। नक्षमक्षिते सर्वे वैस्तेक्यं समग्रसम्॥२२५॥

व्यक्तकार सर्व क्रांक्य संवयकारणा र रचा। इक्का क्रांकर विच्यु से उत्पन्न ने मातृकाएँ समस्त बान्स स्वीत तीनों सोकों का मक्षण करने लगी।

म पैरको देवो नृतिहतनुषं हरिम्।

क्वा नातवकरेवं प्रकल व कृताकृतिः॥२९६॥ तर्पान्त इन भैरक्टेव ने नृतिह शरीरवारी हरि का ध्यान

करके क्रम जेडकर नरावण देव 🔣 प्रणाम किया।

व्येसचितितं सत्त्वा स्वास्त्रस्टुरमृद्धरः। विज्ञापवामास च ते महस्यतीह संसरः॥२२७० निवारवासु वैलोक्चं त्वदीचा भवर्णजीता संस्कृता विच्छुनः देव्ये नृष्टिह्वपुष्ट पुनः॥ व्यतस्कृतंहादेवं नरविहास्त्रितं स्वः॥२२८॥

उनसे निवेदन किया कि आपसे इकट ार्व ये मार्क्स काँ तीकों लोकों को व्या रही हैं। हे पगवन्! इन्हें व्या सेको। तब पुन: वृस्तिहस्तरीरधारी विष्णु व द्वारा व्यास्त व्या

📺 की विका जानकर हरि तत्क्षण पुकट 🖩 करे 🛲

पर वे देनियाँ नरसिंहाकृतिवासे महादेव के पान कर्यो। प्राप्ताच्य सर्विति कियो: सर्वेतंद्वास्वारिकाः।

· हामचे इस्ति चैरवावतीकेवसे॥ ११५॥

किन्तु == सामित्र्य पाकर सब का === करने == देवियों में अस्वना सेवसकी मैरवकन संकृ == === ==

प्रदाम सी।

जनसङ्ख्या जनस्युति इतिहासतिमेरमप्। शुक्रादेकस्यमानमे ज्ञेपार्डि व्या मानदः॥२६०॥ उन माताओं ने उस ममय देखा व्या के अस्वस्थ

उन माताओं न उस ममय दश्ता 📰 जगन् क उत्पादक अस्ता, जन्मा भीवजरूप यासे दुर्सित तकः 🚃 शेवनाव

🚃र में ही एक 🗏 गये।

व्यासहार हर्गकेसो ये बाल सूराकानी। ये व मां संस्थरनीह मालनीया: प्रकास:॥२७१॥

उस शास इंगोकेश-विष्यु ने कहा था 🏗 की कुरवाणि शंकर के भक्त हैं और जो मेरा समाण करते हैं, वे इसके

लिए प्रयवपूर्वक पालन करने योग्य हैं।

वर्षेय मूर्तिरकुता सर्वसहरस्कारिकाः प्रदेशसंश्रमेषुवा पुक्तिमृत्तिप्रदक्षिती॥२३२॥

क्योंकि सबका संहार करने वाली यह अबूल्य भैस्य **ा** यूर्ति मेरी **ा** है, भले ही वह महेश्वर के अंग **ा** उत्पन्न है। यह (भक्तों को) भुक्ति और सुक्ति दोनों को देने वाली है।

अनन्त्रे भववान् कालो द्वितायस्य गर्मेय हु। तापसी राजसो पृतिर्देवदेवशुर्वृष्ठः॥२३३॥

इस प्रकार भगवान् अनन्त (शेषनाग) और कासभैरन ने दोनों अवस्थाएँ 🛗 ही है। यह मेरी तामसी पूर्त है 🚻 देवों के देव चतुर्मुख 📺 राजसो मूर्ति है।

सोऽर्ड देवो दुरावर्षः काले लोकाम्बालनः। भक्षणिकामि कल्याने रीदेश निविद्यं जनत्। २३४॥ क्य में देव दुरावर्ष किन्यु, बाल आने पर **व्यास्त्रा** के समय लोकप्रकालन (व्यक्तनक) रौट्रकप से सम्पूर्ण जगत् का **परा**ण कर्रोग (इसलिए सभी इसका प्रसुष न करो)।

चा ॥ विकेदिने पूर्विर्वय चराववाद्वाला सन्तेदिका जन्मको संस्कृतको विकास २३५॥

के येथे बादवन कम 📰 मोहिनी मूर्ति है, वह सम्बनुष को 🔤 से बुठ 🖡 🔤 वह 🔤 सम्पूर्ण जगत् को

क्षी किन्तु चात्र स्थाः प्रश्नातः, प्रश्नातः, अव्यवः क्षाः किन्तु चात्र स्थाः प्रश्नातः, प्रश्नातः, अव्यवः क्षात्रकृति होने से सद्धनदा कहे स्थाः है। इस्तेनं वेर्तिक हेन्से किन्तुन किन्तुनवरः।

प्रवेदिने व्यादेश स्वेत्व साम् पान्। १६७॥

इस ब्राह्म विष्णुमाता देवनी को विष्णु ने हान्युक्ता थी, तथ के उन्हों केंद्र महत्त्वेद विष्णु की शरण में आ गई थीं। कुछु: क्रीको सर्व क्यानकिन्युदनम्।

स्कृत्यं देवदेवस्य वैरवस्याभितीतसः॥२३८॥ स्थापन

हा प्रकार की अध्यक्ष का किया हुए। सम्पूर्ण कथानक तथा अस्ति तैज्ञानी देवदेव पैर्णकप अंकर का सामान की अध्यक्ष को कल दिया।

> क्षी क्षेत्रूर्णेयुराणे पूर्वभागे अध्यक्षीत्रहेशं पास चैत्राचेत्रसामाः त्र १९ ॥

> > सादतोऽम्पावः

(द्शासन्यकों सा मंत्र वर्षन)

कृ स्थान-

सक्ये निष्**रीते वे अहाद**स्य बहासनः। विसेक्ते कव क्ली क्यूच वृपतिः सुतः॥१॥

मृत केले— इस काम अन्यकासुर के दण्डित होने पर (आद में पाककत प्राप्त होने से) महात्वा प्रधाद का बलवान्

📰 विहेक्त नम 📰 📼 हुआ।

देवक्किया सदेवेन्द्रम् बहुवर्षान्यद्वापुरः। सलकारक क्षेत्र वैसोवर्थ स्वराधस्य।।२॥

महासुर विशेषन ने 🔤 सहित देवताओं को जीतकर बहुत 🕶 का कराजर सहित तोनों लोकों का धर्मपूर्वक पत्तन किया। वस्यैव वर्त्तमानस्य कदाचिङ्गिक्क्वोद्धितः। अअकुमरो पनवान् पुरं प्राप बहायुनि:॥३॥

उसके इस प्रकार रहते किसी समय विम्य द्वारा द्वेशित महापुनि भगवान् सनत्कुमार असुरतज्ञ के दनर में भट्टिंग

पत्ना सिंहासनगते 🚃 महायुर:।

ननामोत्याव सिरसा प्राकृतिकांकककार्यात्।।।४॥

पूर्वभागे ससदकोऽभ्यायः

सिंहासन पर आसीन महासुर ने उठकर उस बहातुत्र के समीप जाकर शिर से 🚃 बिन्ह तथा 🚃 जोड़कर मुनि

को यह वाक्य कहा। बन्धोऽस्त्वनुनृष्ठीयोऽस्ति सधालो वे कृतेस्वयम्।

योगीसरोउद्य मगयान्यतोइसी बृह्यकिस्वयम्।५० में भन्य हैं, अनुगृहीत हैं, जो आज योगीका वर्ष प्रकृतेता

भगवान् स्मयं मेरी 🚟 पुरी में पधारे 🕏 व्यक्तिमानो ब्रह्मन् स्वयन्त्रेयः जिल्लाहः।

बृद्धि मे इक्रण: पुत्र कि 📖 बरकाण्याम्:६॥ ब्रह्मभू । आप स्थर्म ब्रह्मदेश हैं | 🎟 हेतु यहाँ 📟 हैं ?

ब्रह्मपुत्र ! मुझे बतायें, मैं आएका कीन-सा कार्य 📖 भोउपमीक्षणानीयो वर्षपुकं यहापूरम्।

**१९४५**मानवोऽहं से पक्त पान्यकार्नामकः त्रव भगवान् 🞹 सनस्कृषार ने धर्मपुष्क उस महासूर से

कहा 🔣 आप सचमुच भागवान् हैं, मैं आपका दर्शन : के लिए ही आधा हैं। सुदुर्लमा नीतिरेचा दैत्याना-दैत्यक्रमा

त्रिलोके वार्मिको नुनं त्यादल्डेडन्के न निकारे॥८॥ हे दैरपश्रेष्ठ! देखों को ऐसी नीति अस्पन्त पूर्वण है। आपके समान धार्मिक निकित हो 🎹 लोक में दूसरा

इत्युक्तोऽसुरसकोऽसौ हुन: ब्राह्म महामुनिम्। धर्माणां परमं वर्ष पृष्ठि 🖥 इस्रवितमः 🖎

वह कहे जाने पर 📖 असुरराज ने पून: महासूनि से कहा— हे ब्रह्मवेताओं 🛮 क्रेड ! धर्मी में जो 📖 बेह धर्म है.

वह मुझे कही-उपदेश करे। सोऽहरी दशवान्योगी देखेनाथ भक्तयने। सर्वगुङ्गतमे धर्ममात्पज्ञानयनुत्तमम् १०॥

नहीं है।

उस मगवान योगी ने महात्मा दैत्यस्त्व को सबसे मुद्धतम और बेह धर्म आत्मज्ञान 📰 उपदेश किया था।

स सम्बा परमं ऋतं दस्ता च नुरुद्धिणाम्। निवास पुत्रे बहुतम्बं सीमान्यासरकेऽपकत्।। ११%

वह देखका परम जन प्राप्त करके, मुख्यक्षिण देकर और 🚃 को राज्य खाँपकर योगाभ्यास में निरत हो गया।

स वस्य पुत्रे पतिष्यन् वस्तिर्गव महासुरः।

🔳 पुरुद्धरम्। १२॥ उसका कर पुत्र बुद्धिमान् महासुर बलि या। 📖

🥅 अत्यन्त पार्मिक 🔳 और इन्द्र को भी उसने िया 🚃

क्षा केन परसूर्व 📖 सर्वाधरेकीः। बकाव 🛗 विष्णु-देवं ज्ञाजपम्बुतम्॥ १३॥ सभी देवलाओं समेत इन्द्र ने उसके 🚃 महात्

🛮 था और उग्रमे 🚃 होन्हर इन्द्र अन्युत विष्णुदेव 🚃 में गवे।

देवमाता सुद्द:सिजा। देखेल्याको स्वार्माच पुत्री 🖥 भ्यादिति स्वचन्। १४३

काल मुख्यकोरं तथेराहि काः परम्। जनक रिक्कुनकरो, जराज्ये जराजे हरियु।। १५।) इस 🔤 (इन्ट 🖺 पराजय 🗒 काएग) देवमास अविति

ने अवस्ता दु:सी होका दैत्येन्ट्रों 🖩 वध के निमित्त 'सुन्ने एक पुत्र हो' ऐसी 🚃 से अत्यंत महाबोर तप करने में लय गयी और अकरत, तरप सेने योग्य ब्रीहरि--विष्णु की सरम में गई।

कानुदेवपनातंत्रयन्दं क्रीय केवलम्॥१६॥ इसने अपने 🚃 के केसरों के मध्य निकल, 🚃 आदि-अनारहित, आनन्दरश्रहच, खोमभय और

कृत्या इत्यवस्थिकाचे निकासं परमणदम्।

प्रसन्ते वरमञ्जालकः सङ्ग्रहनदश्ररः। **व्यक्तिमुद्ध चोक्त्या देवपातुः पुरो हरि:॥ १७**॥

**ा संस-चक्र-एदाधारी, योगात्मा, मगळान् विध्यु प्रसप्त** होकर देवनाता के सामने प्रकट हो गये। 🚃 🚃 किन्युयदिविर्वक्तिसंयुक्ता

स्तुति करवे लगी।

🚃 भगवान वास्टेव को देखा।

केने कुळार्ववालानं तोषवामास केलवम्॥ १८॥ कावन क्षिप को 📰 हुआ देखकर भक्ति से युक्त होकर अदिति ने अपने को कुलाई 📖 और केशव की अदिविस्ताय-

जवातेषदु:श्रीषनार्गकांतो

जवान-तमाहारवयोक्त<u>िक</u>ुका

जयानादिकवानाविद्यानपूर्ते

जवाकाशकावाववावकाराज्यामा हुद्देश

अदिति बोर्ली— हे अतेष दुःस्वसमुद्रम ■ ■■ ■
एकमात्र कारणकप! आपकी जब हो। हे अनना म्यहास्य!
हे संगाभितुक्त! आपकी जब हो। ■ आदि, कन और ■■
से रहित! हे विज्ञानमूर्ते! आपकी जब हो। हे आकारकुरप!
हे आन-दरवरूप! आपकी जब हो।

नमो विकासे कालकपाय दुव्यं नमे नारसिवाय होनाव सुवायः।

गाः बालक्यम् संहारवर्षे

नमे वापुरेवाय नुष्यं मक्ते॥ २०॥

नामिहरूपधारी और रोपरूपधारी आपको रामकार है। कालरद और संहारकर्या 🛗 नामकार 🜓 हे कालुदेव! आपको नामकार है।

विच्यू और कालकप आपको क्यास्कर

नमें विश्वमायाध्यानस्य कुष्यं नमें योगमध्यास्य सत्स्यव कुष्यम्। नमो वर्षविज्ञाननिश्चाय कुष्यं

नमसे बराहाय भूको स्वासे॥ १ १॥

हे विश्वानाया को उत्पन्न करने आले ! आपको क्यरकार है। मोग के द्वारा अधिगम्य तथा सत्यस्वरूप को नमस्कार है। धर्मञ्चान की निष्ठा थाले आपके लिए स्थानक है। हैं।

वराहरूप ! आपको वार-वार उपस्कार है। नपस्ते सहसार्कसन्द्रमभूमें

नम्सः सङ्ग्रासम्बद्धानम् । नम्भे वेदविद्यनमर्गीयकम्।

नमी भूगरामाध्येयाय तुःमं प्रमो विश्वयोतेऽत भूगो ज्याले७२२॥

हे सहस्र सूर्व और सहस्र चन्द्रमा के समान देश मूर्ति वाले! आपको मामामा है। हे वेद, विज्ञन और धर्म माम जानने योग्य! आपको नमस्कार है। भूमर और अपनेव! आपको मामामा है। हे प्रयो! हे विश्ववेते! अपको मान-

🚃 नमस्कार है।

नमः सम्बद्धे सस्यन्धिय गुन्दं नमो हेत्रचे विश्वसमान कुम्बन् 📖 वेयक्तजनस्वार कुर्व

शिवानैकस्थाय भूगो नमस्ते॥१३॥

निकार अपको नगरकार है। योगपीक्षन्तस्थ आपको नगरकार है। अद्विजीयकार काले विकासकार को बार-बार

रांचु 🚃 सत्वनित्र को नमस्कार है। विश्व के 📖 और

र्श्व स वस्त्रम् विन्तुर्देशस्त्रा वस्त्रमः। वेकिस्टरकामा योग सम्बद्धाः २४॥

देशका 📰 📰 प्रकार स्तुति करने पर विश्वकप कावान विल्कु ने हैंग्रते हुए, उनसे वर माँगने के लिए

अनुरोग 📖

recent to

करोने भूम का mm टेककर प्रणाम किया ओर क्यम कर मॉफ— II देवकओं के कल्यम के लिए आप ही को पुत्रकर में कर IIIII हैं।

क्वाकिकव्या चनवान् प्रशासनकारतः। साम्राज्याकार्यकार्यकार्यकीश्वरः। २६॥

कार्यायसम्बद्धाः अगवान् ने कहा— तथास्ते। इस प्रकार

तरणायतकस्था भगवान् च कहा— तथारत्। इस प्रका का देकर उत्तानेय विष्णु वहीं अन्तर्तित ही गर्म। को व्यक्तिने काले चयवनं कर्ताह्न्यः

📖 भर्व देशसे 📖 नातवर्ग स्ववम्। २७॥

अनन्तर बहुत दिन 📰 जाने पर देवमातः ने स्वयं नुसराण भगवान जनाईन को गर्न में भारत कर निमा।

अव्यक्ति इसीकेले देवामयुर्वादरम्। इत्यक्ता विद्योगे केल वलेलिलेको: पुरेश २८॥

तन देवपाता के उदर में इपीकेश के 🛗 हो जाने 📟

🌉 पुत्र 🌉 के नपर में घोर उत्पात होने लगे।

निरोह्य सर्वाकृतातान्दैरवेन्हो धवविद्वातः। इद्वादनसुरं बृद्धं प्रमध्यादः स्थितवहम्। १९॥

्सभी उत्पाती को देशकर भगविद्याल दैत्यराज ने अपने वृद्ध पितानक हुए। प्रदाद से कहा।

विकास प्राप्ताः समोद्रशिक्युकारेः विकास कोन्यक्तसम्बद्धः विविधि पूर्वमाने सहस्त्रोध्यायः

बारि बोरो— पितामह ! **व्यास्ता** हमारे **व्या** के भीतर किस कारण उत्पात हो का है ? हमें अ**ध्य** करना चाहिए ?

न्तिसम्य तस्य वयनिष्ठरं व्यक्ततः महस्युरः। नयस्कृत्य हुपीकेलप्यदं वयनव्यवस्थित्॥३१॥

वर्तन 📰 वचन सुनकर महासुर (प्रक्रूट) ने बहुत 🖫 तक सोच विचार करके भगवान् 🚃 📰 प्रणाम 🚃

यह बचन कहा।

ब्रह्मद 🚃

मा गईरिक्त किन्तुर्थस्य प्रवेषितं कन्त्। व्याससुरकार्य गता नं त्रिदिवीकत्वम् ३ १॥

अक्षाद नोलेल्न जिन विष्णु की यहाँ द्वारा कार्याक्त की जाती है, जिनके कहा में एक सम्पूर्ण जन्म है; उनको देवमाता ने असूरों के विज्ञाह के लिए धारन कर लिखा है।

धरमादिकां सामां किएने बोडिस्ट्रास्ट्रिश स बासुरेको देवामां मार्गुरेडं समस्वितस्य ६ ६ ॥

जिनमें वास अभिन्न हैं फिर भी जो सबसे किल है, ⊞

वासुदेव देवमाता के सरीर 🗷 📠 हुए 🕏

व्यापनि व्यापनि व्यापनिः। स विकासितिहाँ स्वेतकास समस्यासः।

जिनके स्वरूप को देवगण भी परमार्थतः नहीं जनते हैं,

वं विष्णु आज स्वेष्क्ष से देवमाता के हरीर में प्रक्रि हैं।

पस्याज्यानि भूतानि यह संयानि संक्ष्यम्। सोडक्तीजी महायोगी पुरावापुरुवो इति:॥३५॥

बिनसे प्राणी उत्पन्न होते हैं और बिनमें विसीन 🛗 हैं,

वे महायोगी, पुराणपुरुष हरि अवतीणं हुए हैं। व पत्र विशते नामजारवादिषरिकरणका

सत्तापात्रसम्बयोऽसी विष्युरंहोन जान्तो। ३६॥

जिनमें नाम, जाति जादि की परिकल्पना नहीं होती है, ने

सतामात्र आत्मरूपी विष्णु अंत से उत्पन्न होते हैं।

यस्य सा अगता भारत शिलासक्वितरिकीः माया भगवती सक्ष्मीः सोऽव्यक्तिं नर्भातः॥३७॥

लंतक की शता भगवती सक्ष्मी जिनकी फूका का उनके धर्म को धारण करने वाली ऋकि है, के जनाईन विष्णु अभी (देवपाता में) अवतीर्ण हुए हैं।

यस्य सा नापसी पृतिः शंकते राजसी ठनुः।

**ा** महाको विजाहरूमैकेन सत्तकृत्व ३८॥

िनको वह समसी पूर्व संकर है और राजसी पूर्ति ब्रह्म हैं, वे शस्त्रमुणधारी विष्णु एक अंस में जन्म प्रहण करते हैं।

कृषि विद्यास्य पोर्किन्द् वस्तिनद्वेश वेतसाः सुन्य कक्क प्रस्थं स्था वास्त्रीत निर्देशित्। ३९॥

इस प्रकार विचार करके भक्ति से विनम्र वित्त होकर उसी

भौजिन्द की मारक में जाओ। इससे परम सुख प्राप्त करोगे। का: प्राप्तदक्षकाद्वीसर्वेशेक्वविद्वीयः

क्यान इसमें क्यां कारणायाय वर्षकित्।।४०॥ स्थान स्थाद के वसन से विरोचन पुत्र वसि 📰 की

में का और कह धर्मकेता (धर्मपृष्टि से) विश्व का करने लगा।

ासक्य 🚟 पर देखें का हर्ष व्यापे पीति महाविष्णु को 🜃 देवकारा अदिति ने कह्यप से उत्पन्न कियो।

चनुर्नुर्व विकासम् श्रीवस्ताद्वितमक्षप्तम्।

ये भगवान् कर भुजाओं से ह्या और विशास नेवों बाले के उनका कश्चरमा हिन्दी सिंह हैं अंकिन था। वे नीले मेच के समान हिन्दी हैं। अपनी बालि से

**म्यापार्वे कृत्यार्थ क्रिया क्रांग्**।४२॥

ज्यात्: पुषः सर्वे विद्याः सम्प्रशः वारणः।

उनेन इन्हायुक्त प्रक्षा सर्विनवेर्गतः॥४३॥

देखेळचार होकर शोधा से आवृत थे।

इस बाजा ने उपेन्द्र (इन्द्र के ब्रोटे भाई विष्णु) हैं, ऐसा बाजा इन्द्र अर्थद सभी देवगय, सिद्ध, बाजा और बारकाय सब्दे अधिगयों से आयुन ब्रह्मा भी उनकी उपासना करने सभी।

कृतोकरकने नेदानमैह भगवान् इरिः।

सक्रमतं मध्यमानित्त्रेकाय प्रदर्शमन्॥४४॥

पगतान् इरि विष्णु ने **मा** लोकों के लिए सदाचार का प्रदर्शन करते हुए भएड्राज मृति से उपनयन संस्कार प्रहण करके केटों का अध्ययन किया।

🚃 सीविकं वर्ष प्रदर्शवति 🗷 हपुः।

च्याच्या कुरते खेकस्ट्लुक्ति॥४५॥ इस कुरुर प्रथा ने लौकिक मार्ग ■ प्रदर्शन किया।

क्वेंबिक को कोई (असिद्ध महान् पुरुष) करता है, लोग उसे प्रमाण \*\*\*\*\* अनुसरण करते हैं। ताः कलेन मविषाम् वलिवैरोवनिः स्ववन्। धौर्यक्रेसरं विष्णुमर्ववातास सर्वगन्॥४६॥

तदनकार कुछ समय बाद बुद्धिमान् विरोचन-बुत्र बाति ने स्वयं यहाँ द्वारा सर्वस्थापी विष्णु को अर्चत की।

स्राह्मणः स्वतायासः स्थानः स्वतारं सन्त्। स्राह्मवः समायगुर्वज्ञकः स्वालनः॥४७॥

तन वजी में बहुत 💷 ऐकर तसने बहुतनों 💷 सतकार किया। 💷 महात्मा 💷 के बहुनंदन में अनेक बहुर्वनगन

📰 रहे थे।

विद्वाप विद्युर्वगवान् परहायक्रकेरिकः।

कर्ष वज्रदेशसमानगर्भ ४८ ॥

पा जनकर भक्कान ऋषि हे 🚟 होकर किन्तु काळन्

माना (बीना) रूप घरण करके <u>सामाना</u> मा उत्तरे।

कुण्यानिनोपनीताङ्ग आपानेन निरातिकः। वरहणो अधिनो नेदानुहिस्य सुवशासुनिः॥४९॥

उनके अंग कृष्णपृगवर्ग से (सजेप्दीत 🗷 🏬 सपेटा १७) 🖿 तथा वे (हाथ में) 🕬 क्या से स्तोपित थे। वे

ब्राह्मण देव 🖺 जराधारी होते से अधिकाय कान्तिकार 🎹 हुए वैदेखारण कर 🔣 थे।

वदाचारण कर 🔣 थ।

सम्बद्धाः स्थानं विश्वके हरिः। स्थप्तृत्वा स्थितं देशस्यका 🜃 विशिः॥६०॥

पेसे भिक्षक 🖩 रूप 🗎 औहरि असूरराज 🛗 🖟 समीप आपे और उन्होंने अपने पैठों से संग्र पण परिमेश भूमि प्रो

याचना को।

क्षारम् चरणे विकोर्वेतिर्गक्यमन्तिः। भाषानिक्षमः सुरुरमहासः स्वर्णेनिकानः ५ १॥

वित ने भावयुक्त होकर स्वर्णनिर्मित (जलपूरित) भृङ्गार पात्र को लेकर विष्णु के चरणों को भोषा और (धरणोदक का) आयमन किया।

दास्ये क्वेदं मक्ते पदत्रवं

त्रोजातु देखे इरिस्क्लबस्त्रीतः।

विजिन्स देवस्य करावपत्समे

नियानवाध्यस युशीसक्क्रसम्बद्धाः २॥

(फिर कहा-) ■ आपको तीन-चद पूमि दूँच। वे क्रिक्टचे अकृति सम्रोधाना वर्ष === सें। स्ट

अविनासी आकृति वाले भगवान् इति 📖 हों। इस 📰 🖮 ते अग्रधान

पर अत्यना शीतल (संकल्परूप) बल गिरामा।

विकाले पुलिवेशेन वैतायकनांको दिवपदिदेवः। व्यक्तिसम्बद्धितेक्दन्तं प्रकर्तकामः इसमे प्रवसम्॥५३॥

अनुसर देखारून को श्रोणानुसम तथा अपने प्रति अस्त्रान्त करने के लिए **व्या**देव **व्या**धमानु ने

पृथियो, अन्तर्परक्ष और युसोक तक अतिकृतित 📟

शास्त्रम् सोवक्रमगीराज्यः

प्रत्यक्ताद्वाप्रशोकं वनाय।

क्रोनुकदित्वपुरतः पुरेना

ने 📰 स्वेके निवयन्ति सिक्ताः॥५४॥

हम् का बरम तीनों लोक 🖩 आकाना करके

विकास कोते हुए ब्रह्मलेक तक प्रतुष गया। उस लोक व को सिद्धपण निकस करते हैं वे तथा सुर्य आदि देवेलों ने

इनको उत्तर किया।

स्वयस्य कक्तमूर्य

्यक्तम दिव्याभरकोश्य कृषः॥५५॥

्रा जुषि और उनको संतुद्ध किया। तो ■ ■ समीप अ। जुषि और उनको संतुद्ध किया। तो ■ ■ ■ # # किया स्टाप्ट के ■ ■ भेद करके ■ भी और

अव्यान्येक्षरिक्यमः सीतती

🏥 सर्वे ।

पहानलं पुण्यकृतिकः **स्था** इसर्वित वाचि वरिष्टरा सा

वरेत्वुवस्था व्योगसंस्था। ५ ६ ॥

अनन्तर इस बहाएड के भेदन से जीतल बहुत-सा जल जिले लगा, जिसे पुण्यातमाओं ने सेवन किया। वह जल क्षेत्र वटी के रूप में प्रचरित हुआ जिसे बहुत ने आकारामार्ग में स्थित होता कहा।

नता बहार्क ज्ञार्थ सहकोति सहायमेश्वे पुरत्ने विद्यापेतिम्।

अव्यक्तिहरू

कुत देवासात्र सम शुक्रविधायकाः

भगवान् 📰 वह अध्यव 🚾 महत्त्व, प्रकृति, अक्षवीनि, विश्ववीनि ऐसे एक 📺 तक पहुँचकर अवस्थित

उच-उन स्थानों में स्थित देवगण प्रभु के उस

अविश्वर्ती च्ह क दर्शन करके स्तुति करने लगे।

पूर्वमाने ससदक्षेत्रध्यानः

आलोक्य तं पुरुषं विश्वकार्यं महान् बलिर्मिक्योगेन विव्यक

----- जरायणमेकप्रवावं

स्ववेतमा यं प्रवपन्ति वेदा:॥६८॥

संपूर्ण विश्वरूप शरीर वाले 🖿 पुरुष को देखकर भारत्

यलिसमा ने भक्तियुक्त होकर अद्वितीय एवं 📰 नारायण विष्ण को नषन किया। वेट भी विशे अपने विश शे प्रणाय करते हैं।

तमस्योदरावानाविकर्ता

मुखा पुनर्वापने बासुदेश:। ममेन दैल्याचिपकेश्वपेद

लोकप्रयं परता चान्यसम्।५९%

धगवान आदिकर्ता बासुदेश ने पुनः कपनरूप । करके उस (पति) से कहा— दैलवरूर) अधी आपने हो मुझे तीनों लोक भावपूर्वक समर्पेत किये हैं।

प्रयास्य पूर्वा पुत्रोच देखी विकासमास्य करे करते।

पास्ये क्वास्थनपतन्त्राप्ने

विविज्ञमानार्मिककिञ्चनमा 🛮 🗸 🗷

तब पून: दैल्प ने सिर से उन्हें प्रयास करके साथ के अप्रभाग पर (संबद्ध्य) जल विद्याश 🚟 कल— हे प्रिविक्रम् । हे पराक्रमो ! हे अनन्त हेजस्वी ! मैं आपके अपना आत्या भी अपित करता हैं।

प्रयुक्त सुनोरपि सम्पदन

प्रकृतिसूनीरमा प्रमुख्या विकास

पतालमूलं प्रविशेति मुंध:॥६१॥

जगत के अन्तरास्था शिक्षपाणि भगवान ने ऋहार 懂 पुत्र के पुत्र (असि) द्वारा प्रदक्त दान प्रद्रम करके 🎟 से दैख बलि से कहा— अब तुम पाताल के मूल में प्रवेत करो।

समास्कर्ता भवता तत्र नित्वे

प्रकारा भोगान्द्रेकानायसम्बन्। म्यानस्य मां सततं अस्तियोगस्य

प्रवेद्यसे कल्पदाहे पुनर्शम्।। ६ २ ॥

आप वहीं नित्य देवदुर्लभ फेगों को अच्छी प्रकार चोवते हुए निवास करो और भक्तियोग से मेरा निरन्तर ज्वार काते रहो। ऐसा करने से कल्प के अन्त में तुम मुझमें इवेब कर जाओंगे।

उनवैवं देवसिंदं वं विष्णु: सम्बरस्यम:।

पुरुद्क्तव हैस्बेबर्व दही जिब्बुइस्क्रम:॥६३॥

सत्वपराक्रमी विजयसीत 📰 महान् एराऋमी विष्णु ने an दैत्याज से ऐसा **कार्या** इन्द्र 🔲 तीनों लोक दे दिवे

(जनस कर दिवे)। संस्कृति पहासेने शिक्षा देवर्गिकियाः।

का सरोऽय वरवान्शादिवपरा**काः**॥६४॥

(उस समय) सिद्ध, देवर्षि, कियर, ब्रह्मा, भगवान् इन्द्र, स्टू, आदित्व और मरुद्रण महायोग को स्तुति करते हैं।

ुर्धकरम् 🔤 विजुर्जायसम्बद्धाः वारकानेव विवेश सौवागरभीवता। ६ ५ ॥

बह अद्भार कर्म करके समझ्यापारी विच्या समेदे देखते.

ਜ਼ੀ ਵੇਲਦੇ ਵਲੋਂ ਤਾਜਵਿੰਨ ਦੀ ਸਥੇ। केश्वय देखकरः बीचन्यतानं प्रापं नीहितः।

म्हादेवापुरवर्रेकिम्बुमारम् स्ट्रारः॥**६६**॥ ऐक्र्यवान वह तेत्र देत्थ 🔣 भगवान की प्रेरणा से 🚃

🚃 दूसने 🔚 अस्तें के 🚃 🚃 पहुँच गया। वह किन्तुभक्त होने से उनके परायय ही 🔳 (क्याकी आहा में

तरम भा)। अवृष्टिम्पुरहातमं प्रतिकोषयनुश्वम् पुराविकार 🚃 वदाकारी प्रकार सः॥६७॥

इसके बाद बारे ने प्रकार से विष्णु का भावतन्त्र, सर्वोचन भक्तियोग और पुत्रा का विधान पूछा। तब प्रहाद ने

के प्रमुख्य वह 🚥 भारत ने किया। शव स्थवरणं महस्त्रपणि

ग्रासिकलोचनमा शासकेवम्। ज्ञासमुक्तको स स्वयमेगात्

जनवर्ति प्रविदाय कर्मकोगम्।)६८४

अवन्तर राज 🔤 ने भावचीन से कर्मयोग का आचरण करते हुए .......... (चक्र) और संख्रधारी हरय बाले, कमल्ब्सोकन, अनुमेच, इंबर किन्यु की सरण में गये।

ट्रा व: **व्यक्ति विज्ञा स**मनस्य परावस:।

त टेक्कार्याचि कटा करोति पृथ्लेसमः॥६९॥ हे जिल्लामा यह मैंने श्रायन भगवान का पराक्रम आप

तोबों को कहा है। वे कुरबोत्तम ऐसे ही सदा देवों का कार्य करते हैं।

🔤 अकुर्वपुराचे पूर्वपाने विकित्सवनिवर्णने अप सम्बद्धारे अध्यक्षित । १५ ॥

## अष्टादशोऽच्यावः

# (दशकनाओं का वंद्रकान)

सुत

क्लेः पुत्रशतं त्वाधीन्यक्षाकरस्यक्रकम्। तेवां क्रमनो वृतिमस्याणो स्था प्रक्रकरः॥

सूत बोले— राजा 🔙 के मी पुत्र थे, जो महान् कस और पराक्रम से युक्त थे। उनमें मुख्य अर्थात् सबसे 📺

महानली तेजस्थो बाण 💷 सोऽतीय सङ्गरे पत्तो राजा राज्यस्थारकर्।

वैलोक्यं क्षमानीय बालयाच्यम काक्रक्या २॥

वह राजा शंकर का अत्यन्त भक्त वा, उसीचे उसने तीनों लोकों को वहा में करके राज्य का चलन स्टब्स उसने इन्द

📭 भी पोक्षित किया।

ततः सम्बद्धयो देवा मन्त्रेषुः कृतिकासकत्। स्वदीयो बावते द्वायानायोः नाम महासुरः॥३०

इन्द्र आदि देवों ने क्या के पास जाकर कहा—
 अपन काम नामक महावार की पीडा दे क्या है।

क्याहती देवते: वर्षेद्रेयदेवो पहेश्वर:।

ददाइ बाजमा पुरं जोरमैकेन सीतन्त्रता४॥

सभी देवताओं के निवेदन करने पत देवों के देव **मार्गा** ने एक ही तौर से लीलामात्र में बाज के चगा की जाना जाना।

काला। दक्कमाने पुरे अस्मिनायो स्त्रं विस्तिकस्थ

स्तुति करने लगाः।

थयौ शरणमीशान्त्रहोपति नीसस्त्रेहितम्॥५॥

मूर्ज-प्रमाप तलिक् सम्मवं रागमणितः।

निर्मत्य तु पुराक्तमसमुक्षय वरवेश्वरम्॥६॥

वस नगर जलने लगा, दो बाव्यक्ष विक्लाकरी, वृषभपति अथवा वाको के अधिपति, नोस्क्लोकेस, ईसान रूट, की शरण में गया और उनके सिङ्ग मा मस्तक पा रक्षकर सगरित होकर उस नगर से बाहर निकसकर क्रमेक्स की

संस्तुतो धनवानीकः क्ष्मुची नैस्स्तोतिकः। नाजपत्येन व्या तं योजनायस धनकः॥०॥

स्तुति किये जाने पर भगवान् प्रमु, **संब**र, नील**लेहि**त ने साम को स्तेह से अपने गामफल यह पर निवृक्त **का दिया**। अवैक्य दनोः कुलस्य व्यवस्थातिभीषणाः। सारत्या कृत्यस्य कवितः संकरस्यमा

स्वयंत्रुक्त्वर्थ च सम्बन्देन प्रकीर्वेता:॥८॥

इस 🚃 दनु 🖩 🚃 आदि पुत्र हुए। वे अति भषानक

इनमें तार, सम्बर, कविल, संकर, स्वर्षानु और वृदयनां क्या को मने हैं।

वृत्तावाः सहसन् वर्णकाकावद्विताः।

अकेव्यक्तिरक्षां **व्यक्तियम्**त १॥

ी द्विनाय! क्या के गर्थ से क्या सर्वरूप पुत्र हुए तथा अनेक भिर बारो क्याचा छेवर भी क्या हुए।

श्रावित करकपात प्रकारण सहस्रकम्। करमाहः सहस्रपाः सहस्रेगाः प्रवितिशः॥ १०॥

साहा ने सकत रूपण को जन्म दिया। समझ आदि

म्बारतम् कर् के पुत्र होने से 'काट्रवेप' करे गये हैं। व्यास व करवाकस 📺 पत्रा हिन्तुंगवाः।

तुर्वी स्वेनीक कालेक धुर्वानी स्विती सुनित्। ११॥ दिवनेको ! सन्। ने शुक्त, श्वेनी, भागी, सुनीया, प्रन्यिका

और तुचि कमक एस कम्पाओं को उन्का किया।

णसम्बद्धाः जनवापासः सुर्गापमित्रेगीसमा। इस मुक्तासमस्मित्रमानीसः सर्वतः॥११॥

जुर्गंच ने पाति तथा जिसे को जन्म दिया और इस से मुख, सता, जाने तथा सम प्रकार को तुमजातियों की उत्पत्ति छाँ।

कांत्र के व्याधानीत पुनिरमारसरस्था।

मुहेचर्च क्रीवयहास्यत्रसंघाम श्रीतिक १३॥

🧚 🔤 मुनिवज र 🚃 ने बस्तों 📖 एक्सों की, मुनि 🎟 दक्तुओं ने अपसराओं को 📖 फोपबला ने राक्सों

विकासका पूर्व हो प्रस्कार्थ परवास्त्रीः

📑 उत्पन्न किया।

बह्ये बेमन्त्रस्तरम

प्रसादम्ब्युस्तिन: प्राप्ते बाह्यसम् इरे: स्वत्रम्।१४॥

्दशक्तम्या विकास के दो पुत्र ===== हुए- ==== और अस्त्रा उनमें वृद्धिसन् गरुड ने कृतिन तम करके संकर ==

कृषा से स्वतं विष्णु का वाहनत्व प्रश्न किया। जनस्य क्षणा देवे महदेवे स्वास्तः।

कारको करिया: पूर्व प्रीतेनाकीस्य प्रमधुना॥ १५ ह

तथा अरुण भी तपस्या द्वारा महादेव को जाराजना करके प्रसप्त हुए शंकर के द्वारा सूर्य के सार्वाच करके गये। एते कश्यपदास्त्रदा: कीर्तिजा: स्वामुख्यानाः। वैवस्ततेऽनारे इस्मिळ्युक्कां प्रकारतम्। १६॥

इस वैवस्तत कारण में ने सभी स्वतन और जनमस्य

के पुत्र कहे गये हैं। ब्ला सुनने कालों के ब्ला नासक है।

यार्षिकसुषाः होत्सः क्षेत्रसम्बद्धाः सुरुषाः। अर्राष्ट्रनेपिकसीयापस्यानां अनेकतः॥ १७०॥

हे सुवतो। दथ की सत्ताईस पुनिकं सोय-चन्द्र 🔣 पत्थियों कहो गई हैं और अधिकोपि की प्रतिनों की बी

अनेक सन्तानें **व्या**श्री। बहुद्वस्य विद्व**श्रामको विद्याः स्वा**ः सहदेगिरसः **सेहा सम्बो** वयसकारः॥ १८॥

विद्वार कहुनुत्र के क्या विद्युत नाम 🖺 देवगण कहे 🛗 हैं। उसी तरह अंगिरस् के 🛗 जावि पुत्र (जावि-पुत्र में) आदर-सरकार 🖩 योग्य 🚃

कृतास्थ्रस्य तु देववेदिवाहरणाः युक्तः। एते पुगसहस्राने जायने दुनरेव है। मन्यनरेषु निकते तुल्यकार्षैः स्वयनस्थिः॥१९॥

देवर्षि कृतात 🔝 भी पुत्र 🛗 के श्रविकारकप हुन्। वे सभी क्ष्मारों युग 🗎 📖 🖫 🛗 भिन्न व्यक्तारों में स्था

कार्य करने करने करने होने से अपने अपने कार्य से कुछ। होकर नियमित कार्य प्रसण करते हैं।

> इक्ते ओब्र्यंपुराचे पूर्वपाने वंशामुकीर्वन यामञ्ज्ञातकोज्ञानः॥ १८॥

एकोनर्विशोधवाद:

### ्ववाच

प्रातृत्वाच पृत्रांसु प्रवासन्तान्त्रात्वाः। १॥ मान्यान्त्रात्वाः

स्तानों ने कहा— करवप ऋषि ने पुत्रों की कामना करते हुए :::: समान से प्रका ::: सन्तान के :::::: से पुत्रों को समुरका करके फिर समुद्रान :::: किया था। वस्वैदनक्तोऽत्वर्गं ऋदुर्वृती युताविमी। वस्त्रकारिकोय अयुगी सक्ष्मादिवी। २॥

उनके 💹 🛗 तप करने पर ये दो पुत्र व्यास हुए व जिनमें 📺 करवर और दूसरा असित था। व दोनों 🖟

साम्बद्धं (जा 🖿 उपरेत करने यसे) थे। क्यारावेशुक्ते 📆 रैप्यश्च सुम्बद्धाराः।

रैन्यस्य असिरे स्ट्राः पुत्रः श्रुतिपतां वराः॥३॥

कानर में नेष्ठुव और रेश्व **व्या** महायशस्त्री पुत्र **व** के रेश्व **व** तेजस्तिकों में केत्र सुद्र उत्तरि के पुत्र उत्पन्न हुए।

कारणस्य कृषा भागी वैद्युवस्य स्वास्त्रनः। कृषेका जनकाराम् वृक्तान्य कृष्णसन्तिनः॥४॥

महत्त्व नैश्चन को भागी क्वक ऋषि की पुत्री थी। उस सुकेवन कुण्डकरी पुत्रों को जन्म दिवा था।

कार है है जा पूर्व किया महात्रपा:(1 ६ I)

क्ष्मी को एकपूर्ण नामक पत्ने 🗓 एक प्रतिष्ठ (केटाव्यवस्थात) पुत्र को प्राप्त किया। यह देवल 📫 बाला पुत्र केलाकार्य और महासपस्की हुआ था।

ः शोपस् सर्ववस्थानीनपृथिः। योगमुसानवासवान्॥६॥

(दूसर) पुत्र) साधिकत्व 📖 ऐवर्मबान् और सम तत्त्वी

मान्य का अन्य तथा करवा पवित्र मा। इसने पार्वतीश प्रभु के अनुबद्ध से उत्तम योग को प्रांत किया था।

स्वविक्रमचे नेतृको रेग्यः 📖 पुत्रस्तु कारचयाः। नवस्तुशयो निप्ताः पुरस्कारम् बद्धनि वः॥७॥

स्विधित्य, नैपूक और रैम्ब के होनों हैं व्यक्ति अर्थान् अर्थाका है पुन हुए। मैं विप्रकृद! अरथ भवीन प्रकृति करो पुलस्य जुनि के पुत्रों के विषय में कहता हैं।

्रव्यक्तिकोः पुरा विका सन्तर ऐलक्तिनाः स्पृतीः।

कुलसम्बय तु सर्व्यविकां क्यां प्रवयादका्॥८॥

हे निर्मा : तृपनिन्दु स्त्र पुत्री अस से 'ऐलकिला' कही गयी थी। ग्रांची ने उस कन्या को पुरसम्य महर्षि को प्रदान कर दिया था।

व्यक्तिकोर्त्यक्तिकारमध्यै विश्वकः भाग्यं भन्नेश्वासम्बद्धाः स्टब्स्

उसमें विक्रमस् जम्म से प्रसिद्ध ऐलवित ऋषि उत्पन्न हुआ अस चीतस्य कृत की 🔛 करने वसी उनको 🗪

कीर्यं 📶

पुष्पोत्कटा च वाका च कैकसी देववर्णिनी।

स्मात्प्रवर्ग्यसम्बद्धास्तासीतं नृजुत प्रजः॥१०॥

उन चारों के नाम— पृष्णेत्करा, बाका, कैकसी और

देववर्णिनी थे। ये सभी रूप-स्त्रयक्त से सुसन्दर्भ भी। उनकी

जो सन्कार्ने 🖳 उसे सुनो।

ज्येतं जैनवणं तस्य सुनुषे देववर्णिती।

कैकस्यवनयसूत्रं सवयां सक्षयानियम्॥ ११॥

कुम्पदार्व सुर्वगक्षास्त्रवेव च विधीयनम्।

पुष्पोत्कराष्ट्रभगवस्पुत्रान्तिकयसः सुष्पान्॥ १२ ॥

धडोदरं व्यापार्थं व्यापार्थं

कृष्यीनसीमका बन्दो बावधर्षः 🚃 ५०% १३%

देवबर्णिनी 🖁 उनके सबसे बढ़े एक बैशवण 📰 उन्हा

था। कैमासीने राक्षसों के जिन्हीर राजन को पुत्र क्रम में उत्पन्न किया था। इसके सद कुम्भकर्ण, शूर्यलखा पुत्री 📖

विभीषण को भी जम्म दिया। पुर्णात्मक ने भी कितवा 🖥 महोदर, प्रइस्त, महापाई, सर- 📰 तुथ पुत्रों 📰 🔤

कुरभीनहीं नायक सन्या को 🚃 🛗 था। अब सका 🗎 सन्तानीं को सुनै।

विशिष्ट दुवरक्षीय विद्युजिस्को 🚃 📉 क्रवेते कुरवर्गाणः पौलक्षवा रक्षमा दलः

पर्वे सपोत्रलोक्ष्या क्युप्रत्यः सुपीक्कः॥ १४० उसके त्रिशिया, दुवण, और विक्रुन्दिक 📖 स्वत्यक्षी

पुत्र हुए। वे सभी फूर कमी के करने 📟 दश जैसमस्य राक्षक कहलाये। ये सभी अलहर तर्गकल से कुछ, आचन्त

भीवल और रूट के परम भक्त थे।

पुरुष्कास्य भूगाः वृत्राः सर्वे स्थालाहः रहिणः। भूताः पिशाचा ब्रह्मक शुक्तत इसिन्स्समात्र १५०

उस प्रकार पुसार ऋषि के पुत्र सभी मुग हुए। यो 🕬 त्रिकारी पत्र बडे-बडे दौतों दाले थे। इसके अतिरिक्त भूत-

पिशाय- ऋक्ष-शुकर तया हायो भी हुए। अनक्तः इतुस्तस्मिन् स्वृत्ते नैकस्कोऽन्हो।

मरीचे: कल्पप: पुत्र: स्वयमेव त्रवस्पति: ७१६॥ उस वैवस्वत पन्वन्तर में निज 🚃 करी केवस 🚃

ही क़त् ऋषि बताये जाते हैं। मरोचि का पुत्र करनद स्वयं प्रजापति 📕 थे।

पुगोरवाधवस्त्रको दैक्तवार्थे महान्यः। स्वाच्याययोषनियते हरफ्तो महायुक्तिः॥ १०॥

परम पक्त और अस्यन्त तेजस्की थे।

<u>क्षोः पुत्रोऽभक्षक्षिः स्रोदर्गस्तस्य नैतृषः।</u> कुरुकारम तु विवर्षेः इताव्यापिति नः शुरुन्। १८॥

मृगु से दैत्वाचार्य महातपारवी शुक्र हुए। वे शुक्र

स्वाध्याक और खेन में सर्वदा निस्त रहने वाले, शिव के

वक्के अपि के पुत्र थे तथा नैभूव 🚃 सगा भाई 🚃 🚃 कुरतब (अति) के पृक्षची में कुछ सनानें हुई थीं,

बेसा इपदे सुबा है।

इ शक्यक्रकार स्थापनेकार्यकाः। वेदवेदावृत्तिरतासम्बा इतकिस्विमान्॥ १९ ॥

इसने इसमें पहानु जोजस्वी स्वस्त्यत्रेय नामक पुत्रों को

जन्म का। ये सभी बेट और वंदाकों सदा निरत रहने वाले

बचा तबक्यों के द्वार क्षपने पानें नह करने करने थे।

करहातु कविद्याय दही देशीयकक्षीयुः **इक्क**रियास्त्र वर्तेण स्थापाद्धारम्य नॉरद:॥ ५०॥

🚃 🖥 वसिह 🗏 मिए देवी अरुन्यती को प्रदान किया

या। परन् 🦏 🖿 ब्रास्ट दक्ष के शाप से अध्यरिता (क्याचरी) से मने ने।

इक्रकेषु ॥ ग्रहेषु माचवा शास्त्रम हु। अध्यय कार्य दक्षः क्रीयसंस्कृतीयनः॥ १ १॥ क्रशासम कृष: सर्वे भवन मायवा हित्र।

श्चानीयसम्बद्धेण दिस्तायो भविष्यस्थि। २२॥ (कारण वह मा कि) 🚃 की 🚃 में हर्दश्री नामक

-बजोगे।

दक्षपत्रों 📕 रह हो जाने पर क्रोप 🛢 लाल नेत्रों वाले

प्रजापति दक्ष ने नास्ट को 🚃 दे दिया था। (दक्ष ने शाप दिया कि) 🛮 दिज ! क्योंकि तुमने 📖 से मेरे सभी पुत्री

को न्ह कर दिवा है तो हुम भी पूर्ण अप से सन्तानहीन हो

अरुवरणं वरिवास्य अस्तिमुखादपासुराम्।

इक्के: पराजर: श्रीमान् सर्वज्ञासकां वर:॥२३॥ वसिष्ठ ने अरुन्यतो पनी में रुक्ति नामक पुत्र को उत्पन्न किया 🚃 ऋकि से श्रीमान, सर्वत्र और तपस्त्रियों में परम

उक्कान्य देवदेवेक्तमीक्तानं विषुपानाकम्। लेने त्यानिन पूर्व कृष्णीयकां प्रयुक्त २४॥

के। साहर ने जन्म स्टब्स किया छ।

उस **महामृ**ति ने दे<del>वों के भी देव, ईश्</del>र,

विष्यान्तक ईसान को सम्बद्धकता करके एक अति अप्रतिम

पूर्वपाने विज्ञोत्रम्यायः

प्रभावताली श्रीकृष्य हैमायन 📖 उत्तम पुत्र को छत 🔤 था।

हैगायनाव्युको उसे चयक्तनेय संबदः।

र्थश्राष्ट्रीनावतीर्थोंको 📷 📖 परमं पदम्॥२५॥ दैपायन व्यास से लुकदेव को उत्पत्ति हुई थो, जो सक्कार

भगवान् तक्कर ही थे। वे अपने कंतांत से उस प्राप्ता में अकारित होकर एत: अपने कार वास को बात हो नवे।

अकारित होकर पुन: अपने करम वाय को क्रा हो नवे। शुक्रस्थास्थाधकर् पुत्रा: महाजनकारिकन:।

पुरिप्रवाः प्रदुः सम्भुः कृष्णे भौरश्च भश्ववः⊪२५॥ कृष्य कीर्तिको 🌃 केवयात्र कृष्णाः

एतेऽस्थिताः **व्यक्तिः वक्तिः वक्तिः स्था** 

हन सुकदेव ■ अस्पन्त तपस्त्री पाँच पुत्र हुए ■ क्रिकेट नाम भूतिप्रवस्, प्रभु, शम्भु, कृष्ण और मीर वे। ■

नामकी एक कन्या थी, जो उत्तयसम्बन्ध होने से योगनामा (कही जाती) थी। इस प्रकार स्थानी द्वार स्थानमा का यह अप्रियंहा कहा गया। इसके आगे अब कायन से भी श्रीवित सन्तामें हुई थीं, उसे भी जाने।

इति सीकुर्वपुराचे पूर्वपाने व्याप्त स्थान स्थान

विज्ञोऽभाव:

(एक्सेन क करन)

सूत स्थाप

अविति: सुपुषे कुरमादिकं ह्यास्त्रात्र्यः तस्यादित्यस्य स्वासीन्द्रार्याजां वृ चतुरक्ष्यः १॥ संत्रा राष्ट्री प्रचा कस्य वृत्रस्तासात्रिकोत्स्यः

संज्ञा त्याही 🛚 सुनुषे सुर्वा-सनुषमुक्तसम्॥२॥

स्त बोले— अदिति ने **बार्का** से शक्किक्**नत कादित्व** बार्का पुत्र को जन्म दिया। बार्का आदित्व **वां बार्का** परिवां थीं। उनके नाम हैं— संज्ञा, राज्ञी, क्या और कावा। उनके पुत्रों के नाम सुनो। त्वष्टा की पुत्री संज्ञा ने सूर्य से सर्वोदम मन् (वैक्स्वत) को उत्पन्न किया।

ाता पपुराक्षेत्र राज्ञे रेक्नुमेन छ। व्या प्रभातमहिता छारा सर्वार्थनालयम्॥ ३॥ र्वनक क्योंक्रेय पनोस्तु क्यारवाक्सव पुत्रस्तु क्रमणः॥४॥'

कती सम्बद्ध भरमें ने बन, यमुना तथा रेवंत की उरपन्न

चित्र ने आदित्य से हात विश्व और हात (नामक चौची पत्नी) ने सार्वीय गामक हात को हात शनिदेव, तपती

(कन्म) और विक्षि भी उत्पन्न किया। 📖 मनु (वैक्स्पत) के उन्हों के समान भी पुत्र थे।

प्रमाणुर्ववर्षाय 📖 सर्ववितेत 💷 विश्वेतक समाने वृतिहः 🚃

प्रातेक स्केते शक्सतिकः। इस्य स्थिति । स्थानिक स्थार्वका। ६॥

उनके क्या है— क्या वचन, भृष्ट, हार्बारी, गरिकान,

नभाग, सर्वष्ट, क्या तथा महारोगस्थी पृत्रश्न— ये में मनुषुत्र क्या के क्या थे। बनु को इसा, क्या और विदेश ने सोमर्थन क्या क्या

पुक्रम परम समर्थ सोमपुरेण असूत सोमसारेची पुक्रस्थसनुसमस्।।॥।।

कृष 🛡 नवर में आका भारू-पुत्र से संगम 🔤 📰 इसा ने पुरुष्ता समय उत्तम पुत्र को अन्य दिया।

विकृतो तुक्तिकर्तारं कुमदिति हि तः हात्र्या प्राप्त पुत्रं सुविधनां सुकुम्य इति विकृतिशास्त्र

क्रम पुत्र पुरस्कार पूजुन्य क्रांत क्रमुक्त्या इत्स पुत्रका सेचे पुत्र: स्ट्रीलक्सिक्सा अस्ताला सर्वाच स्ट्राह्म स्ट्रीन क्रम्य

क्ष्में केऽअविधासकाः सामाः धनलोक्तम्। इत्त्रकोक्षानकक्षिते विद्यक्षितीय गर्वियः॥ १०॥

मुध से अलक यह पुरूषा नामक पुत्र पितरों के लिए वृत्तिकारक **व्या** ऐसा हमने सुना है। इसर अस्पना निर्मल

iii (पुरुष्ता) को हात कर बाद में (पुरुष रूप थें) 'सुकूम्न' तम से प्रसिद्ध हुई। इसा 🛮 पुन: स्त्रील 💷

और उरकत, गर्थ और विका काम तीन पुत्रों को कम दिया। वे सभी पुत्र अप्रतिम मुद्धिसासी और क्षाना के सभा पुत्र)

इश्यकु से बरण दुवा IIII - व्यक्तिकः III सरकसीरत स्त्रुपः स्तरूकः।

केवो ज्योष्टः सामास्त्रोऽमृत्याकृत्यस्य सुकोवनः॥११॥

क प्रमाण मा जोड पुत्र व्यक्तिसके पन्द्रह पुत्र शुंध। उनमें जोड बहुदस्य वा। बहुदस्य मा मा सुवीवन हुआ। भुवोबनारपृद्धः स्त्रीयन्त्रियक्षकः कृषेः सुधः। विश्वकादार्वको बीमन्युक्तमस्य समुद्रः॥

सुयोधन से श्रीमान् पृषु हुआ और पृषु का मुत्र विकत हुआ। तिशक से आईक और उसका पुत्र बुद्धिमान् मुक्ताव हुआ।

स गोवर्णमपुत्रका कुम्लवः क्राक्कत्। दुष्ट्रासी गौरार्थ वित्रे तपन्तमनसञ्जन्। १३०

🔤 प्रतापी युक्ताक गोकर्षनीर्थ में गमा। वहीं उसने

अग्नि के समाप्त सेजस्वी गीतम 📖 के 🛚

हुए देखा।

प्रमाण दप्पमंजूनी पुष्कानो पर्वजितिः।

अवृष्यासर्पणा केन वार्षिके प्रापृथ्वी मुनव्।। १४॥ पुत्र का अभिलाक्षा से 📖 ने मूमि 📖 दण्डकत् लेटकर प्रणाम किया और पूछा- 🖩 किस कर्म 🗏 📖 🕮 🏢

को प्राप्त करू ?

गौतम् 🚃

आराज्य पुर्व पूर्व नारायणकानवन्। अवादिनिक्यं देववार्यक्यं प्राप्तुकायुग्राम्॥ १५॥

गीनम बोले— आदि-अन 🗏 व्हित् आदिपुरुष, देव नारायण को आराधन करके धारिक पुत्र

प्राप्त कर सकते हो। तस्य पुत्रः स्वयं ब्रह्मा सीवः स्वयतिस्वयोदिकः।

तवादिकृष्णमीज्ञानयासम्बद्धान्त्रीति सत्युक्षम् १६७ स्वयं ब्रह्म जिनके पुत्र 🖩 और मेसलोबीक बीत्र 🕏 उन

आदि कृष्ण ईशान 🔣 आराधना करके इस्कोई सरपुत्र को ज्ञस कर समता 🛊।

न वस्य प्रगणान् ब्रह्मत प्रणामे बेकि तस्यक्ता

जिनके प्रभाव को भगवान् बहुब तत्त्वतः नहीं जानते हैं, उन इपीकेश की आराधना करके मनुष्य ध्वर्मिक पुत्र प्रत करे।

स गौतमतयः श्रुत्त युवनम्ब्रे म्ब्नीवितः। आराज्यम् इविकेशं वासुदेवं समाप्तमम्। १८॥

वह राजा युवनाक गीतम को बात सुनकर सनातन, वासुदेव, दुवीकेश को आराधना करने समाह

तस्य पुत्रोऽभवद्वोरः सार्वस्तिरिक्ति विद्याः।

निर्मित केन सामस्तिः बीहदेशे महापुरी। १९॥

उसके सावस्ति कम से विख्यात बीर पुत्र हुआ। निसने गाँड देश में महायुग्ने सावस्ति क्सई।

वस्थाय कृत्युक्तेत्रपूर्वस्थातुः वस्थानस्थः।

बुश्रुकरः सम्बदम् बुश्रुं इच्या नहापुरम्॥१०॥

उससे वृहदक उत्तल हुन्य और उससे कुवलवासक हुआ। वह पुन्धु जयक महासुर को भारकर 'धुन्धुमार' नाम

क्सा मुखा।

कुष्पारम् **वरकसनः श्रेत्व द्विते**तनाः।

दुरावसेव दणायः अधिकसारावेव सा। १ हा द्वात्रस्य प्रमोदस्य प्रवंश्रास्य पातपाः।

इर्वेडम्य विकृत्यम् विकृत्यानां सामग्रहः ॥ २ २०

कृतकोऽव रक्तकु मंद्रियावस्य 🛮 युती। कुक्कको रक्षक्रमा लाल्युरुक्कलो सुनि। २५॥

युन्युस्तर के लीन पुत्र हुए जो उत्तम ब्राह्मण कहे गये। वे

😩 रुटाव, दण्डाव 🔝 कपिलावः 🊃 का पुत्र प्रमोद

🔤 उसका पुत्र हर्षेत 🖿 हर्षेत्र से निकुम्भ और निकुम्म

से संहताकर 📕 उत्पत्ति 🏢 : संहिताक 🖩 दो 📺 हुए— 🚃 💹 रवाकः साम का पुत्र पुत्रनाव पुद्ध में इन्द्रतुस्य

कृतवा वु व्यक्तमेनिविद्यूपीयां वै प्रसादतः।

📕 🔤 पुत्रं विष्णुभक्तमनुक्तमम्। २४॥ प्रान्तकरे स्थातक प्रचेतनाभूतो घरम्। पुषराध 🛮 बारुकी 📖 करके ऋषियों को कृपा से

सर्वगुणसंपन्न, महाजाह, समस्त जलधारियों में श्रेष्ठ 🎟 🚟 🚃 अप्रतिम पुत्र को प्राप्त किया।

ज्ञान्तः पुरुकुरमोऽपृदम्बरीका वीर्ववात्। २५॥

कहा भवा है।

व्सकत् वा।

पुष्पात्वा सर्वे 🚃 वृति। अम्बरीयस्य क्रान्यद्रो युवनामोऽपरः स्मृतः॥२६॥

मान्यता के तीन पुत्र हुए— पुरुकुरस, राक्तिशाली अन्यरीय और पुरुवात्म मुचुकुन्द। ये सब युद्ध में इन्द्र के

सम्बन्ध थे। क्ष्म्यरोष का दूसरा चुनताब (नामधारी) पुत्र भी

इस्ति वृद्धनकृष्य इस्तिस्त्रसुक्षेऽभवत्। पुष्कृतसस्य दाष्ट्रशास्त्रस्युर्वश्चवज्ञाः॥२७॥

युवन्त्रत का पुत्र हरित और उसका पुत्र हारित हुआ। चुक्कुरस 💷 🧰 🚃 असदस्यु हुआ।

नर्गदावां समुख्यः सम्मृतिस्तापुतः स्मृतः। विद्युत्दः सुतस्तस्य त्वनस्वयोऽद्यवतः। वृद्यकोऽनस्वस्य इर्वसस्यसुनोऽद्यवत्। २८॥

ाता पुत्र सम्भृति नर्मदा से ताता हुआ। सम्भृति का पुत्र विष्णुवृद्ध और विष्णुवृद्ध के पुत्र का नम्प असम्ब था। अनरम्य का पुत्र बृहद्द और उसका पुत्र हुवंद हुआ।

सोऽतीत 🚃 🚾 कर्दवस्य प्रभाषीः।

जनदानामिकं पूर्व लेथे सूर्वपरायकम्॥ २९॥

वह अत्यन्त धार्मिक 📖 या। व्यरंग प्रस्तवित 🚮 कृषा से उसे पार्मिक तथा सूर्यपादण वुत्र प्रस्न हुआ।

स हु सूर्य समाध्यक्षं हाता वसूरान्यः सुनम्। लेथे व्यवस्थि हुई जिल्लानवरिन्दकम्॥३०॥

उसका नाम बहुदना का। उस क्रांत क्रिका ने करूमाणकारक सूर्व की अर्थना करके अञ्चयमकाचे जियनक नामक निरुप्य पुत्र प्राप्त किया।

अस्यवासमेवेन शतुक्तिमा दिखेलमाः। स्थानमध्यमन्द्रानशीलस्थितीर्दुर्वर्वतस्यः॥ ॥ २॥

हे दिजनेको । साथ बसुमना ने समुश्री **विकास अव**नेश यह किया। यह स्थाध्यापीयल, दानशील, योख प्राटने करण और धर्मतत्वर था।

व्यवस्तु समाजग्युर्वक्रवाटं व्यक्तवनः। अभिक्रकस्यपम्सा देवकोनस्योगमाः॥ ३ १७

उस महात्मा के यह में वशित, करपण आदि ऋषिका एवं इन्द्र आदि देवगण पथारे।

तान् **व्याप्ता पश्चापकः काम्य निम्म**निकः।

समाप्य विविधक्षत्रं वसिक्षदीनिकोत्रमान्॥३३॥

वसुपना ठवाच

हि श्रेयस्करतर्व लोकेऽस्मिन् इक्कार्नशाः। यहरतयो वा संन्वासी कृत ये सर्ववेदिनः॥३४॥

यसुमना बोले— हे बेह श्रासको! इस लोक 🖥 अपेक्षकृत अधिक कल्पाणकारक क्या है? यह, तम या भंज्या ? हे सर्वह ब्रह्मणो! मुझे बतावें।

वसिष्ठ 🚃

अयोत्य चेदान्विविकसुर्वक्रोत्स्यः सम्बद्धः।

ञ्चा कोत्तरं कौर्यकोद्दरफारम्याम्। ३५॥

पुनाल कार

कारण तक्ता हैने चेतिनकारकेषुरम्। कार्वेद्विकारोस्ट्रिय पूर्व पुरोतकार्॥३६॥

पुससक्य बोले— पहले तप द्वारा देव, योगी परमेश्वर की आरुधना करके यहाँ द्वारा उत्तम देवों को एवन करके विधिपूर्वक क्षांताल लेख कारिए (यह शेवस्कर है)। पुरुष क्रमाव

क्याहोर्थः पुरुषं पुरुषकारिक्षाम्। क्यारामा स्मृतांसुनवको योक्षसमुख्या। ३७॥

चेले विकें एकमात्र पुराचपुरुष परमेशर 
 च्या है, तपस्था द्वारा यन सहस्रांतु की आराधना करके

 च्या को।

कादिनकाव

अयो विश्वस्य कर्ता यो वयक्रियं स्वतानः। अवकारि य भूकतं स देवस्त्रपत्तेवयो॥ ६८॥

चमर्गन केले⊶ के बग्त् के बोब, सभी प्राणियों अन्तर्वारी, सन्तरम, बावाद तथा किल के कहां हैं, वे विष्णुदेव नगरमा द्वार आरम्बनीय हैं।

निवासित संबंध

कोऽप्तिः सर्वात्तकोऽक्षाः स्थानपूर्वित्रतोषुसाः। सा मृहत्तपरतेकेम पुन्को नेतर्पर्तीः॥३९॥

विश्वमित्र बोले— जो अभिम्बरूप, सर्वात्पक, अनन्त, सम्बद्धाः मुख कले और स्वयस्थु हैं, इन रूद की 🖮 उदस्या द्वारा आधारता को जाती है, अन्य यहाँ द्वारा नहीं।

परका उक्क

यो वहीरिकारे देवो बायुदेव: समाप्त:। स सर्वदेवसमु: पुन्यते परमेशर:॥४०॥

परद्वान केते— जो सगतन वासुदेव यहाँ द्वारा पूर्व जाते हैं, वे समस्त देवों के शरीमधारी होने से परमेक्स में पूर्व ■ है।

#### अप्रिस्काय

यतः सर्वपिदं वातं चरचन्यः क्रमचनिः।

🚃 मुख्यकार पुरस्ते व क्षेत्रस्थापश्

अति बोले— जिनसे वह सब बाबा हुवा है और प्रजापति (बहा) जिनके पुत्र हैं, तर महेबर की महान् हव करके पूजा होती है।

#### गीतम

काः ज्ञानपुरुषे यस्य प्रविद्धीयं जन्मः स देखदेवसायसः कुलीयः सनामनः॥४२॥

गौतम मोले— जिनसे प्रकृति और पुरुष दोनों सन्ता 

हैं और यह जगत् जिनका शक्तिकन हैं, दे सन्ततन हैं के देव तम द्वारा प्रजनिय हैं।

#### मञ्जूष स्थात

सहस्रक्यमे हेक: सक्षी लब्ध: प्रस्तवीत:। प्रसीदनि महावोगी गुरैकास्वयस वर:॥४६॥

कश्यप धोले— जो देव सहस्रवेत्र होने से सबके पहली, बेह महत्त्वोगी और प्रजापति हैं, हैं सम्भु तपस्या द्वारा पूजित होने पर प्रकृत होते हैं:

### म्बुक्ताव

प्रात्ताकावनव्यास्य सम्बद्धास्य केव हि। नामरेण तयः व्यक्तिस्पीतास्त्रेषु शुभक्ते॥ ४४॥

क्षतु बोले— जिसने **व्यास्त्रा और यह प्राट कर व्याह्म हो,** और **व्या**भी **व्या**क्ष लिया हो, उस व्यक्ति **व्याह्म त्र्यस्या** को छोडकर और कुछ भी घर्षत्राओं में आँ दिखाई देखा है।

हृत्याक्षण्यं स राजर्षिकान् प्रयान्यतिहरूमीः। विक्षजीविका संकृत्य जिल्लानम्बादकीत्॥४५.॥

यह सुनकर राजर्षि वसुमनः ने करणन्ते **१००० होकर** मुनियों को प्रभाष किया और उनकी अर्चन करने के उपरान्त विदाई दो और प्रशाह जिल्लन से कहा।

सपरायविको तपसा देवनेककाराक्षयम्। प्राणं दृहन्तं पुरुषमादिकानरसंभिकन्त्रध्यः॥

अब भै तपस्या द्वारा सूर्यभण्डल संस्थित, जन्म के प्राणस्वरूप एकाक्षर ॐन्द्रारक्षण देव तथा कृत्यू पुरुष को आराधना करोंगा।

त्वन्तु पर्यरतो नित्वं पालवैकदान्त्रिकः।

क्तर्वकर्वकर्वकर्वज्ञान्त्रेत्रं विविधकरूपम्।।४७॥

्रुम अस्तरवर्द्धित और धर्म में निरत होकर चारों वर्णी से बुक इस सम्पूर्ण कृष्यीमण्डल का नित्य पालन करें।

🔳 अहथ्यं निदास्त्रसम्बे नृषः।

वस्तारकारकारकारका<mark>वनुस्तर्श</mark>(४४॥

्रेस बद्धार पुत्र को अपना राज्य सीपकर यह निव्याप राजा परपोत्तम तथ करने के लिए बन में चला गया।

क्षित्रविक्षात्रे स्थ्ये देवदारव्यवस्थाः कर्यपुरुकारवाहरिकावीरवञ्चासुरस्या।४९॥

देवदरुक्शें 🖩 वन 🖩 युक्त हिमालय के एमणीय जिल्ला पर उत्पन कन्द, मूल और 🖽 🛗 साकर देवताओं की असाधन कार्य लाला

शंककारणं सार्वं वयोग्याँद्वविक्तिकाः। जन्मच मनका देशीं साविती बेदमार(म्)।५०॥

्रक सी क्वाँ से भी अधिक तपस्ता से दग्ब पाप वास। इंकिट वह तन्त्र केदलाल देखी सामित्री का मन से वप करने

क्रमीक्यको देव: स्वकन्तु: वरमेवर:। विस्तानमें विकास से देशमन्यस्थ्यक्त्।। ५१॥

क्या इस इकार तथ करते हिरण्यगर्थ, विश्वास्मा, पत्येशर, स्वयम्थु देव स्वयं कहाँ आये।

श्रुत देव प्रधानको इहाने विश्वतेषुग्रम्। काव सिरमा नाव पाइकोर्गम कोर्गवन्॥५२॥

सन और भूख वाले अझदेव को आते हुए देखकर उसके बाब बीर्जन करते हुए उनके भएकों में सिर से प्रणाम किया।

नमे देवविदेवाच इक्को परमहम्मे।

क्षरज्यपूर्णने पुन्नं प्रात्तात्वा नेवसे॥५३॥

(दसने कहा-) जान देवाभिदेव, आहा; परमारमा, हिरण्यपूर्वि, सहस्राज्य और वेधा हैं, आपको नमस्कार है।

नके कते विवती क नके देवारमपूर्वके। क्रोक्सकोन्कविकम्बाव नक्स्ते क्रानपूर्वके॥५४॥

च्या और विश्वता को नमस्कार है। देवरममूर्ति को नमस्कार है। सांख्य और मोग व्या व्या को न¤स्कार है। जनमूर्ति Ⅲ नमस्कार है।

नवस्तिपूर्वने तुम्ने सहे प्रक्रिवेदिने। पुरुषक पुरावान चेनिनां पुरुषे स्मः॥५५॥ तीन (ब्रह्मा-विष्णु-पहेश) पूर्त वाते आप को नमस्कार है। लहा, सकल अर्थों के वेचा आपको कारकार है। पुराण-पुरुष और योगियों के गुरु को **कारका** है।

ततः प्रसन्ते भगवन्तिर्विद्धिर्वकृषासनः।

वरं वरय भूते वरदोऽस्कित्यकाः॥५६॥

कारणा भगवान् विश्वभावन करून ने इसला होन्स करून तुम्हारा कस्काण हो। मैं व्या देने करून हूँ, कुण वर मौगो।

राजीवाच

जनेकन्द्रेक्ट्रेनेझ नावर्ती केदमानम्। भूतो वर्षातां सार्व सम्बद्धपुर्वनेन्यवाः ५७॥

एका बोला- हे देवदेवेश! मैं पुन: स्त्रै कर्वे तक केटका

यायत्री का जप करता रहें, उतनो आयु मेते हो।

वाद्यप्रियाह विद्याल्य समस्त्रोक्य शाविकाः स्पृष्टा स्थान सुत्रीनस्त्रदेशामस्त्रीकाः। ५८०

ने समा कि देखकर का-अल्पन प्रस्त भगवान दोनों हम्बों से कमा का कि और वहीं अनाहित हैं। गये।

लव्यवरः श्रीमञ्जूकवनिक्रक्षक्रीः।

रतमसिषयग्रमायौ बन्दपूराबनारमः॥५९॥

पाकर हा राज्य अस्पन्त प्रसन्न कित से जब करने लगा। वह तीनों कास स्नान करके और सक्त होकर क्षाप्त

🏢 और फल का भोजन करता था।

तस्य पूर्णे सर्वस्ते धनसम्बद्धीवितः। प्राइससीन्यस्योगी भागोर्मण्यसम्बद्धाः॥६०॥

उसके सौ वर्ष पूरे हो जाने पर प्रस्ता वितन काले जगनान्

महायोगी सूर्यमण्डल 🖩 मध्य से प्रकट हुए।

तं ह्यात् वेदवपुरं ह्यात्मातं स्पतनात्। स्वयम्पुरुपतासनं स्ट्राणं विस्तरमूवःसद्

वेदमय शरीरधारी, **मानाम में स्थित, सनातन,** स्ववंद्र आदि और **मान** से रहित तहा को देखका राज विस्मय में पह गया।

तृष्टाच वेदिकेर्मनी: सावित्र्या ■ विशेषतः। स्वाद्यप्रकार्यस्य वयेव परवेशस्य ४६२॥

यह वैदिक मंत्रों से विशेषत: साविको मन्त्र से उनकी स्तुति करने ब्राह्म क्षणपर बाद उससे उनकी पुरुष वि पामेश्वरकप में देखा। चतुर्वृत्तं बटार्थेसियद्यस्यं जिलेक्स्यः चनुव्यवस्यक्षां सम्बरीतनं इत्यादि ३॥

कारे चर पुरा ये, मस्तक ■ चटा थी, जाट हाथ थे और तीन नेट थे। वे चन्द्रमा के जवपद से विदेश और अर्थकरोबा सरीर काल करने दाने जिन्ह थे।

पासको सक्ताहरूलं नीतकान्द्रे स्वरतिपविः।

स्तानकारं 'स्तं' स्क्राननानुलेकाम्॥ ६४॥

ने सम्पूर्ण जगत् को अपनी रशिषयों से उद्घासित कर एहे थे। वे नीलकच्छ, रकाम्बरपारी, बाल बाल स्वास और चन्द्रन से युक्त थे।

करक्षणांको दुहा स्ट्राप्टेन परेण हैं। पराव हिरसा सं अधिका तेन वैन हिस६६॥

ऐसे क्ट्रदेव का **लिए** करके राजा ने उनके प्रति भाषपुक होकर अर्द्धीयस से जारे करन सदाय से गायती मंत्र का उत्तरभ करते हुए मजाक से स्ट्रदेव को प्रणाम किया।

कारते नीलकाकाय भाषाने परमेद्वीनः।

**ाव्या**त स्त्रुप **सालस्थात हे**त्री॥६६॥

(और राजा ने कहा—) जीलकार, प्रकारामान परमेही, बेटमन, **व्या**कारकार और **व्या**क्ष कारणभूत आपको कारकार है।

का पढ़ पहरेके 🚟 प्रैतमन्तः।

हमानि ने सहस्वानि जनानि कृतु भागमा।१७॥ तम बहादेव ने इसमानित होकर राजा से बडा-- है

निव्यक् राजन्! वे मेरे रहस्वमय नाम हैं, उसे सुनो।

स्वेवेटेषु बैतानि वंशास्त्रपत्रनि तु। १९१कुरुच एको एपियाँ सात्रो सुनि:॥६८॥

ो सफ्ते केहीं में गाने को हैं और संसार के शामक हैं। है पूजते! सक परित्र स्तकर इन नामों से मुझे प्रजाम करो।

वस्त्रास्थ्येतस्को मध्यासकम्य तृषा। ६ १॥ हे नृष! अनन्त्रमता मा मुद्रमें आसकचित होकर बजुर्वेद के आरभूत ततस्त्रीय अध्यान मा अध्यान तथा जर करो।

इक्कान्यते निराहरते वस्यनिकः समाहितः। जोदनसमञ्जू स स्था वस्य प्रदेशाः। ७०॥ जो व्यक्ति **बढाचारी, स्वत्यक्तरी, भरपनिष्ठ स्था** समाहितचित्त होकर **स्थानका** दर्बन्त इसका जप करता है, वसे स्था पद स्थानाथ होता है।

इस्पुक्तवा भगवानुहरू भ**तवनुष्यक्रम**ाणा

पुनः व्याप्ता राहे क्रवुरकत्ववर्गा।७१॥

ा भगवान् 🔝 ने भक्त पर अनुबद्ध करने की इच्छा से 🗪 को पुन: एक सी क्यों की कायु दे हो।

दावास्मै 🚃 इत्तं वैशर्थं परवेद्धरः।

कृषादनदी स्ट्रप्तद्रसुतिवागमम्॥७२॥

परमेशर रुद्र राजा को परम 📖 🛅 बैकाम देखा 🚛

भर में अन्तर्हित हो गये, यह अन्द्रत स्ट्रेस्स हुई। शक्तिय तपन्ना 🔣 जनायन-स्थानसः।

भागकाशिकार्य व्यापा साथ: सम्प्रित:॥७३॥

मान को क्याचिक कोट विकास कोट क

राजा भी भस्मसित सरीद क्रिकासस्त्राची, साना, समाहित्राचित और अनन्यमन्द्र होका तसस्या द्वार स्थान

का जब करने लगे।

जप्तासास्य तृपतेः पूर्वे वर्षको हुनः। योगप्रवृत्तिस्थककालान्यसम्बद्धाः पद्माप्तकः॥

विवेशीनोटकारं स्वानं 🖥 परविक्रियः।

भागी: सुपन्यतं सुधं तते पाने चौत्रस्माभक्षत

जप करते हा उस राजा है पुनः है वर्ष पूरे हो है। पा उसकी योग में हम्हीत हो गई। हासकात हुए समय हा राजा ने वेदसारमय परमेडी सहात का स्कर में हैं हैं हैं फिर सुर्य के सुध मण्डस को जातकर महेश्वर के हाल पद

को प्राप्त हो गया।

थः पटेक्युवस्तावि स्टब्स्टिन्युक्यम्। स्वयापविनिर्मुको बद्धस्तोके महोबक्ते॥७६॥

जो कोई मनुष्य राजा दशुधना का यह काल परित्र काल या सुनता है, वह समस्त पत्नों से मुक्त होकर सहालोक हैं। पृजित होता है।

इति सीकुर्मपुराणे पूर्वचले क्रक्तासकीती विद्योजनकः।

एकविज्ञोऽस्वावः

(ऋपकुकंश 📰 पर्गर)

व्यवस्थानमध्य

करण पुण्डेकण्यां प्रश्नेत्र स्थापात्र मान्य स्थापात्र स्थापात्य स्थापात्र स्थापात्र स्थापात्र स्थापात्र स्थापात्र स्थापात्र स्यापात्र स्थापात्र स्

वर्गपूर्वक पृथ्वी का चारता करने लगा। उसका एक पुत्र हाला जो विद्वार और जारण नाम से प्रविद्ध 💷

क्षत्र सरकाने जन कुमारेऽपृत्यक्रमतः। कर्णा सम्बद्धाः ह्या इतिहरूकविकस्।। १॥

अपन्य स्थापन स्थापन

करनान् ह्या त्या दशकी पार्थ का तक भरववन या, विसने हरिकट को बन्ध दिया हत

प्रमेशभूतेष्ठिते नाम वीर्ववान्। विद्रियसम्बद्धाः सुरोशमस्यः।।३॥

व्यक्ति मुदेवक वृत्युप्तै वसृत्युः॥ विवयस्थानसम्बद्धाः सामको याच वीर्ववान्।

🚃 कः पुरस्कान्यक्रमा

व्यासम्बद्धाः पुणेऽजुङ्गा परणार्थिकः। हे चर्ले व्यासम्बद्धाः प्रमुक्ती स्वत्। ५॥

तस हरिकट का पुत्र रोहित हुआ था, जो परम धीर्पथान् या। रोहित का पुत्र हरित और हसका आत्मन धुन्यु था। धुन्यु के दो पुत्र विजय और सुदेव हुए। विजय का पुत्र

कारक तथ अला महान् भएकमी था। इस कारक का पुत्र कृष का और उस कृष से बाहू उत्पन्न हुआ था। उसका पुत्र शबर हुआ। वह बरम धार्मिक राजा हुआ था। इस सगर की दो कार्यम् बीं— एक का जम प्रभादेनों और दूसरी मानुमती

सम्बद्धाति वहः स्ट्री वर्ष्यसम्। एकं नानुमञ्जूषमञ्जूष्टसमञ्जासम्॥ ६॥

त्रच पहिरम्बन्तु पुत्रचां उन्हे शुक्र। सक्त्रसुक्तुमेऽपृदेशुक्तसम् सर्विवः॥७॥

कन दोनों सक्तको प्रतियों के द्वारा समाराधित व्यक्तिये ने तक्को एक उत्तय वर प्रदान किया था। भानुमती 🛙 एक असर्गनस सम्बद्धि पुत्र को 🚃 किया और प्रभा ने साठ हजार पुत्रों को स्वीकार **विका**धा। वस असमं**नस का पुत्र** अंशुपान् नामक राजा हुआ खा।

तस्य पुत्रे दिलीयस्तु दिलीयादु वयीस्यः। वेन वागीरवी गद्धा तयः कृत्यावकारिताकः८॥

उसका आत्मज दिलीप और दिलीप से भगीरण पुजा, उसने सप करके गड़ा को पृथ्वे मा उतारा था, इसोलिए मा भागीरथी नाम से प्रसिद्ध है।

प्रसादक्षेत्रदेवस्य व्यादेवस्य क्रीयाः। वर्गास्त्रस्य तपसा हेकः प्रीतकत हरः॥१॥

📰 🖩 भी देव चुढ़ियान् महादेव की कृष्य में 📑 🛚

हुआ 🔤 धर्मारथ की सरस्या से संकल्देव जीतेबुक 🔤 वाले हो गये थे।

धवार हिरसा गड्डा बीमाने जोपपुरणः। धनीरसमुख्यापि मुत्रो सम वसूब इस १०॥

नामानसस्य क्रवादः चित्रुश्चीवस्ततोऽच्यात्। अपुतादः सुरक्षस्य अनुकर्णे परावसः॥ ११॥

इसका पुत्र कामा और स्थान का सिन्धुईप समय पुत्र दुशा था। उसका पुत्र अपूरापु तथा उसका पुत्र

बलवान् ऋतुषणं नामक हुआ था।

ब्रुवर्णस्य पुनेऽभूत्वृदाको नाम कर्मिकः। जीदासस्तरस्य तनसः सुनातः सम्बद्धस्यः॥१२॥

जातुमर्ण का पुत्र सुदास जामक पराम **धार्मिक हुआ आ।** असका पुत्र सीदास श्रा को करनाक्याद **ला** से सिकारी

हुआ थी।

विस्तास्तु महातेषाः होते करणायक्षद्रके। आसम्बद्धाः सम्बद्धाः सम्बद्धाः १६॥ आसम्बद्धाः स्वत्याः सम्बद्धाः सम्बद्धाः । सः स्वत्याः सम्बद्धाः सम्बद्धाः । द्वार् स नारिकत्तं सम्बद्धाः स्वोऽक्ष्यः ।

द्वत् स नाराकतय वस्ताकतस्याऽक्तत्वः तस्याद्वितियितिः श्रीमान् वृद्धसर्मः च तस्याः॥ १४॥

उस करमावपाद के क्षेत्र में (स्वर्ग प्रश्लेषित में असमर्ग होने से) महान् तेजस्त्रों वस्तिह ने अस्पक नामक पुत्र को उत्पन्न किया Ⅲ, जो इस्ताकु कुल के ध्यनका में प्रतिदेख हुआ। अस्मक की उत्कला नाम की भागों में नकुत नामक पुत्र कर्ना हुआ, को क्रमा राम के धन से दु:खी होकर वन हैं बता नवा था। वहीं भी उसने नारी करूच (स्त्री-वेप) आरण किया था। उस नकुत से ततरण नामक पुत्र हुआ था। उससे इतिथित हुआ हा और किर उससे वीमान् वृद्धतम्मी उससा पुत्र हुआ था।

वरमाहितवाहरूकारमञ्जूषाङ्ग इति विद्युवः। देवीयाहः कृतवासमञ्जूषासमाहकारमाहित्।।

उससे विश्वस्त सथा किर विश्वसह से खट्वांग **व्या** चून इस्था हुआ था। इसका पुत्र दीर्घवाहु ≡ तथा

इस दीर्ववाह से एपु ने उन्ध प्रहण किया था।

रकोरवः वयुरसक्ते सम्ब दशस्त्रस्तवः। राजे दशस्त्रिकीये वर्षको लोकनियुषः॥१६॥

काते त्यानकीय समुख्या पहालेरः। 🛅 ===== 🌉 विन्दुसरिक्षणविताः॥ १७॥

रमु 🖩 🚥 और जन 🖩 राजा दशस्य रायम हुए। 🎟 मान्यान 📟 🏗 हो दासरीय 🗪 परमधीर और 👫 कथ में 🔐 🗷 प्रस्कात हुए। राम के अधिरिता भरत-

व्याच्या और अति महान् बमवान् सङ्ग्या भी हुए थे। थे सभी विष्णु को सकि व समन्तित व्याच्या व व्याच्या के सक्तम व्याच

विकास कर्म कृषण व्यवस्थात स्थापन स्यापन स्थापन स्य

सकात् विश्व है अपने स्था से स्था के रात स्था स्था हुए थे। स्था की भागां परम भागवती राज जनक की मुण आत्मक सोता नाम से तीनों स्था में विकास हुई स्था स्था और औदार्थ मुणों से समन्तित ही। क्योंक स्था जनक ने तप द्वारा हिमालयपुत्री पार्वती देवों को प्रसन्न किया का इसलिए पार्वती ने सीता स्था को क्योक्य में दो थी, सी सीता अपने पतिक्य में राम के

व्यक्ति हुई। प्रोत्ता पश्चानीक्षित्तास्त्री गीत्वलोहितः॥२०॥ प्रदेशै शहुनस्त्रात्ती करकावाहुतं ह्याः। य राजा जनको बीजान् दशुकानाः सुरामिताम्॥११॥ सामेक्बद्रिकानो लोकेऽस्मिन्दिवगुहुनाः। 📺 वनुः समादानुं 💷 शबनीति वनक्रवेश१२२॥ देवो वा दानवो वापि 🗷 🌃 सम्बुम्बतिः

रामे बलस्त्रकस्य गृहे ह्यू:॥२३॥ भक्तपामस बाहाय स्टिन्स्य हि। स्वयाहाय हो सम्पर्ध स्टिन्स्य संबन:॥१४॥ राष: परम्बर्णमा स्टिन्स्य व सम्बूख:।

ऐसी ब्रांस 🕅 जानकर बलवान् प्रभु क्रेसम में ब्राह्म के पर ब्राह्म क्रा धनुष को लीरकमात्र में से लेड़ दिया। उसके ब्राह्म विशेष पार्वली 🕅 संकर ने और कार्तिकेय ने 🚻 से विकार किया, उसी 💷 परम धनांतका बीराम 🛙 इस 🚥

साथ विवाह किया।
 क्ष्मी बहुतिके काले राजा दहारक: स्वयन्॥१६॥

रामं रचेत्रपुतं 🔛 🚃 कर्तुनर्पति। भाषाम पत्नी मुख्या 🚞 पास्कृतिकीत १६॥

निवारणयास पति शह संबद्धनामानकः।

इसके अनन्तर बहुतसा समय बद्धांत हो जाने पर राजा शाक्षा ने स्वयं में अपने ज्येह पुत्र में बा को ठळ बतने की इच्छा की। तब इनकी मां सी-क्रायकरी और सुन्दर हास्पपुक स्वभाववासी कैकनी मांगा मा होका अपने मांग को रोका और कहा—

माभुवं भरतं वीरं राजानं बर्नुकरकर्श्वरं ७॥ पूर्वमेय वरी वस्थाहनो मे भवता करः। स तस्या क्यनं श्रुका राजा दुःखितकानसः॥ २८॥

आप मेरे बीर पूज भरत को राज्य कराने के योग्य है। क्योंकि आपने मुझे पहले ही ही करदान प्रदान हैं। राजा दशरथ उसका वचन सुनकर मन से खति दु:की होने लगा।

वास्त्रिक्**मधीद्वा**स्यं तस्य स्थापेऽवि वर्गीतत्। प्रणानास चितुः पादी स्वापनीय सहस्र्युतः॥२९॥ वर्षे वर्षे स्थलीकः 🚃 सम्बद्धास्यवान्।

किन्तु दुःखित होते हुए भी बचन बद्धता के कारण ■ ■ ने 'बहुत अब्हा' ऐसा कहा और धर्मक्ता ■ ने भी वहीं कहा चा। जन्दुत (भर्चादा से च्युत न होने वाले) बीठव बिस्थम्य को साथ लेकर पिता के चरणों में प्रणाम

किया और ने जिलेन्द्रिय राम mmm (१४ वर्ष के समय की इतिज्ञा) करके पत्री के साथ वन गये।

संक्रपारामां परवारि दल वैग महाबलः॥ ३०॥ उवार ता परवान् स्थ्यमेन सह प्रदुः। क्रमुक्तिसकोऽसमे समनो नाम सक्ष्यः॥ ३१॥

वित्यानकोनेच बीटां हत्या वयी पुरीय्। ह्याह त्यानके रायः बीटायाकुलिलेन्स्त्री॥ ३२॥

हु:साम्प्रेकपिकसारी क्ष्मुक्तुरस्थि। ह्या इकार महावाली भगवान् प्रभु ने ह्याच्या के साथ सही

 में क्या कि तक निवास किया था।
 में क्या कर रहे थे, सबज नामधारी रास्त्रस ने कर्त्सावय के क्या में क्या कर साम देवी का करन किया और अपनी नगरी में करन गया। बोराम और सम्बन्ध ने सोता को

 मंत्र देखकर बहुत ज्याकुल में वहे और घे अनुओं का नास करने करों थे, फिर में दु:ख और शोक से
 से गये।

म स प्या काः कटकिकविता **पूर्ववेज** हिनोत्तमाः॥३३॥

कारतन्त्रवकृत्वत्वयं रामस्मानितहर्क्यम् () कृतिकस्मानुमो कीरो इनुमानाम जानरः॥ १४॥

कानुमुक्ते कारतेका समस्यामीतियः हार्थाः क करना वर्ग्य वर्षे समाय करनिक्यः॥३५॥

व कृत्या परंच श्रव गामाच कृत्यान्यायः॥३५॥ तो भीतामित्युक्तवा विश्वचार इ।

भहीं सागरपर्वको सीतादर्शनकत्त्वः॥३६॥

हे द्विजोक्षमो : जिस् किसी समय अविशव्ह कर्म वाले श्रीयम का करि सुप्रीय तथा वानरों के साथ मित्रता हो गई यो। उसमें भी जो सुनीय का एक अनुमामी वायु का पूत और महान् केंबस्वी वीर सनुमान नामधारी वानर था, जा तो

📷 श्रीसम्ब के अरचन्त्र प्रिम हो गये थे। हनुमान ने परम चैर्च सम्बन्ध करके श्रीसम के आगे 📰 निश्चय करके कहा 🞟

मैं सीलाओं को अवस्थ लाकिंगा। इतना कहकर उसने खोळा का दर्शन करने में क्रप्प होकर सागरपर्यना समस्त

नुगण्डस में विचरन किया 📖

**ाः रावणपूरी स्यूने सानरशैकितान्** 

**ाता** निम्मी देशे क्षापूर्ण सुविश्विताम्॥३७॥

व्यासम्बद्धाः स्थापनाः समयुक्तम् । अनुवर्षेक्षमां इतां संस्थरतीयनिदितान्। ३८॥

रामहिन्दीवरस्थारं स्थ्यमञ्जानसंख्याम्।

निवेद्षित्वा 🚃 📆 रहिंद प्रमु:॥३५॥

और वे सागर के 📖 संस्थित गवन 📰 कारी लहानुरी

🛮 पहुँच गये थे । वहाँ पर एक वृक्ष 🖺 मूल में नियंग इदेश

इनुमान् । नियंत और शुनिस्मिता संतक्ष्ये । ।
 शक्षियों से पिरी हुई थीं। उनके नेक अनुओं से अवस्थाये

हुए में, फिर भी देखने वाले को क्रिय शनकी में। सम का समरण करती हुई वे निर्देश 🕬 रहीं मीं! में नन 🖹 इन्होंकर

के समान रफायवर्ण बाते औराम एका व्याप्त का इतो थी। एकान्त फकर इनुसाव में व्याप्त को अवस

परिचय दिया पा।

श्रावंशयाय प्रदेशयस्य राजानुत्येककत्। द्वारंशुलीयकं मीता प्रमु: यरमस्तेयनम् १४०॥ मेथे समापतं रामं प्रीतिविक्तुरिकेश्व्याः सम्बद्धारम्य तदा सीतां द्वार राजस्य व्यक्तिकत्॥ ४१॥ विक्रमे व्याप्यसम्बद्धारम् रामं व्याप्यसम्बद्धाः ४१॥ वर्ताः राजेया प्रशास सीवादर्शनमस्त्रमान्॥ ४१॥ वर्ताः राजेया प्रशास सीवादर्शनमस्त्रमान्॥ ४१॥

संतर के निवारण के लिए इन्हेंने और की अन्ते सीताओं को हैं थी। उस साम अपने स्थानी की हैं पर स्मूच्य अंगूडी को देखकर प्रीति से निरूकारित हैं हैं की सीताओं ने वीताम की है आया हुआ मान सिन्धा। उस समय सीताओं से देखकर हमुमान ने उन्हें आवस्त हैं हैं समीप में हैं जाताम की महामाह हैं हैं पिर जोराम के हमीप में हैं जातामां ही दे पिर जोराम के हमीप में हैं गांवे थे। जितेन्द्रिय हमुमान ने जीवाम से सोता देखें के दर्शन की बात हमाया निरूप के देश पुनित होते हुए कोवार हैं आप खड़े हो गये।

स रागे पलकासम्बद्धं हुनुमात्र स्वयन्॥४६॥ सदमजेन ॥ युद्धाय बुद्धियके हि राग्धः॥ कृत्वाय वानरसर्वेलेकापत्रं महोद्योः॥४४॥ सेतुं परमवर्षेला सामा हतकात्रमुः॥ सप्लीकं वि संयुक्तं स्वयनुक्षस्यक्ष्यम्॥ आनवामास तां सीतां बासुकृतस्यक्ष्यम्॥ हेतुमने **म्हादेवमीहानं कृति**वाससम्।।४६॥ स्वापनासस समूजां पूजवानास राजवः।

इसके वक्षत् बसलाली जीतम ने सक्ष्मण और हनुमान के साथ उस उक्षस से बुद्ध करने के लिए विचार किया था। बैक्कों वानमें के द्वारा उस महोद्धि पर सेतु बनाकर संका जाने का वार्य बनावा। सरपद्धान् परम वर्मात्मा प्रभु राम ने राज्य का वार्य कर दिखा था और पत्नी, पुण तथा भार्यों सहित सभी का वार्य करके सबुनात्तन सीराम वार्यु के पुण इनुमान् की सहस्वता से देवी स्केता को वापस आये थे। उन्होंने समुद्द के मध्य विकित सेतु हैं नीचे कृतिकास ईसाय बहादेव का सिन्ह स्वापित किया था। उसके बाद समय औराम ने महादेव की पूजा की थी।

वस्य देशे व्यक्तिः पासंगः सङ्ग्रहेकः।)४७॥ प्रकारिक प्रकारक्षणसम्बद्धाः। काम्या स्वक्तिं रिप्तं स्थानीदं विवस्यः॥४८॥

महास्थानकां पुत्रकारोतां चार्च किन्द्रवति। सहोत्स्यीय ४९॥

क्षेत्र विकास महादेव शहुर देव व्यक्त के
 क्ष्म क्ष्म हुए वेश भगवान् ने बीरान को एक क्षम

दिया = कि आपने जो यह = लिङ्ग =

 है उसका सभी द्विजातियम दर्शन करेंगे। उनमें जो भी कोई पहापालकी भी होगा हो उसका में सम्पूर्ण करा है। उसकेगा। इसी प्रकार जो मनुष्य कहां क्यांकां में स्वान

करेला, उसके अन्य 🔣 सथस्त पापों का नात हो जायेगा।

दर्शनदेव तिसूचन कर्ण करिः व संस्थः। कार्यस्थापनि पिरचे भावदेशा ॥ मेदिनी॥५०॥

कारकेतुम् सामा स्थानवास्यः तिरोदितः। स्तर्न दर्भ वयः सार्द्धं सर्व स्थानवर्गः। ५ १॥

्रवस रामेश्वर के लिक्क् का दर्शन करने से ही ■■ पार्चे ■ ■ ■ अता है— इसमें लेशका ■ ■■ नहीं है। जब

हक ने पर्वतों 📾 समुदाय और यह भूमि स्थित रहेंगे और विस समय तक यह सेतु स्थित रहेगा मैं विधेहित होकर

वहीं 📰 वर्तमान पहुँगा। यहाँ पर किया हुआ स्नान-दान-📰 और ऋड सभी कुछ सुभक्तमें अक्षय होगा।

स्मरकादेव तिकृष्य दिश्याचे प्रकारकी। कृतुकता धरकात्रकाः व्यवस्था तु राजवस्था ५२॥ बन्दी करेको स्मरकीकानश्चीका।

व्यास्त्राच्या वर्षम्यस्य ।। ५३॥

लिङ्ग के स्मरणमात्र से हो दिनपर का किया हुआ 🚃 नष्ट हो जाता है। इतना कहकर भगवान रूप्यु ने 🚃 को गले लगा लिया 📟 फिर करो और गणों के 🚃 हो

भगवान् रुद्र वहीं पर अन्तर्धान हो नवे के। फिर वर्धवराजन

श्रीराम ने भी राज्य का पासन किया था।

**म्हालेका धरतेव महत्त्वतः।** 

विशेषाद्वाद्वणा-सर्वायुक्तपास चेत्ररम्॥५४॥ यक्षेत्र पत्रहत्तारमञ्जूषेत्रेत

रामस्य तत्त्वो उद्यो कुल इत्यमिनियुवः॥६६॥

**ाः सुपद्भवनः सर्वतस्त्रकंतिस्तृ**तीः।

अतिविश्त कुरावयो निकासमुनोऽकाम्। १ १ ॥

क्वोंकि 📖 🌡 हारा वे महाचली एवं वेजस्की बीचन का अभिवेक 🔤 गया था। उन्होंने विशेषकप से बाहानों का और प्रभु 📖 आदर-संस्कार किया था। बोलन ने प्रश्नवित दक्ष 🖫 🕶 का नाम करने वाले संदल 🖫 अवनेश बड़

करके प्रसन्त किया था। राम का एक पुत्र ३४४ जो कुत कम ताम से प्रसिद्ध था और 🗪 🚃 पुत्र भी हुआ था जो

महान भाग्यशाली और सब शास्त्रों के तत्त्वों 🗐 जनने क्सा बिहान् था। उस कुश से लेक्कि ने कन कहन किया

और उससे निषय पासक पुत्र हुआ का। निकास्यासीत्

नमसः पुण्डरीकाकः क्षेत्रस्या सु स्त्यूतः॥५७॥ उस निषध 📖 🏨 📖 हुआ 📰 और फल से पंच 🖚

उत्पत्ति हुई थी। नभ का पुत्र पुष्पारोकाश का तका उसका ५३ क्षेमधन्त्रा यो।

तस्य पुत्रोऽभवद्वीरो देवानीकः ऋक्ष्यान्। भहीनगुस्तस्य भूतो महस्थास्त्रस्थाऽचनक्। ५८॥

उस क्षेत्रकाच्या वार और प्रतापी देवानीक नामक पुत

उत्पन्न हुआ था। देवानीक कः पुत्र अहीनमु भा तथा उसके महस्वान् नामक पुत्र हुआ।

तसम्बन्धकलोकस्तु वारमीमधा वस्तुतः। त्तराबीशमधन्द्रनिरिधाँनुक्तिनस्तोऽभवन्॥५१॥

भुतायुरभवचस्यादेते चेदवाकुवंशवाः।

सर्वे प्रधान्यतः प्रोत्ताः समासेन क्रिकेतमः॥६०॥ य इपं नृष्युक्षक्रियम्बिक्कवेर्वज्ञपुत्तमन्।

सर्वपापविनिर्मुको देवलोके अधिक्षेत्र६ १॥

उससे चन्द्रकलोक की उत्पत्ति हुई और उसका पुत्र 🚃 हुआ 📰 जरापील से चन्द्रगिरि 🚃 पुत्र की

उत्पत्ति हुई और उससे पानुवित्त ने जन्म लिया का। इससे 🚃 हुआ 🐠 🖥 सभी इस्ताकु तजा के 📗 📰 में जन्म

📰 📰 🗓 🛮 🕏 जेसके ! 🚃 📰 को ही पैने संग्रेप में 📖 दिख है। जो 📖 इस्ताक़ के उत्तम वंश का

अक्टबर 🔣 शवल करता है वह सभी पापों 🖥 मुक्त होकर देवलोक में 🚃 प्राप्त करता है।

 औद्धर्मपुरान्ये पूर्वपाने प्रधानुवासकार्वे पाव क्ष्मिक्षेत्रमानः॥ १ १॥

> र्जवस्त्रीरण्याचः (सोमका 📰 कर्गन)

देशः पुरस्यक्षाम् 📖 शंश्रीमगरूपत्) 🛲 📺 क्युवृद्धिं धवित्रसम्बेत्रमः॥ १॥

📖 केले— अकतार (बुध से 📖 इलापुत्र पुरुरका राज्य का 🚃 करने लगा। इसके इन्द्र 📕 समान तेशपर्थ

क्क पुत्र हुए। क्षपुर्वपुरका**नुहा विकास्त्रीय वीर्वश**् विश्वक्षीयोगीस्ताः॥ १॥

इनके नाम हैं— आवु, मामु, अमायु, शक्तिहाली विश्वयु, 🚃 और कुलायु। ये 📺 दिवस एवं उर्वशी के पुत्र थे।

आयुक्तकथा थीराः वर्ष्ववासम्बद्धीयसः।

रकर्वनुवरकार्य में अलावानिति नः सुराप्॥३॥ अपू 🖩 पीच ही महान् तेजस्वी 🔣 पुत्र स्वर्मानु की

पुत्री प्रका से उत्का हुए थे, ऐसा हमने सुना है।

न्यूनः अवपसीयां वर्गतो लोकवित्रुवः। न्द्रुबस्य बु दरकदाः महोन्द्रोपमरेकसः॥४॥

उत्पत्तः विद्यवन्यायां विस्तायां ........:।

व्यक्तिकृतिः संवर्षिराधातिः एकमोऽस्टः॥५॥

उनमें स्तूच चहत्व पुत्र व्या, जो धर्मज्ञता एवं लोकविश्वात था। नहुष के इन्द्र के समान तेजस्वी पाँच महाबखी पुत्र पितरों को 🚥 विरजा से 📖 हुए— याति, वक्की, संस्की, आसति और पाँचवाँ 🕬 📖

तेवां क्यांति प्रसानी **व्यानिकार स्थानिकार स्** 

पूर्वकारे इस्विलोधकायः

उन पाँचों में यसति महाबलो और पराक्रमो 🔤 उडने शुक्राचार्य की पुत्रो देवबाना को पत्नो रूप में 🔤 🎫

शर्पिक्रमासुरिश्चैव तस्यां वृत्रपर्वयः।

बहुझ तुर्वमुझेय देववारी क्यांग्रिक उसने असुर वृषपर्वा को पुत्री शर्मिक को भी **पत्री** का

लिया। देवयानी ने यद् और तुर्वस् को जन्म पुरुष सर्विका चान्त्रकीक्ष्म

सोऽप्यविद्यद्वतिकस्य व्याप्तविद्यान्। ८ ॥ सोऽप्यविद्यद्वतिकस्य ॥ वदुवन्तिन्तिस्य। ८ ॥

पुरुषेय करीयांसं चितुर्वकारासम्बद्धः दिशि दक्षिणपूर्वस्यां पूर्वश्चं पुरुष्किरसम्बद्धः ९॥

र्सामहा है भी दुसू, अनु और पुरु 🔛 जन्म 📖 📖 ने ऑनिन्दित ज्येष्ट पुत्र वद 📟 🚃 📟 विकास

 भा भागन करने वाले कनिह पुत्र पुरु का ही राज्यपिषेक किया और दक्षिण-पूर्व क्या स्वास्त्र करने तुर्वत को सीक।

दक्षिणापरको राजा 🛅 श्रेष्ठ व्ययोजकाः

क्राविकायुक्तरायाम् दुसुकानुस्थलकात्। १०॥ राजा ने दक्षिण और पश्चिम दिशा के 📖 में 🎹 📺 बदु

राजा न दाक्षण आर पावम हरता के 🔤 म 🔤 🚾 बहु को मिपुक किया। पश्चिम और इक्क दिला में दुख् 🔤 अनु

को प्रतिहित किया।

तिर्व पृथ्विती सर्वा वर्षतः परिचारिकाः। कर्वाप करसहितो वर्ष स्था बहुत्वकाः॥११॥

वे राजा सम्पूर्ण पृथियो 🖿 धर्मपूर्वक पासन करने 📖 और महायशस्त्री सन्त ययाति पत्नी सकित वन 🔜 🔤 गने।

वदोरध्यमधन् युप्ताः साथै देवसुतोषमाः। सहस्रजिनवा नेतः कोहर्नीलो जिलो १९:७१२॥

पद के भी देवपुत्र के सभान भीच पुत्र हुए। उनमें इसवित शेष्ट्र या और शेष का थे— इसेक बील विस्

सहस्रजित् श्रेष्ठ या और शेष कार थे— क्रोड्रू, बेल, जिस और रघु। सहस्रक्रियतस्त्रक्रकाकिकम वर्णिकः।

सहस्रकित्युवस्तद्व**णानिकाम गर्निकः।** सुताः अवजितेऽप्यासंत्राचः परम्**वानिकः**॥ १३॥ वैदयस हमकेव राजा वेणुक्यस् वः।

हैहयस्थापक्युची वर्ष इत्यविक्रिकृतः॥ १४॥ सहस्रजित् 🖿 पुत्र सत्तितित् नामक राजा था और स्वकीत्

के परम धार्मिक तीन पुत्र हुए— ईडम, हव और सना नेणुरुम। हैहन 📰 पुत्र धर्म तक्ष से विस्तात हुआ। ात्र पुत्रोऽमक्त्रित वर्षेतः । वर्षेत्रस्य कोर्तिस् सम्बद्धसम्बद्धाः १५॥

ं विद्यवृन्द ! धर्म का पुत्र प्रतामी धर्मनेत्र हुसा। धर्मनेत्र ≡ ह्या कवि और व्याप्त पुत्र समित हुआ।

विकार समित्रकागुज्जनेकासादनावः।

महोक्तस्य दावादो हुईयो नाम गर्थियः॥ १६॥ सञ्जित का पुत्र महिन्य और स्थास पुत्र भद्रकेय्य हुउत।

पहुजेल्य का गुत्र दुर्दम जनक लाग हुआ। दुर्दमस कुले सीकानको नाम सीर्वमार।

दुर्वस्य पुष्टा कामन्यस्य नाम काम्यार्। सम्बद्धस्य मु द्वाराद्वाहामारो लोकसंपता:॥१७॥ सम्बद्धिः सम्बद्धिः सम्बद्धाः स्टब्स्स

कृतकोर्यः कृतस्याः कृतकर्यः च स्रयुक्तः। कृतकेत्रकः च्यूनॉऽकृतकर्तकीर्यसम्बद्धनः॥ १८॥

■ के ■ स्केकप्रसिद्ध पुत्र हुए— कृतवीर्थ, कृत्विन, कृतवार्थ और खेळा कृत्वेला। कृतवीर्थ व्या कार्तकीर्योज्ञीय कृतवार्थ पुत्र हुत्या।

दुर्दम 📰 📰 धीमान् तथा सक्तिमान् 🚃 🐹 🕬।

कारकार्य्यविभावपूर्वेदवियो वरः। तस्य समोऽभयन्त्रमुर्जामदस्यो जनार्थः॥ १९॥

का सकत भूगाओं से युक्त, प्रतिकान तथा वनुवेदवैकाओं में केइ का। जनकान के युप्त भगवान परतुराय ठककी मृत्यु

करण पुणस्तान्यसम्बद्धाः तत्र महारकः। कृतमञ्जूषाः वरितनः सुरा वर्षान्यस्य सर्वनितनः। २०॥

🚃 🚃 सर्वे।

व्यान सुरसेका स्थाने वृध्यसकेत व। सम्बद्धाः स्थानसारकारचे स्व:।। १९४

कर्तवीयां तुंत ■ जिन्द्र पुर थे, जिनमें पीच महारथी, तक्का चरवने में विद्युष, चर्चा, और, धर्मास्थ्य और मनस्वी थे। अनेके जाम ये— हुए, हुएसेन, कृष्ण, धृष्ण और व्यास्थ्य इसमें जन्मका चरवान् तथा व्यास्था की भक्ति में पराध्या

कुरकेनाइकः पूर्वे चतवारः अभिनीवसः। सहस्रका महात्मानः पूजवनि स्म सहुरम्॥२२॥

तूरसेन कारि प्रथम चार राजा प्रसिद्ध पराक्रमी, स्ट्रभक

और महात्या थे। ये संकर की उपासना करते थे। जनसम्बद्धा परिचान्टेनं पातामा इरिम्।

क्ष्मण प्रत्यं किन्धुं देवतं वर्षक्रपरः॥२३॥ बुद्धिमान् एवं धर्मपरायण प्रयत्यय धनवान् नासवण हरि के सरमान्य हो विष्णु देवता की उपासन्त करता था। तमुद्धरितरे दुश्र सम समास्त्रा ईश्वराराधनरतः विशासमस्यविति वृति:७२४॥

उससे अन्य पुत्रों ने कहा— हे निष्यतः! तुम्हाव वह वर्ण नहीं है। हमारे पिताजी शंबर की आराधन में निरद्ध रहते थे. ऐसा सुना जाता है।

वानस्वीन्यहारोधा क्षेत्र वर्गः वर्गे वया विकोरंतेर सन्तर राजने ने महिलतेश २५॥

उनसे महातेजा क्यांच्या ने कहा- 📰 मेरा गरम क्यां हैं। पृथ्वी पर जिसने राजा हुए हैं, ने निष्णु के जंह से काफा हंप हैं।

राज्यं पालविताशक्यं चनवान्युक्केसमः। पूजनीयोउचिनो किन्यु: ब्याब्ये ब्याब्ये हरि:॥ १६॥

भगवान् पुरुषोत्तम राज्य का 📖 फारन करेंदे। संसार 🖩 व्यवस्य इरि एवं अध्यक्षेत्र विच्यु ही पुल्लीय 🗓।

सार्व्यको राजसी येव समसी च 📰 प्रभु:। तिलासु पूर्तवः प्रोक्ताः पृत्तिकिक्यव्योकवः॥२७॥

प्रथु 📰 सृष्टि, 🔤 और प्रलय 📰 हेतुभूत 🔤 प्रयार को मुर्तियाँ हैं— सारिवको, एजसी और 🚃

भगवानिकाः संस्करकी 🚃 स्नेद्वका रकेन्सिः संहरेतामको हर:०२८॥

सत्त्व स्वरूप भगवान् विष्णु सर्वदा सुद्धि को स्थापक करते हैं। रजेपूर्त 🚃 सहि करते 🖥 और 🚃 महेस

संबार करते हैं। तस्यान्यद्वीपतीनान्यु 📖 परस्पतानिक्युक्

आराम्ये चगकानिष्युः केलदः केशिर्व्युन:॥३९॥ इसलिए इस राज्य का पालन करते 🚃 राज्याओं के

आराध्य केशिहन्ता केतव भगवान् विष्णु हैं। निज्ञान तस्य क्यां प्रातगेऽन्ते कारिकाः।

प्रोचु: संहारको रुद्र: पुजनीयो मुमुकूनि:#३+# उसका यह वचन सनकर दसरे के मनस्वी भाई वे वे

बोले— जो लोग भोक्ष की एक्का करते 🗓 उन्हें संसरकर्ता 📺 की पूजा करनी चाहिए।

जर्ष हि भगवान् छत्: सर्वे सर्वाददे क्रियः। तमीनुषां समाजित्य कालान्ते संब्रहेलानुः॥ ३ १॥

ये भगवान् स्ट्र तिव कालान्त (कल्यान्त) में वसोनुष का 🚃 तेकर 🚃 सम्पूर्ण जनत् का संहार कर देते हैं।

🔤 त्यन्य पूर्वि द्वरा विस्तायारी 📺 (संहारकाल में) 🚃 संस्था का संस्था करते हैं।

तत्त्वसम्बद्धस्य विधितासी 📰 क्लेन पुन्तने जन्: पात्रका भववान्तिः॥३३॥

वा सा प्रोसका पूर्वितस्य 🚾 पस।

**क्षेत्रेट्रिक पूर्व विश्वी मृत्यपुर्वका।३२**४

उनकी को अध्यन्त पोरतम तेचोमयी श्रेष्ठ मृर्ति है, 📖

क्टननार राजा जयध्यज ने सोचका उन सोगों से कहा—

सत्वनुष्य से प्राची मुक्त हो जाता है और भगवान हाँदि प्रत्यसम्बद्धाः 🗗 । तपुर्वाको स्तः वेतिः पानिकेरीः।

केकोरकार्यपुषः पूर्वकरातं इत्य्। १४॥

🚃 भारतें 🛚 कहा— शास्त्रिक 🛅 हर् को सेवा करते हैं। सरवसंबुक्त जीवारमा 🐯 भगवान् शंकर मुक्त

करते हैं। इसलिए निरक्तर तिथ को पूजा करने चाहिए।

शासनीकृतवृतः प्राप्तनी प्रथमपः। || विकास कुळाचे पुत्रके नाम्बो नुविधिरियके।| ३५|||

🖬 रिक्ट अनुना धर्म 🚃 होता है, दूसरा नहीं-- ऐसा मृतियों को अभीत है।

क्या च क्यान 🚃 उपानाकाली प्रदा। श्राकानं परो वर्णे मुरारेरधितीयसः॥ ३ ६॥

इसलिए केन्नवो रुक्ति को सदा भारत करते हुए एजाओं के लिए अभित रोजस्वी किन्दु भी आराधना करना परम धर्म

इसके कर राजपुत्र जयभ्यम ने 📖 हुए कहा— मुक्ति

वम्हक्षेत्रज्ञातः कृष्णे 🕮 वरः। क्ट्र्जुंबेऽस्पन्तकः स वर्षे कृतवानिति। ३७॥

··· पुद्धियानों में ब्रेड एउरपुत कृष्ण है उससे कहा—

इम्बरे विक अर्जुर ने जिनका अनुहान किया, वही हम्बर भमं है।

**र्व किसदे किस्से सुरसेनोऽहमीहम**ः। प्रकारको इस क्षुस्ते उत्तरीय सत्। ३८॥

इस प्रकार 🚃 वह जाने 🖛 भुरसेन ने यह 🚃 बद्ध— इस किदव में ऋषि लोग ही प्रमाण है। वे जो कहें वही इमें कान है।

ठवस्रो एक्काईलाः **चान्क्रां**क्रमादिनः।

🚃 वर्षे वृत्तेत्वाः सतर्वेतां स्ट्राज्यम्॥३९॥

तदनन्तर उन राजनेशों ने बहाकदियों से पूछा और सब अत्यन्त उत्साहित होका सप्तर्षियों के आक्रम में म्हूँचे। तानकृषेको पुनवो वसिद्धाल कार्यानः। वा यस्मधिपता पुंस: सा हि तसीव देवतात 📖 🛭 वसिष्ठ आदि मृतियों ने उत्तरे यक्षर्यतः बताबा 😎 🚾 देवता में जिसको अधिरुचि हो, वही उसका उन्हरन देव है। किन् कार्यविशेषेण वृधिता चेव्रदा नृष्णम्। विज्ञेषात्मवंदा नार्व निवमो क्रन्यक कृषः॥ ४ १०

किन्तु कार्य 📖 🛮 पूजित होने 🖿 देवन पनुष्यों का

📖 साधन करते हैं। हे नुस्ताम! कार्यकितेष कार्यत हो जाने पर सब समय ऐसा हो यह 📖 नहीं है।

वृषाची देवतं विन्युक्तवेत्रश्च पुरुदरः।

विद्यापापम्पिरावित्वे इक्क 🚟 विश्ववद्यक्ष ५२॥

राजाओं के देवस विष्णु, शंकर और उन्द्र हैं। देवता अग्नि, सूर्य, ब्रह्मा और लंकर ैं। वेबानं देवतं विकार्यस्थाना प्रिकृतसूच्यः

गराजीयां क्या सोयो बक्षायहम्पि स्वयतेश ४३॥ देवीं 🖥 देवता विष्णु और दानवीं 🗏 🚃 विज्ञसमारी

(शिव) हैं। चन्द्रमा गन्यवाँ और पक्षें 🗏 मी देखक करे

जाते हैं। विकासरामां बान्देबी निव्हानो प्रश्याम् इति:।

रहासा शंकरो 🚃 विजयनाङ पर्वतीस्थ्रप्रश

सरस्वती विद्यापरों को और भगवान हमि सिक्षों के और

जंकर रह राक्षकों के देवता पाने जाते हैं। पानंती निवारों 🛗 देवता 🗗

पाना स्तिकानमा देवी तक विक्वीक्रमासका:॥४५ ऋषियों के देवता भगवान ब्रह्मा और त्रिकुलधारी महादेव

हैं। लियों के देवता विष्यु, किन, सूर्व क्या पार्वती देवी हैं। गृहस्काराञ्च सर्वे स्वर्धक्र वै वृक्ककरिकान्।

वेखानसागमर्थः स्वत्ववीन् च महेन्द्रः॥४६०

ऋषीणां भगवान् इद्धाः पहादेवस्थितुरस्थन्।

गुरुस्थें के सभी देवता हैं। स्वध्नारियों 🖣 देवता 🖏 वानप्रस्थियों के सूर्व और संन्यासियों के देवता महेका हैं।

भूतानां भवकन्तद्रः कृष्णपदानां विनाधकः। सर्वेचं भगवान् ब्रह्मा देवदेव: प्रजावति:॥४७॥

मुखें के देवता मरुवान् हद और कृष्णाप्टों (एक प्रकार वृतों को कवि) के देवता विशायक है। देवेका प्रजापति पनकन् बहुत सबके देवता है।

अनेव चनकर् हता 📖 देके 🚃 अस्यानसम्बद्धको कृतं विक्रवस्थानसम्बद्धीत।४८॥

ऐसा पगवान कहा ने स्वयं कहा है। इस्रसिए जयम्बज

निश्चित क्या से किन्यु की आराधना करने के अधिकारी हैं। किन प्रदेश अक्राप्त 🚃 पृथ्वे हरिनैः।

अन्यका नृष्के: **शर्व व इति: संहरेश**सःतथर ॥

किन्तु स्टू के साथ शिक्तु 📰 🚃 समामा समामार मनुष्य

इरि को न्यास्था और। अन्यन्य राजा 👫 📖 का 🚥 इरि न्हीं कोंगे।

क्रमानामा वे बन्दुः पूर्वं परवज्ञोधनाम्। प्रकाशिका सर्वानियुनके।:५०**४** 

अनुनार 🖁 ( एकगण् ) कुल्ला 🔤 अपनी 🚃 सूर्यर नगरों 🖟 🔤 नये और बुद्ध में राष्ट्रमों 🔣 जीतकर पृथ्वी का फलन करने लगे।

काः बटावितियेक विदेशे नाम बार्क्स

चीरकः 📟 पूर्व तेवं समयगी।।५ सः। हे विदेन्द्रगण ! तदनकार 🔤 🚃 सभी फ्राणियों के

लिए चौरण विदेह जमक दान्य उनके नगर में जा पहुंची।

दंशकारके देशकम पुत्राच्यहसेपनः। सुलकदाक सूर्वार्थ कदकके दिलो दला।५१॥

का अपनी देश से भवेकर, प्रदीत 🚃 और प्रसमकारिक अग्नि के सदश दिखाई देता 📖 सूर्व के समान कमकते 🚃 त्रिशृत को लेकर दत्ती दिलाओं को जन्दावसाथ 📰 रहा यो।

कारतस्थानेयर्वास्त्र 🛮 निवस्ति है। <u>स्वयुक्तींवरं सम्बेद्भूपुर्वयविद्वा</u>ताः॥५३॥

नहीं जो बनुष्य निवास कर रहे थे, वे उसके नाद की यूनो के करण जनस्थान करने लगे। कुछ खोग भयविद्वल हो प्यपने तमे।

📖 वर्षे कुर्वकाः कार्वविर्वालकाराया शुरकेन्द्रवः 📰 समानश्च पहाबस्तः॥५४॥

क्य कुकरोर्व के पुत्र हारसेन आदि पाँच महाबली राजा बुद्ध के लिए वैवार हो गये।

वृक्तुर्यनवं सन्तिनिरिक्टासिकुरौ:।

वान सर्वान् स हि विक्रेन्त्रः जुलेन ऋक्षत्रिका ५५॥

वे प्रक्ति, गिरिकूट, तलवार माम सुद्धा सेकर दास्त्र की और दौड़े। है विधेन्द्रों! उस दानव ने जून से मानो परिकास करते तुए उन सबको समाम कर दिया।

वृज्ञाम कृतसंस्था विदेई त्वनिदुद्धुः।

त्रोऽसं प्रक्रियोद्देशं शुरकेनस् व्यक्तम्॥५६॥

ये पाँचाँ राजा बुद्ध के लिए उत्सक्तित होकर आक्रमण करने लगे। [[] पी रीट्र अस [[] और सूरकेन [] बारण [[]] को छोक्।

नक कृत्यों स्टब्स कृत्य एवं का नक्काम्बर कीनेरनेन्द्रमानेयकेन कार्यका

्रकृष्ण ने प्रवासन्य साम को, शृष्ण ने सामान को और जयधान है भौके, ऐन्द्र और आन्त्रेन साम 🔣 चलावा।

**ांवामा** सुतेष तापस्त्रकाणि ए दास्यः।

कृष्णो महामेपों न्दाकत्त्व कीवल्यम्॥५८॥
 स्वृह्मत्रोवः तरसा विदेव च नवद च।

ा दानव है उन असों को अपने सूस से हैं दिया। तदनतर महारातिकासी कृष्ण हैं अपनी हैं है एक हा सी और सार्व करते ही उसे बेगपूर्वक केंद्र दिया स्था गर्जना करने समा।

ाताता भा पदाउस्थोचे विदेशस्य विस्तेकाम्।५६॥ व दानवश्चारतितुं समाकासकार्याचम्। दुवुको प्रयोक्ता दुवा तस्यतिर्वस्थान्।६०॥

वह गरा उस विरोह की बहुत के सम्बन कार्य को प्रव करके अर्थात् टबराक्टर भी क्यराज के सद्द्र उस दानव को विवासित न कर सकी। उसके इस अति वैक्ष्य को देशक्टर राजा लोग भवभीत होकर भाग गये।

वक्षकपसु पतिनान् सस्यार शासाः परिन्। विक्युं जनिक्युं सोकादिमप्रमेकसन्तमकन्॥ ६ शा जनारे पुरुषे पूर्वं श्लीपनि योजवासकन्।

📰 शहरपूरकं सूर्वाकृतसम्बन्धः ६२॥

परन् बुद्धिभाग् जवस्वज ने जगत् के पति, जवसीत, लोक के आदि, अप्रमेग, जनस्वद, रहक, पूर्वपृत्रव, लक्ष्मीपति, पीताम्बर विष्णु का स्माण किया। या दश हजार सूर्य के समान चमकने सोसी सुदर्शन पत्री सामा आदेशसम्पुदेवस्य प्रतानुबद्धणनदः। काक्षः स्थानि केर्नि स्कृता जसकर्व उपः॥६३॥

चढाँ Ⅲ अनुसह करने के लिए वासुदेव की आज्ञ से अपने हुए उस कक्ष को राजा ने जनत् के अपनिस्थान

नारका का स्वरण करने के सामान प्रहण कर सिया।

विदेशय दायकेको क्या हरि:। स्थान्य तस्य बोरस्य स्थान्देशं सुदर्शनम्।६४॥ वृत्तिकां पातकामास सिरोऽप्रिशिसस्कृति। वृत्तिकां पातकामास सिरोऽप्रिशिसस्कृति।

उसने विदेह दानव पर चक्र को छोड़ा जैसे दिन्धु दानवीं पर कोइसे हैं। इस चिक्तार दानव च स्कन्धप्रदेश को खानर चक्र ने च्याद की चोड़ों के समान इसके सिर की धूमि पर विद्या दिखा। इस देवसाह के मारे जाने का बच्चा सुर अहिंद इसम्बद्ध

न्देद 📷 पुरः विन्युक्तपत्तारामा संकरत्। वरमञ्ज्ञान सकामसमुद्रामां विन्तराजन् स्व ६ ॥

प्रतंकार में निज्यु ने तप ■ द्वारा वर्ण अराधन करके असूर्वे के ■

📟 च, इससिए वह संकरती से प्रत किया गया था।

कृष्ण क्या विकासक्यक्यक्यक्ष्म । कृष्ण क्या विकासक्यक्यक्षक्ष्म । कर्मकेक्ष हुई विकासिको भ्रत्युनिः। क्यानक्ष्मको हुई विकासिको भ्रत्युनिः।

वे राज स्त्रेग सुन्दर नगरी ■ पहुँचे और भाई का पूजन किया। अपध्याय ■ पराक्रम सुनकर महामृति भगवान् विकारण कार्रजीर्व के पुत्र को स्तुष्य के लिए आपे। उनकी जाना हुआ देखकर राजा की आँचे कुछ प्रात्मिपुक हो गई।

क्ष्मकेश्वाक्षये एकं पूजनायास कवतः। तक्का कवतम् क्षेतः प्रसादाक्ष्मकोऽसुरः॥६९॥ विक्रतिको कवा स्वेत्रम विदेहो द्यनवेश्वतः। तक्कावकश्चित्रसारदेहो विक्यू सस्परस्यमम्॥७०॥

प्रयाः सामां केन प्रसादी में कृतः शुधः। सामानि परवेशानी सामानिकारमध्यक्ति

क्ष्म ने प्रक्राचन से उन्हें रमजीव आसन पर बैटाकर पूजा को और कहा— भगवन्! आपकी कृषा से मैंने दानेवर विदेह जावक अंदुर को मार गिरामा है। आपके घवन से मेरा सन्देह दूर हो गया है। मैं सरवपराक्रमी विष्णु की ■■■ पूर्वमागे द्वाविज्ञोधमादः 🛮 हूँ अतएव उन्होंने मुझ पर मंगलमको कृषा की है। मैं कमलपत्र के समान नेत्र जाते परम 🖫 विष्यु 📰 करन करूँगा। क्व केन विश्वानेन सम्बूच्यो इरिवेशनः। कोऽयं नारवण्ये देव: विजयान्यः नुस्वातः २॥ किस प्रकार किस विधि से ईश्वर हरि का चुनव करना चाहिए? मार्च में नाउक्क्टेंट कीन हैं? साम क्या प्रभाव है ? सर्ववेत-वयाच्याव परं स्टेश्यूवर्ग हि के। ज्ञासकारय कवने कुला ज्ञानते पुनिनेत्रवाः। दहा हरी पर्स पर्कि विद्यापित उक्कब ६४७३४ यह सब युक्ते बता दें? युक्ते बड़ा फ्लब्ल को पक है? त्रव जयभाज का बचन सुबबर और विच्नु के प्रति वन्त्र की नेप्र भक्ति को जानकर सामाध्य 🎟 मून विश्वासित ने 1561 विश्वामित असम धतः प्रवृतिर्मृतायां वरिक्यार्थं वतो अध्यात्र७४॥ प्र विष्णुः प्रकंतुतास्य त्यातिस्य विपुच्यते। मध्यस्यकारस्य अञ्चल्यसम्। ७५॥

विश्वमित्र चोले- 📖 ग्रविकं 📰 🖥 और जिनमें सम्पूर्ण जगह लोन होता है, ने सम नूर्वों 🖩 आत्मारूप विषय हैं। उनका आश्रम सेने से मुक्ति निस्तारे हैं। उन्हें तत्त्ववेशा अक्षर बदा से 📑 पर 📖 (इदयरूप) पुदा में स्थित कहते हैं। आवर्ष पर्य च्योग स वै सरावण: स्वय:। नियोदितो निर्वेद्धल्यो नियानको निरक्षनः॥७६॥

क्ष्मुर्व्यक्षरो विष्णुरव्यक्षः प्रोचको स्वयम्। धरमात्मा परन्यामं परं व्योग परं पटमार्थणका उन्हें परमानन्द्रमय एवं व्योगस्वरूप भी कहते हैं। वे ही

कहे गये हैं। वे 📉 प्रकटकम कले, विकिस्प,

स्वयं अब्युह कहे जाते हैं। वे विष्णु 🚃 परम 🚃 परमाकारामय तथा परम पद है।

विपादमञ्जरे बहा तयादुर्वक्रवादिनः। स वासुदेवो विकास्य बोगास्य पुरुषेत्रपः॥७८॥

नित्य आनन्दरूप, निरञ्जन, चतुर्व्यूष्ट्रश्राष्टे होने पर 🛗 📰

बाह्यवादी ऋषि उनको त्रिपाद 🗷 🗺 जंस पहल जन्म 🚃 कहते हैं। वे विश्वालय, योगात्मा, पुरुषोत्तम व्यक्तदेव हैं।

वस्थांतराज्यके साथ अंदेशी परवेदरः। क्ष्यक्रियवर्षेच पुंज्ञां यः पुरुषेचमः॥७९॥ क्कावद्रकत्व क्यवन्त्रियामिके पहलपाः॥८०॥

शुरावै: पुनिश्चे वित्रो जनायक स्वयत्त्रमन्। जिनके अंह से बहुत तथा परपेक्ष रुद्र भी उत्पन दूर हैं।

अपने वर्णात्रमधर्म के अनुसार हर कोई मनुष्य कामनारहित 🚃 से उन पुरुषोत्तम को आवधना करे। इतना कहकर

महात्रस्यो प्रस्कन् विवामित्र तुर आदि वजाओं से पुनित क्षेत्रर अपने आश्रम को महे गये।

का अकरने रेजनकार मोधरपा८ श कोन काममं तं निकास भूतकादम्। क्षावरिक्षस्य प्रपत्नकाराज्ञासासः वर्षमित्।।८२॥ 🚃 🧰 एवा सोग 🚃 प्राप्त, अविकासी,

भाषान् वरिष्कः ने उन लियाँ को 📖 🚃 नीवनेऽनविद्यास्त्रिः सर्वे अपराचनः। विद्यायित्राज् व्यथ्याञ्चवकत्रमरिक्षमम्॥८३॥

क्टू कोक्स 🖥 💷 द्वारा आग्रयन करने लगे। धर्मनेस्न

म्यादिपादिदेवं वर्गायम्। 🚃 को बहायोगी साक्षादेव: स्वयं हरि:१७८४॥ 

🔤 अति। वे सव 🚃 ये। प्रगाम विश्वामित्र ने सहरकरकारी का को का कराया, जिसमें भूतों के 📑 तम अहिदेव चन्नदंग 🔣 बचन कराया। इसके यह र्वे मध्ययोगी, सत्वात् देव, 📹 अनवान् हरि प्रकट हुए। 📰

इनके 📷 बखने 🔤 ये पुनि भी के— गीतम, व्यवस

वं निर्मु सहस्र 📖 📰 कृतेर्थ 🚃 बुर्ज्या समेनावयदक्तम्। ८६ ॥ वयम्ब ने भी तन विष्णु को 📖 का 🕮 सरीर

मानकर बत्रपूर्वक अच्छुत का बत्र द्वारा पूजन किया।

मान पूर्व ।

🖩 पूर्व शृक्षुकात्रियं कार्यकारसङ्ख्। वर्षकर्वकरिर्देको विष्युत्तोकं स गव्यवि॥८७॥

जो जिला इस जयब्दज-पराक्ष्मरूप इस अध्यान को 🚃 है, वह समस्त पानें से मुक्त होकर विव्युत्तोक को क्रम करक है।

%ि -विदुर्गपृक्षके कृषेकाने कोवराशानुकार्यर्गन नाम ळविंगकेऽच्यायः॥ २२॥

# ववोविशोऽध्यायः

(पक्कवर्वज्ञानुकीर्वन)

भूत 🚃

कुकेरकुमानम् इति 📺।

🔤 पुजस्तु तस्प्रसम्बद्धम् इति स्कृतः॥ १०

पहाँचे सूत जी ने कहा था— जबस्का राजा का एक पुत्र या, जो तासजङ्क नाम से प्रकाश हुआ। उसके सी पुत्र हुए,

ते भी तासवङ्ग नाम से की कहे गये।

तेवां उपेद्यो यहानीर्ये मीतिहेकोऽण्यापुरः।

कृपायुक्तवाले बादवाः पूर्ववर्धियः।। २।।

तन सबमें जो ज्येष्ठ पुत्र था, वह महावीर्थ वैशिकोत्र भागक पुत्र कुछा। अन्य बुवहभूति काला बहुत हो पुरुष 🔤

करने कले थे।
 वृत्ती वंशवरसोव्यं तस्य पुत्तेऽवयव्याः।

भवो: पुणातर्व स्वासीत्र्यूचणसास्य वेत्त्रसाङ्गा ६॥ उनके 📶 💷 करने दासा वृष समाम पुण स्व। समाम

पुत्र मधु हुआ था। मधु के 🖩 सी 🚃 हुए 🖷 🔤 बंत

को कराने साम वृत्रम छ। बीतिहोत्रमुख्यापि विकृतेऽनय कृष्णः।

दुर्ज्याचसस्य पुत्रोऽधूष्यांसास्यक्तिसम्बदः॥४॥ बीतिहोत्र का पुत्र भी अनन 📖 से प्रसिद्ध हुन्य 💷

उसका पुत्र दुर्जेंग था जो सभी तालों का उसका था।

पार्वा सम्बद्धी गुर्जः सर्वेतलंकृतः।
 पतिवृत्तसौत्वतिना स्वार्थपरिवालिकाः।

उसकी भार्मा परम कपवाते और सभी मुर्जो से अलंक्त थी। यह पूर्ण पतिकत धर्म का पासन करने आसी तक पति के द्वारा अपने धर्म की परिपालिका थी।

 कदाचिन्यद्वारायः कालिन्दीवीरसंविकान्त्राः अपस्यदुर्वाणी देवी वायाची प्यास्त्रविक्तः ६॥

किसी समय महाराज ने कालिन्दी के तट पर खड़ी पूर्व मधुर स्वर से संगीत का गायन करती हुई देवी उर्वकी

को देखा था।

ततः कामस्तामनास्तासमीयकुकेव नै। स्रेयाम सुचिरं कालं देवि रचुं क्यार्गिकाण॥

उसे देखते ही वह राजा काम से ■■■ यन वात्य हो गया और फिर उसके समीप पहुँच कर ■■ ने कहा चा— हे देखि! तुम मेरे 📖 जिस्काल तक रमण करने के थोग्य हो।

। सा देवी नुवर्धि सुद्ध क्रमस्थयनसंसुतम्। रेवे केर निर्दे कालं कान्द्रेशियापरम्॥८॥

द्वता देवी वर्षाती ने भी कप-लावण्य से संयुत दूसरे

कानदेव के समान कर तुप को देखका उसके 📖 विश्वकार पर्यंत राज्य किया छ।

कारकारपुद्धे राजा तापुर्वसी कह सोधनान्। जीवनक्षय पूर्वे राजां इक्रमीत्वस्थीतृतः।॥९॥

च्युत समात कद जब उन्ने हान हुआ, हो उस वाम ने परम सुन्दरों उर्वक्षी में कहा— अब मैं अपनी रम्ध नगरी में

व होते तेचकोनेन अवको राजपुर्यर।

जार्जनात तथ ईसते हुए उर्वती ने पढ़ वाक्य कहा---

कारणांका परिवर् पत्ता शीवतरं पुरीम्। व्यक्तिक कृषेऽत्र तन्येऽनुकानुमहीयः। ११॥

उस समय बुद्धिमान् एवा ने उससे कहा इस समय में ज़ीव हो अपने करते में जावर पुनः यहाँ या जा जार्जगा। अवस्य तुम मुझे जाने की अनुमति देने योग्य हो।

क्षकारीमा सूचना तथा कुठ विजायते।

को स्थला चाँहए।

नहीं करना पाहिए।

**ावारकार सम्बद्धको भवता पुनः॥ १२॥** 

्रका सुनगा ने शजा से कहा— है प्रजापते। आप बैसा ही करें। किन्तु जानको पिर किसी अन्य अपसा के साथ रमण

कोलिक्षुकरका 📶 दूर्ण पुरि परमहोत्स्माम्। काम व्यवस्थितं परमी 📺 मीलोऽस्वद्वपः॥ १३॥

इतना कहकर वह शीख़ ही अपनी प्राप्त रामचीय नक्सी में जा पहुँचा। परन्तु वहाँ जाकर अपनी पुनिवृत्ता परने को देखते ही वह राजा भयमीत हो भया।

स्तीत्व स्व नुभववी भार्य वस्य पविद्वता।

🔤 इससम्ब इष्ट् कच्छ बीनवर्षेणसा। १४॥

उस राज्य को ऐसा चयभीत देखका उसकी गुणवती, परित्रता रूपें सम्बद्धाः वाली सुन्दाः पत्नी ने प्रसन्नता पूर्ण वाणी से कहा। स्वापिन् किमन मकते भीविता प्रकारी। सद्भृष्टि में क्वाक्स्त न रहा कार्यवेस्टिट्ग्॥१५॥ हे स्वापिन्। आज यहाँ पर आपको वह कैसा गय हो रहा

है ? उसे जा। मुझे तीक-जैक काओ। परन्तु तना सन्वायत उसे कुछ भी न बसा तथातच नहीं कह ता ....

स तस्या वाक्यप्रकार्यं सञ्जावनस्यानसः।

नेवाच किस्तिवर्गातकंत्रह्या विवेद सात १६॥

उस पर्छ के दचन को सुनकर यह राज लखा से अवनव मुखा हो गया था और उसने कुछ भी उत्तर [2] दिया [2] भी [3] (पतिव्रता पर्ची) ने जन-पृष्टि से [3] [3] जन विकासन

न चेत्रको स्थल राजन् व्यर्थ कव्यक्तिकान्। चीते त्यपि महाराज राह्नं ते जज्ञमेव्यति॥ १७॥

पित दश्र व्या में कहा— हे राजप्! उत्पक्षों कुछ वा वा नहीं करना पाहिए जो भी कुछ पाककर्म उत्पक्ष कर वाचा है उसका शोधन कर डालना ही उपित है। हे महत्त्वचं! व्यापक इस तरह भ्रमभीत रहवे पर यह अवस्था रह ही सात को प्राप्त हो जायंगा।

ततः स राजा युक्तिमाविर्गतन हु पुराणाः।

🖦 🕶 व पुर्ण पुरा सा नहायुनिस्त १८॥

इसके दपरान्त वह सुविधान् अपने पुर से निकलकर काम पुण्यमय कण्य ऋषि के आध्य कला कला वा और वहीं पर महामुनि का दर्शन प्राप्त किया था।

निज्ञम्य कञ्चयदराजासक्षित्रविर्दे हुन्स्

**ाताः दिमकपूर्वः समुद्रितः म्हान्तरः॥ १९ ॥** 

महर्षि क्रम्ब के मुख से परम सुध प्रामक्ति में जिल्ला अवन करके 📰 महान् बलवान् समुद्धिः विम्यवतः 🖥 पूक्त पर चला गया था।

सोऽपरपत्ननि सञ्जेन्द्रे क्यानिस्मृतनम्। प्राथमानं त्रिया व्योग्नि पूचितं दिव्यमातस्या। २०॥

उस राजेन्द्र ने मार्ग में एक उत्तम गर्क्स श्रेष्ठ को देखा पा जो क्योप में श्रो से परम श्रामका या और एक दिश्य माता से दिश्चित हो रहा था।

वीक्ष्य मारप्रमध्यिकनः सरमाज्ञस्यस्यं वरण्यः उर्वर्शी तां मन्त्राके सरमा एकेक्ष्मंतिसः १ १॥

ततुओं के नात को वाले नृप ने उस माला को देख करके अपसाओं में श्रेष्ठ उस उर्वशी का रमस्य माला को उक्की का उसके ही कोव्य है ऐसा मन में

बोडरीय कामुको समा क्यार्वेणाम हेन हि। सकार सुरक्षकुर्व मालासारसुमुख्यः॥२२॥

क्यो मार्ग्स मुक्तिमा दुर्जाको हिन्यः। कथान पुरस्कादग्रह्म २ ३ ॥

है द्वियान ! समर में उस गन्धर्व को प्रधानित करके का दुर्जय में उस भारत को द्वाप कर का जी है और फिर कारिनदी के उद पर इस्तो सम्बर्ध को देखने कि सिए

अञ्चानस्यं का व्यवस्थानिविधिः। काल स्थानि कृतीं संस्कृषसम्बद्धान्। १५॥

हिंदी पर उस अपनय को व देखकर हो। हिंदी में समिता है। कहर पोड़िक हुना मा जिले किर किला है में में समिता हम समूर्य भूटि पर अगव किले समा था।

कारंग दिवसकर्त्वर्वसीदर्शरीतृष्ठः।

क्रम्बर्गार्थित सुतस्**।** १५॥

ात्राच्या के दर्शन करने को व्याप उत्सुक होकर उसने विभागक के पार्च भाग का आक्रमण करके सैलों में प्रवर हेमकूट पर व्यापका नका— ऐसा व्याप्त है।

का स्थापनोवर्ग (हा) है विद्विपत्रक्। सार्व सन्दर्भिते और भूजिते विद्यालका। २६॥

वहाँ-वहाँ पर रहने विकास क्षेत्र अपसराई वास सिंह के विकास विकास करने राज्य को देखकर विकास से भूपित केरकम करवटेन ही मानने सभी की।

र्त्तलातुर्वती**यस्**व

चीवकमानसः।

न प्रत्यक्ति स्त ताः सर्वा

भिरे: नृकृति समिवान्। 🔤 🛚

क्रमानसर्वं दिव्यवद्भाः समयक्रिः। देवलोर्वः स्थानेतं वर्वः देवस्तक्रमः॥२८॥ नहाँ ■ भी ■■ दिन्य अध्यक्ष को ■ देखकर काम से भीड़ित वह देवतुल्य पराक्रमी एका महामेर पर ■■ देवलोक चर चला गया।

स तत्र मानसं नाम सरबौरनेककीव्युक्तः।

मा शृह्यतिकम्य स्त्यसुक्तपत्रिकः॥२९॥ तस्य तिरेषु सूचनासुर-वीयतिकारपत्रम्

वस्य तार्कु कुभगाञ्चरकामात्राक्तास्यम्। वस्याननवराम्। वस्य मलान्द्रवी कुनः॥३०॥

अपने बाहुबार से पूजित यह राजा उस पर्यंत के एक तियार को पारकर तीनों सोकों में स्थान, मानस जमक सरोवर पर चनता वहाँ उसके तट पर विकास करती हो

अति भाग्यकाली, काम-सालसा से बुक, और निर्देश कहीं जाती दस दर्वती को देखा का तथ बच्च ने उसी को का विकास मासा दे ही।

म मारक्य रहा देशी भूकितं केश केशियः। रेथे कुतर्वभाषाम् अभाक सुविश्यकाः। ३ १०

उस समय दिव्य माला से भूमित उस देखी अपसा को देखकर यह मोहित हो गया और अपने आपको परम कृतार्य संत्रका हुआ उसी के साथ बहुत समय तक रचन किया।

अवोर्वजी रामवर्ष रहाते वास्त्वनप्रवीत्।

किं क्रो सकत बीर पुर्त क्या क्या क्या श्र

इसके अनुनार रहि-क्रिया समान होने पर उस उर्वेक्ट ने दस श्रेष्ठ राजा से यह बाक्य कहा था— हे कीर! अपने अपनी नगरी में जाकर क्या किया .....

भ तस्यै सर्वप्रमाह प्रच्या भारतपुरीतित्त्।

स्थातक दर्शनकेय भारतायहरणे तथा। ३३४ श्रुवेतवृत्त्ववहर्त तेन गांधेत्वह हितेतिकी।

शार्य दास्त्रति ने अञ्चे नमापि मकतः विभाग १४॥

उसके ऐसा कहने घर जो भी कुछ उसकी **गया में कहा** था, राजा ने वह सब कह दिया। (कर्ष में) कुछा कृषि का

था, राजा ने वह सब कह दिया। (क्ली में) कच्चा करि का दर्शन और दिव्य माला के जपहरण को कहा भी कही। उस ा हिरोप कही हुई ma को सुनकर उस हिरोपणी

वर्षती ने कहा-- तुम चाओ। क्योंकि का कच्च ऋषि आपको और आपको पत्ने पत्ने भी तत्न दे देंगे।

त्रवासकृत्रम्भागाः । स्टब्स् भट्टेस्ट्रियः।

न व तत्कृतकान्यावर्यं तत्र संन्यस्त्रवानसं:॥३५॥

इस तरह उसके कारणा कहने पर भी मदमेशित महाराज ने उसके जनन को नहीं किया क्योंकि उसका मन उसीमें ही संसक्त था। क्टोर्वर्स काम्सम्ब सहे स्व स्थपुराज्यम्। मुक्तेयसं चित्रसम्ब दर्शनामस सर्वदा। ३६॥

तम उर्वतो ने अपनी इच्छल्नुसार रूप धारण करने वाली होने से, राजा को अपना भवतक समा दिखाया या जो

हान भ, राज्य का अपना भवत्वह स्था दिखाया या आ सर्वदा अविकार रोजों से पुक्त तथा पिकुल नेत्रों व्याला था।

वस्यां विश्वकोशस्यः स्थला सम्बाधिपाणितम्। विद्यानिति विनिधित्य स्थः कर्षु समारमम्।। ३७॥

समय (विकास रूप को देखकर) तजा उसमें विरक्त चित्र वाला हो गया = और रूप्य के

(प्रविश्वसम्प) चयन का उमरण करके "मुझकी विकार पं"ऐसा निवय करके भय करना आरम्भ कर दिया।

वंकावरहारहार्के कारपूराकरातिनैः। कृत ऐसे श्रद्धाकं कामुख्योऽनवस्य:((३८))

उसने बाह्य वर्ष पर्यन्त कन्द्र, यूल और फलों 💷 हा बाह्या प्रहण किया और फिर अन्य 🕬 वर्ष तक केवल

व्यक्त प्रत्य क्रिया अस् प्रत्य अस्य व्यक्त क्रिया व्यक्त क्षा ही भक्षण करके रहा था। क्षण अस्थानम् भीन्या समी सर्व न्यवेदयन्।

्रसके उपस्ता साम है काम के आश्रम में सामा धनकांक कृति को अपस्ता में साम सहवास भारत और

वन्य त्ररोकेन करन आदि संपूर्ण वृत्ताना वता दिखा।

त्रवक्तर्दृतं प्रवक्ते भववाद्वविः।
 व्यक्तियां दस्याविदयक्रवीत्॥ ४०॥

उस केंद्र एका को देखकर भगवान् ऋषि परम प्रसन्न हुए। फिन उसके कर को निर्मीय करने की हाला से ऋषि ने लाव एका से हाल कवन कहा।

काने मोर्सकृ लोकं तत्र देवो महेकर:#४१#

च्या ने कहा— हे सबन्! अम हा वासमसी जाओ, जो नगरी धरण दिखा और ईक्स से अध्युषित है। वहीं पर देव महेक्स सम्पूर्ण लोक को पार्चे से मुक्त कराने ■ लिए हो कई बात करते हैं।

स्मात्व करार्थे विकित्रद्वाकं देवताः पितृत्। द्वार विकेतां सिक्तं विकित्रसमोद्दससे समात्॥४२॥

वहाँ महा में विधिपूर्वक स्नान करके और देवगण तथा पिठतें को वर्षण करके विशेष्ठर जिब के लिक्ष का दर्शन पूर्वभावे क्युकिकोऽस्तायः

एसा करने से श्रमध्य में हो चर्चे से मुक्त हो।
जाओंगे।

हरे क्यानुकोऽक्यका:॥४३॥

ात हुर्जव सिर से भगवान् कन्य ऋषि को प्रचान करके उनसे अनुमति प्राप्त कर करानशी भगाः वहाँ भगवान्

हर के दर्शन करके सब चापों से मुक्त भी हो 📖 का

स्वपुर्वे शुक्रं प्रस्थामस्य वेदिनीम्।

र्व करनो चर्चित प्रचय पुनिः॥१२१॥

इसके बाद एजा अपनी पाय उज्ज्वस नगरी 🖩 ऋब गण

 और पृथ्ये का फल्प करने तत्त्व का का कचा मुनि ने राजा के द्वारा काला करने पर कृषा करके यह करकबा का

तस्य पुत्रोऽत्र मतिमान् **युक्तीक हति स्वा**ः।

कपूर कामानं सं राजानपुर्वतिकरेश४५॥ वर्वत्रवास पहातीर्थाः सम्बद्धतिकाः। सन्दा अपृक्षिरे सर्वा पन्यको दक्ति विकासः॥४६॥

दस तथा का सुवतीय ब्राह्म स्था पुढिमान् पुत्र हुवा

■। उसके उत्पन्न होते 📕 उर्वशी में भी देव-पुत्रों 🖩 समान महान् सक्तिसम्पन 💷 पुत्र 🚃 के। के सक भी 🔤 उपस्थित 🖟 गये। है हिजामा! उन सकते मन्थलं 🖼 📟

कल्पाओं को (परमीरूप में) ग्रहण किया था। एवं व: बाँका: सम्बद्ध खुरसन्ति उपमः।

मंत्र: प्रपट्टो गुणा क्रोडोसिंग निकेक्सा ५०॥

यह बान सकते सहस्राज्य के परमोत्तम वहा का वर्णन किया है, जो पनुष्यों के पापों 🛍 हरण करने जला है। 🗪

(सहस्रजित् के फोटे भाई) ऋहे के बाब को जी मुझ से

। ला। इति सीकृतेपुराने कृतेको सम्बद्धानुव्यक्ति क्रमेर्विकोऽस्थानः ॥२५॥ चतुर्विज्ञोऽध्याय: (बहुवंजवीर्ति का वर्णन)

कृत देवाच

क्रोहोरेकोऽवयसुक्ते वृज्यिकारिति शुरः।

क्या पुरोऽपवस्त्राणिः कृतिस्वरतस्त्रुतोऽधकत्।। १।। सूत बोले— ऋषु का वृतिनीवान् नाम से विवर्ण एक पुत्र

हुआ। उसका पुत्र कवलि हुआ और उसका भी पुत्र कुनिक नाम करना हुआ।

कुरितकारणगरपुर्वः नाम्यः विवरको वर्गा। तकः व्यवस्थाः जातनिन्दृतिति स्पृतः॥ १॥

कुलिक का 🚃 बलाबान् विवरण हुआ। विकरण का पुत

🜃 में शतकिन्दु नाम से किसमात पृथा। min पुत: वृतुष्यस सम्बद्धियनस्यः।

कृतुव्वर्णः 🔳 अनुप्रस्तास्तान्त्रशुव्ययोऽभवन्।। ३ ।)

🚃 पुत्र 🚃 पुणुपता हुआ, जो पर्वपरायण 🚃

ाति पुत्र का नाम पृत्रकर्मा था। पृत्रकर्मा वा पुत्र पृत्रुक्य हुन्यः। सुन्यक्षेत्रकृतसम्बद्धकरसमीऽभवत्।

उससे पृष्टुकीर्व हुन्। और काल पृष्टुका। पृष्टुका का

पुत्र पृषुत्रका और उससे पृषुसत्तम को जन्म हुआ। सामानामा पुत्रोऽपृष्कतेषुस्तरपुर्वोऽपञ्चः।

क्लाहे भागकाचाः वराकृत्वा सर्वृत्तेः॥५॥

वृद्धस्तम का पुत्र दलना और उसका पुत्र शतेषु धूआ। दलसे क्ल्पकरण का 📖 हुआ और 💴 पुत्र परावृश

परायुक्तकुको क्यो कावको स्पेक्टिश्तुनः। तस्याहिट्यैः बद्धाने विदर्जनककोशिकौत ६ ॥

कावृत ■ पुत्र कमय संसार में प्रसिद्ध हुआ। उससे किदर्भ क्रमण पुत्र का उत्तम हुआ और किदर्भ से ऋष और कोशिक कम के दो पुत्र हुए।

त्येयधद्यत्वीयस्य यष्ट्रसाम्बद्धयो उपः। इतिस्तरसम्बद्धाः केतस्यस्ययम्पुतः॥७॥

उसका सोसप पुत्र लोमपद या। उसका आत्मन राजा बच्च कुळा। उसका पुत्र वृति और वृति का पुत्र केत हुआ। शेतस्य पुत्रे बलवाजम्य विश्वस्य: स्पृत:। तस्य पुत्रो महावीर्थः प्रमाणकौतिकः स्तुतः॥८०

रेत का पुत्र बलवान् विश्वसह नहप से प्रसिद्ध हुवा था।

उसका पुत्र महाबीर्य था, जो अपने 🚃 से 🚃 नम

से प्रसिद्ध हुआ।

अमृतस्य मुत्रो बीयान् पुयन्त्वा क्योऽन्तः।

अनलस्य युत्तः 🔤ः श्रेनेस्न्येऽच्यक्नमुखाः॥९॥

🚃 पुत्र पीमान् सूचना हुआ और उससे 🚃

उत्पत्ति हुई। अनस का पुत्र 📰 का और उससे अनेक पुत्रों

ने जन्म सिवा।

वेषां प्रयाने वृतियान्यपुर्वतन्त्रपुर्वदेशस्त्रक्

बपुष्पती कृष्टचेक: क्रीदेवसरपुषोऽघण्यु॥१०॥

उनमें प्रधान या युतियान हुआ। युतियान 🎟 पुत वपुष्पान् हुआ। वपुष्पान् कः 📖 बृहन्तेक और 📖 पुत्र

जीवेव हुआ। तस्य बीहरतो सिया स्ट्रुपत्तो प्रदूरकाः।

स्रवस्थाप्यमयस्कृतिर्वृच्चित्रसम्बद्धसम्बद्धसः॥ ११॥ विप्रकृत्य! औरव का पुत्र शिवभक्त एवं महाकले चौत्राय

हुआ। ऋथ का 🌉 कुरित और कुरित से पुण्णि करका पूछा। तस्यात्रवरवो सम बनुष पुणक्रमाः।

स्वाक्तिस्तार्या यहा स्वा राह्यसम्बर्धातम्। १२॥ उससे अत्यन्त महायसी एवं उत्पन हुआ: किसी समय

यह शिकार रोलने गया तो एथा बढ़ा तेन्सची रक्षम उसे

दिखाई पहा।

दुश्रव महताविहो प्रवेत मृतिपुरुषाः। Million संक्रुटो सहस्रको पहरवंश:॥१३॥

मनिश्रेहों! महान भय से काबिष्ट हो एका भारते सना।

अत्यन्त कुष महाबसी राक्षम ने उसका बीका किया।

दुर्वोचनोऽग्निसंकातः ज्ञुलासकम्बन्धः। राजा नवरको पीतो नांविद्यादवस्थितकृत १४॥

अपश्चतपर्यं स्वानं सरस्कत्यः सुचेकिया

स नद्वेगेन पहना सन्त्राप्य प्रतिपाष्ट्रपः॥ १५॥

वह दर्योधन 🚃 अभि के 🚃 देदीप्यमान और उसके 🚃 में त्रिशुल था। उसे देखकर 🚃 को 🕬 🗪 नवस्य ने कुछ ही दूर पर स्थित सरस्वतः देवी का परम

क्या द्वावदुकै 🏬 तरम्बः। नवस्थावि चक्कोवीं सन्धाहेवीं सरस्वतिवृत्त १७॥ 🚃 भूमि 📺 दश्डवत् गिर गया और बोला— मैं आपका करणाना है। वे पहारेजे साधात् सरस्वती देवी को

देश के साथ नहीं स्ट्रीन गया।

हर कार्यों से स्वृति की।

मुर्जित एक स्थान (पन्दिर) देखा। 🏬 बुद्धियान् राजा बढ़े

📰 व्यक्तिविष्टाचित्रं द्वासुनिर्दामाधित्। १६॥

कों समात सरस्वती देवी का दर्शन करके उसने सिर

बुब्बकर 📖 कियाः शतुनकी तम एका ने 📖 जोड़कर

क्करे हिरण कुर सहतरेणें सरस्कतेम्।

नगरकार 🚃 है। क्रमेक्ट्रप्रकृतकीश्चर्यं इष्ट्रकारिकीम्।

नक्को जनता केनि नोनिनो परमा कलायुः। ६८॥ बान्देक्कसम्प, असीर और 📖 से रहित, ईस्पी, 🎹 संसार का स्टूट-स्वान, पीरीकी तथा 🚥

अपको में नमस्कार करता है। क्रिक्क्क्वंसंबद्धतं तिनेतां चन्द्रतेस्वराम्। नक्के काकारको व्यापात प्रकारिकीयुः १९॥

हिरण्यपर्न (इस्त) हे बाबा, तीन जीको वाली, मीलि

यः 📰 📕 🚃 करने वाली, परमानन्दस्वरूप, विकासका, क्यांक्रिका सभा प्रदासकीयों को नमस्त्रार करत है। नदि यां पर्येक्षमि सिंह हर्यमायतम्।

स्वरिक्यनरे कृद्धे राजने रवानेप्रशः॥२०॥ इन्हें समाच्या स्थानं यत्र देखी सरस्वती। अनुकाय तका जुले विवही बलगर्वित:॥ २ १॥ हे परनेक्से! प्रवर्णेत एवं शरणामत 📰 मेरी 🖛 📖

करें। इसी बीच ऋथ हुआ एक्सएज राजा को मारने के लिए इस स्थान में जा पहुँचा, जहाँ देवी सरस्वती थीं। वह पक्षस बल से पर्वित होकर 🚃 में त्रितृत 🚃 प्रक्रिट हुआ था।

विलोकसर्वाई बार्क सराधादित्वसमिपम्। तद्वरे बहुबुर्व मुकलादित्यसन्निभस्।। २२॥ वैलोक्य की भारत सरस्वती 📰 वह स्थान कदमा और

सुनं के 🚃 📰 इतने में प्रलबकालिक सूर्य के 🚃 एक पुरुष वहाँ उत्पन्न हुआ।

पूर्वभागे चतुर्विशोऽस्थवः

सुलेनोरसि निर्वित क्यांस्था व कृति। गच्छेन्यक महाराज न स्थातस्यं क्या कुन:॥२३॥ उसने क्यांस को कातो क्या जिस्हर से का करके उसे

्रवसने व्याच्या को छातो व्या जिल्ह्य से कल करके उसे भूमि पर गिरा दिया और राजा से बद्धाः— विश्वासातः!

जोओ। अ**य पहाँ आपको रुक**ना न**हाँ चा**हिए।

इदानीं निर्मयसूर्ण स्वानेऽस्थिन्स्वासी प्रतः।

तेते: प्रथम्य द्वष्टास्य राजा नवस्य: परम्॥ १४॥ पुरी अगाम विश्वेना: पुरन्दरपुरोचमाम्।

वेवेसी स्त्र पश्चिमप्रिक: ७२५॥

अस तुम श्रोध निर्मय 📕 न्यासो। 🌉 🚃 में 🚃 मारा 🗪 है। हे विप्रेन्द्रों! 🚃 सम्बद्धा सन्त

प्रसम्भ होकर प्रणाय करके अवस्थ इन्द्र्युरी के ....... मुक्तोपित जेड रुगरी में चला शका चर्च उसने देखेवते

सरस्वती को भक्तिभावपूर्वक स्वाचना की।

हेंने च विविधेर्यकेहेंपैर्देशी सरस्वतीत्। तस्य सामीदशस्य: युव: परस्कार्विक:॥२६॥

वेच्या भक्तो भक्षतेजाः ज्ञकृतिकास्य =====

तस्मातकरम्भः सामृतो देवराजेऽभकावः॥२७॥

विविध नहीं और इवनों से 🗯 🗯 🗷 🗷 अध्यक्त को। उस नवस्थ का पुत्र परम धार्टिक इसका धुका। कह 🖹 देशी की अध्य और समानेत्रकी का उसका पर स्वार्टिक

देवी का भक्त और महातेजस्वी का वसका पुत्र राष्ट्रानी हुआ। उससे करम्भ उत्पन्न हुआ और उससे देवतल बुखा।

ही स वाध्यमेने देवश्यक्ष शब्दाः। भवस्यस्य हु दायादकास्थानुहस्त्राचनस्य १८॥

तस देवरात ने अवस्थि कहा किया और 1886 18 देवशत हुआ। देवशत का पुत्र संयु हुआ और 1888 18

कुरु रुक्त हुआ था।

पुत्रह्मयमपूर्वस्य सुत्रामा सानुरेत सः। अनोस्तु क्रियमोडोऽपुदंशुस्तरस्य च स्थितनामुक्तः २९॥

कुरु के दो पुत्र हुए ये— सुमाज और अनु। अनु का पुत्र प्रियमेत्र हुआ और उसका पुत्र अंशु।

अवांशोरकको नाम विष्णुपकः प्रतापकान्। महास्मा दार्गिरसी बनुवैदविदा वरः॥३०॥

अंहु का पुत्र विष्णुपक्त और प्रस्तवी कावक हुआ। वह महातमा, दान में निस्त तथा धनुर्वेद वेखाओं में श्रेष्ठ था।

स व्यक्तग्रामुदेवस्ति स्टः।

शालं प्रवर्तयामास कुण्डगोलादिनिः सुरम्॥ ३ 📖

■ नाद के बचन से कसुदेव की अर्धना में ■■ रहता ■1 उसने कुण्ड और मोल' अर्दि वर्ण-संकरों द्वारा स्वीकृत करतों को अर्थ प्रकृति किया।

बश्य 📖 वृ शिकारतं 📩 सोधनम्।

डसके नाम ■ प्रसिद्ध वह महान् व्यास मात्वतों के लिए सुन्दर ■ कुन्छ आदि सोनों ■ लिए कल्यानकारक होकर

प्रचलित हुन्छ। स्वापनसम्ब पुणेऽपूर्व्यक्तसम्बद्धाः पुण्यक्तेको पद्मारकारोन वै सम्बद्धितम्॥ ३३॥

अन्यक का पुत्र अस्त्रत अक्टल-स्वासी में पारंगत था। प्रमान-कोर्क स्थान का स्थान ने स्थानक को प्रवर्तित

अन्यक्षं में प्यानकेयां द्वार्थित देवादार्थं मृत्यम्। अन्यक्षं में प्यानकेयां द्वार्थित देवादार्थं मृत्यम्।:१४॥ (असी को पानी) कीतरूपा है स्वाप्ता नाम बाले

(उसा को कना) कातरूपा ॥ सामा गाम कस राक्रिसम्बन पुत्रों में इत्या किया। विश्वेत सम थे-अन्यक, महाभोज, तृष्टि और राजा देखावय।

क्षेत्रक व्यक्तिका वर्ष्यकार वर्ष्य वर्ष्य है । वेषा देखाना स्थाप क्षार पर्य त्यः॥ ३ ५॥

किय पा:

हर सबयें जोत का भवनान, जो धनुबेंद के हाताओं 🛭 🖿 का इन भाइमें में छना देवातून ने परम 📰 किया था।

। कार इन कारका न छवा दवावृत्य न परन हाता कारका कुत: कर्यकुलोकेले यम भूकादिति हमु:) करके बमुरिति सम्बद्ध: मुख्यस्त्योकोऽभवकृत:॥३६०

उसने भवकन् से प्रार्थन की 🛅 मेरा पुत्र सर्वपृणी हो। उसका पुत्र वश्च नाम से प्रसिद्ध हुआ 🛍 जो पवित्रकीर्ति करन था।

वर्षिके कारामधारक्यामातः १६६॥

क्ष्म कारक था। जनमा से हिंदी की का करने करने कुछ उरका धूर।

तेवां प्रधानी विश्वसभी निभिः कुळक एव च। पहलोजवृत्ते कहा परेवा वैष्यवृद्धसरमा॥१८॥

 (क्यम तो के नर्थ है उन्का चारन पुत्र को 'कुक्द ' और विधवा के साम पुत्र को 'गोल' कार्त हैं)

उनमें प्रधान ये 📉 प्रसिद्ध हुए— निम्म 💹 कृतुन्। महाभोज के क्रा 🖣 भोज तथा वैमातक समक कुत हुए थे। द्रको: सुनित्रो वसकारनमित्रस्थितिकारका। अनिमादपुतिनो निजस्य 📗 वपुर्वा:॥३९॥

वृष्णि के बसवान पुत्र सुविष्, अनिषत्र तथा विभि हुए। अनमित्र से निध्न हुआ और निध्न के दो पुत्र हुए।

प्रसेवस्तु महामानः व्यक्तिमः। अनिवासिनिवर्धने कन्त्रि वृष्टिकद्वास्थ ४०॥

उनमें एक 🔳 🚃 प्रसेन और दूखरा 🛍 उत्तन सञ्जाजित्। अन्तर्भित्र से सिनि उत्पन्न हुम्मा। कृष्णि 💵 पुत्र

अनमित्र से कनिष्ठ सिनि उत्पन्न हुआ।

mercing the state of States समयकिर्देववानस्य स्थापकोऽपञ्चाः॥४१॥

**ार्ज पुत्र काला हुआ जो सरकारा हो**ने से सत्पत्तन्त्रम् नाम मे प्रसिद्ध या। मत्यव 💷 पुत्र मुकुषन

और उसका पुत्र असंग हुआ। कुणिसास्य युत्तो वीपास्तस्य पुत्रो सुक्कारः।

विधाः सुतो यहे 📉 जुक्यतः १४२॥

पुगम्पर था। मादी से पदुनन्दन कृष्णि 📰 🕬 हुउछ।

असंग 🖿 पुत्र बुद्धिमान् कुणि 🕍 🚟 🚃 का 📰

ज्याते तनवी कृष्णेः श्वयत्वविष्यस्तु है। स्वतंत्रकः कारिरायस्य पुर्वा पार्यपनिद्वतः। ४३॥

वृष्णि के दो पुत्र हुए- क्यस्क और चित्रक। क्यस्क ने

काशिराज 🔣 पुत्री को भागों के रूप में अस किया। तस्थामसभ्यकपुत्रमञ्जूतं भाग वार्णिकक्

उपनंपु तका मंगुडन्ये ध बहबः युक्तः#४४॥ उसमें अकृत नामक धार्मिक पुत्र को उत्पन्न किया।

ठपमंत्र, मंत्रु 📖 अन्य भी बहुत से पुत्र उसके 📺 अकृरस्य स्पृतः पुत्रो देववानिति विद्युवः।

उपरेक्स देवात्म वर्वोर्क्स्प्रमानिनीश ४५॥

अकृत का एक 📰 देववान् नाम से प्रसिद्ध हुआ। उन्नदेव और देवातमा भी उसके पुत्र थे। इन 🎹 🖩 यो पुत्र ী— विश्व और प्रभावी।

वित्रकस्याधवसुत्रः पृतुर्विपृतुरेव 🖦 अस्त्रीयः प्रकारमध्येक्ष्यी। ४६०

वित्रक के पुत्र पृष्टु, विष्यु, अवसीव, सुबह, सुवावक और गवेशक हुए।

अवकरन मुक्कनु सेने व चतुरः सुकन्। बुद्धां करकान्य सम्बद्धे मलपर्वितम्। ४०॥

(कश्यव की) पृत्री में ...... के .... पुत्र हुए- कुकुर, भक्तमः, सम्बेख और पतपर्वित।

कुकुरस्य सुत्रे कृष्टिर्सृष्टोस्तु क्रम्बोऽचकर्। क्योरकेच ज्यान पुत्रो किलोमक:॥४८॥

🚃 व्य पुत्र कृष्णि और कृष्णि का पुत्र क्योतरोगा

हुआ। उसका पुत्र 🚃 हुआ चा। वस्त्रातीतुम्बुस्त्राच्या विद्वानुष्यस्यः विद्या

वयस्यान्यवानुस्यतीयस्यानुसुनिः।(४९॥) विस्तेषक का विद्वान् पुत्र समस् हुआ जो तुम्बुर गत्सर्व

का मित्र भा। उसी प्रकार तमस् का पुत्र आनकदुन्दुपि हुआ। 👊 नोबर्जुरुक्कान उतान निपुर्त उप:( वर्ग वस्पै रही देखे इक्क लोककोबर:॥५०॥

देशके सक्षय कीर्निर्जायकोपकानेत्रयः।

पुकेरणविकं विकाः कामकविक्यमेन मा।५ १॥

उसने खेकपंत पर्वत पर जाकर महाम् तप विचा। स्पेक-🚃 जुड़ादेव 🎚 ४३ वस्तान दिया 🕅 तुम्हारा 📖 नदे,

अक्षक क्येंके 🚟 इक्षक स्नामीन प्राप्त 🔣 🖫 विप्रगण । उसे शृह शृहस्यति से 🛗 🏬 इच्छानुसार 🚥 🚥 भरने

र परस्काने गरेक्नी

का स्वयन्त्रं प्रत्न हो (बेसा का दिना)।

पुरुक्तकार करेर कार्नु विद्वतपृथितम्।।५२॥ हेसा कर प्रत अस्के निश्चिन्त होकर अति 🛅 🖿 राजा

(आनक्ट्र्युपि) देशपूरिता, प्रवाहन रिता का लाला के 📺 पूजर करने सर्थः।

🚃 गानसम्बद्ध चनवानविद्यार्थनिः। क्रमात्रव दक्षे देवो दुर्सनं प्रिट्सैरवित ५३॥

बान 🖥 मिरत रहने कले उस राजा को पार्वतीपति शंकर ने एक देवताओं के सिए भी दुर्सम एक कन्यासपी 🖿

तक स बहुको राज्य भारचेनवनुसानम्।

**व्यक्तिकानः शियो तो धान्यतोकनाम्।।५४**॥ क्युहन्त उस कवा ने उससे संगत होकर विप्रभयुक नेत्रों वाली उस प्रिया को अरवुष्टम गानकोग (संगीतकाल) की

🚃 दो।

इसन किया।

पूर्वभागे चतुर्विक्षोऽस्वायः

तस्यापुरपादवामास सुपुत्रं <del>पान शोवनम्।</del> होमतीपित सन्यसम्बद्धाः ५५॥

ाउस पत्नी में आनकदुन्दुधि ने सुमूज **व्याप एक सुन्दर** पुत्र और रूपलावण्य से **व्याप होमले समक एक बन्या** को जन्म दिया।

ततस्तं जननी पुत्रं बाल्ये वस्ति होध्यन्त्। हिस्सपामास विविदद्वानविकाश सन्वसन्धः५६॥

तव उस पुत्र और पुत्रों को महता ने बह्यावस्था में गान-विद्या की विधिवत शिक्षा दी।

कृतोक्तवनो वेदान्त्रीत्व विकित्युवेः।

ज्ञास्त्रकारण सन्त्रां नक्ष्यांचा तु स्वत्रस्थित। ५०॥ उस बासक सुधुव ने उपनयन व्यवस्था के काद गुरू से वेवों को विधिपूर्वक पहले विश्वस्थां व्यवस्थां व्यवस्थां

कन्या 🗏 विवाह किया।

वस्त्रामुखद्धामात्रा 📖 दुशान्तुकन्त्र्यः सीवसमादकसम्बद्धान् सारकासम्बद्धान्त्राकृतः ६८॥

उसमें सुभुज ने अरमुक्तम पाँच पुत्रों को उरका किया। है सबा कीमा-कदन के रहस्य को जानरे करने और कानकरा

में विशास्त्र थे।

पुत्रैः पौत्रैः सक्तमिको राजा गानकिसस्यः। पुत्रवामास गानेन देशे त्रिपुरस्यमनम्॥५९॥

ा गानविद्या में विकास्त राज्य पुत्रों, क्रीतों 📶 क्यी समेत गानकला के द्वारा त्रिपुचसुर का नाम करने कले 📖

की पूजा करता था।

श्चीमारुसर्वाही श्रीभिकाकारोधनाम्। पुबाहुनामा गर्वावस्तामादाव 🌃 पुरीम्। ६०॥

सर्वाङ्गसुन्दरी 📖 लक्ष्मी के 📖 विकास 🔛 📖 अपनी पुत्री द्वीमती 📖 विवाह सुनामु 📖 क्यार्व से

किया, जो बसे लेकर अपनी नगरी 🗏 चला गका।

तस्यापध्यमवन् पुत्रा गन्धवंत्व सुतेशसः।

सुवेणबीरसुवीवपूर्णकनस्वाहनः॥६ Ⅲ उसमें भी अदि तेजस्वी उस गन्यतं के पुत्र हुए— सुवेप,

धीर, सुग्रीब, सुम्बेज एवं नरवाहन।

अवसीदपितिषुक्षान्दनेदकदुदुवैः। पृत्रवेस्क्षपितितः सम्बद्धवादकस्ताः॥६२॥ अनन्तर चन्द्रबेदकदुन्दुषि का अधिजित् नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ। अधिजित् कर पुत्र पुनर्वस् और उससे आहुक उत्पन्न हुआ।

क्षा हुआ। राष्ट्रकरनोतकेन्द्रा देशकङ हिसोतकः।

देवकस्य मुख कीरा अहिरे विदशोषधाः॥६३॥ हे द्विजनेत्रों ! आहुक के दो पुत्र हुए- उन्नरेन 📖 देवक।

देक्द के देवलाओं जैसे बहुत से दीर पुत्र उत्पन्न हुए।

देक्कपुष्टेका हुदेवी देवस्त्रितः।

वेशं स्वकारः सत्तरमञ्जूदेवायः 🛍 इद्योगः ६ ४॥

कृष्टेनेक्ट्रेस स ज्याना टेस्ट्विता। स्टेरेस अन्तिका व सहदेवा व सुरक्ता। ६५॥

देक्की 🜃 नायां यु वरिहाकृतुष्माया। क्रावेनस्य पुजेऽष्-वर्णनः 🔣 एव षश्च ६॥।

केरेक क्षिताला विदेशकार्यक है। अक्षान केरिक क्षेत्रक क्ष्मिक क्ष्मिक क्षा है है।

जनकारपुरुष्यः प्रस्तानोऽजी विदृश्यः॥६७॥ इनके कम हैं - देवसन्, उपरेक, भुरेक और देवरवितः।

इक्की कर्षे वाल थी— धृतदेवा, उपदेवा, देवरशिया, सीरेक, सान्त्रिया, सहदेवा और देवकी। वाल वाली

तक सुन्दर्ध देवकी इन बहुनों में सबसे बढ़ो थी, जो बसूरेक को Ⅲ वर्ष : तक्सेन ₩ एक के— न्यप्रैय और धारा, सुभूमि, कहुजस, वृहिकान और संकु। (सरवार के पुत्र) भजभाद से

किट्राम जनक प्रकात पुत्र करत हुआ)

तस्य पूर्वापस्यस्मात्रात्वित्रज्ञा वरपूठः।

स्वकंषेत्रस्वस्यस्यस्याद्वात्रीयः सञ्ज्ञापनः॥६८॥

विद्राय का स्पासम और उसका पुत्र विद्राल हुआ।

का पुत्र स्वर्गकीय और व्याप पुत्र सन्नु को वर्गाने
कला पात्रीक हुआ।

इत्राजनीय अनुतः शुरकेनः पुनोऽभवत्।

क्युरेबोड्य क्रमुखे नित्यं वर्षवरायणः॥६९॥

भाजीक का पुत्र कृतकर्मा और कृतकर्मा 🗪 पुत्र सूरसेन इस्ता। शरकेन का पुत्र नित्य वर्मपरायण वसुदेव हुआ।

बयुरेवान्यद्भव्यकुर्वयुरेयो अवस्युरः।

क्कृष देवचोपुत्रो देवैरम्पर्वियो इति:॥७०४

वसुदेव से महापराक्रमी, जगर्मुर वासुदेव कृष्ण **गा**। देवताओं द्वारा प्रार्थना करने कर अधिन्तु देवकी के मुक्कक में अवतीर्थ हुए।

रोहियी **च पहल्ला वसुरेवस्य क्रोक्ता** असून पत्नी संदर्भ एवं ओड इन्हकुल्**ग**ा १॥

्वसुदेव की दूसरी सुन्दर **पन्न महाभाग्यकालो वेशियो ने** स्थापन करो स्टेश एक संस्थात सम्यापन को उनके विकास

हल अल कसे ज्येष्ट पुत्र संकर्षण बसराय को उत्था किया। स एवं परमान्यासी काहरेनो जनवनः।

इलाकुनः स्वयं सम्बद्धन्यः सङ्ग्रदेगः प्रमुः॥७२॥

ने जो बसुदेव **व्याप्त कासुदेव कहे गये हैं, वि व्या** परमातमा थे। इसायथ संकर्णण **व्याप्त** स्वर्ण

धुगुशायकलेनैक मानवन्यसूर्वी कुल्()

परमातम् थे। इसायुध संकर्णण व्याप्तः स्वर्थ अपु साक्षात् सेवनागः ही थे।

वसूत तस्यां वेशक्या वेशिक्यानीय साम्याः॥७२॥ वस्तुतः भूगु मूनि 🌃 शाव 🕮 बद्धने मनुष्य सरीर 🕮

स्वीकार करते हुए स्थय पाधव (किन्यू) ही प्रयस्थ में वासुदेवक्रय से और रोडिजी बलराम कप में अकारित हुन्।

क्यारेहसपुज्ञा योगनिक च योगिकी। विद्योगसम्बद्धसम्बद्धाः समुद्राप्तकारः समुद्राप्तकारः

उसी प्रकार कसुदेव का जाबा में पर्वती के 🚃

हरफा योगनिहारूप सीतिको देखे करकेट की पृत्रे हुई। ये बान्ये कपुदेवस्य वासुदेकककः कुकः।

प्रापेद कंसप्तन्सर्वाक्रयान पुनिस्तन्तः॥७५॥

हे पुनिशेहों! mill जो बसुदेश के पुत्र वासुदेश कृत्य के जो कड़े भई हुए, उन सकतो केस ने चासो ही बार सिसा

मुवेश्क्य तती दाशी पहलेचे स्थापनः।

कादस्मो महसेन: कीर्तिमानीम पूजित:॥७६॥

वसुरेव के सुषेण, दायी, भइसेन, जाती वसक्यम् भद्रसेन और पुजित स्वीतियान् भी पुत्र हुए वे।

क्रोत्येतेषु सर्वेषु रोहिको बसुदेक्तः। अस्य राम स्थेकेसं बस्तर्भः इस्सम्बद्धान्॥७०॥

埔山

अन्य पाठान्तर से भित्र नाम की क्रत होते ई- बुकेन, उस्त्री,

भद्रसेन, महाबली ऋजुदास, मद्रदास और सॉर्टिबन्।

इन सबके पार दिये जाने वर चेहिणी ने वसुदेव से त्वेकेवर, इसायुच, बलचड़, एम को उत्पन्न किया।

स्मोत्रम् राने देशसम्बद्धिकसानमध्युतस्। असून देशकी सुम्बं कीयसाञ्जितकसम्।।७८॥

बतराम के जन्म के अनगर देवों के आदि आत्मारूप, अच्छात और च्याचा पिक्क विकास वशःस्थल वाले

केकृत्य को देवको ने अपन्न किया। रेक्की राम समस्य भावांबीस्कृतुकाचिता।

वस्त्रापुरवद्यानास कृते हो निश्चित्रेस्पृकी॥७९॥

ाता मुख्यें ■ युक्त रेजली बलराम की पत्नी हुई। उससें अन्योंने विशिध और अस्तुक mans दो पूजों को असल किया।

चेद्रारकीकृत्यांनि कृत्यस्यविद्याकर्ततः। वर्षुकृतस्यकारम् स्वातेत्व सहस्रतः॥८०॥

अभिलहकर्मा औकृष्ण की घोसद हजार सियाँ हुई। उनमें सैकड़ों 🔤 इजारों उनके पुत्र हुए।

कालेक: युक्तका कालेके क्लेक्स।

वास्त्रास्त्राप्त्राप्तः स्ट्रुप्तः व्याः वा वा ८१॥ वास्त्रेयस्य महावत्त्रसम्बद्धाः

व्यक्तिक व्यक्तित प्रसुम्म और साम्ब । ये सभी हिमणी में बास्ट्रेज से उत्तक हुए चि के नहान चली और पराजनी

तका सब पुत्रों में विशिष्ट थे। कर्युटा वनकन्वीरान् रौनियमेयाहानाईनायः।

जन्मकाविद्याल कर्ना 🖦 मुधिस्मित॥८३॥ जन्मदेन क्रीकृष्ण से स्विदयी में 🕬 तन 📶 पुत्रों को

देशकर उनकी प्रवित्र हास्य काली आग्ववती नायक पत्नी ने कृष्ण 🖫 करार

वय व्यं कुण्यसिकाक्ष विशिष्टगुणवरसम्। बुदेशसम्पर्धः पुत्रं देशि दानवसूदनशटशः॥

हे पुण्डसेकार !हे दानव-मर्दनकारी | सुहे 🔤 देवसम्बद्धस्य अस्वन्त 🎟 गुणहास्य पुत्र दें।

सम्बद्धा वदः श्रुवा सम्बद्धः 📶 इरिः। समारेषे तदः सर्वं उपेनिकिस्टिन्दमः॥८५॥

जम्बनती की min सुनकर सजुदमनकारी, तपोनिधि हारे ने स्वयं तप करन प्रारंभ कर दिया। तत्वपुर्व पुनिनेक बकरो देवकी सुनः।

🚃 🔤 सुर्व रहं उपना तीर्व महत्त्व:४८६॥

हे मुनिश्रेहों! **व्या देवकांपुत्र कृष्ण ने जिस व्याप की।** और महान् तप करके **व्या**प उसके **व्याप का दर्शन करके** पुत्र **व्या**क्षिय था, वह सुनो।

> इति क्रोकृर्यपुराको पूर्वपाने बहुधावनुवीर्वतं साम बहुर्विकोत्रसम्बद्धाः ॥ २ ४०

> पञ्चविज्ञोऽस्कान: (क्ट्रबंज और 📖 🗷 कीर्व का कर्न)

सूत स्थाच

क्य देवी इर्वोचेको भगवान्युक्तोतपः। स्ताप भेरं पुरानं निवानं नवसकापः॥ १॥

स्वती ने बहा— इसके अक्टर हकेंद्र कार्यन् पुरुषेत्रम ने पुत्र की प्राप्ति में लिए क्या की तब क्या वा जो कि दे स्वयं तथीं के निधान के।

स्वेच्यायायवरीजींत्रती कृतकृत्येऽपि विश्वकृत् कृता स्वात्वती मृत्ते केवनवरवेक्यम्॥२॥

सम्पूर्ण विश्व के सुबन करने वाले क्या स्वयं कृतकृत्य हुए भी व अपनी इच्छा से अवतीर्ण हुए थे। ऐसा होने पर की उन्होंने परमेश्वर को ही अपना कृतस्वरूप कालो हुए लोक में तप व्यक्त वा।

जनाम वोधिनिर्वृष्टं नानावद्विसमञ्जूतम्। व्यासः तृपमनोर्वे मुनीन्तस्य स्वस्थनः॥३॥

वे महात्मा महामुनीन्द्र उपमन्त्रु महर्षि **मैं आहम में एक** ये, जो अनेक प्रकार के पश्चिमों से सम्बद्धन और अनेक योगीजर्मों द्वारा सेवित 🖦

पतित्रज्ञपास्यः सुपर्णपतिवेशकम्। शंखनसम्बद्धापतिः त्रीवतसङ्गितसम्बद्धानः॥४०

इस समय वे अरपना हेजस्वी सुपर्ण पश्चीयन गरुड ■ आकृद वे और बोक्स बा गरा हरूमें में भूरण विक थे एवं श्रीक्स का ■ उनके क्य:स्वल पर अंकित था।

ग्रनमुक्तताकीणै नाजकृषोपशोर्केकम्। व्यक्तिमानसमैर्जुष्टे वेदबोक्तिमहित्स्॥५॥ बाह्य अनेक उन्हार के दूध और सताओं से सम्बद्धान का तथा विविध प्रकार के पुष्पों से उपन्नोपित था। ऋषियों के अक्षपों से सेवित और वेदों की व्यक्तियों से घोषित वह स्थान था।

विद्यार्थसम्बद्धीयाँ सार्दुसम्बद्धपुरम्। विकासम्बद्धानीयाँ: सर्रोणसम्बद्धीयसम्बद्धा

उसमें स्त<del>ि देख करम चार्</del>ट्स और गन सम जीव करते थे। वह विपल और परम स्वादु जलों करो क्टोबरों से उच्छोजित ....

श्वतदेविविर्वृद्धं देवताकतैः सूर्वैः। इतिविद्धर्विषुदेशं चारपुनिवर्णसम्बाधः। वेद्यावपनकर्याः वेतिनं वस्त्रिवेदियः।

उस आध्रम में विशिष उसान समे हुए ये तथा विशे हुंचे देवचन्दिर की बने दूए थे। ऋषिमक, ऋषियों के पुत्रों, महान् यहामृतियों वि समुद्राय, वेहाध्यम में किरत अभिन्नोषणें तथा नामिका के अञ्चलम पर नेत्रों को निवा काके ध्यान में तमे यहने करने घोषायों के हुए। भी वह आवाम करता थी।

क्षेत्रं सर्वतः पुण्यं सामिषिसाख्यतिनिः। नदेशिसभिक्षे पुण्यं वामीर्वसम्बद्धियः॥९॥

व्ह करों अंस पुन्य से व्यास था, स्मोंकि वह तरकदर्शी महाक्रानी पुरुषों, करों ओर से बहुनेवाली भदियों, एवं जप करने में लने हुए बहुन्यदियों द्वारा सेबित ===

विकास स्थान कुण्येरीज्ञासम्बद्धार्थः। अञ्चर्यः सरकारकुर्ण्यन् संबद्धार्थः॥ १०॥

वह आध्रम भगवान् शंकर की असावन में सत्पर, परम क्या स्वाकार कले, सदा सायसंकरण से बुक्त, शोकप्रीत एवं उनक्षक्रक्रित पुन्यसाली तामसों से सेविस क्या

चस्यक्ष्यातसर्वाद्वैः स्तृतात्ववरायणैः। वृच्छितैर्वेदितैः सुद्धैसवार्यक्ष सिम्हावदैः॥११॥ सेवितं अवसैर्वितं सनिविकंत्रवदिनिः।

वह माना भएर के लेपन से उज्ज्वल सर्वांग वाले, रंद्र मन्त्र माना करने में परामण कुछ मुण्डित और कुछ बठाओं को माना करने वाले, परम शुद्ध और मिखाकपी बठाओं में वृद्ध बद्धकरी हाने तमस्थियों के द्वारा सेवित मान

समायको स्था सिद्धानपरिवृधिते। १२॥ स्था कावती निलं सहस्येककारियो। स तत्र विश्व किस्तरम् वावस्त्र-वीतकारणान्॥ १२ ॥ प्रकामेनास वचस्य कृतवायास गामवः। तं ते दृष्टा जगामेनि प्रसावकनदावरण्य १४॥ प्रवेषुर्वितिसंबुक्ता योगिनां सामे गुरुष् स्तुवनि वैदिवैर्पनै: सामा इदि समावस्थ्य १५॥ यह आसम् अर्थात क्षेत्र एकं स्वर्णात् १० २०॥ अस्त

यह आश्रम अतीव श्रेष्ठ एवं रमणीय था तथा अन्य सिक्षों के आश्रमों से विशेष शोधवयान था। करों लोगों के **स्था** 

के आश्रमों से विशेष शोधवधान था। वहाँ लोगों के 🔤 🖿 नश करने वाली भगवती पक्का नित्य 🛮 📟 होती

है। वहाँ जाकर विश्वास्या भगवान् कृष्ण ने पानें से **व्या** तापसों का दर्शन किया था। **व्या**क कृष्ण ने तन सन का प्रणामपूर्वक क्वनों **व्या** पूजन किया था। तक सम ने **व्या** 

जगत् की फोनिकप, शंख-कक्षणदाधारी एवं केलियों के परम गुरु कृष्ण का दर्शन करके उन्हें भक्तियुक्त होकर

प्रणाम किया 🖿 तरपशस्त् सनावन आदि देश प्रभु 🛗 इटच में धारण करके वैदिक पंत्रों द्वारा स्तृति 🛗 गोजुरमोन्यप्रकामस्त्रियं महामुनिम्।

अर्थ स चनवानेकः सक्ती ह्यास्ताः घरः॥१६॥ उन अञ्चल आदि देव पदामृति 🔣 देखका वै सम

उन अवस्था आह रहे महामुग 🔜 देखान व सम

ही हैं।

आगव्यक्ष्यपुना हेवः प्रवानपुरुतः स्वयम्। अवनेवास्यः सहः संहत्तं वैव स्वयः॥ १७॥

ा देव प्रभाग पुरुष होने पर 🗷 📖 समय 🕬 ही यहाँ आये हैं। ये ही अस्मय, बहा, संदान करने 🔤 और

यहाँ आये हैं। ये ही अस्पय, बाहा, संदान करने **व्या** और रक्षा करने वाले हैं। अमुलॉ मुर्तिमान कुला मुनीनक्क्षमिकस्थाः।

एन पान विवास व सनानवाति प्रर्वनः॥१८॥

ये स्वयं अभूतं हैं किन्तु यहाँ मूर्तिमान् होकर भूनिगण का दर्शन करने के लिए पक्षारे हैं। ये ही खता-विधात 📖

सर्वत्र गमन करने वाले हैं, जो वहाँ वले आये हैं।

अनादिसस्योजननो महाभूतो कोसरःः कृत्व मुख्या इरिसोमां क्यांसि क्यमहिनः॥१५॥

वे अनादि, असय, अनन्त, महासूत और महेश्वर हैं। इस प्रकार से उनके बचन सनकर और सोच-विकास्तर में

📕 उनके वचनों को लॉब गये थे।

यपौ स दूर्ण मोकिन्दः स्वानं तस्य महास्वरः। उपस्यकृतास माजेन तीर्वे तीर्वे स सहसः॥ २०॥ किन जोड़ हो से केकिय उन महस्त्वा उपसन्यु के आश्रम में पहुँच गये थे। उन यहुकंती माधव ने प्रत्येक तीर्घ में जब्दन बड़े हो पान से तीर्घनल का स्पर्त किया था।

का वड़ हा नाव स सावजाल का स्वर त्यावा का प्रकार देशकी पुरुदेंवर्गियहरूपेवाम् बदीनां तीरवाकाने स्वाधितानि पुनीवारै:॥ २ १८

स्थिति पूजक्यास सम्बोतिमक्केजसः। बहाँ पर देककीयुत्र ने देखें और ऋषियों का तर्पण किया

 और नदियों के सट पर भुकेशों हाए संस्थापित ने अमित तेन वाले भनवान शंकर के लिखों का पूजन किया।

का या जनर्म्यम्॥ २२॥ कृतवास्त्रिके कृषेक्षमेध्यस्थितिहरः।

समीव वासुदेवं वं सर्ध्वस्तुतिस्वारिणम्। १३॥ विकरे विक्रासः वर्षे सुरक्षक्त स्वयानसाः। वर्दा-वर्दो पर जाधान अनार्दण आये थे, उन्हें देखकर

वहाँ के विकास में में पुष्प की अक्षतों से उनकी पूजा की जी। समझेषतु, ब्रांडर, तथा जीति को ब्रांडा करने वाले धनकाद वासुदेव का दर्शन करते ही स्तब्ध होकर से वहाँ के वहीं खड़े रह जाते थे। वे ब्रांडा सुध अंगों वाले कृष्ण में ही

व्या समस्त्रम् व्यवस्यातः समर्थम्।। २ ४।। युरा समस्त्रितम्बासीत्रकामनि पुरा इरिम्। समाराजाः प्रशुपी कृत्या देववितर्यमम्। २ ५।।

अच्या थन जाते हो गये थे।

प्रभाववांनि पुनीन्त्रस्थानिहरूपृह्म्।
 से बोधसन्द होने को हच्छा रखते थे, उनके मन
 सम्बद्धि
 सम्बद्धि हरि का दर्शन प्राप्त कर सम्बद्धितह हो गये थे और

अपने अंग से कहर ही नहीं निकलते थे। इसके 🕮 वासुदेव 🏿 कंग्र में प्रवेज किया 📖 स्नान करके देवों और ऋषियों का वर्षण किया। किर उत्तम पुष्प 📖 में लेकर

कुत सं पोरियमं केतं परमोद्धालियविष्ठश्य १६॥ बटाबीकारं सान्तं स्थाप जिस्सा मुनियः।

महत्रपुरीन्द्र उत्तमन्त्रु के गृह में प्रवेश किया था।

अस्तोतम् कृष्णसम्बद्धं पुजन्नसमस् तत्त्ववित्।।२७॥

वहीं बस्प से लिए सम्पूर्ण अंगों कले वीगियों में हेड बना कड़ एवं कीर वस्त्र घाटी सांत मुनि का दर्शन करके उन्हें किर से अजम किया था। उन तत्त्ववेत्ता महायुनि ने भी स्वत्यत् लोकृष्ण को वहाँ पर सम्मगत देखकर उनका पूजन किया था। व्यवस्थातः **प्राप्तिति**ः योनिहामीयः वरमण्डस्य २८॥ विष्णुपणकर्मस्यानं शिष्यमधेन संस्थितम्। स्थायतं ते हवोकेश सफलानि स्थापनं नः॥२९॥

उन्होंने योगियों के प्रयम अतिथि, प्रभु को **बार्ग वा** विद्याया था और फिर किष्यभाव **वा** संस्थित क्यानें वि अपनि स्थान, **बार्ग वा** एवं **वा परक्रय भावान** 

विष्णु से ह्या कि हम अध्यको जानते हैं। हे हुईकेहर! स्वागत है। आज हमारे वर्ष हुई है।

क्साक्षादेव विश्वतय क्यूनेई विक्युक्ताः। त्यां न पश्चित पुनयो क्युनोऽनीइ केन्द्रिः॥ ३०॥

तादुराम्यायभवतः विमागमकारेणम्।

क्योंकि विश्वास्ता किया साधात् ही मेरे व्या स्वारे वि आपको यस्त करने व्या भी योगोजन और मुनिगल व्या देखा पाते हैं। ऐसे आप पूज्य का यहाँ आने का व्या धारण है ?

श्वनोययन्योस्तहक्यं प्रणयान्देशकीयुक्तः॥ ३ हाः। व्यानकार पहारोगी प्रसन्धं प्रणियस्य क्ष्यूः उपयन्यु पृति के इस यभन को सुनका पहारोगी पंगकत् देशकीनन्द्रम ने प्रसन्ध होत्याः [[]] प्रणाम काके कहा था।

कृष्ण 🚃

भगवन्यपुरिष्णामि निर्देशं कृतिवाससम्बद्धः २॥ समानो भवतः स्थानं चगवार्श्वनीत्सुवः। कर्मं स चगवानीको दक्ष्मो चोगविदां वरः॥ ३३॥

श्रीकृत्या नै कहा— हे भगवन्। मैं कृतिकास भगवान् गिरीश का दर्शन करना खाइता हैं। मैं भगवान् के दर्शन के लिए अस्तुक होकर आपके इस आश्रम में आबा है। आप मुझे यह बतायें Ⅲ योगवेताओं Ⅲ परम्लेड का भवनीत कैसे दर्शन के योग्य हो सकेंगे ?

मधाधिरेण कुलाई द्रह्मधीम समुकार्याण् भगवानुस्त्रो दृश्यते परमेशस्य।। ३४॥ भक्तमैयोत्रेण स्थान तरकुरुखेड् संस्तरः।

मैं उन उमापति के शीघ दर्शन कहाँ ग्राप्त कर्नमा ? कृष्ण के ऐसा पूछने पर भगवान् उपस्मयु ने उसर दिया मा परमेशर भक्ति द्वारा माना उप्र तप करने से दिखाई देते हैं। आप संयत होकर बड़ी तप यहाँ करें।

इतेसरं देवदेवं मुनीन्द्रा इक्टबादिन:॥३५॥ व्यायनस्थानशस्त्रक्वेन योगिनस्तारसञ्ज्ञ हे। क्षों पर शहकर सहाकादी केंद्र मुनिगण देवों के देव ईश्वर का बाबा करते हैं और योगी बांब तपस्वी जन उनकी आकारना करते हैं।

दूर देव: सक्तीको धकान् वृष्णकाः ॥ ३६॥ श्रीको विविधेर्तियोशितिः शरिवारितः। दूरामे पुरान्द्रं सामाता सुदार्थन्॥ ३७॥ लेवे मोसाकोचं परिक्षो पणकार्तिः। दूरेय वक्तान्यायः कृष्णदेपायनः 'स्वयम्॥ ३८॥ दूरा ॥ स्रवेद्धानं सम्बद्धान् इत्तर्वेद्धान्। दूरामां वदे स्थ्ये सम्बद्धान् कर्मात्तः॥ ३९॥ अधिन्युक्तान्द्रसम्भाग्यो पनिक्षानुताः। ११ देवा प्रस्टेमी भवानीय योगसिम्॥ ४०॥ वस्तुकाने स्वदेशे रिर्मण विविधे वस्तुः।

क्षभावत संकर पत्ते के महित वहाँ पर अनेक भूतगणों तथा वेशियों से परिवृत होकर वहाँ कीका करते हैं। इसी अवस्य में कहते सुदारण मा करके भगवान् वसिंह ने स्द्र मी प्रश्लकर बहे वर से योग प्राप्त किया था। यहाँ मा कृष्ण हैपापन भगवान् करता ने मार्च उन परमेरकर का दर्शन करके स्थानी प्राप्त प्राप्त किया मा इसी परम रमणीय अवस्य में कपदी संकर का तथ करके देवों ने स्ट्र से पुत्रों को प्राप्त किया था। वहीं पर देवता लोग भक्ति से संयुक्त होकर महादेवी बहे वहीं भवानी की तथा महादेव संकर की स्तृति करते हैं और निर्मय होकर मोक्ष प्राप्त करते हैं।

द्वाराका प्रवदेवं सार्वाणस**रमा :**:::::::::::::

प्रकारताम् । प्रकारताम् व्यवस्थाताम् । प्रकारतामा स्था कृतक्षेत्र । संदितां सुभाष् । ४ २ ४

इसी स्वल पर कपाते में बेह सार्वीय ने महादेव की अलापना करके पाम योग को प्राप्त की यी और उत्तम इन्यक्टीता भी प्रक्त को भी। उस सार्वीय ने पुन: सम्बर्गी के लिए सुध पौराणिको संहिता को प्रवर्तन किया था।

इम्रैय संदित्तं द्वान कामो यः लक्षिपाविनः। बहादेवक्कारमां भैसानीं तत्त्रियोग्धाः॥ इस्त्रीत सहस्राति हसोकानां पुरुषोत्तय। इस्ट इक्कीता पुण्या ह्याहसाइक्किकोत्तरा। कामविकोतां नाम पुराणं बेदसंपतम्॥ हिनः पौराविकों पुण्यां प्रसादेन हिनोत्तमैः। इम्रैय स्वर्ताको जिन्दीनेंक्स्यावनमावितम्॥ ४३॥

यहाँ पर उस संहिता को देखकर स्रतिपानी 🎹 ने इच्छा की थी। महादेव ने उसके नियंग से इस पैस्त्रिक संहिता 🗏 रचा था। हे पुरुषोत्तम! इसमें कारह 📖 न्सोकों 🔛 🐷 है। यही संहिता हर: आश्रम में सोलह हजार ज्ञानेकों में प्रवर्तित हुई। यह सामग्रीकोटर नामक का पुराण वेदमान्य है। द्विबोत्तम 📰 🛚 🚃 करके वैहम्पायन द्वारा अधित पुष्यमधी इस सैवनिको 🊃 🚃 प्रसिद्ध किया खा बाह्यस्थाने पहालेची सुरक्ष स्थल हान्। वकार तक्रियेचेन योजनसम्बद्धानम् ४४॥ यही वह सबल है जहाँ पर तपड़वां 🛡 द्वार कावान् रांकर का दर्शन प्राप्त करके महायोगी पाप्तकरक ने उन्हें के वियोग से परम उत्तम खेपजाला को रचना की 🎹 इरीय सुनुषा पूर्व तक्का पूर्व बहुकाय:। मुखी महेद्वरासुरी लब्दी चीनविद्यं का:०४५० इसी स्थल 📖 पहले महर्षि भूगु ने महान् तब करके

महेका शंका से बोवबेसाओं में बेह मुख समय पुत्र को प्राप्त किया या।

तस्यादिकेय देवेल तपसारक सुरक्षाम्।

ब्रह्मकृति विश्वेशपुत्रं भीतं क्यर्दिक्म्स ४६॥ इसलिए हे देवेत। जान भी इसी स्कृत 🕶 📟 🖣 तप करके उन्न भीगरूप करती विश्वन्तथ का धर्मन प्राप्त कर सकते हैं।

एवद्याचा दवी शामपुरमञ्जूषेशपुरिः। इतं प्रशुप्तं योगं कृष्णागजिलहरूर्वजेत्र४कत

इस प्रकार कहकर महामूनि उपमन्य ने ज्ञान प्रदान किया और अविस्मृकर्मा श्रीकृष्ण के लिये पातृका योजात कहा।

स तेन पुनिवर्षेण व्यक्षतो महसूदरः।

तत्रैय वपसा देशं स्ट्रपारमधन्नभः॥४८॥ 🖿 तरह उस मृतिवर के बहने पर ५५ मनुसूदन कृष्ण

ने वहीं पर तप करके रुटदेव की आराधना को 📖 भरमोज्ञुलितसर्वाही मुख्यो वल्बलसंबुत:। **च्यानिशं जिल्लेकदितमारवः०४**९॥

वासुदेश ने भस्म से सर्वांग लिए करके, मुन्धित सिर और वस्करावक से संबुत होकर केवल एक लिय में हो समाहित वित होकर निरन्तर रुद का जय किया।

वतो ब्युक्ति काले खेय: स्रोपार्कपुरूप:। बद्धाका च्यादेखे क्यांपि देखा पहेस्ट:॥५०॥

इसके अनन्तर बहुत समय बीत जाने पर अर्थकन्द्र के

प्रकारको सोग महादेव महेशर को देवों के साथ आकारा

में देखा नवा। क्रिडिटिंग बॉटिंग बिटायारी ब्याब्या हासिने देवदेवन्।

अर्थात्मवर्गान्यरमं कृता क्रिकेवमसी ददर्श। ५ 🚃 📕 विरोटक्को, गटाचारो, विचित्र भारत को धारण किये

🚃 विकास प्रमुख और डिशुल हाथ 🖥 सिए 📖 थे। ऐसे

📖 के देव पहादेव करे देवी के साथ वासुदेव ने देखा 🞟 जिन्होंने ज्वाब के वर्ष से शरीर को आवत किया था।

वर्ष पुरानं पुरानं पुरस्कात् केनिनवीहितारम्

अधोरको स्वयं पर रहा कि

प्रजेवरं सम्बन्धी दहरी। ५२॥

इन बाह्यदेश ने प्रतान पुरुष, समारतन, योगीराज, स्थिती, अनु से भी अनुबर 🎮 🚥 सकिसम्पन प्रामेशर प्रभु तम्भ को अपने सामने देखा 📖

📖 विषेत्रं पृक्षिकृष्यांकृतसम्मानम्। क क्रीहरूने 📖 पृष्टमं सहस्रापूर्वपतिनं ददर्श। ५ ३ ॥ अभके 🔤 🖹 परत भारत 🔤 इक्षा 🚃 वे तीन नेत्रों

📕 क्छ थे। नुसिंह 🖩 वर्ष 📖 🗪 से समावत उनका

🚃 🖘 वे 🚃 🚃 🛏 पूछ से उद्यारण कर रहे 🖣 और जो सहस्र सूर्व के ...... प्रतिमा वाले थे, ऐसे भगवान्

न भरम देखा न शिक्तमहोऽपि नेन्द्रो न कस्पिर्वस्को न प्रस्तुः।

तम्भ का दर्तन 📰 का

श्यासम्बद्धि क्ट्रीने स्त्री वमस्दिवं पुरतो ददर्शमध्या

निसमें 🚃 को 🚃 देवगण, फितामह, इन्द्र, अग्नि, बरुष और पृत्यु भी 🚃 📟 नहीं बह सकते हैं उन्हें 📟 देव को समने देखा 📖

वदान्यक्रवद्गितेलस्य कमे REMODERATION OF THE PERSON OF

स्वयत्त्रीतं स्वृत्तियंत्रीतिः इक्कारिकाइसमाहमूत्र ५५॥ पूर्वपागे पश्चविक्रोडच्यावः

तस समय इन्होंने निरोत्त के क्ष्मपान में स्वयं अव्यक्तरूप, तथापि अनन्तरूप वाले, अनेक क्वमों से स्तुति किये जाते हुए तथा सञ्ज-चल्र से युक्त सम्यों बाले आदि पुरुष को देखा था। क्वाकृति दक्षिणतः पुरेशं

क्वाहार्ति दक्षिणतः युरेशं हंसाविकां पुरुषे दहार्गः स्तुवानमीत्रस्य परं प्रकार वितामहं लोकनुकं दिविकाम्भः ५ ॥ इन संकर के दक्षिण की और संग्र का अ

उन संकर के दक्षिण की ओर हंस पर आवना सोधानुरू वितामह बहुत को देखा, जो आधारा में स्थित प्रश्वकष 🎚

यितामह बाहा को देखा, जो आधारा थे स्थित पुरुषस्य 🛮 === बांकर के परम प्रभाव से हाथ जोड़का ईका 🔣 स्तुति

कर रहे थे। नकेवरानर्कव्यक्रवास्त्र

नन्त्रीसमदीनविकासम्बद्धः विलोकसर्तुः पुरतोऽन्त्रपत्त्रस्

कुमारमन्त्रिपतियं गरोहायूस५७॥ सहतो सुर्यो के सद्दा गर्य वर और विकास प्रथान

वाले नन्दी वर्णावक को 📖 🛲 🗏 तुस्य 📟 काले कुमार एवं गर्थात 🗮 भी 📖 विलोक के स्थानी 🖟 📖 वेरका।

पुलाई पुलसर्थ प्रकेशनं दक्षणकारि कम्बन्। पराहरं कपुलो वसिष्ठं

स्वायभुवशापि मन् ददर्श॥५८॥

भगवान् शिव के आगे मरीबिं, अति, बुताइ, बुतासबं, प्रचेता, दश, अध्य, पंतराय, विसेक्ष और स्वाध्यमुख मन् की भी देखा था।

तृक्षणः समीरमरप्रकारं वन्द्रस्कृतिर्वेषणु स्वरासृद्धिः।

प्रजम्ब देव्या निरिष्ठां स्वयमस्या स्वास्थ-कवारधानश्रमी विकित्सका ५ १ व

उदार बुद्धि वाले भगवान् विक्तु ने देवी सहित क्या को स्वभक्ति से अपनी आत्मा में जिस तरह परमाल्या ई— ऐसा चिनान करते हुए हाथ जोड़कर हाला करके उस सुरेक्ट को स्तृति हाल प्रसन्न किया हाल

कृष्ण उक्कत्त नगोऽस्त ते जानव सर्वस्रेन

नमोऽस्तु ते हात्तृत सर्वकोष बह्मदयस्यामृक्यो क्दुनि। स्वक्रमञ्जू स्वमेव प्रवीचक्रिये संरक्षा ६०॥

जोकृष्ण ने कहा— हे सारत देव! █ सर्ववीग! आएके सिंग् मेरा व्यासका है। ऋषि लोग आपको ही व्यास्थित कहते हैं। सन्त मी व्यासका, सत्यरूप, और व्यासका सीनों रूप कहते डिंग

र्त्त व्यवस्था वर्षस्य वर्षस्यकर्ता संदर्भ दिस्करमञ्जलनिकारीः।

क्षामान्य समादियेदः समायेकं सरमपुर्विष देवसीलम्॥६१॥

च्या हो कहा, हरें, स्टू. विकास और संहारक हैं। व्या हो विकास में अधिकास करने करते हैं। आप हो कुतका (अपि) तथा इन्द्र आदि विकास कप बाले भी हैं। विकास देव ईस की क्या में भाग हैं।

व्यक्तिस्थानम् व्यवस्थानम् । स्थानम् स्थलम् वर्तते । स्थिताम्

वेक्स्यानिवर्ताहः स्ट्राप्तः

कानेक सरप्रपुर्वीय देवजीतम् ॥ ६२॥ अन्यको विरक्तर योग ॥

■ अपन्य विकास कि और निरन्तर क्या में स्थित जानकर उच्छाना कि हैं। वेद भी क्यांक वही स्वक्रम कहते हैं। ऐसे स्तुति करने केन्य आप एकंकर स्तुदेव ■ व्या में में जाता हैं।

त्वाकोरे कुनुवनकारि पश्चेतं श्रुकाको स्थात विमुक्तकिक्षणः। सर्वोतं असुद्धि सिन्दुयोगिनुई

स्कृतक ते पादपुगले वधानसदात्।। ६३॥

आपके यरणें 🖩 पूज्य अवदा एक ही पत्र अर्थित करके 📖 प्राणी वित्र के बन्धन से मुख्य ही 📖 है। आपके

अनुसह से सिद्ध और घोषियों के 🚃 सेवित आपके करणद्वय को स्मरण करके समस्त पैपों से खुट जाता है।

वे त्वां बोनिवस्त्वपेकमण्डलं सार्वं परे सर्वयम्।।६४॥

वस्यक्रेपविकायकेनवपूर्व इक्तरावरिका।

स्वतं बहुरबदिषव्यन्तिनं यस्मादिदं जावते। •••• स्वद्भुवैति सन्वतिभवे ••••• । शिक्यु।।१५॥

्रिसम्बद्ध स्थान सम्पूर्ण विभागों से रहित, निर्मेल, इदय के अन्दर अवस्थित, कादि, मध्य और अन्त से रहित कहा है, वे आपको सामा उत्पत्ति स्थान, असन्त, सामा अचल, सत्य पर और सर्वत्र सामा खरने कला सामा बरते हैं जिससे यह सम्पूर्ण जगत् उत्थम हुआ करता है, ऐसे सत्य-विभव काले विशेषर किया को उत्तम में में सामा उपस्थित होता हूँ। ओं नमे नीलकाकान विनेतान म देखी। कारोबाय से कियमीजानाम नयो नमः॥६६॥

महाद्वाप ता क्यमहानाच नया नमः॥६६॥ नीलकण्ड, त्रिनेत्रधारी और एकम्स-स्वस्य आपको नमस्कार। महादेव तथा ईजान को सन्द वार-बार समन है।

ाता विज्ञकिते हुन्यं तथे पुष्पाय दक्षिते। नमले व्यवस्थाय दिव्यक्षात स्वर्धिनेध ६७॥

पिनाकभारी 🚟 नयस्कार। मुण्डस्कवप और दण्डकारी आपको प्रणाम। वज्राहस्स, दिग्वता अर्थात् दिनम्बर और

कपड़ों आपके लिये नयस्कार है। यमे मैरवनाताय कालकपाय देतिके।

नागमहोपनीताय नमको नहित्यसेत ६८॥ भैरतनाद नामे, कासकप, चंड्रावरी, नामों 🗷 क्यबीट

भारण करने वाले तथा बहिरेता आपको नगम्बार ै। वसोऽस्तु 🖥 विरोजाय स्वाहाकारण के स्वाहः

वर्षाः कृष्णः । वर्षाः स्थाप्ताः क्ष्यः क्ष्यः । वर्षः । वरः । वर

है। मुक्ताद्द्रहास तथा भीमकप आपके सिवे कारम्का। नगरकार है।

नमस्ते कामनाश्चाय नमः कल्लामानिने। नमो भैरवदेशाय हराव य निवद्गियोगकः।

नमा भरवक्याय हराव च स्त्याङ्गवासकाः। कामदेव मारा करने वाले और हाता हा जनवन करने वाले आपको सम्बद्धा भैरक्ष्येण से मुक्त, निनंगी और हात के

लिये नगरकार है। नगोऽस्तु ते ज्ञानकाय नयको कृतिकारको।

नमोऽभिकाविकाचे पशुनां काचे का:॥७३॥ तोन नेत्रपार्ध और कृति (स्वयत्रवर्ष) के वका काले.

तीन नेत्रधारी और कृति (उपल्डवर्ग) के वता काले. आपको ह्याद्य है। अभिका देखे के अधिपति और चतुओं के स्वाप्त को नगरकार है।

नमस्ते व्योमकपाय स्थोमस्पिकने ...... नरनारीसरीराय साङ्गुक्ययेन्द्रवर्तिने॥७२॥

.व्योगरूप वाले तथा व्योग के अधिवति के सिबे नमस्कार

है। 📰 और असी के असि कले एवं समूह्य 📰 योग के प्रवर्तक के लिये क्यरकार है।

को बैरवनसम्ब देखनुमतसिङ्गिने। कुमरमुखे तुम्बं देखदेवाय ते नय:॥७३॥

भैरकनाव क्या देवों के अनुकूस लिंगवारी और कुमार कार्तिकेन के नुरु आपको सामाना है। देवों के भी देव कारको नगरका है।

क्क नगरका ह। को क्क्किश्व कासे सहस्यतिके।

मृत्यकार यसे स्माविकारे नगः॥७४॥ 📺 🛡 अधिनति और बहानति क्षायको ह्याम है। मृग

क्सच, महान् तथा सक्य के अधिपति के लिये नमस्कार है।

क्ये इंग्राय विद्वार मेहनाव नये नयः। विकास सोमकाताव सोमयानाय हे नयः॥७५॥

ं हंस, विश्व और सोहन के लिये पुनः पुनः 🚥 है। वेगो— क्षेत्र 🕏 इस्त जानने के योग्य, योग माया वाले

स्ति नगरकार है। वससे प्राथकारक कराउस्त्रिकार के।

क्रमासिने नयस्तुष्यं स्थोतीयां यसये नयः॥७६॥ वाकाश्यकः सम्बद्धानाः के विष्यः क्रमास्त्रं और ज्योतिर्गण के

प्रामाधक, चन्द्रानात क तथ, कपाला आर ज्यातागण प स्थान अपको सेवा में प्रभाम है।

नको नकोऽस्तु हे हुन्यं भूष एव नको नयः। पद्मी वर्तास्यना सन्दरम् प्रथमि परवेश्वरः॥७७॥

व्यक्ति व्यक्तवार कार्यान् अवस्था परमञ्जूरः॥७७॥ अवस्था त्रमस्यार, नमस्यारः आवको युनः युनः

क्याकारः हे परवेशरः सर्वात्मभाव से मुक्ते काममार्पे प्रदान करें।

सुव 🚃

क्दं दि कारचा देवेलनिकृष स भावधः।

पण्डा पारकेर्विक देशदेशकोः **व दण्डका्॥**७८॥

स्वयी ने कहा— प्रभु ==== ने इस ==== से === ही पश्चिम्पन से देवेदर == स्तुति की और हे विग्नी! उन देव और देती के चरणों में उन्होंने दण्डवतु प्रणाम किया।

अवस्य प्रकान् क्षेत्रः कृष्णं केशितिवृद्दनम्। बाह्ये स्कृतं वास्त्यं प्रेयमध्यीरनिःस्वनः॥७९॥

मेष के दुस्य कम्पोर स्वति वाले भगवान् सोप ने केशिनिकृदन कृष्ण को उठाकर मधुर वचन कहा। किमर्व पुण्डसेकक्ष नष्यते भवतः ॥वः। त्वपेव दाता सर्वेषां कामानां कर्म**णानि**द्वसटळ॥

शम्भु ने कहा— हे पुण्डरीकाक्ष! अस्य किस इक्तेजन हेतु ऐसा कठोर तप कर रहे हैं? इस संसार में आप स्वयं ही सम्पूर्ण कर्मों के फर्सों तथा कारनाओं के प्रधान हैं।

🛋 📗 🚃 पृतिर्थय

🛮 विन 🔤 🚃 विश्वे पुरुषेक्षा८१

जाप वहीं मेरी **व्याप्त काल परम मूर्ज 🏗 🛚** पुरुषोत्तम! अपने निज इस सम्पूर्ण स्टब्स् की विकासना ही नहीं है।

केव नारावजानसम्बद्धाः वरमेश्वरम्। पदादेवं महायोगं कोन वोगेन केसका८२॥

है नारायण! है केलब! आप अवस्तरक-परमेहर महादेश और यहायोग को अपने ही योग के द्वारा जनते हैं।

शुक्ता तहुएनं कृष्णः इहसन्ते कृष्णकान्। स्वाकानीकृष विकेशं देवीक हिम्मीनकान्॥८३॥

तीकृष्य ने उनके इस वचन करे सुनकर हैंग्जो हुए वृष्ट्राध्याय विशेश तथा 🛅 शैलाबदेवी 🖫 देखका कहा।

क्रतं हि भवता सर्वं कोन योगेन स्थान इक्कान्यस्थाने पूर्व स्थानके देवी स्थानकट ४८

हे ज़जूर! आपने अपने योग से सभी कुछ जान सिम्ब है। मैं अपने ही समान आपका चल पृत्र हात समान निर्मा है।

उसे आप प्रदान कीत्रिए।

तवास्तिवस्पाह विद्यालया प्रहष्ट्रयनका हरः। देवीमालोक्य **विद्या**सी केमर्स वरिश्यक्रमेश ८५॥

फिर विश्वातमा हर ने बहुत हो बाबा पन से बाब श्र— तथास्तु-अर्थात् ऐसा ■ होते। फिर निमक देवी की ओर देखकर केशव श्रीकृष्ण ■ आर्तिगत कियों था।

ततः 💷 जगतां पाता सबुदाईशरीतिको। व्यावहार इर्गकेशं देवी हिम्मिरीन्ट्रका८६॥

इसके उपरान्त भगवान् सङ्कर की अळिक्रियो, बन्द को माता, हिमपिरि की पुत्री भावती देवी ने इस्केश क्या से इस प्रकार कहा **व्या** 

आहं जाने तथानना स्थितस्यं सर्वस्रव्युक्तः अनन्यप्रमित्रदे अस्तिमारमन्यदि ॥ केल्लावाटकत

🎆 व्यक्त भी जनती हैं।

व्यं द्वि नरावणः शक्षात्सर्वाचा पुरुषेतपः।

**ब्यामी देवते: पूर्व प्रस्ताते देवतीपुर:॥**८८॥

(मैं जनते हैं कि) आप सामात् नरायण सर्वात्य पुरुष्टेक्ट हैं। देवताओं द्वारा पहले प्रार्थन की गई मी, इस्टिस्ट् देवकों के पुत्रकृष में आपने जन्म प्रहण किया है।

क्षा राज्यसम्बद्धानस्थाने मन स्वर्धता

🚾 🚾 याचनि वृश्यः॥८९॥

समाति अप अपनी ही सत्तमा से अपने की और मुझे भी जिस अस्त्या में देखो। हम समा में कोई भेद नहीं है। बिट्टान् स्ट्रोग हम दोनों को एक हो देखते हैं।

इथनिक बसनिहासको मूहेमा केशन। सर्वक्रम उपन्य झाने सरवरपेक्षरम्।। ९०॥ ईक्टरे स्थितनं प्रक्रिकस्पन्यनि धर्म बसम्।

किर भी हे केलमा। आप मुहस्ते अभीष्ट वरदानों की प्रकृष करें। सर्वज्ञात, ऐनार्व, परनेवर सम्माणी जान, ईवर में स्थान भरित और अस्त्या में भी परण बस्त— ये समी स्थान

क्ष्यपुष्टराच्या कृष्यो महादेखा जनाईनः॥ ९ २॥ आदेशं जिनसा पृष्टा देवोऽष्याह तकेवृत्यः।

पहारेको पार्वसी देवो 🔡 द्वारा 🛌 📼 भारते पर जनार्दन श्रीकृष्ण ने क्षमेंद्र आदेश को सिर से ग्रहण किया। 📾 देव अंदरने यो द्वारी प्रकार से ईवर को आसीर्वाद कहे।

शमुक्त सूच्यं परकार्यकाः

वरेन देवन सह देवदेव:।

धम्बनारो मुनिषः सुरेतै-

र्जन्म कैन्समर्थिर निरीक्तः॥ ९२॥

इसके जननार देखें के साम ही देवों के देव भगवान् ईस ने जपने हाथ से कृष्ण को एकडकर मुनियों और देवेडरों के हा भरते-भौति भूमित होते हुए वे गिरीस संकर कैसास पर्वत को चले गवे।

विक्रियंत्रको स्वयंत्रपुर्वति कृष्णास्त्राणं 🚥 स्वर्थित्वेत्रमायः॥२५॥

## पड्विक्रोऽध्वाव:

## (श्रीकृष्ण 🔣 📖 और ज़िवस्तिङ् की उत्पत्ति)

सुत उद्याध

प्रविज्ञ्य मेवजिलारं कैलाई क्रमध्यवन्। रराम मनवान्त्रोपः बेज्येन महेत्ररः॥ १॥

सुराजी ने कहा- व्याप्ता भगवान् स्टेम महेका सुवर्ग 📽 प्रभा वाले फैलास पर्वत के मेरु जिस्तर पर अकर 📖 📗

**ा रमण करने लगे।** 

अपन्यंको महत्त्वानं कैलासन्तिरेखानिनः। पुजपाक्रक्रिरे कृष्णं देवदेवनिवास्मृतम्॥ २॥

इस समय कैलास पर्वत के विवासियों ने अञ्चूत महत्त्वा

कृष्ण को दर्शन 🔤 और उनको महादेव के समान 🖫 पुन की।

कार्याह्मपुरारक्षं कार्यवस्थानका 🔣 हार्जुवर्धिः श्रीकरसाहितकारकाः । ह

र्विर्वेक्ष्मं विकासक्ष्मं योजनसम्बन्धन्। इजनपुरसा माला वैजयनीयनुनयाम्॥४॥

ब्रावकारे क्रिया देखा व्यानस्थितिकोपानम्। क्लाहिंस क्लनको समित्रो स्थ्योत्स्यस्था ५०

वे भगवान अध्युत बतुर्वाह, सन्दर त्रावेरकारी, कालवेन

की भौति प्रभा वाले. मुकटकारी, हाथ 🗎 भनून 🏣 हुए औवत्सचिहित क्क्षम्बस वाले, दीर्वका, विकासक 🔤 पीत बकाधारी थे। उन्होंने गले में उत्तम 🏣 पाला

भारम 📑 हुई थी। से सल्बन्ध खोमल, पुश्च और दिव्य कारित से सुरहोपित थे। अमल के सम्बन उनके सुन्दर चरन

ये और कंपल समान ही नेत्र थे। उनका पर्छ 📟 शस्त्रपुक्त या और वे मद्गति प्रदान करने वाले के।

कटावित्तत्र लीलाचे देवकीन-द्वार्तनः। 

देवबी के 🚃 को बढ़ाने बले वे पनकन कुन किसी समय अनन्द मनाने 🖥 शिष् गिरिक-८७ में 🚃

करने लगे। वे इसीर को कान्ति से अस्पन्त सुरोपित थे।

नव्यर्थान्यस्यो पुरुषा व्यवस्थाः। सिद्धा 🚃 मर्क्या देवासं व जवनवन्त्रकः।

क्रुक्रवं परं मता इर्बट्रक्टललोक्सः।

....:: पुष्पवर्वाचि तस्य युक्ति **पदा**यन:॥८॥

भक्षा के प्रमुख अप्सूक्त और सभी भगकन्यार्थ, विद्य, कह, गन्धर्व और देवों ने उस जगन्मय को देखा और

🚃 विस्पय को जान कर हुई से प्रकृतित नेत्र कले होकर

🚃 महात्मा के मस्तक पर पुष्पवर्षा करने लगे। क्यार्वकरणाः दिल्यासम्बद्धारायो वराः।

क्या **व्याप्त हिन्द्रमा** पुरुष सुविकृतमाः॥ ९ ४

काहिट्यावनि व्याप्त गार्व मीर्वाचनागदाः।

कुद्ध आपूर्वों बाती गन्धवें 🔣 दिव्य कन्वाएँ और वैस्त्रे 🛊 🖮 अप्सदर्वे स्तुति किने जाने करने कृष्ण को देखकर करन के करोभत हो गई।

क्योहर देवकी हुई कुदर्र कापने हिन:॥१०॥ 🚃 सन्दर देवकीपुत्र को देखकर कामधीहित हुई उनमें से

कुछ गीराविकाद कमाने विविध गान 📰 मालाप करने तली ।

कार्यक्रिक्तिकारम्हरू कृष्यिते वय स्थापनः। इत्येश्व व्यक्ति काकिरमुखास्यापृत्र 📖

🚃 वित्यसम्बद्धः होकर उनके आगे तृत्य करने 🕬 गई और 🔤 ने 🚟 मन 🚃 मुख को देख-देखकर वदनमृत 🗯 🗪 स्थितः

कक्षेत्रक्रवर्वाच स्वांत्रहरू सदरम्। पुरुवाहर्गकरे कृत्यं सामा लोकन्दिप्रयाम्॥११॥

इक कन्माई अपने 🔤 से 🚃 जापूरणों को उद्यादका आदापूर्वक संस्ता के आभूषणका श्रीकृष्ण को बाबने तम मर्वो।

स्राहित्वरणस्त्रीति स्त्रात्ता स्ट्राहरः। स्थारकने कृषकारायुः स्वात्मकैरवि मामध्यम्॥१३॥

📺 उनके ही अंगों 📕 तत्तम आधुषण उतासकर अपने 🛗 📗 सजने लगी और अपने आध्यकों से मायव को भी

शनने स्थार क्राविद्यक्त कृष्णस्य समीवं कामगेहिता।

युक्तम सङ्ग्रामीनं होर्युच्यपृगेक्षमा। १४त **48 काम से फोड़ित हुई मुख्य मुख के समान नेत्रों वाली** 

🚃 कुम्म के समीप आकर हारे के मुख्यक्रमल की कुपने समी।

अनुद्ध कक्षिद् बेरिन्दं करेल 📖 स्वक्रम् क्षांबर्धि क्षांबर्ध स्टब्स् गोहिता। १५ १

पूर्वकारे पश्चिक्तेत्रस्थायः कुछ कन्याएँ भगवान् की माना से मोदित होकर है का हाथ पकड़कर अपने-अपने भवन में से जाने लगी। तासां स भगवान् कृत्याः काषान् कवस्त्रवेषनः। बहानि कृत्वा समहीग पुरवायस्य सीतरवास १६० कमलनयन भगवान् कृष्ण ने अपनी स्हैला से । हारन करते हुए उन क्रियों में बायनाओं की पूर्ति 🔤 इवं वै मुखिरं कालं देवदेवपुरे इरि:। रेपे नागकाः श्रीमान्यभवा मोहकहत्त्वः १०॥ इस प्रकार देवाधिदेव शंकर की नगरी में बीकन नावनम विष्ण ने चिरकात 🚃 अपनी 🚃 से सन्त को मोहित करते हर रमण किया। गते बहुतिने काले हुरकारा निकासिन:। बपुवर्विकला भीता नोकिद्विको जनः॥१८॥ बहुत श्रमच बीत जाने पर द्वारकापुरी के न गोबिन्द के विरह में भवभीत और विकल हो गये। ततः सुपर्णे बलबान्पूर्वमेव विसर्विकः। भ कृत्यां भागमाजस्तु 🚃 स्वी विशेष्त्र १९॥ तदनन्तर बलवान् सुन्दर पेख वाले 🗝 विन्हें 🚝 🖣 क्रोड़ दिया गया था, वे कृष्ण को कोजो हुए विश्वसन पर्वद पर 📰 पहुँचे। अब्रह्मा तब गोबिन्दं प्रकम्ब स्तिरकः मुनिग्। आजवामीपमञ्जू हे पुरी द्वारवरी हुन:॥२०॥ वहां पर गोविन्द को न देखकर उपनन्तु मुनि को हिन श्रुकाकर प्रणाम करके ने पुनः द्वारका पूरी में सीट आवे। तदन्तरे महादैत्या राष्ट्रसम्बद्धावियीक्षाः। आवग्युर्हरको सुप्ता पीवपनः 📶 🖽 २ १० इसी बीच 🛗 🚃 📖 और महस् देख इनकें की संख्या में सुन्दर द्वारका पूरी 🖩 धन उत्का करते हुए उन पहुँचे1 स तान् सुवर्णो कलवान् कृष्णकुरमकाकमः। इस्त युद्धेन पहतः यक्षणि 📖 पुर्री कुपल्ला २२॥ 🔤 भगवान् कृष्ण 🖟 समान ही करावनी 📟 📰 गरुह ने सबके साथ भशान बुद्धकर उन्हें नारकर कुन्तर नगरी की रक्ष को।

एतस्पितेय काले व नारहे चनकारिकः।

द्या कैसामज़िखरे कुन इस्वरी का: 1730

🞮 सम्म के बीच भगवान नाट ऋषि कृष्ण को कैलास पर्वत के सिखर पर देखकर द्वारका की और गये। वे क्या करवर्षि सर्वे ता निवसिरः। क्रेयुर्नप्रकारे जाः बुकास्ते चनवान् इतिः॥२४॥ 🚃 के निवासियों ने ऋषि नारद को देखकर पूजा कि स्वाची ::::::::: भगवान् विष्णु कहां पर विराधमान है। व व्यक्तकेलाइलिखरे इरिः। **ब्याने** व्यक्तिमी वं ख्याप्रीकृत्वःस २५४ कार ने उन्हें 🚃 वे महायोगी भगवान हरि से कैसास 🚃 पर स्थम कर स्त्रे हैं, उन्हों को देखकर मैं यहां 🚥 齓 हरकेल्यून कर्म कुर्मः करां वरः। सन्तरमञ्ज्ञास्त्रको 📖: 🚃 निरिप्रसम्बर्धाः २६० हे 🚃 📺 उनका यह 📖 सुनकर पश्चिमों में ब्रेड 🚃 🖦 मार्ग से इतम गिरे फैसास 🖿 मा गये। टर्ट्स देवकीयुन् धरने स्लयकिसे। हरिया। १५॥ । नेतिकरः । 🔤 पर 🚃 रजजटित भवन में 🚃 राज्य, के 🚃 🖦 😑 🚃 देवकीपुत्र हरि गोविन्द को रेका उपस्थानमध्येक्ष्यस्थितः सम्बद्धः। **भ्यक्षेत्रक्षः सिद्धैचीभितः परिवा**रितन्। १८३ देवनक और दिव्यक्तनाओं द्वारा वारों और से उनकी स्वातन्त्र की का रही की। वे महादेव के गर्जी और मिद्र नोनियाँ द्वारा 👯 कुए मेर ana रव्यवस्था पूर्णः स्टूर्ग स्थित्। निवेद्धानाच हरि प्रकृते हुमस्त्रपुरे॥२१॥ गबह ने क्षित्र संकर को भूमि 🗷 दण्डवत् प्रमाम करके ह्यरिकाएरी में चटित वृत्तान्त को निवेदित किया। काः प्रमञ्ज हिरसा प्रकृतं नीरकोहितम्: 🚃 पूर्वी कृष्णः सोऽनुकृत्तो हरेण पुन ३०॥ स्वत्रक्त करणवयुतं स्त्रीनगैरवियुक्तिः। वर्णोकरकुवस्यादैर्थनियो **प्रमुद**नः ॥ ३ १॥ क्ट्रक्टर नोसलोहित शंकर को विनयपूर्वक 🚃 करके कारतम् कृष्य महादेव से 🚃 तेकर अस्वपसूर 🚃 पर अर्थेहन कर झरकावुएँ में 🗯 क्वे। 📖 सक्व वे मधुसूदन क्षियों के समूह द्वारा अभिपृत्तित होते हुए तमृतमय बनातें से सम्मानित हो रहे थे।

वीक्ष्य यान्तपश्चिम् क्यावीयसम्बद्धाः कराः।

अन्वगळन्यसयोगं अञ्चलकमदावरम्। ३२ ॥ ठन राजुकारी पगवानु को जाते हुए देखकर ।

दिव्य अपस्थाओं ने संख-पन्ध-मदाबारी पहालोगी का

अनुसमन किया।

विसर्जवित्वा विकाया कर्ता स्थातूना हरि:: धवी स तूर्ण नोविन्दो दिवलं द्वारकते पुरीवृत्त ५ ३००

विकल्पा हरी गोविन्द उन सभी अञ्चलक्षी

विप्तर्जित करके जोड़ हो दिव्य द्वारिका पूरी को जले करे। को देवेइसुरस्यो हा काफिनो मुनीस्तः।

निर्मेश करशीलां किया तेन ककालिये॥३४॥

**उन असुर्वरेषु देव के बसे जाने पर कार्यिक्यां और डेस्ट** मुनिगण उनके विका धन्द्रका रहित रहित की भौति प्रकारतकार

नहीं हुए अर्थात् निस्तेन हो गर्ने।

कृत्वा पीरजनामुखे कृत्वागमञ्जूकान्। मण्डयाञ्चक्रिते दिव्यां पुरी द्वारवर्ती सुन्धन्। ३५०

भगवत् कृष्य 🖥 🛲 का उत्तर प्रश्नका सुरका पुरवासियों है शीव ही दिव्य एवं शुध द्वारकपूर्व की

सुसम्रित कर दिया।

यतामानिर्विकारमधिकाँनैएकाँहै: यूहे:। मालादिभि: पुरी रम्या भूक्याक्षक्रिरे अवः॥३६॥

लोगों में रम्य मगरी को अन्दर और 📰 विस्तरन पमामाओं, ध्वजाओं और मालाओं से 📖 दिया।

**ाराध्याः विविधान्यादिहान् महरावयन्**। रहान् सहस्रको द्रमुर्वीयस्वादान्विवेति। ३७८

उस समय मध्र स्वर में विविध वायकत करने सगे। हजारों शंख गुँज बड़े और बीचा से निकसती ध्वनि सभी दिशाओं में फैल गई।

प्रविष्टमाने गोविन्दे पुर्गे हास्कर्ते शुक्तन्। अगायन्त्रवृते 🔚 🛗 चीवन्द्रपेर्वनवाः ॥ ३८०

गोविन्द के एक शुध द्वारक्ती पूछे में 🖮 काते हो युवती स्त्रीयां मधुर गीत शने लगाँ।

द्धा नतुरीकार्य स्थिताः प्रभादकुर्वस्य <u>पुष्पः पुण्यवर्गी</u>ण वसुदेवसुतोर्णर॥३९≡

वे ईक्षन को देखते ही नृत्व करने लगी और अपने पहल के उन्नतं भाग में स्थित होकर बस्तदेवपुत्र कृष्ण पर फुल

बरसारे समें।

📖 क्यान् कृष्णकार्थर्गरामिर्वाकृतः। क्तको प्रकार पति देवीचिएन्वित:॥४०॥

इस इकार कालीर्ककृदि से संबंधित होकर मगवान् कृष्ण ने न्यारो में प्रवेश 🔤 और वहीं उत्तम आसन पर

विकासमान होते 🚃 वे महायोगी देशियों के साम अल्पन्त सुबोधित हुए।

नुरम्बे क्यूबे शुहे स्थानी: परिकासि:।

श्राक्षणैरविको सुरुदैः स्त्रीसहस्रीधः संकृतः॥५१॥ राज्यस्यो स्थे जन्मस्य सहाच्याः।

पाको कोक्स देवो यहा देवा समित: ४४२४ 🎚 💷 सुरम्य 🚃 📺 में 📺 आदि बजाने बालों मे

📟 📰 थे। उनके दानों आर 🚃 आत्मीप 📰 ये और

करों करफ हजारों खिलों से भी अच्छी प्रकार पिरे 📰 थे।

🚃 व्यन्तवती 🖁 🚌 सुन्दर 💹 🚃 पर विराजभान अच्यून ऐसे दिखाई दे गई थे, जैसे देवी पार्वती के 📖

महादेव सुरतिभत हो 🛱 हों। आजन्द्रवेगनकर्त हुई लोकहिमकाम्। वर्कनः वृद्धमान वार्कमोगारमे दिवाः।(४३॥

हे द्विजनच ! उस समय देव, गन्धर्व, पूर्वजात सर्कण्डेकदि महर्किएम उन लोकादि, अधिनाती प्रभु को

अः स प्रथमम् कृष्णे व्यक्तिके समानतम्।

देशाने के लिए का सबे।

क्रमधेनक्य दिवस्य स्थासम्बद्ध इसे इति:॥४४॥ तन व्याचान कृष्ण हर्रि ने वहाँ पर आपे हुए मार्फण्डेकजी को शिर शुक्रकर प्रणाम किया और उन्हें आसन प्रदान

किया।

अनुस्य क्युक्तिकान् स्थापेन सहस्रुपः।

विवर्जनकर इर्दिन्य उद्दिकाञ्चितन्॥४५॥ उन सक् ऋषियों 🔣 अनुकरों सहित प्रणामपूर्वक पूजा 📖 हमें ने 🚃 कपीह प्रदान करते हुए उन्हें विसर्जित

क्य। **उटा प्राथक्तरसम्बे देवदेव: स्थवं ३**रि:।

रकाः शुक्तकारो चनुप्रकित् कृतस्रतिः॥४६॥

किया।

तदननार देवदेव हारे ने मच्च्या के समय स्थान करके शेत करा भारण कर हाथ जोड़कर सूर्व की उपासना कि जजार जाया विविधनोद्धायाओं दिवाकरण् वर्षवायास देवेजों देवान् पितृयकान्तुकीन्स ४०॥ देवेशा ने दिवाकर को निहारते हुए विविधूर्वक मंत्रों का किया और देवताओं, किया का मुनियों का भी वर्षक

प्रविद्या देवपवनं नार्कक्षेत्रेन चैव हि। पुजरानास तिमुक्तं पुनेतं वृतिवृत्तन्॥४८॥

उसी प्रकार मार्कच्छेय ऋषि ने ची देवभवन में इबेस करके भस्यक्रम आभूषण करने, निवास्थकम, भूजपति महादेशकी पूजा की।

समाप्य निवर्ष सर्व निकला च जार्च गुजान्। भौजिक्तिया मुनिवर्ष ब्राह्मधाननिवृत्य चार्थ ४९॥ कृत्वास्थ्योर्न विदेता मार्क्यक्षेत्र चार्च्यकः। व्यास्थ्यास्थ्ये पृत्यां चत्रे गुजारिकिर्गतः॥५०॥

हे निप्रेन्द्रों मनुष्ये । स्वयं नियमण प्रभु के क्या कर्म नियमपूर्वक समाप्त करके मृतियर में भोजन कराकर । प्राह्मणों का अभिवादन करके स्वयं । अच्चून ने आस्थापेग— अपना कार्य संगदन करके मुक्तदि के साथ वैद्यक्तर मार्कण्डेय मृति । साथ प्रवित्र विकास करें।

अधितसर्वमधितनं द्वार वर्ष महापृतिः। पार्कमधेयो इसकृत्यं क्याने स्पृतं क्याः॥५१॥

अनन्तर महामृति मार्कण्डेम ने पह रहण निज्यकर्ग देखकर हैसते हुए कृष्ण से ये मधुर क्यन कहे।

#### मार्ककोच उनाम

स्यारमध्ये देवी प्रस्ता कर्मनः भूगैः।
 वृत्ति त्यं कर्मभः पूज्यो क्रिन्तं क्षेत्र क्ष्य वात् ५२०
 विद्यालयात्रं प्रस्ति निर्माणयात्रं प्रदेशः
 पारावस्तरणस्यां जस्तो वृत्तिकृते १९/३० ५३०

मार्कण्डेय बोले— ■ शुभ कर्मों द्वार आब किस देवता की आराधना कर रहे हैं? बताने की कृषा करें। आप वो स्वयं इन कर्मों द्वारा पूज्य और बोगिकों के सिए प्लेव हैं। आप हो वह परम सहा हैं, जो मोधकप निर्मल पद है। जान प्रभु तो वृष्णिकुल में पृथ्वी कर पार उक्तरने के लिए उच्छा हुए हैं। क्याके क्यान्य: इस्तो इसकियं घरः। शुक्ताकेव पुत्रकां सर्वेषां प्रदर्शन्या।५४॥ तब उन असे पर्वे के सन्ते हुए हो बद्धविदों में

्रवय तम सच्चे पुत्रों के सुनते हुए हो बहाविदों में श्रेष्ट महत्त्वहरू कृषण ने हैंवते हुए से उन मुनि से बडा-

बीपनवनुसान

कार स्थान को सकोन है सेहर:। स्थान देवकेसनं कृतकीर सनावस्थापका

औपगवान् ने कहा— आपने जो कुछ भी कहा, वह सब बाह्य है, इक्कों संस्था नहीं है। तथापि मैं सनासन देव ईसान

(क्लेस्) की पूज करन हैं। ह ने निवसित दिस्सी करनते हासाम पुजराणि कार्याले करन्ती परचे विश्वदेशक्षी

है हिल्ला पेरे सिन्ह न तो कुछ करने को है और न मुसे कुछ अलात हो है, तब्बों कह जनते हुए भी मैं परम हैंसा हैत को पूजा करता है।

व से पहचित से देवं पात्रमा प्रोहितः वयाः। कार्क्षकायमी कृतं प्राप्यम् यूजवामि तम्।।५७॥

च लिक्क्विमकुको लोके हुर्गतिनामनम्।

श्री क्षेत्रकी संस्थान पुनर्वकिमन्॥५८॥

ाता विशेषित स्तेष उन देव (शंकर) को नहीं देख करें विश्व परमु में अपने कारण का परिचय देते हुए व्यक्त पूजन करता हैं। इस सम्बद्ध में लिक्स्यन से अधिक पूजनश्चक कुछ भी नहीं है, वही दुर्गति का भारा करने अस्त है। इस प्रकार प्राणियों के दित की कामना से लिक्स में तिस की पूजा करनी काहिए।

कोऽ। तस्थिनप्रित्रकृषेद्वाद्विदो नगः। उत्तेऽहप्राक्षेत्रानं वृक्षप्राप्तानीय त्या। ५९॥

्बह लिङ्क नेता ही स्वरूप हैं, ऐसा वेदशाओं के जाता सकत बढ़ते हैं। इसोलिये मैं अपने █ आत्मस्वरूप ईसान को पूजा करता हैं।

तस्येत परक पूर्विकामधेऽहे न पंतपः। सक्येतिको पेटो केटेकेटच संज्ञयः॥६०॥

ये उन्हों को परमा मूर्त हैं, में हो शिवमय हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। हम दोनों में कोई मेद विद्यमान नहीं है, यह कत केटों में प्रतिफारित है, इसमें योड़ा भी संतय नहीं है।

एव देखे च्यादेवः सदा संसारबीर्जनः।

वाज्यः कृष्यम् करात्म होयो सिन्हे पहेन्द्ररः॥६ स

संसार में भवभीत यनुष्यों द्वारा वही देव महादेव सदा याज्य, पूज्य और कदनीय हैं। इस सिङ्ग में महेशर को ही प्रतिष्ठित जानना साहिये।

गर्कपडेच उल्लब

कि तर्नितनं मुख्येत सिन्हे संयुक्तते च कः। बृद्धि कृष्ण विकासका पहनं क्षेत्रुस्तवम्। ६ २॥

श्रीमार्कण्डेय मुनि ने पूछा— हे सुरहेड! वह लिख्न धार् है और लिख्न में किस Ⅲ पूजा होतो है? हे विकास Ⅲ वाले कृष्ण! आप Ⅲ Ⅲ एवं उत्तय विकास को कों।

**बीमगवानुसाम** 

अव्यक्तं विद्वापित्याङ्कृतन्त्रं क्योनिक्कृत्वः वेदा प्रदेशरे देववसुर्विकृतक्ववन्तः ६३॥

वीभगवान् ने क्या क्या, ज्योतिःस्वश्रम्, अन्यक श्रीवाद्यं को च लिल्ल कहा गया च और वेदतास क्याना नहे स देन को लिल्ली (लिल्ल का भारतकार्य) कहते हैं।

पुरा चैकार्यते घोरे नहे स्वावस्थानने। प्रयोगार्थ ब्रह्मको ने प्रार्टुकृते नहारितनः॥६४॥ तस्यारकारतासमारका ब्रह्मा बाई सर्देश हा पुजरानो महारोगं लोकानां दिसकारनका॥६५॥

प्राचीन काल है जब स्थावर जड़म के वह है जबने हा सर्वप्र जल ज्यान होकर एक है समुद्रकष हो जब बा, तब अधा और मुझे प्रवेशित करने के सिन्दे वहां क्षित्र का प्राप्तभाव हुआ। उसी लक्ष्य से खोकों के भरवाण की इच्छा से बहा। तथा में दोनों ही सहा महादेश की पूजा करते हैं।

मार्ककोय उताब

कर्त रिव्यूचपूर्वमेश्वरं परमं करक् प्रयोगार्थं स्वयं कृष्ण मकुमहीत कामान्॥६६॥

श्रीमार्कण्डेयजी बोले— हे कृष्ण ! अब हमें वह बक्कों कि पूर्वकाल में आप खोगों 🚮 प्रवेधित करने के लिए वह ईस्टीय परम पदरूप लिङ्ग स्वयं प्रकट कैसे हुआ ?

क्षीयगवानुवास

स्वामीदेकार्णनं योगमनियानं स्थीनवय्। यदे चैकार्णने वस्मिकानुषकनदावरः॥६७॥ सहस्रामीर्णं भूताहं सहस्राहः सहस्रका। **व्यवस्यकृः पुरमः ऋषि**कोऽङ्गं समतनः॥६८

श्रीभगवान् ने कहा— जब विभागरहित, तमोमय, घोर एकमात्र अर्थन हो था, तब ३१३ एकार्यन के माण संसा चळ-पदावाते, हजारें सिर, हजारों जाँखें, हजारों पाद, और

इन्तरों सब् बस्स सनागन में सामा मा रहा सा स्थानिककरे हुरे कम्बर्गि स्थानिकारपन्।

क्षास्थाकर दूर कामान स्थानकारम्। क्षेटियुर्वकारकारं ज्ञानका विकासम्बर्ध ६९॥ व्यक्तिकारं देवपुरुक्तुः सामानः सुवस्।।७०॥

विकेशकोव्य स सं प्रती **व्या**स्ति वरः।

कारकार स्थमं क्रमा स्थम्पनो महायुक्तिः॥७१॥

इसी अन्तरात में मैंने दूर == स्थित अपित प्रभा काते, करोड़ों सूर्व == सकान साथा वाले, प्रकाशनान, शोधासम्बन, महानोती, कहुर्वुस, ==== == ====, प्रसम पुरुष, कृष्णमृण

🖿 वर्ष श्राप्त किये हुए, जुड़, कतुः 📧 सामकेट हार। स्तुति किये 🜃 📷 बहुत्देव को देखा। 🕬 🖥 🖥

स्कृत कर का द्वारा स्थापन में बेह, व्यवद्यति 🚃 भूस्कृतते 🚃

📖 कुले क विशेष्ट्र विश्वये 📰 ने प्रमीत

क्रिके

🔤 कर्त है 🔤 व्यक्ति स्वयम्पूर प्रकारणाःसक्तर॥ हे प्रचीर कार बॉन 🔣 🛗 से आदे 🖥 और किस कारण

व्याँ स्थित है ? आप मुद्दे बताने 🔣 मृत्य करें। मैं लोकों सा जन्मदारा स्वयम्भ विरामह 📖 है।

रुनुकरूत के सामानुक्य ।।

क्ष्मं कर्तिस्य खेळाचा चंद्रती च पुनः पुनः॥७३॥ इवं क्रिकटे किरवे यामका परवेदिनः॥

पर सिक्कं प्रदुर्भुतं हित्तास्पर्धन्॥७४॥

व्यातायसम्बद्धाः स्थापः । इक्क्किनिर्वे क्यस्टिक्कस्वर्थितम् ॥ ७५॥

ा बहुत के ऐसा कहने पर मैंने उनसे कहा— मैं पुन:-पुन: लोकों का हुई करने कहा हूँ और उसका संहार करने

कुछ हैं। **प्रापेशी की साथा के कारण इस झावर** का विवाद कुछ **हैं। प्रापेशी की साथा के कारण इस झावर** का विवाद कुछ जाने पर (इस स्हेगों को) चवार्य स्थिति का ज्ञान कराने

के लिये उस समय शिवस्वरूप पराम लिङ्ग 📰 प्रदुर्भाव 🚃 वह लिङ्क प्रलक्कालीन अभि के समान अनेक

=बस्सा–परसाओं से व्यक्त, सब एवं वृद्धि से मुक्त और आदि, मच्च क्या अन्त से रहित था। कते याणाः चनकानको चन्छ स्वयत्त्वः वै। अन्तयस्य विज्ञानीचा उद्ध्यं चन्छेऽइल्लिकन:॥७६॥ तदासु समयं कृतकः चतामूर्व्यक्तका ती। पितामहोऽप्यतं नानां इत्तरकती प्रयोग वीक्षकका

पूर्वभागे बहुविज्ञोडासाय:

तम भगवान् शिव ने हुन्तु से कहा— तुम स्वीत हो (लिक्ट्र के) ब्रिंग की ओर जाओ और इसके ब्रांग का ब्रांग सम्बन्धे और ये अजन्मा बह्म ऊपर की ओर जाने। तहनका ब्रांग ही प्रतिज्ञ करके ब्रांग होनों कपर ब्रांग नोने ब्रिंग और को, किन्तु वितामक स्था में कोनों ही ब्रांग जाना नहीं ब्रांग पाये। ततो विरम्पभावती कीनो हेकस्य सुन्तिनः।

मानवा भोडियो तस्य काक्सी विद्यविद्याम्॥७८॥ त्रोद्यामी महामाद्यमेतुत्तरं वर्षत्रं चहस्। ॥ त्राह्मसिपुटी भूश्या तस्युं ह्यात्राह्म वरम्॥७९॥ तदननार विश्वसभारी देव हैं। साम से मोहिस ह्या

भयभीत 📻 आसर्पनिकत हो गये और उन विकास इंदर 🖿 प्यान करने लगे। पिर परमपद पहानाद औन्तर का

तम्भु की स्तुति करने लगे।

वक्रिक्यू उच्युः

क्ष्मादिनुलसंसाररोणनेकान सम्बत्ती। नमः सिनाय सामान सम्बत्ते लिङ्गपूर्वने॥८०॥ प्रसम्पर्णनर्सस्याय प्रस्कोन्द्रतिकेत्रवे।

नवः शिवाय शानाय सक्को निवृत्र्यने॥८१॥ भारतामस्तार्धाकाय उदस्तनसम्बद्धियोः नमः शिवाय शानाय सक्को सिद्धमृति॥८२॥

नमः हिस्तायानसाय ब्रह्मके लिङ्गपूर्तके॥८३॥ महादेकाय महते उपोक्तिकेवनतीयसः

श्रादिमस्यानसीनाय स्वाधवामसदीसये।

क्रिकाय प्रमुखे सिद्धुमूर्विभ८४७ प्रमानपुरवेद्वाय व्योगस्थाय वेपये।

नगः शिवाय **मानाः इसके लिक्**यूप्रियेश८५॥ ब्रह्मा तथा विष्यु ने कहा— अनादि, मृतसम्ब, संसारकणी ब्रह्मा के वैद्यस्वरूप शुप्तु, शिव, शान्त, लिक्स्यूर्ति वाले **सा** 

को नमस्कार है। स्थापन समुद्र में स्थापन सहे, सृद्धि और स्थाप के स्थापन सिन, सस्त, लिक्नपूर्विकरो बहुत को नमस्कार है। ज्यालामसस्त्रों इस्टेक्टर, इन्स्टिस स्तम्मान्य, किंद, सान्त, तिङ्गशरीरधारी 🔤 की नमस्कार है। कादि, 🔤 और अन्त से रहित, 🚃 निर्मल

वेजेरूप शिव, •••• वद्या लिङ्गस्वरूप मूर्तिमान् ••• को •••••• है। महत्त्वेद, महान्, ज्योतिःस्वरूप, अनतः, वेजस्बो निम्, सान्य, लिङ्गस्वरूप ••• को नगस्कार है।

केनस्को किन, सान्त्र, सिङ्गास्त्रक्त्य (min) को नयस्कार है। (min) पुरुष के भी ईस, स्वोपस्त्रकृष, वेथा और सिङ्गापृति सिन, सान्त्र सहा को नयस्कार है।

विकासन्य स्थानः निरमानुसर्वेषये। इतः सिकान स्थानन स्थाने लिङ्गपूर्वते॥८६॥

वेहानकारसम्बद्ध काराज्यात्र हे नव:१ मा: विकास हात्राच काराजे लिङ्गपूर्ववे४८७॥

विकित्स, संस्थ, नित्य, अनुसः तेजस्यो, शान्त, शिव मित्रुपूर्त : के नमस्कार है। वेक्स्ससार-स्वरूप, काराक्य, बुद्रियान, सिन्नुस्वरूप, सिव, :: को को

चानि हेनो पहाचीकी सूर्वकोटिसकामः॥८८॥ वस्त्रकोटिकाकोश प्रस्तान इवास्तरम्। स्वास्त्रकारमः पूर्वभोगःक्तिकामः॥८९॥ विभावकोत्तिकाम् कृतिसामासिक्तकृतः।

🌉 प्रेम्ब्यम्स व्यक्ते भूत्व महेग्ररः।

कालकालकोका मेकदुरुभिनिःस्वनः॥ १०॥ इस काल स्वति विक्रियाने पर महायोगी महेबा देव

प्रचट होकर करोड़ों सूर्व विस्तान सुसोशित होने लगे। वे इत्यारें करोड़ों पुर्वों विस्तानों आकास को अपना व्याप बना हो विस्तानों स्थ्य और पैर वाले, सूर्व, बन्द्रमा व्याप अभिक्य (तोन) नेवन वाले, पिनाकपाणि, व्याप्यमंत्रप क्यापारी, विस्तानारी, सर्व वा बजोपवीत धारण करने आले

पर्यत यां न्यादेशं स्था सर्वे प्रमुख्यतम्।। ११॥ पुर्वा प्रमुखे पर्ययमे स्था पूर्व सनावनी। सर्व ने रहिने पर्वे स्था लोकन्यापाः। सामार्के स ने विन्तुः प्रसको इदये हरः॥१२॥

और भेष तथा इन्होंने के सदश स्वर वाले थे।

अबोकाच महादेव: हीतोऽहं सरसत्तर्य।

महादेव ने कहा – हे लेह देवो! मैं प्रस्ता हूँ। मुक्त पहादेव
 का दर्शन करो और समस्त भय का परित्याग करो। पूर्वकाल
 में केरे डॉ सरीर से ■ दोनों सनातन (देव) उत्पन हुए थे।

मेरे **व्यक्त** पार्च में ये लोक फिल्लमह ब्रह्मा, वाम पार्श में फसनकार्ज विष्णु और हृदय में लंकर स्थित हैं। प्रीतिऽहं बुवयोः सम्यग्तरं इति क्वेपित्तम्। एवमुक्तसम्य मां देवो महादेवः स्वयं क्रियः। आलिङ्ग्य देवं ब्रह्मणं प्रसादिवपुष्टोऽपवत्॥९३॥ मैं तुथ दोनों पर अच्छो तरह इसक्ष हुँ इसलिये व्यक्तो इच्छित वर प्रदान करता हुँ। ऐसा कहका भारतेय स्वयं तिव मुझे क्या देव ब्रह्मा को आसिङ्गन मा कृषा करने के

तिये उद्यत हुए।

ततः प्रहृष्ट्यस्यौ प्रविकाय महेक्स्कः

कवतुः देश्य सङ्ग्रकतं नारायकविकायहोत् १४॥

वदि प्रीतिः समुख्या यदि देशे करो हि यः।

प्रक्रितंतुः नी नित्यं व्यक्ति देश प्रोहरेश १५॥

स्म प्रवक्तीहरः प्रहृत-परकेष्टरः।

कवाय यो महादेशः प्रीतं होतेन चेकसा। १६॥

मते हर को प्रणामकर उनके मृत्य ■ ओर देखते हुए कहा— है देव! यदि प्रीति उत्तम हुई है और मंद अस्य हम दोनों को वर देना चाहते हैं तो (यह बर दें कि) हम दोनों को आश महेबर में नित्य भक्ति क्वी गहे। तब बन प्रका हुए एरम

ईसर भगवान् ईस महादेव ने प्रसन्द मन से इंसले 🎹 मृद्र 🛍

तदनन्तर प्रसम् मन बाले नारायम तथा हिल्ला ने

देवदेव स्वाध

年間1

प्रत्यस्वितिक्रयांचा वर्षा त्यं परणीयके।

स्था वरत हरे किंग्र परमंदिक्षण प्रयाम् १७॥

प्रिया वितिश्रस्थाई विका अव्यक्षित्रमुद्धारम्बाः

सर्वप्रात्तवभूगीर्नियुंचोऽपि निरम्भनः॥१८॥
संमोहं त्यत्र मो किंग्रे परमुकं विकासम्बद्धाः
भविक्तयेव भगवास्त्रत्य पुत्रः सनस्यः ०९९७

शहं य भवतो वयत्रस्वत्यस्यते मुख्यस्यकः
मुख्याजिमीरिक्तामि क्रोम्यस्य पुत्रकः॥१००॥
देवों के देव बोले--- हे धरणीयते! कस्य हरि! तुम सृष्टि,
पालन और प्रत्य के कर्ता हो। इस चरावर अन्यत का पालन

करो। है विष्णु! मैं निर्मुण तथा निरजन होते हुए भी सृष्टि, पालन ब्ला लय के मुणों के द्वारा ब्ला, किन्यु तबा इस नाम से तीन रूपों में विभक्त हूँ। है विष्णो! मोह का परित्यम करो, इन पितामह की ब्ला करो। ये ब्लाब्स मनवान् अपके पुत्र होंगे। करूप के आदि में भी आपके पुत्र से प्रकट होकर टेक्कप भाषा कर, हाथ में जूल वारण किये हुए अस्पन्न कोधन पत्र वर्गेण।

क्या कार्य पुत्र कर्माः एक्युक्तक कारेको इकार्ण पुनिसत्तमा सामुद्ध क माँ देवसर्वेवानस्मीयता। १० १॥

काः सर्वातकोतेनु स्थितको सुप्रविद्या

स्तिहें तनु बते इत्सन् इत्सनः पर्यं वयुः॥ १०२॥ हे भूभिनेह! इस प्रकार कहकर भगवान् महादेव मुझ पर तथा बहुत का अनुसह करके 🛗 🖿 अन्तर्धान हो। गये।

वध्य ब्रह्म व्या अनुसह करके व्या व्या अन्तर्धान हो। गये। ब्रह्मन्? व्या से लोक में सिद्धपूजा व्या प्रतिष्ठा हुई। यह जो निक्र करा जन्त है। व्या व्या का केंग्र गरीर है।

तिक् करा जस्त है, यह ब्रह्म का देव शरीर है। एस्टिक्टरस प्रकारक पावित है ब्रह्मस एस्ट्रामिन केन्द्रम न देवा न च दानवा; ii to t ii

एसीड्र परणं ज्ञानमञ्जलं क्रियसंज्ञितम्। वेन सूक्ष्मणित्यं क्रयायनि ज्ञानस्थापः॥ १०४॥ वसौ वनको निस्तं परस्कारं प्रकृषिः।

ा कारण मि इस लिङ्ग का माहास्थ्य तुम्हें कारण इसे केला 🖹 अन्यंत्र 🌃 प देवता अनते 🖥 न दानव। यही एक

पहारेकाय देकाव देकदेकाच भूगिके॥ १०५॥

तित 📖 काला अन्यक परम ज्ञान है। ज्ञान-वृष्टि वाले हमी 🌃 द्वारा दक्ष सुक्ष्म अधिनत्व (तत्त्व) का दर्शन करते हैं। इस

 द्वारा देस सूक्ष्य आयत्त्व (तत्त्व) का दलन करत है। इस सिद्धारवरूप देखांबदेश सहादेश भगवान रुद्ध की हम निरम्

व्य वेद्यहरमाय कैलकादाय हे न्यः। विकीयकाय सामाय स्थानने हेक्ये नमः॥१०६॥

न्यास्त्रा बले हैं।

क्रमणे वाभदेकच विनेत्राय प्रशिवसे। शंकराय महेकाय स्थापना शिकाय प्रभारतका

भगः कुरून स्वतं स्वयस्य च महेद्वरम्। संसरकानगदनसङ्गिराटुद्धरिव्यक्ति। १०८॥

वेद के रहस्वरूप आपको **मानाम है,** नीलकण्ड को नमस्कार है। विशेष भय उत्पन्न करने खले, सान्त, स्वाणु

नमस्कार है। चाराच घम छत्पन्न करन खल, सान्त, स्थाणु कारणरूप को है। बामादेव, त्रिलीचन,

महिमाबान, सहा, संकर, महेस, गिरीश === शिव की ====== है। इन्हें निरन्तर ====== करो, भन से महेसर का ध्यान करो। इससे सोझ ही संसार सागर से पार से जाओगे।

एवं स वासुदेवेर व्याहतोः मृतिपुहुन्यः। ••••• देक्योहानं विस्तोपुरुष्यः। १०९॥

जिसक कृष्णमञ्ज्ञातो महापुनिः।

पूर्वमाने सहविक्रोप्रयायः

जनाम वेजितं ज्ञन्यु देवदेवं विज्ञत्मिन्।। ११०॥

इस प्रकार वास्तुदेव के 🚃 कहे जाने पर पूर्नि 🔙

(मार्कण्डेय) ने विश्वत्रेमुख देव ईन्द्रन (संबर) का प्यान

किया। त्रीकृष्ण को विनयपूर्वक प्रशास कर उनकी आज्ञ

प्राप्त कर महाभूनि (मार्कच्छेय) विश्वल 🚃 करने बाते

देवाधिदेव के अभीष्ट स्थान को चले गये।

व हमं अध्येषेत्रित्यं लिङ्गान्यवयनुत्तयम्।

मुजुबाह्य परेक्सपि सर्वसपै: प्रमुख्यते॥१५१॥

श्राचा सक्दांप होत्रवपक्षरणपुत्तवप्रः

वासुदेवस्य विशेन्तः यसं कृष्टति जनवः॥ ११२॥ उपेड्यारडनिंग्य प्राप्तकेक महीकोः

एममा पहायोगी सुम्बाहेपायनः प्रश्नः॥ ११३॥

जो इस के लिक्सध्याद 🔣 स्टोग्स, स्टावेगा जकता

परेगा, वह सभी पापी से एक 🖥 जायका 🖥 🛗 वामुदेव के इस वेत लाउना को एक कर भी मुनने 📹 मनुष्य पाए से मुक्त हो जाता 🛙 अवका प्रतिदेव इसका

भिरम्तर जप बारने से प्रहास्त्रेक में प्रतिहित 📖 🖅 एक

महायोगो प्रभु कृष्य द्वैपायन ने 🚃 है। इति श्रीकृत्यपुराचे पूर्वभागे स्कृत्यसम्ब्रोतीन हिन्दुनेत्वीकर्णन

बहर्षिक्षेत्रसम्बद्धः १६॥

### सप्तरिकाश्चिमानः

(श्रीकृष्ण का स्वधान-कमन व उपदेश)

एत 🚃

त्रतो अध्यक्षक कृष्णो आम्बकला परेश्वराक अजीजनन्यहरूयानं साम्बर्धात्मलमुक्तयम्॥ १॥

प्रकृपन्य इप्युक्ते इनिस्को सहस्रतः। तावृधी गुप्तसम्पत्नी कृष्णस्पैकापरे तन्॥२॥

सुराजी भीले – तदनन्तर महेश्वर से वर क्रम किये 📖 कुरक ने जाम्बरती से 🚃 🚃 नामक लेह पुत्र को

उत्पन्न किया और प्रद्युप्त का भी महामलो अनिकृद नामक पुत्र हुआ। गुणसम्बन्ध ने दोनों कृष्ण का ही दुसरा ऋषेर थे।

🚃 च 📰 नरकमन्त्रांस इतहोऽस्यम् विकित्य स्वेलक सम्बद्धित्य वार्ण महासुरम्॥३॥ स्वापयित्वः जगत्कृत्यनं लोके पर्णंक कारकान्।

चक्रे नारायणो ननुं स्वस्थानं वृद्धिमृतमाम्॥४॥

करा, उरक आदि सैकड़ों असुरों को मारकर और सोलापूर्वक इन्द्र को जीत कर तथा महासुर 📖 को

🚃 कर, सल्पूर्ण जनव 📕 प्रतिवित कर और लोक में ज्ञान्त वर्षों को स्वर्धित करके नातवंध ने अपने धाम जाने

का 🚃 विचार किया।

एउदियहानो विद्या मुख्यताः कुम्पपिकाम् अवज्यपूर्वरको दुई इतकार्य सनागनप्।।५॥

हे क्राप्तजो ! इसी 📖 ५ए आदि महर्षि कृतकार्य (सभी ब्राचीयतों 🛍 निवृत्त), सनसन, ईश्वर कृष्ण का दर्शन करने

🖺 लिये द्वारिका में आये। 🗱 शहरता 🚟 अभिकासमिक्ता हा

अवसनेपूर्णपट्टाचे सह रायेण बीयला॥६॥ नक्षिकापि परं सार्व स्वकीर्य किन्तुप्रेंहितम्।

कुलनि सर्वकर्याणि प्रसीदम्यं पुनीकरा:॥७॥

विदारम (कृष्ण) ने बुद्धियान् बसराय के साथ आसर्गे तचिक्क भग् आदि महर्षियों को प्रकास और अभिवादन

🚃 उनसे कहा— 🖁 मुनोबरो ! सभी कार्य 🎮 वा चुके है। 🚃 🗏 विभागतक अपने उस परमणाम को भारती।,

आप सोग प्रसम हो। इट् कलिवृधे क्षेत्रे क्षणातम्बुनाः सुमन्।

्राताः सर्वे इस्थिनाधानुवर्तिनः।)८**ध** उर्व्यक्ते विशेषमधानाह हैनामहरू।

वेकेने करिस्ती: गार्वर्गकानी हि हिलोसमा:॥९॥

इस 📖 अञ्चभ घोर कलियुग आ गया है। इसमें सभी

लोग पाप 📖 आगरण फरने वाले हो जायेंगे। हे ब्रेप्ट बादको । जाव लोग अन्नानियों 📕 सिये हिसकारी इस विशेष ज्ञान का 🚃 वर्ते, जिससे ये स**ब कलि द्वार 🖦 पापी** 

से मुक्त होंगे। वे या जन: महमस्ति कली सक्त्रीय प्रभुप्।

हेवां कार्यत तत्वारं पत्वानां पुरुषेत्तमे॥ १०॥ वेऽनिक्यानि सं पक्या किये कलियुने हिनाः।

केट्ट्रहेन के चिम्न्यनि क्रप्टन्त ११॥ को लोग इस कलिएग में मुझ प्रभु का एक 💳 भी

रमरण अर्थि, प्रजोत्तम में भक्तियुक्त हुए उनका पाप नष्ट हो ज्यवेखा हे ब्राह्मभे ! जो कलियग में मक्तिपूर्वक और बैदिक विधि से नित्य मेरा अर्थन करेंगे, वे मेरे पद की प्राप्त करेंगे।

ये क्राह्मणा वंजनाता बुष्यकं ते सहस्रहाः। ||||| नाराववेः भक्तिश्रंथियति कसौ बुवे॥ १२॥

नारावणः भक्तिभंक्षिति करौ वृत्रे॥ १२।
 परारपतरं वान्ति नारावणपत जनाः।

न ते तत्र गणियन्ति ते विश्वित महेक्स्प्रकृश्का

मार्ग योगसायस्तरं झनं व्यादिको निनिः।

विनक्ष्यति दिवां ये निन्दनिः खोद्यस्म्॥ १८॥
जो हजारों बाहाण व्याः लोगों के व्याः विकया लेंगे.

कितपुर में उनकी नारायण में भक्ति होगी। स्थापक में भक्तिनिरत लोग उस सर्वोत्तम पद को प्रस्त करते हैं, किन्तु जो महेशर से द्वेष करते हैं, वे वहाँ नहीं जा सकेने। जो उस महेशर की निष्या श्रात है, उनका ध्यान, खेश, तब, अब और पश्चादि विधि सभी कुछ शोध ही नह हो जाता है।

यो पा समर्व्यविक्रियमेकानं भावपत्रिकः। विनिन्दन्देवयोज्ञानं स वाति नरकानुसन्दर्भः। ५००

तस्यत्वंपरिर्शेखाः निदाः पशुक्तेर्द्धियः। कृषेषाः प्रनेताः वाका प्रकृतेन्त्रवि कानाः॥ १५॥

जो नित्य एकान्त भाव में आश्रय इसक कर 💹 🚟 करता है, परन्त 🔛 ईशान 🕮 निन्ता करता है, वह दस

हजार वर्षों तक नरक में यहा शहता है। इस्तरिये हैं दियों! मन, वाणी तका कर्म से पत्तपति तका मेरे भक्तों की भी

निन्दा का सम्पूर्णक त्याग करना चाहिये।

न्दा का राजपूरक त्याग करना पाहरू। ये च दक्षकारे हाता स्वीचेन वियोजनाः।

प्रविकालि कली भक्तैः परिदार्ग प्रकलाः॥ १०॥

द्विनो देवगैहलं नुमान कासभावः।

**ाः** गैतमेनोस्त्रों न सम्बद्धाः द्वितेतपै: ॥१८॥

जो द्विजोत्तम दक्ष प्रजापति के ा में दर्भण के ा श्वपप्रस्त हुए कलियुग में मन्त्री द्वारा उनका वि स्वाकृष्य परिहार कर देना चाहिए। आपके कुल में उत्पन्न को कहाण महादेव ईशत- शंकर में देव करने वाले हैं, और पौजन ऋषि के द्वारा ज्ञापग्रस्त होकर पृथ्वी पर उत्पन्न हुए हैं, उनसे

भी श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बात नहीं करनी चाहिए।

एवपुरस्का कृष्णेन सर्वे ते वै वहवंगः। ओफ्सिक्स्या वयुस्तुणै स्वानि स्वानानि सक्तमः॥

ततो नारापणः कृष्णे लीलवैव जननवः। भंद्रत्य स्वकुलं सर्वं वयी तत्त्वरतं पदन्॥२०॥

कृष्ण द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर वे सभी 🖮 महर्कि 'टीक है' ऐसा कहकर सोध ही अपने स्थानों को कते नवे। तदनचर जनन्यव कृष्ण नाग्रकण लीलापूर्वक अपने सारे कृत का संहार 🖿 अपने परमधान को चले गये।

क्रमेन यः समाधेन राज्ञं यंतः सूर्वर्तितः। न ज्ञान्ये विकासकुई कि पृषः बोतुनिकाता। २ १॥

केक्नुकहरि संस्था करने सुपण्

वर्षकर्वविरिर्मुखः व्यक्तिमा स्रोक्ते॥ १२॥

भैने राजाओं के बंश का वर्षन संक्षेप में कर दिया है, विस्तारपूर्वक इसका कर्षन नहीं हो सकता। अब आप पुनः बना सुनन कहते हैं? यो m वंजों के शुप mm को पहला || बक्का सुनता || का || पापों से मुक्क || mm || तथा

स्वर्ग 🔤 में 🚃 योग्य हो ज़ता है।

कृषि क्षेत्रुर्वपुरान्ये पूर्वपाये राजनंत्रायुक्तीर्वरं min सार्वोक्रोडसमारः ॥ १७॥

अष्टार्विलोऽज्यापः

(कर्व को ज्यासनी का दर्शन)

इस मृः

कृतं तेक क्षणस्य समिकोरी स्यूर्णम्। एकं त्रकतं कृतक सम्बद्धः समस्य:॥१॥

क्षा प्रकार कृतक क्षायस्य सम्बद्धाः॥ १॥ जुनियों में कहा— में सुतनी! सत्य, तेता, द्वापर ===

कार-प व कर हा है, बा इनके बाब व संशेष में

नते नारक्को सूक्ष्मो स्थमेश वर्ग पर्म्।

वर्षः वरकर्वत्व तत्काः स्टुतस्यः॥२॥

कृत्यः व्यवस्थानि स्तेतेन प्रतादृतः। जनकर्ताः व्यवस्थाने सुनिम्। ३३

लियाः प्रतिस्थितिकः संवृतं ब्रह्मकादिनम्।

क्यत द्रम्मकतुर्वे स्वयत्य सोकं त्रदार्गुनः॥४॥ सुरुवे बेले— नासका कृष्ण के अपने परमक्षम चले

को पर प्रमुखों को कह देने जले परम धर्मारण पाण्डु पुत्र पार्च और्जर्देहिक किया करके महान् सोक से आयुरा 📗

क्ये। उन्होंने मार्ग में काते हुए ब्रह्मवादी कृष्णद्वैपायन ज्यासमूनि को शिष्मों और प्रतिपनों से विश्व हुआ देखा। तम

अर्जुन ने क्लेड का परिताम कर भूमि पर मिरकर दण्डमत् प्रकार किया। उवाय परम्प्रीत्या करमहेलन्यसमुने। इदानी गव्यस्मि द्वित्रं व्या ते हो प्रति प्रचेक्ष ६॥ सन्दर्शनाहै व्याचा कोको ये विदुस्ते व्याः। इदानी पत्र करकार्यं व्याच्यस्त्रीत्वात ६॥ तमुकाय महायोगी कृष्णदेशसम्बद्धः व्यवस्थाः। उपविद्यस्य नहीतीरे हिल्लैः यस्त्रिके कृतिः॥७॥

दे अस्पन्त प्रीतिपूर्वक कोरो— हे महामुने ? प्रको ! आप कहाँ में आ एते हैं और ब्ला समय सोक्सापूर्वक किस ब्ला की ओर जा रहे हैं ? आपके सुध दर्शन से की मेरा महान् सोक ब्ला हो गया है। हे कमलपत्रकर ब्लासदेव ! इस मेरे लिए जो कार्य हो, उसे आप कहिए। तब ब्लाब ब्ला हुए महाबोगी कुम्बईपायन मुनि ने स्वर्थ ब्ला ब्ला ब्ला

> स्मृतंपुराले पूर्वकरे स्था नकस्तीर्थ गामहाविद्योऽसम्बद्धः १८॥

> > एकोनर्तिकोऽञ्चावः (क्कर्यः

कास स्वाच

हुदं करिन्युनं घोरं शिक्षाः सम्युक्तकः। तते गकानि देवस्य वृद्धं सारामधी सुम्बन्धः १८ शक्तिन् करिन्युने घोरं सोकाः राजनुवर्षितः। स्रोवकानि महावाद्यो वर्णानम्बन्धाः॥ २॥ नान्यावशस्यापि अनुनां मुक्तमः करामधी पुरीन्। सर्वयायोशसमनं सायक्षितं कसी युने॥ ३॥

स्थासची बोले— हे माण्डुपुत्र ! यह घोर करिन्ध आ गया है। इसलिये में भगवान् शंकर III मझानमदे करावसी का IIII हैं। हे महाबाहु ! इस घोर मंतियुत में लोग वर्णक्रम धर्म से रहित महान् प्रापाचरण बाले होंगे। कलियुत में प्राणियों के समस्त धारों का समन करने के लिये करावसी पुत्र को सोहकर अन्य दूसस कोई क्रम्बील में नहीं देख IIII हैं।

कृतं त्रेता ह्यपरम्भ सर्वेक्षेत्यु वै नराः। भविष्यन्ति महारमानो वर्षिकाः सत्त्ववदिनः॥४॥ त्यं हि लोकेषु विस्त्रवातो इतिष्यसभ्यक्षणाः। बालपाध वर्षे वर्षे स्वर्कोतं मुख्यसे ध्यास्थः५॥ संस्त, जेता तथी द्वायर— इन सभी में मनुष्य महत्त्वार, व्यक्तिक तथा सत्त्वकरी होते हैं। तुम संसार में प्रकारों के दिन तथा पृतिषान् के रूप में विख्यात हो, अत: अपने परम वर्ण का पासन करों, इससे आप भए से मुद्ध हो जाओगे।

क्यपुत्तो वनकत कर्मः काषुरस्यः। वृहक्तमानिकस्याची वृक्तप्रिन्देगोतमाः॥६॥ इस्मै क्षेत्रमा सम्बद्धां युनिः भत्यकीयुवः। प्रमाण देवनीयानं कृत्यर्थन्यनसम्बद्धाः॥।

हे द्विनायो ! भगवान् सामा के साम ऐसा कहने सा तर् के सामि जीतने काले कुन्तीपुत्र अर्जुन ने इन्हें सामा सा गुगवार्थों स्ति पूछा। सरकारी के पुत्र क्यासमुनि ने भगवान् सामि को सामा कर सम्पूर्ण सन्तरन युगवार्थों को उन्हें सामा दिखा।

क्षाति वे क्षाकेन पुष्पर्णतरेक्षः। व शक्को प्राप्त राजनिकारेकाविकावितुम्।। ८।। आतं कृतपुर्ण प्रोप्तं अवसोवापुर्ण वृत्तेः। कृतिक प्राप्तं पर्णा कर्षुतं कवित्वकाने॥ ९ ॥ आतं वरः कृतपुर्ण केमावा अवसुर्वाते। प्राप्ते प्राप्तेकपूर्णनेकेकं स्त्री पुर्वे।(१०॥

कासनी चेले— क्रेशर! यार्थं। संक्षेत्र में पुण वर्ने के कुट कालका है, में विकास से वर्णन नहीं कर सकता है। वर्ण! किश्नों द्वार काला कृतपुण काल पता है, कालाव इसन केलपुण, श्रीसाठ द्वारा काल जीवा कलियुण कहा गया है। कृतपुण विकास, क्षेत्र में द्वान, काला में यह काल कलियुण में एकमान द्वान ही बेह साजन महाचा गया है।

क्रियुने देवसोकाणं सनकान् रवि:।
 देवरं कियुः कतौ देवरं महेशरः॥११॥
 क्रियु क्यां भूषं: सर्व एव कलावि।
 कृत्यने सम्बान्द्रह्मपुर्विष पिनाववृद्धः १२॥
 क्रियु क्यां वर्षहरूषादः प्रवितिवः।
 क्रियु क्यां स्वाद्द्रियदो द्वावरे स्विवः॥१३॥
 क्रियदीनस्थित् स्वाद्द्रियदो द्वावरे स्विवः॥१३॥
 क्रियदीनस्थित् स्वाद्द्रियदो द्वावरे स्विवः॥१३॥

कृतपुर्व 🎚 बहुत देक्क होते हैं, इसी प्रकार त्रेता में काकन् सूर्व, हापर में देवता विक्तु और कलियुग में महेश्वर स्दू हो मुख्य देवता है। बहुत, विक्तु तथा सूर्व— ये सभी कांसियुग में कृतित होते हैं, किन्तु पिनाकधारी भगवान् स्दू चारों युगों में पूजे जाते हैं। सक्षेत्रधम कृतकुग में स्तातन धर्म खर चरणों बाता था, जेता में तोन करणों बाता कया द्वावर में दो चरणों से स्थित हुआ, किन्तु करितकुष में वर्ग बाता हो। यहाँ से रहित होकर केवल स्तामात्र से बाता है। कृते तु सिश्चनीरपितकिंक: सक्षादक्षेत्रस्था १६॥ सदा सर्वा: सर्वाच्यक्ष घोष्टिय:। अवयोत्तकचे नास्तामां निर्विजेशा: पुरस्तवा। १६॥ तुस्थमाय: मुखं कर्म तासु तस्मित् कृते सुधे। विज्ञेशासक्ष्यकुला एकानस्थासा। १६॥ ध्यानिद्यासक्ष्यक्षासक्ष्यक्षा एकानस्थासा। १६॥ ध्यानिद्यासक्ष्यक्षा एकानस्थासा। १६॥ ध्यानिद्यासक्ष्यक्षाः वहादेवस्थमक्षाः। १६॥ ध्यानिद्यासक्ष्यक्षां विज्ञेशासक्ष्यक्षाः १६॥

विकास कार्यक्रिया एक स्वाहित कार्यक्र । १६०० वर्षत विकास कार्यक्र विकास कार्यक्र विकास कार्यक्र । १६०० वर्षत विकास कार्यक्र वर्षा कार्यक्र वर्षा कार्यक्र वर्षा कार्यक्र कार कार्यक्र कार्यक्र

रसोल्लासः काल्योगस्थात्वे नक्यमि क्रियाः १९८॥ तस्यां मिन्ने प्रमहायाध्या सिन्धियर्गता भया सीएरे प्रमहते तदा वेपस्थतः मु वै॥ १९॥ वेशेष्यस्तर्गक्तुभ्यः प्रकृते वृष्टिकर्मनम्। सक्देव तथा वृष्ट्या संयुक्ते पृष्टिकर्मनम्। प्रादुशसन् तथा व्याप्टा व्याप्टा विष्टा प्रमुखेत्वः। सर्वः प्रसुपयोगस्तु तस्यां नेष्यः प्रमायने॥ २१॥ हे द्विजो । तदननम् काल के प्रभाव से इस केस नावकः

ह है जा : तदरकार कारत के प्रभाव का रूप कर नायक वृग में आनन्दोसास नष्ट हो गया था, उसमें सिद्धि को लोग होने पर अन्य सिद्धि प्रवर्तित हुई। बलों को सुख समाव हो जाने पर मेचान्या ने मेध और विद्युत् से वर्षा की सृष्टि की। पृथ्वी तल पर एक बार ही दस वृष्टि का संयोग होने से दन प्रजाओं के लिये गृह-संक्रक वृष्टों का प्रदुर्णाव हुवा। दन (इसों) से ही उनके उपयोग की सभी कासूई उनसे हो का

होने लगीं।

वर्षकि व्या केमाराकोतामुगपुरी व्यापः। वदः कालेन पाता वासकेव क्रिपर्यकत्। १२॥ स्वाप्येकायको कावस्त्रदा इस्करियकोऽभवत्। विक्विय काले हु व्या काकालमाविद्या। २३॥ प्रकारित करः सर्वे ब्रह्मस्ते गृहसंक्रितः।

इस प्रकार देख युग के प्रारम्भ में वह समस्त प्रजा तन वृद्धों से हो जीवन निर्वाह करती थी। तदननार सहुत काल व्यक्ती होने पर उन प्रकाओं में विषयंग के कारण अनायक

🗎 📖 और संबंध 🖿 भार 🚃 हो गया। पुनः वनमें सरकार के प्रमाद 🗎 🎞 📉 जाने के 📼 हे गुरुसंक्रक सभी कृत 📰 हो गये।

त्वचीषु प्रयोषु विद्याना विष्योश्रधाः॥ १४॥ सर्विकायिक सं सिर्देश सम्बाधिकायसम्बद्धाः। अपूर्वपृत्वकार्यः वृ सुकार्यः वृद्यदिस्ताः॥ १५॥

तम उन (दुःशों) के नष्ट हो जाने पर हात मैथूनी प्रजा शिक्षण हो गई। हा हाता युन ही बाद करते हुए वे सभी प्रभावन उस पूर्वेक लिख्य था ध्यान करने समे। ऐसा करने से वे खुन गुष्ठ-श्रीक कुछ पुन: प्राहुर्भुत हो गये।

तेकेव अवते सभा गम्बर्णस्थानिसम्।।२६॥ अवस्थितं पहलीवं पुरके पुरके पत्। तेन ता वर्णवित स्व देतावृगयुक्ते प्रशः॥२७॥ इंहाकासम्बद्धाः सर्वा वे विकासकाः।

क्ताला है इस्केत क्लान्सकामान स

पुनः अस्मान्तरेजैय तसे लोजस्मास्तदा॥१८॥ कृशस्तान् वर्षपृद्धन म्यु मा महिन्छं मलात्।

व वक्षीं, आजूनमी तथा फत्यों को उत्पन्न करने लगे। उन इत्याओं के लिये उन कुलों के इस्पेक mm पुटों में शन्य, वर्ण और रस से समन्तित, विना मधु-मक्खियों के बना हुआ महान जिन्हानी मधु उत्पन्न होने लगा। उसीसे त्रेतायुग के

 में सम्पद्ध प्रका जीवन-निर्वाह करती थीं। इस सिद्धि के कारण वे सारी प्रकार्य हुट-पुष्ट तथा का से रहित थीं। जदकतर काल्यकार में के सभी पुन: लोग विवासिक हो। गये और के वन कुशों का वनसे उत्पन्न अमाधिक मधु को

नलपूर्वक ग्रहण करने लगे। जुनलॉक्कृतेन वै॥२९॥

प्रमात ममुनासाई स्थापना क्यांचा क्यांचा क्यांचा। शोक्यकंगीकोदीस्तासांची दुःख्यित भूत्रम्॥३०॥ हुदैः संपीतश्यानास्तु स्कूरामरणारि छ। कृत्व इन्द्रविनिर्धातान् वार्तोकसम्बिक्तकत्। ३ १७ नष्टेषु प्रमुना सार्द्धं कल्पकृषेषु वै सद्धः ततः प्राहुरभूवासो सिद्धिकोतापुने पुनः॥ ३ २॥ कर्तायाः प्राविका द्वाना वृष्टिस्तासो निकासाः।

ततः प्रादुश्यूचासां सिद्धिकातामुनं पुनः॥३२॥
वर्षाणः साधिका हन्ना वृष्टिस्तासां निकाणः॥
उनके इस प्रकार पुनः सोधकृत ऐसा व्यवकार करने से वे कल्यवृक्ष कहीं-कहीं मधु के बात हो नष्ट हो गने। बात वे अस्त्र प्रितंत कहीं नहीं से बात हो नष्ट हो गने। बात वे अस्त्र प्रितंत कहीं हुए अक्टरणें को रचना की। हन मधुसहित बान वृष्टी के बाद हो जने पर उन्होंने होती बात मधुसहित बान वृष्टी के बाद हो जने पर उन्होंने हुन्हों के निरावरण का क्षाय सोधा और आयोधिका के साधनों बात विनान किया। तदननर बेता पुनः में उन प्रवासों की आयोधिका को साधिका अन्य विद्धि पुनः प्रवासों को आयोधिका को साधिका अन्य विद्धि पुनः प्रवासों को अपना हुन्हा और कनकी हुन्हा के अनुकृत पृष्टि हुई। तासां वृष्ट्युद्धानी व्यवका केता:स्वासीक निष्याना:। व्यवकान क्षायों अहुसरा अवसा सामा विष्याना:। अया पुनेक संवोप्यानीकामसासाम्याकन्। अया पुनेक संवोप्यानीकामसासाम्याकन्। ३५॥
व्यानीकामकामुक्तानुसा मान्यारक्याक्ष्यानी: ३५॥
व्यानीकामकामुक्तानुसा मान्यारक्याक्ष्यानी: ३५॥
व्यानीकामकामुक्तानुसा मान्यारक्याक्ष्यानी: ३५॥
व्यानीकामकामुक्तानुसा मान्यारक्याक्ष्यानी: ३५॥
व्यानीकामकामुक्तानी: व्यानीकामकामुक्ताना:। ३५॥
व्यानीकामकामुक्तानुसा मान्यारकामकामुक्ताना:। ३५॥
व्यानीकामकामुक्तानी:

ततः प्रादुरभूकामां एको लोकाः सर्वतः॥३६॥ विरक्तर वृष्टि होने के कारण जे जल 🛗 को ओर

प्रवाहित हुआ, उससे उनके लिये अनेक बोकों तथा नदियों की उत्पत्ति हुई। जब पृथ्वेतल पर बहुत सा जस क्रम हैं। गया को भूमि और जल का संयोग होने से स्थान क्रम हैं। आवश्यों क्षमा हो गयीं। बिना चोले-क्षेत्रे ही विकित प्रतुओं हैं अनुसार होने वाले पुष्प एवं कर्ती से युक्त चौदह क्षमा के प्राप्य एवं जंगसी वृक्ष और पुरुष करका है गये। सदनन्तर उन प्रजाओं में सब प्रकार से क्षम और सोष क्षम

अवस्थान्यविद्यार्थेन वेदायुगवाहेन । पर्ववृह्यन नदीक्षेत्राणि पर्वतान्॥३७॥ वृक्षगुरुगोर्थ्योक्षेत्रीय प्रसद्धा तु व्यवकलम्। विपर्ययेण तासां सा ओक्स्बो विविज्**र्याणिक** ३८॥

हो यया :

 प्रेसायुग के प्रभाव से अवस्थंभावी
 तदुपरान लोगों वे अपनी-अपनी सक्ति के अनुसार बलपूर्वक पदियों, क्षेत्रों, पर्वतीं, क्ष्मों, मुल्मों तथा औपविष्टें पर अधिकार जमाना प्रारम्भ किया। उनके विपरीत आधरण के कारण वे सभी औषधियाँ पृथ्वी में प्रवेश करने लग गर्मी। विकास-नियोगेन दुदोह पृथ्विमी पृष्ठुः। कारक जन्माः कर्षा क्रमोन्यं क्रोमपृष्ठिताः॥ १९॥

बदाबारे विनष्टे तु बसात्वासक्तेन छ। वर्षाद्ववाः विद्याने असीराज्यवनवः॥४०॥

ब्राह्म कृतिकानुसूत क्राह्मणानां क्रियाय थै। तब विकासक के आदेश से महाराज पृथु ने पृष्टी का एक विकास अस्त्रतार के सकी स्वार्ट कोवातिक क्षेत्रर

धेहन किया। तदनकार वे सभी प्रकार्य कोव्यविष्ट होकर स्थापन एक-दूसरे को वस्तुर्य सीनने लगी। काल के स्थापन में उनमें क्लान् सदाबाद स्टिस्ट हो नवा। यह सब जानकर

ते उनमें बरवान् सदाबाद हरवह हो नया। यह सब जानकर भगवान् बद्धा ने सर्वादा की प्रतिष्ठा के दिन्ये और बाह्यणों के करवान् के सिये कवियों की सृष्टि की। कर्वात्रकावकात्र क्या कृतकात्रमु:॥४१॥

वाज्यवंत्रकेष पशुद्धिसाविवार्णितम्। इत्येद्धव्या विक्रने पतिषेद्दश्या मृग्यस्॥ ४१॥ यसे व्याप्ता व्याप्ता वृद्धिविन्द्धवय्। कृषे वेद्यमुख्यद्विका व्याप्तिकाश्चरः। वेद्यमुख्यद्विका व्याप्तिकाश्चरः।

प्रभु के बेटापुन में बनीशन भी न्यवस्था भी और बनुहिंसा से वर्विय वज्रों का प्रकार किया। अनन्तर द्वापर में भी लोगों में मुद्धिपेद से साथ, लोभ तथा युद्ध होने लगा

और **विशेष वृद्धि को ही विनिधय मानकर उस काला एक** विद क्ष्मुक्सदारमक तथा तीन पादों || विभक्त हो गया। इत्यार आदि बुगों में वेदश्यास || इत्या क्या बेद चार भागों में उपस्थापित हुआ।

विन्द्रीः पुर्नेदा निक्षये दृष्टिविष्ट्रमैः॥४४॥ वक्तकारक्तिन्यसेः स्वत्वविष्टेरैः। संक्षित कृष्यमुःस्वानां प्रोक्षते वरमविषिः॥४६॥ सम्बन्धोद्धायस चैव दृष्ट्रिभेदैः स्वविक्षयविद्। साम्बन्धे सत्वपृत्तिय सहास्वयन्त्रीत सा४६॥

इतिहरसकुरस्मानि वर्षशासाणि सुरुत। अकृतिर्गरमञ्जेष सवैवान्ये सुभद्रवा:॥४७॥

ऋषिपुत्रों के द्वारा पुन: दृष्टिभेद से वेदों का विभाजन दुआ: मन्त्र और बाह्मणों के विन्यास तथा स्वर एवं वर्ण के विपर्वय के कारण महान् ऋषियों ने वेदों को ऋक्, यजु: एवं साम ••••• मन्त्रों की संहिताओं का ••••••• किया: कहीं-क्सी दृष्टिपेद से समानता की उद्धावन हुई और है सुन्नत! उन्होंने बाह्यण, कस्पसूत्र, केदाना, इतिहास-पुराण और धर्मशास्त्र रचना की। तदनन्तर बढ़ों वर्षा का अप्यव, मृत्यु और अनेक उपद्रव भी होने समे।

वध्यन:कारवैदेविनिवेदो जावदे नृष्णम्। निवेदाम्याको तथ्य दुःखयोश्वनिवास्यात ४८॥ विचारमाय वैदाग्यं वैदाग्यकोक्दर्शनम्। दोषाजां दर्शनकेय हापरे जनसम्बद्धाः॥ ४९॥

पन, वाणी तथा शरीर-सम्बन्धी दु:खों के कारण कनुवाँ को निर्वेद उत्पन्न होता है। फिर निर्वेद के कारण उनमें दु:खा से मुक्ति पाने की शुद्धि उत्पन्न होती है और निचार से वैदान्य उत्पन्न होता है। वैदान्य से अपने दोन दिखालायी कहते हैं।

एक रजसमोगुना वृतिष्ठं द्वापरे द्वित्यः। आदे दुने तु वर्गोऽसि च त्रेसकां प्रकारित्यः। द्वापरे व्याकुलीकृता प्रजानकी बाली कुनेत्रः, १०

दोध-दर्शन के कारण द्वापर में ज्ञान बल्का होता है।

है द्विजो। द्वापर में यह शृति रजोनुन और समेगुन से मुक्त दुई। आदा अधीत् भृतपुग में यमे प्रतिक्रित या, बदी त्रेता में भी प्रवर्तित हुआ है। द्वापर में म्लाकुस होकत यह धर्म कलियुग में आते आते यह हो जला है।

> इति सीकृतेषुराचे पूर्वनाये पुच्चकानुवीर्यनं वार्ववीराविक्षोऽम्यावः॥२९॥

> > त्रिशोऽष्यायः (पुण्यमं निसम्बर्गः)

THE PERSON

मायासमृदास कार्त्रेय दवस्थितम्।
 सामपनि नरा कार्युत्सिकः।

बोले- कलियुग में मनुष्य तसेगुल 
 विकास वार्य असूया और तपियमें का क्य करने 
 लगे रहेंगे।

कली प्रधारको रोगः सत्तरं शुद्धवं 📖 अनवृष्टिमधं मोरं देशानसङ्घ विपर्वेषः॥२॥

कलियुग में प्राणधातक रोग (हैंबा, प्लेग आदि) दावा भूख का भय निरन्तर हाता रहेग्द्र। भोग सम्बद्धी का मन हाता अनेक स्थानों में उत्सर-केर होता गरेखा। कार्यम्बद्धं निर्मात न्यूमकोपारकोत्रसः।

अपूर्व कुर्वते सुम्बस्तिम्बे ==== :|| ३॥ करिस्तुम में ==== हुए मनुष्य धर्मरहित, अहार रहित,

महाकोषी, अस्य तेन करो होंगे। ये लोभी, मिध्यामाची तथा टु:सन्तान वाले होंगे।

दुविहेर्**कोते।** दुस्तकोर्डुसको:। **व्या**क्षकोर्ड्य समाम अको श्रस्ता। र प्र

पुने 🚃 जसत् अध्ययन, दुशचार 🚃 असत् भारते

जन्मका करने से और सहाजों में कर्मदोष से प्रजाओं
 कर उत्का होगा।

व्यक्तिको सङ्घ नेशुन् न चनकि हिकारमः। क्यक्ति व्यक्तियोग्न पहले व्यक्तमुनुषः॥५॥

है जाति गय करिस्तुग में केटों का अध्ययन महीं केरीं और यह में कहीं करेंगे और साम मुद्धि वाले लोग ला। केरींगे और केटाव्यवन करेंगे।

सुद्धान्यं यक्तवेतिद्धाः प्रत्यन्ये हाहानीः सहः श्रीतन्त्रीतं कालै अभिनक्षयनायन्येजनैः॥॥॥

करिन्दुण में सुद्धों का सम्बन्ध बाह्यणों 🖥 📖 एक अगह सोने, बैठने, भोजन करने तथा सन्त्र योग से होगा।

राजानः सुरुकृतिकः इत्यापानवासन्ति सः कृत्याकः नीस्तरमः व्यक्तिः नरेक्टरेशकः॥

क्रिक्ट सुद्र राजा होंगे जो साहाणी की पीदित करेंगे। राजाओं में भूजहरूक तथा जीवहरूक प्रचलित होगी।

स्तर्भ होनं अपं स्तरं देवतानां तमार्थनम्। समान्यामि च कर्मीक न कुर्वन्ति हितासम्।॥८॥

दिव्यक्तिका स्था, होन, क्य, क्या, देखर्चन तथा माम सुध 🜃 🔣 वहीं क्योंकि

विनिन्दिन व्यादेश समायाम् पुरुषोत्तसम्। आक्टाकार्वसम्बद्धाःसानि पुरायानि कलौ सुगे॥९॥

व्यक्तितुम् में लोग महादेव दिवः, श्राहरण, पुरुषोत्तम

विल्कु बेट, धर्मकाल तका पुगर्नों की निन्दा करेंने।

कुर्वनववेदद्शानि व्यक्ति व्यक्ति हुं। स्वार्ने तु स्विनैय इक्कालानं प्रवास्ते॥१०॥

लोग अनेक प्रकार के बेद चिरुद्ध कर्म करेंगे तथा काराओं की अपने चर्च में रुचि महीं रहेगी।

कुर्वीलवर्षः सम्बर्धर्युकारूपैः समस्याः।

बहुयासनका लोका प्रक्रियन्ति परस्करम् ॥ ११॥

सोग दुष्ट आक्सण करने खते बाते वृद्ध रूप करण करने वाले पार्खिक्यों से पिरे रहेंगे और परस्पर बहुत बचना करने वाले होंगे।

अङ्गुला जनपदाः ज्ञिककुलककुष्यकाः।

प्रमदाः केज्ञज्ञुलक्ष्य भविष्यनि बन्ती युने॥१२॥

कियुग में लोग जनपर्दों में अत्र बेबने करने और चौराहे पर शिवलिङ्ग बेचने करने होंगे **माम कियाँ वेड्यानृ**ति वाली होंगो।

शुक्रसदन्त्र निजवन्त्रश्च मुख्याः 🗷

जुड़ा वर्ग चरित्वसि युगाने समुपन्तिते॥ १३॥

युग का अन्य राष्ट्रियत होने पर **हात दाँव काले, जिल** नाम से प्रसिद्ध मुण्डी, कासारक**ाश्वरों सूट कर्ना**करण काँगै।

सरवर्षीस परिव्यक्ति 📖 चेन्द्रविवर्दिनः। चौराद्यौराम् इसीमे हर्नुईना स्वापरः॥ १४॥

लीग अनाव 🚾 चीरी करेंगे, 📖 🖚 अपहरण 🔤 चीरों के 🗐 अपहर्ता चीर 🔤 📟 अपहर्ता की 📟 करने

चारा के व्या अपहता चार 🚃 📖 अपहता का चाले का भी होगा।

दुःसारपुरमन्त्रापुर्देशेत्सादः क्लेनका

अवर्णभिनिवेहस्वातको वृत्तं 🌃 स्कूलकृष्ट १५॥

दु:स्रॉ 🕮 प्रापुर्व होगा, लोग अल्लायु करे होंगे, देह में आसस्य और रोग रहेगा। अध्यं में विशेष स्वि 🚻 से कलियुग में सब नामसग्ण बुक्त रहेगा।

कार्यावशोऽय निर्देशालमा कार्यालकाम् के।

येदक्षित्रविषक्कान्ये तीर्यक्षित्रविषः परे॥ १६॥

इस (कलिपुग) में कोई भगते वस प्रत्य कि कहे होंगे, कोई प्रत्यविहोन अर्थात् शास्त्रकारस्य से सून्य, कोई कापालिक (खोपड़ियों का शास्त्र करने कले). कोई वेदविकेता अर्थात् शुरूक लेकर वेद प्रदाने वाले होंगे और कोई अपने तीर्य भी को बेचने सरले होंगे।

आसनस्यान्त्रज्ञान्त्रः चालयनयस्यवृद्धयः। तादयन्ति द्विनद्रोश शृश्च एकोपनीविनः॥ १७॥

अत्यश्रुद्धि वाले लोग उत्तसन पर कैंडे हुए द्विवों के देखकर उन्हें ■■ देंगे। राज्यांकित सुद्ध केंड ऋडानों को प्रताहित करेंगे। **म्हिल्ला मुद्राह द्वितमने** एउसा

क्<del>रिक्रका</del>मनो राज्य कर्मी कलक्लेन तुम १८॥

ो एरंतप! कतिवृग में समय के <del>वत से **बाहाणों के** 🚃</del>

🖿 आसरों पर 📰 बैठेंगे। 💶 दिवों 🔳 📖 करने जला होगा।

पूर्वक मुख्यक्षेत्र स्वान्वदेषुसंहितः।

शुक्रभरियरत्यात्रभुतयान्ययतान्त्रिताः॥१९॥

अल्प ज्ञान, अल्प भ्रम्प तथा बाल बात बाले द्विज सीम पुर्ण, जामुक्तों और अल्प भांगरिक कानुओं 🎚 सुद्रों की

व त्रेक्षकेऽर्जिकंकाचि सुद्ध दिक्यसम्बर्धः वेकायस्थानोक्य क्षत्रे दिक्षकि च दिक्ताः॥२०॥

ं हे राजन्! तुद्ध पूटा के केन्य वेह ब्राह्मणों की और देवेंगे नहीं **व्या**क्त उनकी सेवा के अवसर देखकर (प्रतीक्षा करते) **व्या**व्यक्ति संस्थित

व्यानसम्बद्धाः शुक्रम्युरोपनीतिनः।

व्याप्तास्त्रास्त् स्वृत्यन्ति स्वृतिनिः कलो॥२१॥

म्युक्तको से ह्यांका करेंगे। अस्यानकृति हैं केट्रान्स्यान्युक्तकोतिकाः।

हर्व निर्वेदकारकां वास्तिक्षण चोरामधिताः॥ ५ २%

इस प्रकार पोर नास्तिकता का आश्रम प्रक्रण करके सूद के अधीन आजीविका भागे सहायण सूदी को वेप एवं वेद्यपित अर्थों को पदार्थित।

व्योगज्ञभारमगानु विकेतारो हिमोचमाः।

भावत् पविषयितं इतलोऽव स्वत्रमतः॥२५॥

ं उत्तम द्वित तथा सैकड़ों-हजारों संन्यासी तथ, यह और कलाओं को नेचने वाले डोंगे।

कारकनः स्वयःवर्धानकिनकनि तस्यम्। कार्यन् लेकिकैमंन्द्रैकानि नसविषाः २४॥

्हे रुचन्! अपने क्यों का विनास करते हा वे राज्य के पूर्वे को श्रप्त करेंदे। सीकिक मानों से लोग देवताओं की स्तुति करेंगे।

काकतुरक्रकातस्त्रका वै अञ्चलक्रिकाः। प्रतिकृति कस्त्रै तस्त्रिक्कानाः इतियासका। २५॥

इस कलियुग में ब्राह्मण और खत्रिय सभी खममार्गी. पासुपताचारी और पास्काविक (सम्बदाविकोन के मानो वाले) हो जायेंगे।

जले कर्मण्यपन्ने लेके निकित्स्त के

कीटमृतिकसर्वातः व्याप्तिक वानुकान् २६ ॥

ज्ञान और कर्म 🖩 दूर हो जाने से कलियुन में भन्नय

निकियता 📖 होंगे, 🚃 चीड़े, चुड़े और सौप क्लब्वें 🚟

कष्ट पहुँच्ययेंगे। कुर्वन्ति चावताराणि इत्हापान्तं कुलेषु वै। देवीकार्यविभिद्रेकाः पुरा दक्कान्यो द्विजाः॥२७॥

प्राचीन साल में दश 🗷 वड़ में देवीसाव (दखीय 🖫 रहप) से जले हुए बादान कलियुन में ब्रह्मलों के कुलों में

🎬 प्रहण करेंगे।

निद्नि ए महादेवं समझविष्टकेताः। वृत्रा वर्षक्ररिवानि कलौ तस्मिन्युक्तिके। १८॥

रुस कलियुग में अन्तिय समय में तयोग्य 🖥 🚃 चित्रक्रमें ने ब्राह्मण महादेव की निन्दा चंनि 🔤 📺 i

📖 अस्परण करेंगे। THE PERSON WHEN THE PERSON WHE

में बान्ये लापनिर्देखा मैलयस्य म्हारूकः॥२५॥ 'सर्वे तेऽकतरिकानि ब्राह्मजास्तान् बोल्हिः

विनिन्दन्ति इचीकेले बाह्यका इक्कादिय:॥३०॥ महात्का गीतम 🖁 जाप से द्वाध को 📶 🕬 🛲 हैं. 🖩 सभी अपनी जातियों में बोर होंगे। वे 📷 साराण दन

योनियों में अवतीर्ण होंगे और ब्रह्मकटी कारून किना 📰 निन्दा करेंगे।

वेदबाह्यसम्बद्धाः दुवनारा कृष्टकाः। भोइवन्ति जनम् सर्वान् दर्शकाका चरमति घ॥३१॥

तमसाविष्टपनसे वैद्यालवनिकासमः।

कर्म स्द्रो महादेवो लोकागण्यसः सः॥३२॥

वेदों में निषिद्ध वर्तो 📖 🚃 घरने करो, द्वाचारी, व्यर्थ त्रम करने वाले, तम्बेगुण से 🚃 चित वाले. बिहाल के 🚃 बन रखने वाले (धीमी फर्माकरण करो)

बदेश सम्बदेशमां देवताना न देवतम्।

नोच 🚃 सब लोगों को प्रलोभन दिख्यकर मेरिक करते रहेंगे। कलियुग में रुद्र, महादेव लोगों के परम इंशर हैं।

करियात्पकताराणि जंकरे नीलस्वेतिः: 0 8 8 0

श्रीवरणांकविकार्यं 🔤 (श्रिकान्यकः)

इक्ट्रेब्वित क्कून्वं क्रिक्ट्राची सहारोक्तिस्।।३४॥ स्विक्तनसर्वा है क्वांनेदन्दिर्शतान्।

सर्वकर्णन् समुद्दित्व स्ववर्ण ये निदर्शिताः॥३५॥ मनव्य को देवताओं के भी देवता उन्हीं महादेव की सापन 🚃 चाहिए। नीतलोहित 📖 होत और स्मार्त

पर्नो 🔲 🌃 के लिए और भकों को हितकामना से अप कॉंगे। वे तिथ्वें को समस्त वेदाना के

🚃 उस 🚃 📉 का और वेदनिर्देष्ट भर्मों का 🧷 उन्हेंस कॉर्न, जो स्वक्त प्रथा 📰 को उद्देश करके उचित्र हुए हैं।

केन केनोक्काराः। विकास वालिकायोगानानि से परने धार्म ३६॥

यो 🚃 विस-विसी भी उपवार से 👊 प्रीतिपूर्वक 📺 🖩 सेक 📖 वे करियम दोवों 🛱 जीतकर भरम

ਦਵ 📕 ਦਸ ਬਰੋਂਸੈ। कृतकृतुम्बनाओते पारवः। अनेकक्षेत्रहरूर करेरेको यहान् गुजः॥३७॥

वह मानव 🚃 हो महान् पुण्य 🛍 घर लेखा है। अनेक 🔤 से दृष्टित कसियुग 🖿 💼 एक महान् गुण है।

हरमायुर्वतक्तेन प्रका महेश्वरं पूक्त्। विशेषाद्वाक्षण्ये असीलानं शरणं क्रवेतु॥६८॥ प्रसंदिक् सम हाला 🛮 धारपूर्वक महोश्वर युग (कलियुग)

में 📖 नहींए।

वे नवनि विकासक्षणीराज्यं सुरीव्याससम्। प्रथमनेत्रको रुद्धं हे कवि परनं बहुमा। ३९॥ बो मनुष्य विरूपाध, व्याप्रपर्मधारी, 📰 संबद्ध की

को प्रकर विशेष रूप 🛮 प्राध्यम 🔛 ईतान 📖 की 💵

इन्याम करते हैं, वे प्रसम्भवित होकर परम भद्र की प्राप्त करते 骲 🚃 बहुतपास्थारः सर्वेकापयत्वे वृषः।

सम्बद्धेनकारकारका क्लालकाजुवात्॥ ४०॥

जिस ==== एट की नमस्कार करने से सभी कामनाओं का प्रस निवित्तरूप से मिलता है, वैसे अन्य देवताओं को

करने 📗 प्रस्त नहीं मिलता है। र्व्यक्ते करिवृषे दोवानापेत शोवनप्।

न्युर्देवनवस्थारो न्यार्न दार्गमिति सृति:॥४१॥

पूर्वकारे विज्ञोतकातः

इस प्रकार के कलिवृग में दोनों की हो सुद्धि होती है। पहादेव को नमस्कार करना हो 🚃 और 🚃 है— पेसा ধুনি কখন है।

तस्मादनीसरामन्याम् 🚃 देव कोहरक् समाजयेष्टिकाकां वदीकोत्यस्यं वरवक्षः २३॥

इसलिए यदि परम पद की इच्छा हो तो अन्य अनीकर

देवों को लोडकर विकयात महेकर का आध्य हाता करना चाहिए।

गर्जनतीह थे 📰 📰 विद्यत्वेदिनकृ

तेवां 📰 तयो व्यवे द्वा 🚃 🖦 ४६॥ यो देवों से वन्ति रह शिव की अर्थन नहीं करते 🕏

🚃 दान, तप. 📖 और जोवन भी स्पर्व है।

नमी सहाय महते देवदेवाच हारैंजरे।

प्राप्तकाय विनेताय योगिनां नुस्ते नमः॥४४॥

देशाधिदेव, शुलपानि, त्रिकेत्रधारी महान क्ट के 📖

🚃 🐧 प्रेशियों के पुरु 🔣 📟 🛊 ।

पनोऽसा देखदेखाय महादेखाय केवने। हरमाने स्वापने नितां जिलाय परचेतीलेश प्रश्ना

देव-देव, महादेव, केबा, सम्भू, स्थान, है परमेडी को 🚃 नमस्कार है।

सोगप स्वाप महास्रक्षय

प्रवर्धेश्वं विकासम् सरक्यं बहुन्यरिकाम्स ४६॥

भीम, रक्ष, महान् संसरकता और भारत स्वक्रय की मगरकार है। विकास , शरण देने कर्त बढ़ाका की शरण को में प्राप्त होता है।

महादेश महायोगभी कार्र वहिन्सावीत्। योगिनां योगकतारं योगमध्यसम्बद्धम् ॥ ७७॥

योगिया गुरुक्कार्यं योगिकम् पिकव्यन्त्रः।

संसारतारणं रहे 🚃 ग्रहकोऽधिवम्॥४८॥

सर्वणे झानां ब्रह्मण्यं ब्राह्मण्डिकनः

कपर्दिने कालमूर्तिबपूर्ति परवेश्वरम्।१४९॥ एकपूर्ति महापूर्ति बेदवेशं दिवस्सीतम्।

नोलकम्बं विश्वपृत्तिं काचिनं विश्वरेकसम्॥५०॥ कालार्थिन कालदानं कापदं कापनाजनन्।

नमस्ये गिरिक्षे देवं बन्द्रामध्यमुबध्यमु॥५ ५॥ विलोहितं लेसिहानपादित्यं परमेकिनम्।

पञ्चपति भीयं भास्करं चर्न क्यः॥५२०

महादेव, महाकेमस्यकप, इंतान, अधिकापति, बोगियों 🗐 केन 🚃 करने कले, योगामाया से आवृत्त, योगियों के

नुर, आचर्च, बोरियों द्वारा प्राप्त, पिनकधारी, 📺 से हारने करो, स्ट. प्रदर, क्रामियति, शासत, सर्व-व्ययक,

काल एवं काहाचों के रक्षक, आहाय प्रिय, कपर्दी, कासमूर्णि, अपूर्ति, कामेश्वर, एकमूर्ति, महामूर्ति, मेद द्वारा

जानने नोचन, दिवस्त्रति, नोलकण्ड, विश्वपृति, स्थापक, विवारेत, कालानि, कालदहन, कामनादायक, काम-विन्यस्क, गिर्वस, देव, अप्रदेश याले, विरोध रक्तवर्ष बाले, लेलिहार (संसार को प्राप्त बनाने वाले). अस्ट्रिक, परमेकी, उप, पशुपति, पीम, भारकर और परम नवस्तो, 🖟 अवयको 🚃 🚾 करता है।

इत्येकल्क्कुनं जेलं वृत्तानं वै प्रमासतः। स्क्रीतासम्बद्धां 🖁 बावम्बद्धानसम्बद्धाः 🛚 ६ ५ ॥

🚃 📖 पन्यन्तर 🛗 समाहिषयंत्र भूत और भविष्यत् काल 🖷 वृत्यें 📖 🚃 🛗 में 🚃 दिया है। 

अध्यक्षाति व प्रदेश: 🚃 🚾 🖬 शिवद्यात 🚃 🚃 के 📖 में अञ्चाय सभी 🚃 भी

🚃 📓 गये 🕏 और 💹 ही 🚃 🖦 के व्यक्तान 🖩 🚃 करवें की कवा व्याख्यत से जाती है, इसमें सब्देह

चनकोषु केरेषु अमेगानाजीषु वै। तुरवाधिवानिनः सर्वे नायक्**रीर्वक्षस्**ता।५५॥

नहीं।

करण

अवीत और अनुगत सभी मन्त्रन्तरों में अपने समान नामस्य 🖦 करने वाले अधिकता होते हैं।

**१९५को :::::: किरीटी हेतला**हर:। कवार वस्यां व्यक्तिमीलानेऽव्यक्तिवारिशीम्॥५६॥

भगवान् (व्यास) के ऐसा कहने पर बेतवाहन अव्यक्ति ने संकर में 🚃 अव्यक्तिमारिणी पर्तिः

नक्षात स्वर्धि कृष्ण्येसको 🚃 वर्ष्यं सर्वकर्तारं साहाष्ट्रियां स्ववस्थितम्॥५७॥

उन्होंने सर्वड, सर्वकर्त, साहात् विष्णुरूप में अवस्थित

रन कुर्क्ट्रेज्यम ऋषि को नमस्कार किया।

कराच्यां सङ्ग्रामणाञ्च संस्पृष्टम प्रजातं मुनिः॥५८॥ सन् के नगरों को जीतने कक्षे प्रमत अर्जुन को व्यास ने अपने दोनों मंगलमय करों से स्पर्श करते हुए पुन: कहा। बन्दोऽस्यनुपृष्ठितोऽसि त्यादृतोऽन्यो न विक्रोत वैसोक्ये शहरे वृतं बाबा बरपुरस्रवा।५९॥

हे परपुरत्वय ! 🖩 धन्य हैं, अनुगृह्मेत 🔝 निश्चय हो, 📖 लोक में तुम्हारे 📖 🖮 में भक्ति रखने 📖 दूसरा कोई नहीं है।

दूरवानसि ते देवे विद्यार्थं विद्यातेषुख्यक् प्राथमधेव सर्वेदां स्ट्रं सर्वजनसम्बद्धाः ।।

सर्वत्र क्यापक रेजी बाले एवं सम्ब ओर मूख करें, सम्पूर्ण जरात् = आत्मकप उन सहदेव को कुमने प्रत्यक्ष देखा है।

व्या नदेशरं दिकां स्थानहिदिनं न्ययाः स्वयमेन हरीकेतः प्रीरकेलयः स्थानमः॥६१॥

तुमने ईसा के दिला जान को अच्छी काल जान है। है। यह काल कि ही सनातन ऑफ्टन ने प्रीतिपूर्वक कही है।

गत्क गत्क स्था जानं र होन्द्रे कर्तुवहरितः कृतस्य परमा क्षात्वा अरुणं अरुणं विश्ववाद २॥

तुम अपने स्थान को प्रस्थान करो, तुन्हें 🛗 बरना 📶 चाहिए। परम भक्ति से सरन्य हिन्न को सरन में 🛗 जाओ।

य्वपुक्तमा स यतमाननुष्ट्यार्थुने प्रयुः। यपाय सङ्गुरवृत्ति समाराविक्तं प्रवर्गाः६३॥

इस प्रकार अर्जुन से कहकर वे भगवान् प्रमु (क्याह) उन्हें अनुगृहोत करते हुए शिव की आरापना करने के लिए शंकर की नगरी (जाराणसी) में बले गये।

पार्थवेदोऽपि तद्ववपारवंतामः 🚃 तिम्प्

••••••• सर्वकर्मीका ज्ञाला कर्प्यकेऽच्छात्।४६४॥ अर्जुन भी उनके वचन से ज्ञिक को ज्ञान उनके

मार्थ को त्यागकर उन्हों को भक्ति में **मार्थ** हो

नार्नुनेन सम: प्रान्धोर्वकमा मुझे पविन्यक्ति। पुरस्ता सरपकतिसूनुं कृष्णं वा देखळेलुकन्॥६५॥

सत्यक्ती पुत्र बाला बात देवकी पुत्र कृष्ण को स्रोहकर अर्जुन के समान शंकर की भक्ति करने बाला न कोई हुआ है और व होगा। वस्यै वयको कियं वयः ज्ञान्त्रय बीयते। शास्त्रवर्षय कृत्ये कासायाध्यतकेषकोत्र ६६॥

हान्द्र, चीनस्न, अस्पित वेजस्वी, 📖 भगवान् पराहार-पुत्र

माना मुनि को नित्य समामान है। कुमाईपायक: समाहित्युरेज समातवः।

को क्षणस्त्रको स्त्रं वेति नं परवेशस्य्। ६७॥

्रियपन सुनि सास्त्रत् सनत्तन विष्णु से हैं। उनके स्थापन प्राप्तेश्वर रूट को बसाईक्स में क्रीन जान्ता है।

प्रतिकार स्टू को वसार्थरूप में कीन जानता है।
 कृष्ण वसूर्व कुर्ण सत्त्वनीस्त्रम्।

राष्ट्राची बहुतकारं केन्द्रिनं विकासम्बदम्॥६८॥

परासर-पुत्र, महत्त्वा, बोगो, अविनासी, विच्यु स्वरूप, उर सायवतीसुत कृष्णद्वैपायन ऋषि को आप लोग नमस्कार करें।

्वपुरस्क वृ पुन्यः कर्य एव समाहिताः। प्रकेषुक्तं स्वास्तानं त्यासं स्वयक्तीसुतप्।। ६९॥ ऐसा को जाने पर सभी मृतियों ने स्वासीति विश्व होकर उन सत्यक्तोषुत्र महात्या स्वासदेव को प्रकार किया।

 अनुर्मपुराने पूर्वकारे व्यासार्मुगरावादे गुग्धारिकायमं राज विक्रोडकारः ॥ ३ ० ॥

एकत्रिंशोऽध्यावः

(करांकसी 🕮 माहास्य)

मान स्पृ:

📾 करकर्षे दिव्यं कृष्णीपयने पुनिः।

विकास वीन्यहर्माद्धः ओतुं कौतूहर्गं 🖁 नः॥ 🛍 वाजिमका कोले- दिल्य वाराणसी में पहुँचकर परम

बावनम् बाल- १८०५ वारामा म पहुचकर परम बुद्धिमान् कृष्णद्वैपायन मुनि ने क्या किया, यह ■ सुनने के चित्र हमें कृत्वस चित्रा है।

्र स्थापन संस्थापन

पून 🚞

प्राण कराणसँ दिव्यकुरस्थान पहसुनिः।

पूजनाव्यम जन्मकां देवं व्यास्त्र कियम्॥ २॥ कृत कोलें- महासूचि ने दिव्य वाराणको में पहुँचकर मंगाजी में अरवमन किया और विशेषर महादेव शिव को पूर्वमागे एकविकोऽस्थायः

तयागतं पूर्वि दृष्टा तत्र वे निवसति कै।
पूजवाम्नाकिरे ब्यामी पुनको मुस्यिक्ष्मकम्। ३॥
उन मृति को वहां आय हुआ देखकर कहाँ बि

पात्रकृ: स्मानः सर्वे स्मा स्वयक्तिकृतिकृ प्रस्टेवालयां पुरुषी मोक्षार्यान्त्रकारम् ॥ ४॥

उन सभी लोगों ने उलत होका भारतक सम्बन्धी परप्रातिनी कवा तथा सन्तरन मोक्षमर्थी के विकास में कुछ।

स चापि बस्याकस सर्वतो वरुवपृत्तिः। प्राप्तस्य देवदेवस्य वर्णे बेदनिदर्शनात्।॥

सर्वज भगवान् स्वास ऋषि ने देवाबीकर तिव का केंद्र में

निर्विष्ठ धर्मपुक्त न्यक्तम्य कहना प्रतिथ कर दिया। नेवां क्रवे नुनीनामां स्वावतिको प्राप्तिः।

पृष्टवादीवितर्वासं मुख्यते सम्बत्ताया। ६ ॥

उन भुनीशेलों में माम किराजमान व्यवस्था पहास्त्री जैमिनि में क्यासपी से सन्तरान गुढ कर्य में पूछा।

### वैधिन स्थाप

भनवन् संस्थानिकं केतुव्यस्ति सर्वित्यः। व सिराते व्यवस्थानिकः भवतः परपर्वितः ॥०॥

जैमिनि चोले— भगवन्। सर्ववैक्त आप एक मेरे 🔤 को दूर करने में समर्च हैं, क्वोंकि आप परम ऋषि 🛅 विक्

को दूर करने भे संभव है, क्यांक अहम परम ऋज्य 💷 । कुछ भी अज्ञात नहीं है।

बेचिन्द्रधानं प्रश्नंपन्ति वर्गपेकानरे जनाः।

अस्ये सामुर्धा तथा योगं संबद्धान्ये व्यक्तियः॥८० बहुत्यर्थक्यो कृतवन्ये प्रापृष्टीवृत्तेयः।

अहिंसा सस्यमञ्जन्दे सन्यासमयने विदुः॥९॥

कुछ लोग ध्यान को प्रशंसा करते हैं, दूसरे स्तेम कर्म की ही प्रशंसा करते हैं। कुछ अन्य लोग सांख्य तथा लेग की

हा प्रश्निस करते हैं। कुछ अन्य लगा साख्य गया नगा नगा दूसरे यहर्षि सामा को श्रेष्ठ मानते हैं। कन्य महर्षिक्य ब्रह्माचर्य की ही प्रश्नेसा करते हैं। कुछ अन्य

को, तो कुछ संन्यस को बेह मानते हैं।

केव्यायां प्रशंसनि दानस्वयनं **व्या** तीर्वयातां तदा केव्यदन्ये चेन्द्रियनिकामः १०॥

व्यक्ति प्रवेक्षेतः अवृद्धि पुनिपुत्ताः

वदि वा विक्तेप्रयत्यपुद्धं सङ्क्रमहिंगः ११॥

कोई दख, कोई दान तथा स्वाध्याय की प्रशंसा करते हैं, कोई तीर्वकार की, तो कोई इन्द्रियसंयम की। है सुनिश्रेष्ठ! इस सक्ष्में क्या तैयस्कर है, यह बताने की कृपा करें। यदि इससे बिला भी कोई मोबकीय साधन हो तो, उसे बता वें।

कुषा स अभिनेतांका कृष्णक्षेत्रका पूर्वः।

(त्रिक्षण के व्यवस्था कार्या कुर्यक्रेयनम्।। १२॥ वैभिन्नि के व्यवस्थानका कृष्णद्वैपायन व्यास मुनि ने प्रकार कियं को प्रकार करके गंधीर वाली में कहा।

### श्चेत्रसम्बद्धान

क्यु क्यु व्यासन्य असूष्टं धनता मुने। क्यो पुरस्तारमुखं शृज्यसम्ये व्यार्थनः॥११॥

क्रिक्कार् केले- हे सहाभाग मुदे! आपने को पूछा, वह बहुत क्रिके हो है। मैं जुड़ से कति पुढ़ तत्व को बताउँगा।

ज्ञार सभी महर्षि सुनै।

विश्व पुरा क्रेके झान्येकस्थातलम्। पुरुवक्किकीयं सेविनं सुक्यासियः॥१४॥

 सन्ततन तृत का भूबंकाल में ईवर द्वारा कल गया
 का कहा विश्वसे देव कि है और सुभ्यवर्तियों द्वारा जो सेनिस है।

मान्याने द्वारणं सम्बेध गरेपेद्विनः।

क्योद्धिकृते 🧱 श्रामानां ज्ञासमुक्तामम्।। १५ ॥

बाह क्रम अक्राविहीन स्मित को वहीं देना वाहिए। परमेक्की (हिन्द) का बाह न हो तथा ऐसा च्छिन् जो वेद का क्रम न हो, उसे यह सर्वोत्तम ज्ञान नहीं देना चाहिए।

वेक्नुहे अवदेवकीतार्ग विषुविद्विषम्। देखाकरका देखे महादेवमञ्चला। (श्री)

कनी मेरपर्वत के शिखर पर त्रिपुरारि ईशान, महादेव के आप एक आसन पर विद्यवस्थान देवी पार्वती ने महादेव से पुरुष।

### A Company

देवदेव च्यादेव च्यान्यवर्धिनसम्। कां कां पृथ्वे देवनविरादेव पर्स्वाः १७॥

**ब्रिट्स केरों**- हे देवों के देव, पत्नों के कहीं को दूर करने वाले महादेव! मनुष्य जनका दर्शन **व्या** कैसे पा सकत है?

150 साएउयोगस्तपो ध्यानं कर्पकोच्या वैदिकः। आबासबहुन्द्रन्यपूर्वीन चन्वदि शुक्रुपा १८७ है संकर ! सांख्य, योग, तप, ध्वतन, बेंदिक कर्मकोग गणा अन्य भट्टत से साधन अति परिवयसाध्य 🜉 वेद विद्यानविकामां विद्यानां केपिनक्विता द्रश्यो हि धनकस्थानः सर्वेतापनि देखिनाम्। १९॥ एक्तुइक्तमे ज्ञाने मुद्रं शक्तदिकेन्तिन्। हिवास सर्वभक्तानी कृति कामानुनाकन॥ २०॥ अव: जिससे भ्रान्त चित्र करो, जनी, विकास सभी रेड़धारियों को सुध्य धनवान् 📰 दर्जन 📗 🚃 🚃 आदि श्रम सेवित, यह एवं क्रास्ट्स मोपनोय क्रास्ट है कामजगी। आप सभी भागों के दिलाई कहने की कुछ हते। उंगर 🚃 अवाष्यमेतर् गृहार्वं ज्ञानकोर्वक्षिक्रमन्। व्यापे एक व्यवस्था व्युक्त वरमविभि:।। ५ १॥ ईखर ने 🚃 क गुहार्यक्षत 🖟 द्वारा जिसका चहित्कार हुआ है। 🖩 तृष्टे कक्षकंत: कहैंस, किसे परमर्थियों ने कात है। यां मुह्नमयं क्षेत्रं यम भारतजसी चुरी। सर्वेदायेव धुनानां संस्करार्वेदतारियो। २२॥ बाराणसी भगरी मेरा परम गुरुतम क्षेत्र है। सभी को संसार-सागर से पार उतारने बाली है। तरियम् भक्ता महादेशि भद्येथं भूतपाशिक्षाः। निवसनि महास्थानः वरं निवधमाधिकाः॥ २३॥ है भारतदेवि ! इस नगरी में मेरे इत 🔣 करण करने 🚃 भक्तपण और ब्रेष्ट नियमें 🎟 पतन करने करने महात्था लोग 🚃 करते हैं। आ**पं सर्वतिर्धा**नां स्थानानपुरुषक् वस् हानामपुत्तर्म ज्ञानमविष्युक्तं परं चया। २४॥ वह मेरा अविपुक्त क्षेत्र सभी तीची और रहनी स्थानों में

🚃 है तथा सभी प्रकार के अने में उत्तम 📖 स्वकृष है। मामानारे क्याना का इमराजे संस्वितान्वेय दिवि पृत्रिकतानि था। २५॥ स्वर्ग, भूमि आदि स्वातान्तर में जो पर्वत्र 📰 और मन्दिर हैं, वे 🖚 यहाँ रमहान में (करती में) संस्थित है। पुलेकि नैव संलग्नपनस्थि प्रकारका।

अविकृता न कावनि। एका: प्राथनि। चेतसा। २६॥ मेरा बाज्य भरतेक में ब होकर, अन्तरिश्व में 📺 है। को पुरुष मुख्य कहाँ हैं, वे उसे नहीं देख पाने हैं, पर मुक्त पुरुष (ध्यानवस्थित) विश्व से देख लेते हैं। स्पतानकेविद्यासर्वापप्रतिक स्पृतम्। काले कृत्य जबदिई श्रीष्ट्राध्यम सुर्द्धाता २७॥

🛮 सुन्दर्ह ! का हेत्र 🚃 नाम से विख्यात अविभूता 🐖 क्रम गम है। 🛮 कासक्य होकर वहाँ इस 📟 📟 संदार करता हैं।

रेपीर् कर्पमुक्ताने स्थाने विकास गया 🚃 🚃 नक्किन प्रमेव प्रविज्ञते हेम २८॥

हेति। सभी गृह स्कानों में यह स्कान मुझे किरोग छाए है। जो मेरे भक्त वहाँ आते हैं, के मुक्क में ही प्रवेश कर जाते हैं। दर्व को कुन्होर्द्ध काराओं कुन्हा पह

अर्थ कर्म सामूर्य प्रमेश्वा २५॥ यहाँ 🐯 नवा दाद, जब, इक्ट, 📹 तब, ध्यान, अध्यक्त और जार सब अक्षय हो जाता है।

जन्म-सरक्ष्योतु करवरं पूर्वसङ्गित्। **প্রকিন্তুট্ন ক্রমিয়ান ভালে ক্রমির ক্রমি**র্ ৯ বা

सहका विकासी में 🖫 👊 पूर्वसंचित है, 📺 अविमुक्त में प्रवेत अपने का यह सब नह हो जाता है।

बाह्यमाः अभिन्ना वैष्याः सदा वे वर्णसङ्गराः। **ा जेक्क है 🗺 संबोर्धाः पापपोनय:**(१३ %)

व्यक्ति विवेरितकार्धिक ये बान्ये प्रभवश्चिमाः।

बालेन निवरं प्रका अविमुक्ते वशनमे॥३२॥ THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER, OF PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER, OF PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER, OF PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER, OF PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER, OF PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER, OF PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER, OF PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER, OF PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER, OF PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER, OF PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER, OF PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER, OF PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER, OF PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER, OF PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER, OF PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER, OF PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER, OF PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER, OF PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER, OF PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER, OF PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER, OF PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER, OF PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER, OF PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER, OF PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER, OF PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER, OF PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER, OF PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER, OF PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER, OF PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER, OF PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER, OF THE OWNER, OWNE

🔤 वद पूरे देखि जावनो तत्र मानक:स३३॥

हे कानने ! खहाज, अप्रिय, कैरय, शुद्र, वर्णसंकर, शियाँ, प्लेख, संबोर्ण पापयोनियां, कीट, पतंग, पशु, पत्ती— जो कोई .......... कालीकेव में मृत्यु को प्राप्त करते हैं, हे देखि! किये! ये सभी 📖 अर्थवन्द्र से सुरोधित लतार बाले, जिनेजबारी तथा भहान् चन्दीवाहन से युक्त हो। (अर्थात् मेरे स्वरूप को 📖 हुए) मेरे लोक में 📖 होते 翻

स्रविपुक्ते 🏬: स्रश्चित्रस्थं स्रति किल्विनी। ईस्तानु**म्हील हि क्यें क**ित परादृत्विम्। ३४॥ पूर्वमाने एकतिजोध्यायः

कोई भी पापाचारी अविमुक्त में मृत्यु चाकर नरक में नहीं जाता है। वे सभी ईसर 🖥 अनुमृतिस होकर 💹 📰 को प्राप्त करते हैं।

मेखं सुदुर्लभं आत्म संसरं व्यक्तिकम्

मोश को अत्यन्त दुर्लभ तथा संसप्त को अति भीवन समान मानव परवर से पैरों **में** तोडकर काली में तस करे

(वहीं की भूमि से उसके पैतें का साकृत्य करा हो)।

दुर्लचा सपक्षोऽकारिर्मृतक्य वरकेवृत्ति। सत्र तत्र विकास्य गति: संसारकेवृत्ती॥३६॥

परमेश्वरि प्राणी के सिए तप को जना दुर्शव है। परनु जहां-कहीं भी स्वरत में मरने से यह संसम हैं मुक्ति संस

करने वाली गति प्राप्त काला है। प्रसादम्हाने द्वेपो सब शैलेन्द्रनन्दिन्छ

अतापुता व पाचित सम समाधिनोदिताः॥ ३७॥

हे शैलेन्द्रनन्दिनि ! यहाँ मेरी कृपा से उसका पाप दन्य हो। जाता है। मेरी मामा से किया अञ्चले इस क्षेत्र कि किया

पाते हैं।

श्रीवनुक्तं व पर्यन्ति जुद्धा वे वनसम्बद्धाः। विष्युवरेतसां प्रवेषे संविद्यन्ति पुषः पुषः॥३८॥ यो अक्षानी समोगुण सं आवृत्त होकर इस अविद्युक्त 🔣

को नहीं देख पते 🗒 वे विद्या. मूत्र और बीर्थ (चुक स्पीर)

मध्य बार-बार प्रवेश करते रहते हैं।
 इन्यमानोऽपि को तेकि विजेतीकालोगीक

सः साति परमं स्थानं यत्र पत्ताः व स्थेवति॥३९॥ जन्मपृत्युजरायुक्तं परं प्रति क्रिकालकम्।

अपुनर्परकानो हि सा मतिर्मोद्धकादिकाप्। ४ हे देवि! जो मनुष्य सैंकड़ों सिक्नों से स्टब्सी होकर थी यहां पहुँच जाता है, वह इस परम पद को उस फला है,

यहा पहुंच जाता है, वह उस परम पद का उस फला इ. जहाँ जाकर वह शोक नहीं करता। वह जन्म, मृत्यु और नरा से मुक्त इस ब्रेष्ट क्रिकंकम की क्रम होता है। कुमर्गल न

चारने वाले मोक्षाभिलावियों के लिए यही परम गति है। यो अध्य कृतकृत्यः क्यादिति पत्तेव चन्तियः।

न दानैनं वर्षोच्छा न ब्होनीच विद्यवास४१॥ प्राप्यते पतिस्कृष्टा प्रविदृत्ते हु लब्बो। नानवर्षा विद्यवंष्ट्र हप्टालाक्ष जुनुस्थिता:॥४२॥ विकास पुनिका ने स्पृष्टीस्थानकेसायाः वेदनं परनं तेवायविष्टुकं विदुर्व्याः ४४३॥

चेवनं परनं तेकपविष्टुकं विदुर्बुक्तः॥४३॥ व्याप्तः को प्रतः कर पत्था कृतकृत्य हो व्याप्तः है,

पण्डित सोन मानते हैं। ऐसी उत्कृष्ट सद्गति दान, उपस्था, अप और विका से प्राप्त नहीं होवी है जो अविमृत्त क्षेत्र में मिलती है। नामा प्रकार के वर्ष वाले, वर्णहीन,

क्षत्र म । मनता है। काना प्रकार के यम चाल, यमहान, नामकाल आदि पृथित कर्न वाले, जिनके शरीर पापों से भरे हुए हैं, तथा जो जिनिय वाणों से संतत हैं, उन सब के लिए

अभिनुष्क क्षेत्र परम औषय स्वरूप है, यह बात विद्वान् स्थेग काले हैं। अभिनुष्क को आवस्थितुको को पहन्। अभिनुष्क करनावासिक्को III शिक्षका करना

कृत्या ने नैद्धिकोन्दीकापनिषुक्त वसन्ति थे। केलं कन्यरचं आनं ददाव्यको परं पदस्कापन

अखिमुक क्षेत्र परम ज्ञान, परम पद, परम कान और परम क्षित्र स्वरूप है। भी सनुष्य निहापूर्वक दोक्षा ग्रहणकर काती में क्षस करते हैं, कहें में अन्त में यह परम ज्ञान और परम

पद प्रदान करता हूँ। प्रथम कैंपिन पुरुष और्तेस्पेट्स द्विपालयः। केटमं पद्धकाँक गया पुष्पत्मेय स्थाप्ति। कुरकेन व्यक्तिकर्णदा स्टोक्सरम्।

व्यक्तिसम्बद्ध पुष्पक्षं यस्य कोकानुस्यं स्थानिक प्रकार विजयोगस्य योकाचे प्रमुख्यांकम्। सुराति पुण्यक्षसानि वैस्पेक्ये किनुसानि यसप्रदेशः

कारतीत परवं पोश्चं कारकस्तां वका प्रताः। वाराकस्तां विशेषेक गृहा प्रियमगणिती। ४९॥

श्रीवेहा कार्यस्था क्यान्यस्तिः कृतम्। प्रवार पवित्र वैथिए सीतैल, हिमालय, केदार, भट्टफर्ण,

गया, पुष्कर, कुरुकेश, स्ट्रकोटि, नर्मदा, द्वारकेश्वर, शासित्राम, पुष्पाप, वंश, कोकानुस, प्रमास, विजयेशान, गोकर्ग, संकुक्तनं ॥ प्रवित्त सीर्थ तोनों लोकों में प्रस्थात

हैं। परन्तु बायवाओं में बैसे मृत्यु उपशन्त परम मोक्ष प्राप्त करते हैं (वैसे अन्यप्र नहीं हैं)। विशेष रूप से वाराणसी में इव्विष्ट हुई विश्ववादियों गंधा मनुष्य के सौ जन्मों में किये इस् पानों का कार कर देती हैं।

अन्यत्र सुलका बहुए क्रार्ट्स दानं तथी जए:॥५०॥ सम्बन्धिकासम्बन्धाः सुदुर्लमम्। पवित्र कर लेता है।

क्षेत् मुहुबाहित्यं ददश्यर्थकोऽस्तन्त्रभः १॥ वायुम्बस्थः वाराजास्यां वरः। वदि पापो वदि क्षठो विकासम्बद्धः नरः॥५२॥ वाराजासी समासास पुनति स

अन्यत्र भी गंगास्त्रान, श्राद्ध, दान तत्व वस सुलय है, परन्तु ये सब और इस आदि स्थाना में अरवन्त दुर्लथ है। याराणसी में निस्य यह और इसन करे, सब को और स्थान देवों का अर्थन करे और सबु का भक्षण करता हुना स्थान वाराणसी में रहने वास्त सा यदि भाषे, राठ और अधार्थिक हो तो भी सा बाराणसी के प्रसाद अरवे तीन इस्तें सि

क्षराजस्यां महादेशं ये जुक्तरकांवन्ति सा५६॥ सर्वपारविनिर्मुकाले क्रिकेट नकेवराः।

जो लोग **मानाजा** में महादेश **मा** स्तुति और गुजा **माने** हैं, वे समस्त क्यों में मुक्त किय के गणेश्वर हैं, ऐसा **माना** गाहिए।

**ाः पोगम्यानम् संन्यासद्ययन्तः॥५४॥** 

🚃 📰 स्वरं सहवेरीय जनका

ये 📖 देवदेवेले 🚃 वसन्ति वीत्रभूक

ते विद्वति एरं मेहामेकेनैय हु अन्यतः।

📰 घोगसचा प्रत्ने मुक्तिरेकेन जन्मसभ ५६॥

दूसरे स्थानों में योग, ह्या संन्यास अवना अन्य किसी प्रकार से उस परम स्थान को सहस अन्यों प्रम किया जना है। परन्तु से जो देवेबर शिव में भक्त बख्यक्सी में रहते हैं, उ हैं एक हो जन्म में वह परम मोल हिंस जाता है, हिंस थोग, जान और मोम उसी एक हामा में प्राप्त हो जाते हैं।

अधिपुक्तं स्वाच्याः नान्यत् मक्केतकेकन्। यते यवा न पुक्तं तदविमुक्तमिति स्कृतन्॥५७॥

अविमुक्त क्षेत्र को **व्यास्त्र अन्य विश्व तस्त्रेयः व व**हीं जाना चाहिए। क्योंकि यह क्षेत्र मेरे **≱रा मुक्त नहीं हुआ,** इसीलिए इसे अविमुक्त कहा व्या है।

तदेव गुझे बुझानामेलड्झाय कुळते। इत्तरवाजनिवद्यानां परमानद्गिषककम्॥५८॥ था गतिविद्विता सुभूसाविकृते कृतस्य तु।

वहाँ क्षेत्र युद्धों में भी मुद्ध है, 📧 व्यक्तकर समुख्य मोब 📰 करता है। हे सुभू | ज्ञान-ध्यान में 📠 🔛 🖼 च्याने कालों की जो मित होती है, वही सद्गति
 अविमुक में माने वाले में मिलको है।
 व्यक्ति कार्यक्षित्रकार्य देवेहकार्य सिक्ता:॥५९॥

पुरी कारकारी तेच्यः सानेच्येऽप्यतिका सुधा। का स्थाननहारेको देहानेऽसम्परीहरः॥६०॥ व्यानहे करके स्था क्षेत्र हाविपुक्तकम्।

कावारे वरकं क्षेत्र क्षेत्र झावपुरुकम्। बकावरतं सत्त्वर्थपुरुक्तितं स्पृत्तप्॥६१॥ कोत बन्धन देवि साराणस्यां बदानते।

पुष्पने नविषयो न इद्वेऽवि य सूर्वनि॥६२॥

कार्यिपुरुवाहिये व्यास्त्राचाः व्यवस्थितम्। करवाकासमा कृतमा सभी वाराणसी पुरी॥५३॥।

देशकाओं द्वारा जो कोई अविमुक्त स्थान कराये गये हैं. इन सब स्थानों हैं भी अधिक तुभद्धपक वाराणमी नगरी है। नहीं साधन पहादेश ईशर देशवसान हैं समय जीय को अध्य काम कहा और अविमुक्त मंत्र का उपदेश करते हैं। देशि। जो स्टाप्यर तस्त्र है यह अविमुक्त कहा गया है।

करावती में छते हुए वह एक ही अन्य में प्रता है। मीहों के खेल, जानि के अन्दर, इस्य में, मानक में और

च्या विश्व विश्व कारी बरुवा और असी नामक विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व कार्य के से बावणसी व्याप्त से

🚃 📕 निध प्रकार अविमृक्त अवस्थित 📗 उसी

 मंदर्ज के १६० विस्तानमान होने से माराणसी 100 ने प्रसिद्ध है।

कोन प्रितितं सार्व निरमनेकानिपृत्तिकम् वार्यकाराः परं सानं ॥ पृतं २ प्रतिकारितः ६ ४॥ का कारकारे देवी कार्यकारिकेशयम् सा देवाः सम्बर्धाः समानेकारास्याः॥ ६ ५॥

उपासने भा सतत देवदेव: स्थापद:।

उसी कराजसी में अविमुक्तक नामक परम **माना** नित्य ही संस्थित है। इसीरिक् इस कार्यजानी से बेह दूसरा स्थान न कुछ है और होगा भी नहीं, जिस प्रकार शीनारायण तथा महेकर। क्योंकि पहादेव से बेह दूसरा कीई देव हुआ ही नहीं है। उस कराजसी में देव, गन्धर्व, यश, नाग, रासस तथा देवदेव नहार भी निरन्तर मेरी उपासना करते हैं।

महत्त्वसद्धिते वे च वे तेष्यः सम्बूत्वमाः॥६६॥ श्वकार्त्ते भागसस्य वे मन्ति गरमा महिन्। अस्यानुमूर्विकते क्येकामरणानिकम्॥६७॥

को महापातको है और भी उनसे भी अधिक 💷 करने जाते हैं, वे कशमधी को पाकर परम यदि को प्राप्त करते हैं। इसलिए मोशाभिलाची जन मरणवर्षक विकानपूर्वक काली में वास करे।

•••••••••• वहादेवि इसं ••••• विकुष्यते। किनु विका प्रविधानि गागोपसन्तेनसम्॥६८॥

हे महादेखि! वाराणसी में **🔤 🔤 करके खैद** विमुख 🗷 📖 है। किन्तु पाप से उपहुत कित 🛲 को वहाँ किन

होते हैं।

भतो नैय प्ररेश्यर्थ कावेन सामा विस्ता इत्याहरचे वेदानो प्रशासना हियोकमा:॥ ६ ९ ॥

हे द्विपत्रेद्वो! इससिए वहाँ शरीर, यन 📖 🔤 से भी पाप का आवरण न करे। 🌉 तक पुरानों 📰 यही सकत है।

अधिमुक्तमार्थं इतर्थं व विश्वासी स्वयंत्। देवतानामुक्तिकाञ्च भुव्यक्तं वर्श्यक्षितान्॥७०॥ देव्यं देवेन कवितं सर्ववार्यवनसम्बर्

अविमुक्तकोत्राकित हा से परतर का कुछ थी है नहीं जानता हूँ। देखताओं तक परयेशी हा है हा है भहादेख ने भाषती से सर्वपापीक्तकार हुए हा के के हा

च्या नारायणः सेह्रे देवानां पुरुषेत्रयः॥७१॥ अनेकाराणां गिरीकाः स्थाननार्व्ययुक्तम्॥

जैसे देवताओं 🗏 पुरुषोत्तम नारायण लेख हैं और जैसे इंडरों में महादेव केंद्र हैं वैसे स्वानों में कारणसी उत्तम है।

पै: सवारामितो स्त्र: पूर्वस्थितेन जन्मनिशकशा

विन्यन्ति वरं क्षेत्रमनिवृत्तं तिवासवन्।

कलिकलपसम्मृता पेदानुष्या गर्वि:॥७३॥ न तेवां वीक्षितं कर्का आनं तत्वरपेक्षितः।

जिन्होंने पूर्वजन्म में रुद्र की आराधना को है, वे सोन उत्तम अविमुक्तकोत्र जिनकाम को प्रता करते हैं। करिन्दुन में पाप से उत्पन्न जिनकी मित नह में रहे हैं, वे परनेतों के धाम काली को देखने में समर्थ नहीं हैं।

वे स्मरन्ति सदा कालं विन्दन्ति च पुरीविषान्त्रणाणः वेशं विभक्षति श्रित्रविद्यापुत ॥ शतकम्।

जो सर्वदा स्थाप स्थरण करते रहते हैं और इस पुरो 🖥

तीग्र ही यह हो जाते हैं।

🏬 चेड्ड प्रकृतिक पर्यकानि कुतालयः॥७५॥

**बहानेकारि सर्वाचि देर बहराव**ुः हितः।

्डस क्रिक्सय में ग्रहने कसे कभी हुता === (अज्ञानवश) कर तेने हैं, जी इब सब क्यों का कालविज्ञही तिब नात कर देने हैं।

अस्त्वकारितं स्थानं सेवितुं योक्कांक्षिणाम्। ७६॥ कृतानं वे पुनर्जन्य न पूर्ण पराक्षणोः वस्त्वकार्यकारोग वाद्यवस्तं वसेवरः॥७७॥ नेत्री कार्यकारोगी वात्री का पुनर्कान्यः। न सोकार्यनम् विद्योतं म्या पुरस्कारतः॥७८॥ व्यवकार्यका स्थानियुक्तमति प्रति॥०९॥

मेश की कारण से इस स्थान का सेवन करने के लिए आवे पूर मनुष्य वर्षे काली में ही यर जाते हैं ती, उनका मकताबर में पुण्यंश्व नहीं होता। इसलिए सब उकार ले प्रवापनिक मनुष्य आराजानों में जान करे, चाहे वह पोणी हो अवसा आला, चारी हो: या पुण्यकर्मा। न तो लोगों के बहने से, न कारण-दिला और व गुरु के कहने से ही आदि मुक्तरेज में गरी उसल करने के सम्बन्ध में अपनी मुद्धि को लॉक्स नहीं चारिए।

पूर्व समार

एकपुरस्तान करवानंताओं वेदनियां वरः। स्क्रैस तिल्लानरैर्वाचनस्थानुवार ३॥८०॥

्यून केले- इस प्रकार कहने के पश्चात् केरवेलाओं में बेह धनवान् कास अपने जिल्ल प्रवर्ध के साथ बागणमा में साथ करने साथ

> संकृतपुराके पूर्ववाने वारानारीमाहात्वे गाः पूर्वविकोश्यावः » ३ १॥

> > श्राणिकोऽभ्यायः (कलकसी-माहतम्)

सूत स्थाप

व क्रिक्टे: संकृते क्रिक्ट् कुरु द्वेसको पुनि:। जन्मन क्रिक्ट स्टिक्ट्सेंबर्ट मुक्टिक्टकम्। 🎹

श्रूव कोले- जपने कियों से संद्व बुद्धिमान् मुनि गुरु कृष्णद्वैपायन काल मुख्यिक्षण ब्यास ऑस्कारीलङ्ग के समीप मने। तज्ञामक्ये महादेवं शिष्यैः सह महायुनिः। प्रोवाय तस्य माहाय्यं मुनीनां महिकायमस्या २॥ वहाँ पहायुनि 🎚 शिष्यों के समय महादेव की अर्थना करके पवित्रात्या मुनियों को इस लिख्न का महस्यय सम्बद्धिय इसं विद्याल लिक्स्पोहरां नाम जोक्स्या।

अस्य स्परणयात्रेण युक्तते सर्वपानकः॥३॥

यह प्रसिद्ध ऑकार नामक निर्मल लिक्स वर्ति पुन्दर है। इसके स्मरणमात्र से मनुष्य सभी पानों से मुख्य हो **स्मर** है।

अव तत्पर्यं ज्ञानं महारकस्मृतसम्।

श्राचितं मुनिधिनित्वं वारायाच्यां विकोशस्याः ४॥ वहाँ वह सिक्ष्म परम व्याप्ताः होने से उत्तम पश्चायान (तित, विच्यु, सहा, 🌃 और मक्यांत)-पीच 🚻 का

स्थान है। यह मुनियों द्वारा अवंदि और **करायको 🖩 होने 🗏** नित्य मोधवायक है।

📖 सक्षान्यगरेवः च्याकनविद्यः।

रवते प्रगतान्त्रहो अनुनायकार्यदः॥५॥ यहाँ साधात भगधान प्रदादेश स्ट प्रकारतन (चींचो 🌃

का) वियह भारण करके रमण 📖 सहते हैं है 🗎 📕 के मोजदासा है।

मालपाञ्चमनं इतने पञ्चमीमिति क्रमाते।

तदेक विमलं लिजुम्मेहुतं सम्बन्धितम्॥६॥ यह जो पाज्यस अन यो पदार्थं जय भी केमितः है, |

यह निमल लिङ्गरूप अंदेशन में अवस्थित है।

शारकतितापरा शासिविद्याः 🔤 क्याक्रमण्। प्रतिहा 🗷 निवृत्तिहा बद्धार्थे निवृत्तिकरण्। ७०

हानित से अतील प्रवृत्ति, परा हान्ति, निर्द्धा, अविद्धा और विवृति— ये समाफ्रम से प्रवर्ण से मुक्क ऐक्ट्रीयन क्रिक्टिन है।

पद्मानामीय देखनो सहादीनां बद्धानकः ओहुरकोसिनं सिद्धं पद्मानसम्प्रकोण∉स

हहा आदि पाँचों देवताओं का अध्ययस्वरूप यह ओंकार सम से नोधित लिङ्ग पश्चायतन जम से कहा जमा है।

संस्परेदेशरे लिक्नं मञ्जाबकनमञ्जवम्।

देहान्ते 🔤 क्योविशनन्दं विज्ञवे पुनः॥९॥

जो मनुष्य मरणकाल में अविनाली **कार्या जाते.** ऐसर लिख्न को स्मरण कार्य है, क**ं अस्ट्रमण पर**म में प्रवेश कर जाता है। का देवांव: पूर्वे चिद्धा शहरंबसमा। जनस्य देवांदानं प्रत्यक: परं पदमा। १०॥

पूर्वकाल में वहाँ देवविंगण, सिद्धनण া अहार्थियण इंजन देव की उपासना करके परम पद को 💷 हुए थे।

करकेरकेंद्रकेंद्र पूर्व स्वानं नुश्चतमं शुधम्। चेकर्वकां विकेश ओक्कोस्करपुनमम्।

हे क्लिन्द्रो! मत्स्योदरी नदी के IIII पर IIII पुरुषमय, अरबना नोपनीय सुध स्थान है। यहाँ गोवर्ग IIIIII वाला उत्तम नद्र ऑक्सेयर सिङ्क है। (गोवर्म धूमि का एक वायरण्ड है)

कृतिकाकेवरं सिंधुः कार्यकापुत्रसम्। विकास नर्गेकारं कपरिवरनुनयम्॥१२॥

स्कृति पुरुस्तिकृति वाशनस्यां द्विजेनयाः। १ व्यक्ति व्यक्ति व्यक्तिस्यानस्य

हे बिक्कि कृष्टिशसेश्वरीसङ्ग, उत्तन मध्यमेश्वरीसङ्ग, विश्वेद्धरीयङ्ग, आंकारीसङ्ग तथा ब्यान कंपर्यश्वरीसङ्ग ये भारत्वरी बिक्का स्थान विस्तापित सिङ्ग है। स्थान

अञ्चाह के किन इस साथ में इन्हें कोई की जागता है।

क्षपुरुका 🜃 कृत्यः सरामयौ नहापुनिः। कृतिकवेशां नितृं तुर्वं देवस्य ज्ञुनिनः॥१४॥

इस प्रकार करकार परासरपुत्र महामृति शृष्णद्वैपायन क्यास त्रिकृतकारी महादेव वि कृतिवासेवर लिझ को देखने वितर गर्थ।

सम्बद्धाः सद्धाः हित्त्वेर्यसम्बद्धाः । प्रत्यक्षम्यस्य विजेच्यो भगव्यम् बह्यवित्रमः।) १५।)

क्षिणों 🖩 साथ उनकी अर्थना करके बहावेलाओं में नेत भगवान् उनका साहाजों 🔡 कृतियास 📖 महात्व्य स्ताने सने।

वस्तिन् स्वाने पुरा देखो इस्ती पूर्वा प्रवानिकम्। व्यक्तमम् इनुकारक वेटर निस्मुपारके॥ १६॥

पूर्वकाल में इस स्थान पर एक दौष्प हाची का रूप धारण कर संकर के समीच उन साम्राणों को मारने ■ लिए ■■

👊 चो वहाँ नित्य उपासना करते थे।

केवं लिक्स-पहादेवः प्रदुशसीत् जिलोकनः।

कुल्बों दिकोदा प्रकारी मत्त्रवस्तलः॥ १७॥

हे हिजनेहो! तब 💷 भक्तों को रहा करने के लिए मकनस्थल जिलोचन महादेव उस लिक्न से प्रदुर्ग्य हुए।

पूर्वमाने हात्रिलोऽभ्यायः मजाकृति दैस्यं शुलेनस्वक्रम इतः। वासस्वस्थाकरोकानि कनिवासेवरस्वतः॥ १८॥ शंकर ने अपने शुल से अवज्ञापूर्वक उस नज़कृति देख को मारकर उसके चमड़े को 📖 बना सिवा अर्चात उसे ओढ़ लिया। तभी से वे कृतिवासेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। कत्र सिर्क्ति यसे शारा पुत्रको पुनियंक्या:: तेर्वेव च ज्ञारीत्व प्रकास्त्रवरमं बदव्यः १५॥ है मुनिबेहो! मुनियों ने यहाँ एरम 🚾 को 🗯 किया और उसी शरीर से उस परम पद को प्रक कर सिका। विका विकेशस स्वाः जिना ये नः कृतिवासेक्षरं निर्दे निर्देशनायुक्त संविद्याः॥ २०॥ विका, विकेशर, रह और सिय- ने जो आप समा 🗐 चताये गये हैं, ये नित्य कृतिकारोक्ट रिवह 📰 आवृत 🛚 संस्थित 👣 इस्त्य कलियुगं घोरकवर्षव्यूलं कवः। कृतिकामं न पुष्कति कृतार्वाको न संस्का:॥ ५१॥ जो मनुष्य 🖿 पोर कलियुर 🕍 अधर्मकृतः जनकर कृतिवासतिङ्ग को 🚟 क्रोड़ते हैं, 🛮 पुरक्षधं हो ज्योत है. इसमें संजय नहीं। कमानारसङ्ग्रेज मोहोऽन्यक्रको न का एकेन जन्मना मेक्ष: इस्तिवासे तु लन्मलेश १२॥ अन्यत्र हजारों जन्मान्तर प्रहण करने 🛮 📖 📖 हो क न हो, किन्तु कृतिवास में एक जन्म से ही । जाता है। 🚃: सर्वसिद्धानमेतल्याने अधिव 🕸 योपितं देवदेवेन महादेवेन ज्ञान्यस २३॥ इस हाला को रूपी सिद्धों का आरूप करते 🖥 📰 देवाधिदेव महादेव शंभु के द्वारा सुरक्षित है। बुगे युगे 🚃 दाना 🚃 वेदवारगः। उपासने महादेवं जपनि अनस्त्रिककृत २४= स्तुधनि सततं देवं पहादेवं विषयकत्। ध्वायनो इद्वे नित्य स्वापुं सर्वान्तरं जिसम्।। २५॥ यहाँ प्रत्येक युग में इन्हियों का निग्रह करने वाले केंद्रों के पारंगत महादेव की उपासना करते हुए इतस्ट्रीय का वप करते हैं। वे त्रिलोचन देव महादेव की निरन्तर स्तुति करते हैं तथा सर्वान्तरात्मा स्थानु 📰 💷 अपने इदव में भ्यान करते हैं।

प्रवृति विद्याः विस निवसन्ति विद्याः। भवेग प्रति-📕 कृतिकार्य 📰 प्रयासः॥ २६ व निश्चन ही सिद्ध जन ये गीत गाते हैं कि जो बाह्मण करावसों में कस करते हैं 📖 से कृत्तिकसरित्र की शरण 📕 बाते हैं, उनकी एक ही जन्म में मुक्ति हो जाती है। वनक्रमधीर कुर्लनं विश्वकृतेषु **वार्**क 🚃 समहायं वर्णने ह्यं कारति विशे कार्या अहेराम्। १७३ जो कोई इस सोक में सम्बद्ध जगत के अभीट सभा अस्टन दुर्लय विद्यापुर में 📖 पाकर, 📖 होकर स्ट-यंत्र 🖿 जय करते 🖟 तका पति-संभ्यासी भी 🛗 में यांत 📰 भवर करते 🗗 आसम्बद्धि प्रमुक्तीस्थारं कराजबीष्क्रपणक पुनीन्तः। काचि कोर्यकनिकीतः स्तृज्येत 🔣 प्रजनित सम्प्रम्॥२८॥ 💹 तरह कराजसी के मध्य में रहने वाले बड़े-बड़े मुनि 🖿 f का प्रज् को आराधना करते हैं, सर्व संकल्पों से रहित से बड़ों া भहादेश का काम 🔤 👯 रुद 🔳 स्तुति करते 🖥 और शंधु को प्रणाम करते हैं। नके वक्रकारलगर्धनाथे स्थानं अस्ते निरितं पुरत्यम्। स्वासीय अद्र प्रदावे निविश्वं अने महादेवभनेककरम्॥१९॥ 🔤 🚃 वाले मव को नमस्कार है। मैं स्थापु, िर्मत 📖 पुराण पुरुष की सरण में 📖 हैं। 📖 में बवस्थित ल्द्र का मैं 🚃 🚃 हैं। जनेक रूपों वाले महादेव को मैं जनता है। 🔤 अवुर्वेद्राके पूर्वको बारकसीमहास्य 🎟 क्रिक्विक्स्प्रात्मः॥ ३ १ ।।

## प्रवर्तिक्षेशक्कवः (वराणसीमकावः)

स्व

समान्य पुनीकीमादेवदेवस्य जुनिनः।

····· रिन्हे तद्वदु कर्वाधरकव्यक्ष १॥

स्तारता राज विज्ञानेन सर्पविका विज्ञिनिकाः।

विज्ञासमेसने 🔤 पूजनवास जूनिनवृक्ष स

हे द्विजाण! 💹 दन्होंने पिताचमोचनकोई 🛮 विक्युर्वक स्थान भरके 🚥 पितरों को तर्वज देकर 🛤 🗷 📸 की।

तत्रहार्यमण्डलंको युनको गुरुगा सह। मेनिरे क्षेत्रमाहरूकं प्रणेमुनिरिज्ञ हरण्य ६॥

वहाँ पुरु के साम मृतिकों ने आकर्षकारक कह सीर्थ देखा। उससे उन्होंने उस स्थान का सामाना सामा सिंग निर्वेशर हा को प्रभास किया।

कांक्ष्यप्रधानमध्ये शार्युको चोरकपहुन्। भूगीनेको च्याचितुं कर्षास्त्ररमुक्तमभूत्र ४॥

(उन्होंने देखा) एक भयानक रूप धरण 🚟 बना भाग असम कपर्योगर सिनलिक्ष के प्रस एक 📟 🗷

तव सा भीतहरूया कृत्या कृत्या अर्थकृत्यः धारायाना सुरम्भाना स्वापन्य रक्षणन्यक्षः

भक्षण करने के लिए आ पहुँचा।

वहाँ भयभीत इदय नाली वह हरिणी क्रिश्निहा के खरें और बार-बार प्रदक्षिणा करके प्रसित होका दौड़ती हुई अब के बार में आ गई।

वां विदार्थं नखेलीक्ष्यैः सार्दृत्तः सुमहारतः। जमाय चान्यद्वितनं स्र दृष्टा सम्मुनीकरात्॥६॥

महावंती साम ने उसे अपने तीरक नखों से चीर दिशा और उन मुनीवरों को देखकर दूसरे जनसिंत स्थान (कन) में कला गया।

मृतमात्रा च सा हाता कर्क्यातालो कृती। अद्भवत पहाज्यास्य ध्योग्नि सूर्वसम्बद्धााणः क्यवींत के अने मृत्यु को क्रस हुई ■ बाला मृगी क्षम्यक्ष में सूर्व ■ प्रथा के समान प्रभावसी ■ चिक्र रूप में दिखाई बढ़ी।

विका विकास कर्माहर्म् क्रिकेस । वृष्णिका पुर्णस्कर्मीय संक्रणा८॥ पुष्पृष्टि विश्वाचि खेकससस्य पूर्वित। क्षेत्राः व्या भूवा च दृष्टस्कृत्वास्तः॥१॥

क्या । क्या व दृष्टरक्यानावः।। १४ क्या विकास विकास व न्या से क्या प्रतक्तवासी, कृष्य क्या क्यान्त तथा वैशे हो पुरुषों से विधी हुई थी।

कृषयं भारतसम्बद्ध तथा वस हा पुरुषा साम्बर्ध हुइ था। स्थापना स्थापना पर पुण्यवृष्टि करने समे। मा स्थापना प्रवेशर स्थापना सही स्थापना में गयी।

स्त्रीतरक्षात्रं संभित्तित्रपुष्टास्त्रम्। कर्णोवरक्षात्र्यं प्राप्तृतंत्रक्षात्रम्। १०॥

उस समय यह जैमिनि आदि तिच्यों ने उस महान् आतर्प मि देखका कपरींका मि स्वास्थ्य के विकय में अक्तुसन्दरूप गुलदेश करात है पुछा।

हेवां क्रोतस्य भववान्तेवाहे क्रोपशिष्य सः। कर्वातस्य व्यवस्थां प्रकार वृत्तसम्बद्धान्य १९॥

भनकान् स्वस्त महारेष स्थापने बैठ गये और कृतकालक को प्रकार करके दल स्थापने से कमरील का महाराज्य करने सन्ते।

(स्पृष्टेकाहेबाकावेबं श्रीसमस्य विद्याचीतः कारकोकारको दोवा काराजस्यां निकासिनः॥ विद्याः सर्वे किराविति कार्यकारपूर्ववात्॥ वस्ताकदेव १९२वं कार्यकारकारम्॥)

(कप्रदीस का **माना** करते ही उसके संभी पाप नह हो **माना ही कप्रदीकर के बाला** से बाराजसी में निवास करने वालों **में का**न, ऋषे आदि दोष **माना संभी** विका **माना** हो बाते हैं। इसलिए उत्तम कप्रदीकर लिक्न के दर्शन सदैय काने चाहिए)।

इदं देवस्य वस्तिक्षं क्षयशिक्षामुख्यम्। कृतिकस्य क्रवनेन स्तोतस्य वैद्विकेः स्तवैः॥ १२॥

इसलिए पहादेव के उस कपदीवर श्रेष्ठ लिङ्ग == विधिपूर्वक पूजन करना चाहिए और वैदिक स्तोजों से स्तुति करनी चाहिए।

व्यक्ताना निकां चेनियां शास्त्रदेशसाम्। सको चेनिरिक्का सम्मसेन ॥ संस्थः॥ १३॥ पूर्वमाने व्यक्तिशोधवायः

यहाँ नियमपूर्वक ज्यान करने वाले **साना**चित **योगियों को** छह मास में ही योगसिटि **से** जाती है. इसमें संस्था नहीं।

विनक्ष्यत्वस्य पूजनम्।

पिशाचयोजने कुम्बे स्वातस्त्रज्ञ समीकाः॥ १४॥ इनका पत्रन करने से तथा समीव ही विश्वासमेशनक

इनका पूजन करने से तथा समीप ही पिरवक्तोचनकुण्ड. में स्नान करने से ब्रह्महत्था आदि पाद नष्ट हो जाते हैं।

। स्नान करन स ब्रह्महत्या आहद पाप नष्ट हा नात ह अस्मिन् क्षेत्रे पुरा विद्यास्तपस्यो अधितद्वतः।

महुकर्ण इति स्थातः पुगवायास सुलिस्स्॥ १५॥

है विक्री: इसी क्षेत्र में पूर्व में कभी लंबुकर्ण 📖 से

प्रसिद्ध उत्तमब्रहाभारी सपस्यों ने शिव की पूजा की की।

स्त्रपरिक्षं प्रवर्तं स्त्रक्षिकम्।

पुरस्पादिषिः स्तोपैनंपस्तादैः उद्दित्यैः॥ १६.० रसने दिनपत पुण-पुणदि समित अनेक स्तुति मंत्रौं हाव

नमस्कार और प्रदक्षिणा करा। उदस्यी प्रचक का उप

अप्रास तम योगाल्या कृत्या दीक्षां तु नैकिकीन्। कदार्थिदागर्तं 🌃 गरकीतं स्त भूकान्तिलम्। १७००

अस्तिवर्षिणनाम् विःश्वसन्त्रःसुत्रृत्यः सं स्तुरं स पुनिसेदः कृषणः परमा पुरः॥ १८॥

तं द्भार स मुन्तिहेड: कृषकः परमा कुषः॥१८॥ क्रोबाय को भवान् करमाहेलाहेलपिमं काः।

तस्यै चित्राचः श्रुवया पीक्ष्यमानोऽस्योहरूः॥१९॥

🔤 योगाल्या ने नैहिकी योधा 📖 करके वहाँ 🔜

किया। इसने **व्या**समय नहीं आये हुए एक भूषाव्यदित प्रेत को देखा, जिसका स्तीर मात्र हड्डी और वर्ष से आवृत

या। वह बार-बार बाब से रहा था। उसे देखका मुनिकर परम कृषालु हो उसे और पूछने समें—'आप की रहें ? किस स्वान से यहाँ पहुँचे हैं ? तक भूख से फीवन उस विशास ने

डनसे यह वयन **क**शा

नहीं किया।

धूर्ककमन्यदं विज्ञो सम्बान्धसमन्दितः। मुत्रक्षेत्रदिधिर्मृतः: कुटुम्बभरणोरसुकः:॥२०॥

में पूर्व जन्म में धनधान्य से सम्पन्न साहाण आ। मैं हुत-पौत्रादि से युक्त और कुटुम्ब के साम चेपल में हो उत्सुक रहता था।

न पूजिता यया देवा प्रयोज<del>्यातिकपता</del>वाः

न कदासिकृतं पुष्पवसर्वं मा स्वरूपयेण या। र १॥

इसके अतिरिक्त मैंने कभी देशों, गौओं तथा अविधियों का पूज-सत्कार नहीं किया और कभी भी स्वरूपमात को पूजा क्षत् कारान्द्रो केव्नेकरकारः।

विकेशने वाक्यस्यां दृष्टः स्पृष्टे। नयस्कृतः॥२२॥

भगवन् स्ट्रका दहने किया, तन्हें स्परा 📖 आ जानां विद्या।

उद्धविरेण कालेन पश्चलादामाणाः। न दृष्टं रुमहावेरं श्वरत 🌃 पुनेश २३॥

क्षपक्षण् में **व्याप्त हो भृत्यु को प्रस हो यया।** हे मुने!

पैने व्या के उस पहल्यकानक मुख को नहीं देखा। केनियाका: क्षानियाका:

व्यास्त्र वरिकारो ≡ जानामि विकासियम्॥२४॥ अब ऐता पैताबी-योनि को प्राप्त करके भूका से पीड़ित

=== === वि व्याप्ताः होकर अपने द्वित और अहित === नहीं === चरहा €।

वदि व्यक्तिसमुर्वपुरुषयं प्रश्चीय प्रमी। कुरुष्य श्रे कास्तुओं स्वाई समाने स्वा;॥१५॥

प्रभो ! यदि आप मेरे उद्धार का कोई उपाम वेख रहे हैं ती। उसे कहें। ब्राह्मी सम्बद्धा है। मैं आपके शरचायत हैं।

इनुष्यः इतुष्यम्भेदेव विकासिद्यमस्मित्। स्वादको न हि कोकेऽसिमिकको वृष्यकृतमः॥२६॥

क्ताक प्रकार पूर्व हुद्दो विक्रेशः निवः।

र्मलुडो सन्दितो पूर्यः कोऽन्यस्तानस्तानो पुनि।।२७॥ इस प्रकार कहने ≣ बाद संस्कृषणं ने पिशाध ने कहा—

इस प्रकार कहन ≡ बाद समुक्ता न रपराध्य न कहा— बुक्तो सम्प्रम उत्तम पुण्यकर्मा तो इस लोक में है हैं नहीं जी हा बुक्तो पहले भगवान विशेषा शिव का दर्शन किया

और पुन: स्मर्ज करके बंदन किया। फिर तुम्हारे समान इस संस्क्रा में अन्य कौन हो सकता है।

केत कर्मनकार्यक्त देशको समाधाः। स्वतं हालाः जोतं स्वपस्थित् कुम्बे समाहितः॥१८॥

केरेचा कुरिएतां चेर्नि विद्यारेत प्रहास्त्रस्थि।।१९॥ उस्ते कर्पफल के कारण तुम इस स्थान को प्रश्न हुए हो।

हुम समाहितनित होकर इस कुण्ड में सीम्र 💷 करी। ऐस्स करने से इस कुलिस योनि की सीम त्याग दोगे।

एवनुको पुनित चित्रको
 दक्कत देवव ( विनेक्प)

स्कृता कर्वीकरपैतियार

<u>खदेः</u> सम्बाग मनेऽनगार्हम्। ३०॥

158 दयाबान मृति के द्वारा ऐसा कहे जाने पर विसाव ने मन को संबंधित करके देवश्रेष्ट, जिनेत्रधारी, कवर्षीकर धकवान का स्माण करके स्तान किया। तदावगाहान्<u>य</u>निस**त्रिका**ने ममार दिव्यापरणोपनाः॥ अव्ययवार्कप्रतिये विवाने ललाकविद्यां विकास स्वैतिः ॥ ३ १॥ तब स्वान करने से वह मुनि के सम्बोध 🗐 कुन्दु को जार हुआ और दिव्य आध्वाणें से 🚃 होकर सूर्वसदस 🚃 वाले विमान में सर्वाः 🚃 सुन्दर रुखाउनुक (तिवसका) दिखाई देने लगा। विभावि स्टेडिसो टिविसी: प्रशासनी खेलिसियाचेचै:। स वालक्षित्वार्वियोव देवो क्योदवे चानुरशेषदेषः॥३२॥ युलोक में 🔤 स्ट्राप्नों तथा महान नेकियें हात ऋडें ओर से अपूर्व 📺 (पिताय), 🚃 💷 🗐 बालखिला आदि मृतियों से परिवृत सब के 🔙 सुर्व 📰 🖩 सम्बन लोभित होने लगा। सर्वित सिद्धा दिवि देवसंब नृत्यंति दिश्याप्तरकोऽविग्रामाः। मुखन्ति वृद्धि कुसुमालिमिश्रा भन्तर्वविद्यानगरिकायकः ॥ ३ % ॥ आकास में सिद्धगण तथा देवसपूर उसका स्कृतिकार करने सगे। सुन्दर दिख्य अप्सरायें गृत्य करने सभी और गन्धर्व, विद्याधर, किया आदि उसके कपा धना निश्चित पुर्णों की वृष्टि करने लगे। संस्कृतपानोऽध पुनीपुसंपै-रवाप्य बोर्स भगवतस्थलाः। भगविष्यसम्बद्धन्येवयका उद्योगते वह विभावि स्ट:॥३४॥ मुनीन्द्रों के समुदाय द्वारा उसकी स्तुरि को सा रही 🗐 और भगवान् संकर की कृपा से उसे अन भी 🗯 हो 📖 था। तदनन्तर वह वेदोपय प्रधान सूर्यपण्डल में इवेश 🚃 गया, जहाँ रुद्र शोधायमान रहते 🕏: व्या विपुत्तं स विशादपूर्व युनिः प्रदृष्टेः यनसा व्येकस्।

क्यान क्यानि तपु॥३५॥ 📟 🖩 विमुक्त देखकर वे मुनि 🚃 हर्षित 🚃 और 📖 🖩 प्रमान, कविस्वरूप, रुट महेरा 📰 📖 करके उन्हें प्रचान करके कपर्दीवर मगवान की साम करने संगे। ज़ंबुकर्म उत्पव क्टॉन निर्दे 📖 गरसङ् चेतारमेकं पूरूपं पुरस्तम्। क्षेत्रेकरफेरियार-पादिकारिक प्रतिकारिकाइम्। १६॥ शंककर्ण ने कहा— मैं नित्य, पर से भी पर, नीशा, एक, ब्राम पुरुष को नक्ता । जन हैं। मैं योगेबर, ईशिक, अधित्य (पंडल में अवस्थित) और अधिकारण तथा सब के हुएय में अधिकब धगवान को तरन में जाता हैं। त्वां राज्यां हरि प्रतिविशे दिरस्वयं चौनित्वादिवीनम्। बर्जान का तरमं दिवित्तां न्यापूर्ति प्रक्राश्तं पवित्रम्। ३७॥ 🛮 📰 ! आप 🧰 से परे, सबके 📖 में सतिविद्य. डिरण्यन, सोबी, जन्मरहित, एतक, आकाश में स्थित, महामन्द्रि 🚃 📹 और परित्र है। मैं आपको सरण 🖥 भारत हैं। व्यक्तकार्वभीतिक विश्वनी स्कृतकाई जाति परवात्। 🔤 शक्यां प्रलयमि शंर् दिर्क्यकर्मीकर्गति तिलेशम्। ६८॥ सहस्र 📖 🎟 और सहस्र शिरों से युक्त, सहस्रकाह उपले, तम से परे, 🚃 हिरण्यगर्य के अधिपति और जिलेजपारी া संभू को में प्रणाम करता हैं। **व्यक्तिर्वमके विन्यक्तो** वेनाइतं सर्वनिष्टं जिलेना तं बहाचारं पनवन्त्रयोशे प्रयाद नित्तं सर्ग स्पर्धेश ३९॥ जिससे बगढ़ 📰 जन्म और विन्युत्त होता 🖥 और जिस जिल 🚃 इस समझ 🚃 धेता है, उन 📰 भगवन इंस को प्रचम करके में 📖 📟 होता हैं।

विकास मुद्रे व्यक्तिकारण

अस्तिद्व**यालोकविद्वीनस्म** 

स्वयंत्रभुं चित्रतिपैकस्त्रम्॥

🛮 ब्रह्मवारं वरकेश्वरं त्यां

नमस्करियो न क्लोऽन्बद्धित। ४०॥

तिङ्गरहित, अप्रकटितस्यरूप व्यतं, स्वयंत्रभु, विस्तरूप, एकमात्र रुद, आपको चमस्कार है। ऐसे आप सहस्वर, परमेश्वर में प्रकास करता हूँ, जिनके स्थापनी अन्य कुछ थी नहीं है।

🗏 बोर्गिनसम्बद्धसबीजयोगा-

्लाच्या स्वर्णि वस्त्रास्त्रवृताः।

परचनि देवं उज्जोऽस्मि निर्व

क्तुबद्धारारं काव: स्वक्रम्॥४१॥ योगोजन जिस देव को सबोज खेल 🎚 त्वान से ।

प्राप्त करके परमात्थ-स्थानम होकर देखते हैं, अपके वस बहायार स्थानम को में निष्य नमन करता है।

न 💷 समानि विशेषहर्णनं अंदर्शे 🔤 कामसम्बद्धाः

 इक्क्यारं प्रणातोऽस्थि कियं स्वयंकृतं व्या झारणं प्रच्छे॥४२॥

हे देव। यहाँ कोई काम नहीं है, जहाँ किसेन सूनि-सुक नहीं है और जिसका स्वरूप भी नहीं दिखाई देता है. विके प्रह्मपार क्षित्र को मैं नित्य प्रजान करतर हूँ। मैं आप स्वयम्ब्यू के शरणागत होता हैं।

क्षेत्रवेदाधिस्ता विदेश

स ब्रह्मिज्ञानमभेदमेळम्।

पहचनपनेकं भवतः स्वकृतं

वर्**ष्ट्रक्**यसरं **व्यवस्थाति निरम्पृत्यक्ष ।** 

वेदों ■ ज्ञान में सतत संलग्न विद्वान् निन्हें असरिते, अभेदरतमक, अद्भैत और प्रद्राविज्ञानमय आपके ■ स्वरूप को देखते हैं उस ब्रह्मणरस्वरूप को मैं जिल्ह प्रणाम करता हैं।

वतः प्रकारं मुख्यः पुरावते

खिवली वं प्रणमनि देवा:।

नमार्थि 🖩 ज्वोतिषि संनिधिष्ट

**ाः वृह्यं भवतः स्वकृष्**राधाः

जिनसे प्रकृति और पुरातन पुरुष किरामान रहते हैं, देसगण जिन्हें प्रणाम करते हैं, उस परमञ्जेति में संजितिह, कालस्वरूप आपके पृहत् स्वरूप को मैं प्रणाम **मार्ग** हैं। इमापि सिर्व इस्तं मोह्रं स्वाचे प्रस्ते निर्देश

📰 🖦 इसम्दुर्थास

विकास को सरमें कुमिशाप्र**।** 

में नित्य कोता को शरण में जाता हूँ। में पुराण पुरुष, स्वापु ==== को प्रत होता हूँ। चन्द्रपौति भहादेव को शरा

होता हूँ 📖 विजयो भगवान् की सरण में जाता हूँ।

स्ववैद्यं संकृत्यार्वेडको **व्याप्ति कर्या**रेग्। काल देवस्यादुर्गः **व्याप्ति कर्या**रेग्। ४६॥

इस ==== वह संकुकर्ण भगवान् कर्प्य की स्तृति करके ==== वा ठकारण करते हुए दण्डकत् भूमि पर गिर

पम् ।

स्मानसभावे स्तिक्षं प्राप्तुर्वते हिन्यायंक्यम्। ज्ञानकरुपादीते कोटिकारयन्तिकत्रिकम्॥ ४७॥

उसी शत उत्सरकार, सामन्दरकार, अद्वेतकार, कोटकारवर्गिनसङ्ग सीधावकार स्थापकार परम सिद्ध प्रकट हुआ।

संकृत्यनोत्रम् य तदा पुनिः व्यवस्थानस्य। स्ति सद्यादिकानस्य। ४८॥

क्ष 🚃 🗃 मुनि संकुक्तमं उस विमले लिय

में विश्वीत हो गया। यह एक आहर्य सा हुआ। कुल<del>ाइस्काइ</del>कार्त प्रकृतने **स क्**र्यार्थितः॥

विद्वारका मुझति।४९॥

कपर्द लिए का पर रहस्य और पासामा मैंने भाग दिया। क्योनुष कि पासा इसे कोई की जान पाना है। बिहान् भी

२ १वां नृजुवसित्रं 🔤 परप्रणासिनीम्।।

🚃 📖 में मोहित हो 🚃 है।

क्यः क्यिकृतस्य स्त्रसमीयमानुषात्।।५०॥ जो भक्त इस प्रापनात्रमी कदा का नित्य श्रवण करेगा.

क रिमुक होकर स्ट = सामीप्य = करेगा। कोव = शुक्रो इक्रवार महासावम्।

**कार्यकापुरुषये स कोर्ग प्राप्यकार: ह ५ १**%

च्छे निरन्तर पवित्र होकर क्रतःकाल और **व्यवस्थान** में इस सहस्परतासक क्रमद् स्टोत का क्या करेगा, वह मनुष्य चेग को क्रम करेगा।

वृद्धैय सिर्ध करवाचे देवदेवं कर्पीतम्। सुरुप: साथ देवं पृत्रसम्बिरोकस्पृत्र५२॥ उत्पुक्त्वा भगवान्यमसः हिन्दैः वट व्यक्तिः:■

🚃 📖 युक्तस्या कुजवनी कपर्दिनप्रधान ३०

'हम सदा यहीं रहेंगे और देवाधिदेव कपदी का !

दर्शन करेंगे तथा प्रिलीचन देव की चुना करेंने' ऐसा कहकर

महायुतिसम्पन्न, युक्तास्म्न, मगळन् क्यसदेव किच्चें के साच

कपर्वी की पूजा करते हुए वहीं रहे लगे। इति श्रीकृर्यपुराने कृषेयाने वास्त्रकारेश्वयूक्तां अन क्यस्थि होऽसम्बद्धः ॥ ३ ५ ॥

# चतुर्तिक्षक्षेत्रज्ञावः

(वाराणसी-महारूप)

स्त स्थाप

ययी 🎆 जन्मनेत्रं स्थाननंगधानानुः।। १७ सुत बोले - नहीं कपदीरकर 📖 🖩 सबीब 📖 वर्षी

📖 📖 करके भगवान प्रथ बेदम्यान मध्यमेशा सिंग 🗐

ਵੇਲਕੇ 📕 ਗਿए ਸਥੇ।

तत्र अन्दाकिनी पुरवाकृषिसंबन्धिकतन्।

प्रविक्षा 🖿 प्रवसन् सर्वाहरूनिके हुन:।

वर्दी विकलपानीयां 🚃 इहोऽपक्रमुनि:॥२॥ वहीं ऋषियों के समूह से निवेचित, पवित्र 🏬 दिनंतर

जल वाली मन्दाकिनी नदी 🜃 देखकर स्वास मुनि अरबना प्रसन्ते हुए।

स तामजीव्य पुलिकिः यह दैक्काः ह्यूः। राजार भारपुरास्या एवर्न एवर्नविधानविद्या 🛊 🕸

उस नदी को देखकर पवित्र भावनुक्त अस्त्य आसे और स्नानविधि को जानने बाले प्रभु द्वैधायन 📖 ने मुनियों 🖺

वहाँ किया। (गुजधायास लोकार्दि युग्नैर्जकविर्वर्गकाः)

प्रविज्य शिषकार्यरे: साई सत्ववतीयुव:॥)

(श्रेष्ट शिष्यों के 📖 उसमें प्रवेश करके सामवतीपुत रुपस ने अनेक प्रकार के पुर्णों से आदिवन्या जिस की पूजा को।)

सर्व्य विविक्षेत्रमुगीन् पिकृत्वासामा मध्यकेष्ठरपोज्ञानमर्खवानास जुलिनम्**॥**४॥ (उन्होंने) देवों, ऋषियों 🗪 पिठरों 🗪 विधिवद् उन्हेंन

करके मध्यमेश्वर इंशान ज़िव 📖 पूजन किया।

aa: शतका: त्रांक श्रामेद्धस्त्रविकत:: ह्यं अध्यक्त रहे कवषेत्रस्मीसस्याप्ताप्ता

क्षेत्रसम्बद्धमन्त्रमनको वेटाव्ययनतस्याः।

**ार्डिक पुष्टिकार्डाच्या सुद्धवहोप**वीतिनः॥६॥ 

**ब्रह्म**वर्गस्कः 📖 दांवा मै जनस्वगः (१७)।

वे भ्रम्यसेपित सरीरवारी, सामाचित सिवभक्त,

क्ष्मकेश्वर ईश्वर रुट्ट को देखने के लिए आये। वे सभ ऑकार

ये आवतः जिल वाले और बेदाञ्ययन में लक्षर रहते थे। वे बटायारी, मुन्डित सिर असे एवं शुद्ध बहोपनीतथारण किये

🚃 थे। उनमें कोई कौपीनवस पहने थे, तो कोई निर्देख थे। ने 📖 ब्रह्मकर्व 🛮 निरह, स्त्रन्तस्क्याव, इन्हियनिग्रही सथा

जनस्वयम् से। ब्या देशको विकाः 🚃 गरिका मुनिन्। कुर्वालय स्थापकाचीम् वस्त्रम्बद्धर्थः।

को भक्षर् कुत आयलः यह लिपीनेहापुने। क्रेयु: कैक्ट्य: हिल्कास्क्रज़री वर्षपाधिशाम्॥ ५॥

है किये ! उन्होंने कियों से 📰 हुए मुनि द्वैपायन को रेक्टर विधिवत् उनकी पुजा की और 🔣 📖 📖 है महायूनि ! 🚃 📖 हैं ? शिष्यों के 📖 आप कहीं से 🔤

है ? तम 🜃 अहर केलचे ने धर्म 🚃 🖥 भावित 🛍

हे यहा। अर्थ सरकारी**सुन्: कुम्प्रहे**णवन: इप्:।

कार: 📰 ह्वीकेको वेन वेदा: 🎹 🛚 १०॥ वे स्वतं इत्रोकेस, सरकाती पुत्र, १५, कृष्णदेपायन व्यास

📗 जिन्होंने देहों का विभाजन किया है। 🚃 देवो च्यादेव: सक्षादेव: विशवनुष् अंतर्कनेन्त्रकारपुत्री बाब्धा सुद्ध इति प्रभुः॥ ११॥

यो वै सक्तान्यक्रदेशं सर्वभावेन लेकामः

प्रका: करवा कवला 📖 त्रवालपेश्वरम्॥ १२ 🛭 जिनका सुक नामक पुत्र हुआ, जो पिनाकपाणि साखात् महादेव ही अपने अंसांस से उत्पन्न हुए थे। यो 🚃

हैं और जिन्हें ईश्वरसँगन्छी हान प्राप्त है।

🔤 चलुब्बा: सर्वे ते च इहतनृत्सः। राषुरम्परकारो 📖 प्रत्यकतीसूतम्॥ १६॥

बदननर दे सब जियभक हुई से पुलक्षित रोग वाले

पश्चिपुर्वक सर्वापाव से साक्षातु महादेव 📺 के शरणागत

तना ज्ञान्तवित होकर सत्यवसी पुत्र घ्यास से खेले।

भारतम् भवता प्रातं विद्यानं परवेदिनः॥ प्रसादानेवदेवस्य पत्तन्यादेशसं वरम्॥१४॥।

भगवन्! आपको देवाधिदेव की कृषा से परवेडी शंकर का विशेष ज्ञान है और जो महेदरसम्बद्धी परम ज्ञान है, कह भी प्राप्त हो चुका है।

हिंद्रसम्बद्धस्थ्यं स्वर्थं मुक्तुल्या

क्षित्रं पर्यस्य ते देवं क्षुत्वा घगवतो पुष्पात्॥१५॥ आप हमें वह स्थिर, उत्तम, गुद्धा रहस्य को बसा दें। आप भगवान् के पुष्प से सुनकर हम तोच हो बा म्हादेव को

विकर्पनिका समित्रकान् सुमनुत्रमुकांकारः। प्रोत्का सम्बर्ध कार्य वोषिनको योजनिकसः॥ १३००

तन सुमन्तु आदि अपने किन्तों को क्यों से विश्वई देखन योगवेताओं में बेह कासकों ने स्टिस्ट के दिख्य करा परम आन का उपदेश किया।

त्रस्रजादेव विपलं सम्पूर्व व्यक्तिकायम्। लीनस्त्रतेव ने विषाः स्रणाहन्यकोषकः। १०॥

एसी क्षण वहाँ नियंस उत्तम ज्योति प्रकट 📆 । बसी में वे विद्यमा लीन होकर क्षणभर में अन्तर्कित हो गये।

ताः शिष्यान् समाहत्य भनवान् इद्यक्तिकाः। प्रोबान् भव्यमेशस्य महात्त्यं कैलपूर्वकान्॥१८॥

हाराव्यः पैल आदि शिष्यों को अपने सम्पेष पुरस्कर प्रहावेताओं में श्रेष्ठ भगवान् कास ने उनको सध्यमेश्वर लिय का महिलस्य बताया।

अस्मिन् स्वाने स्वयं देखे देखाः सह कोचरः। रमते प्रथमप्रित्यं स्ट्रीश परिवासितः॥ १९॥

धार पूर्वे ह्योकेलो सिद्धारण देवकीपूक:॥ अवस्य सम्बर्ध कृष्ण: सदा पशुप्तीर्वत:॥२०॥

(वे योले) इसी **माना** में रुट्टों से परिवृत स्वयं मगवान् महेश्वर देव नित्य देवी पार्वती के साथ ऋद्धा करते हैं। पूर्वकाल में यहाँ विशासना, इश्वेकत देवकीपुत कृष्ण ने एक वर्ष तक पाशुपतों के साथ निवास किया .....

**परमे जुल्तिसर्वाङ्गे** स्त्राराजनकपर:ध

आराययम् इतिः र्रापुं 🚃 प्रज्ञुपतं काय्ता२ १॥

सर्वोङ्ग 💷 भरम रकते हुए, रुद्र की आराधना में तरश वे हरि फशुपत इत धारण करके शंभु की उपस्थत करते थे। वस्य 🖥 बहुवः शिष्या सहावर्धरसम्बद्धाः सम्बद्धाः सहावसम्बद्धाः दृष्टवन्तो महेश्वरम्॥१२॥

उनके ब्रह्मचर्यप्रयम् 🏬 से तिय्यों ने उनके वचन से 🗷 प्रस कर महेशर का दर्तन किया।

तस्य देखे महादेवः अच्छाः नीललोहितः। इत्ते कृष्णस्य कामानारहो वस्युतसम्। २३॥

 भगवान् नीललोडित महादेव ने साधात् प्रकट होकर संकृष्य को उत्तम का प्रदान किया।
 केऽवेंक्यिन केविन्दं प्रकृत विविधृत्रीकम्।
 केश बदेशर प्रावक्तकर्यात स्थासक्त ३४॥

(शिव ने कहा) है जगन्मय। जो मेरै भक्त विविधूर्वक गोनिन्द को अर्थन करेंगे, उन्हें वह देवर-इान उत्पन होगा।

अर्थकोऽपीयवस्त्रः साहस्ये महर्रवर्गः।

क्षाता व सन्देशे क्यासदाद हिकाविकि:।) १६॥ येथे कृष्य से आप प्रभु मेरे भक्तकर्ग तथा हिजातियों के द्वार क्षा और क्षात करने योग्य होंगे, इसमें सन्देश नहीं है।

🛮 च ऋकीः 📖 काव्या देवं विनामितम्।

के लोग विशासक्ति। २६॥ को लोग विशासक्ति। क्यारेब का भ्यान का

देखेल का दर्शन करेंगे, उनके 🛶 🎞 🚾 पाप शीप ही न्ह 🖟 जावेंगे।

प्राणस्यानी 🖩 विकाः वास्त्रमंत्रा श्रीरः वे स्थानि स्टब स्थानं 💷 स्थानं निकारका। १७३।

नायकर्ग में प्रवृत रहने पर भी को विध नहीं सामाना करेंगे, वे स्थ्य स्टबन को प्राप्त करेंगे, इसमें विचार करने की व्यवस्थकता नहीं है।

चन्यासु त्यानु से निधा भग्दानित्था सुतोदकाः। अर्थपनि नद्वादेशं नक्षणेत्रसम्बद्धाः १८॥

ो विद्रमण क्या है जो कदाकियों में mm करके उत्तम मध्यमेक महादेव की अर्थना करते हैं।

ात होने तपः कार्यः पिष्यनिर्वपणं स्थितः। इत्तेत्वस्यः कृतं विकाः चुन्तस्थासायं कुरसम्॥२९॥

हे विक्रो! कहीं सकत, दान, तप, बाद्ध और पिण्यकान इनमें से को एक बार भी करता है, वह अपने सात कुलों को पवित्र कर लेता है।

विक्रकानुसम्बद्धाः सहायसे दिवाकरे।

क्ष्यसं सभवे पर्वस्तरमहत्त्वम् विश्वय ३०॥ सुर्य ग्रहण के 📖 सन्निहती नदी (फुरुक्षेत्र क्रिक्) में स्तान करने 🖁 जो फल मिलता है, उससे दस गुना अधिक 🚃 यहाँ 🚃 होता है। एवपुक्तक पहाबोगी सम्प्रवेशकिके प्रमु:। उवास सुविश्ह्यालं मुख्याची पहेबारात्म है शा

इस 🚃 नहायोगी भगवान व्यास ने 🚃 की पूजा करते हुए मध्ययेश के समीप दीर्थकाल तक 📟

किया। इति औकुर्वपृत्तके पूर्वकारे सारक्षाविकारकं 📖

स्तुर्विक्कोऽस्तरनः ॥ ३ ४ ॥

प्रविक्रोडकाप: (कराज ही-महाज्ञव)

सूर समा

📺: 🔤 गुहार्थि तीर्थान्यस्थलाने का जनाम भववाच्याको वैधिनप्रमुखेर्नुव:॥ १॥

मूत बोले- इसके बाद 🌃 आदि निर्णे 🖩 साब

भगवान करत सभी गोपनीय तीकों और 🚃 में नवे।

प्रमागे परमें 💹 प्रमागहरिकं शुभक् विश्वाप 📖 🛗 शहरीची पुरापपुत्र २ ॥

आकाशासम् महारीचे तीर्वक्रेमान्चे परम्। स्कर्त्सन्त्र महानीर्यं भीरोतीर्वाभनुसमन्।। 📺

वे बेह 📖 तीर्थ और 🚃 🖥 🗯 📺 राग विकास शीर्थ तथा उत्तम कासलीर्थ, अस्तर 🕬 महातीर्थ, जेह अनुच तीर्च, स्थलीन भागक पहातीर्च 📖 परम ब्रेह गौरोतीर्थ में गये।

प्राजापत्यं परं 🌃 स्वर्गेद्वारं क्वीब पा राम्बरेक्समित्युक्तं सर्पास्तं तीर्वकृत्यवृत्रभा नपातीर्थं का शिवंडेन महानदीः नारायणे यां 📰 वाक्तीर्वजनुसम्बद्धाः ५ 🛚

ज्ञानक्षेत्रं परं बुद्धां वाराहं वीर्वकृत्यवन्। महापुष्यं 🔛 संसर्तकं परम्।। ६ 🗷

अभितीर्थं द्विकोहाः कालकेसामृत्राम्

**स्वेपतीर्थं सूर्वतीर्थं नर्धव वास्त्रक** वर्वतास्त्र्यं महापुष्यं मशिकर्णमनुतमञ्ज

पटेक्ट केविंग बीरीर्वस फिलप्टयत्या ८०

द्विजनेको 🗐 बेह तीर्च प्राजापत्य, स्वर्गद्वार, जम्बुकेश्वर उत्तय चर्याख्य तीर्थ, गयातीर्थ, महातीर्थ, महानदीतीर्थ,

💹 🚃 तीर्थ, परम 🏬 बायुतीर्थ, 🚃 📰 ज्ञानतीर्थ, 📖 कराइतीर्व, महापुष्यदायक यमतीर्व 📖 श्रेष्ट संवर्तक

तोर्च, अभिनेतार्च, उत्तम कालकेश्वर तीर्च, नागलेर्च, 🚃 📉 🚃 सुर्वतीर्घ, पर्वत 🚃 माचपनित्र तीर्घ, परम 📑

परिवार्ग दीर्थ, दीर्थके प्रदोत्कय, 🚃 🚥 पितागह व्यक्ति विश्व

न्यातीर्वन् देवेश 📖 ततीर्वपुत्रमध्। क्षेत्रं इस्कीर्वन्तुसन्त्। १॥

🚃 ने नंगलीयं 🚃 उत्तम 🔤 नोर्च, कार्यित तीर्च, 🔤 🚟 परमोक्तम कारतीर्थ में गये।

(का निर्मु कुरकीयं सार्व् 📖 प्यान्तः।। विकासमिकार्वसम्बद्धाः

m: म्हल्य प्रधायन प्रक्रा प्रोक्षण से हरिन्। Bqt .....

व्याद् विक्तुसक्तेऽपि 🧮 मस्दिद्धा यतः।

वर्धातातिकीयं विक्रं पामा तत्र मविकारि॥)

करने 🖩 श्विप असपे, उसी समय विष्ण ने उस ईवरीय क्रिब्रालेंग को स्वापित कर दिया। तदननार 📖 करके आने

(जर्म पर पुजर्माय 🚃 🕏 🕏 📖 📺 पर्ही स्नान

पर 뺴 ने विश्व से कहा-- मैं इस लिंग को लागा हैं। आपने क्यों स्थापना की ? 📖 किया में भी उनसे कहा— संबद के 🔤 पृक्ष में 🖿 अभि है, इसलिए मैंने लिल भी

प्रतिक्का 🔣 है। किन्तु यह अपने 🚃 से प्रसिद्ध होगा।) भूतेश्वरं 🚃 🔣 ठीवाँ वर्षसमृद्धवम्। पन्धर्वतीर्थं श्रुष्ट्रपं बाह्नेयं तीर्व्यमुत्तमम्।। १०॥

दीवांसिकं होन्सीचं चन्द्रीचं हिजोतपः। विज्ञानदेवरं पुर्व्य पुर्व्य विज्ञायरेक्स्स्या ११॥ केदारं सोर्वपुरत्नाध्यं कालशरमनुनगम्।

सारकां प्रकासम् खेरकर्ण 🔡 शुक्रम्॥ १२॥

📕 🕿 जोही ! वे फिर धृतेश्वर तीर्य, धर्मसमुद्धव तीर्य, 🚃 🖚 क्यर्व तीर्थ 🚃 📖 बाह्रेयतीर्थ, दौर्यासिक

तीर्व, होमतीर्व, चन्द्रतीर्व, पुण्य विजागदेशर तीर्थ, पुण्य विकायरेक्ट कोर्य, केकस्तीर्य, बुख्य नामक तीर्य, अत्युवम

उपशानं शिवकेव व्यावेग्ररमनुत्तमक्। 📰 📰 अर्चन 🔝 थे। त्रिलोचनं महारोजें सोलार्कक्केन्सकुक्क्का १४॥ कटानिका वस्ता व्यक्षेत्रसिक्तेपक्षाः प्रमालेन विका 🛮 देव बच्चा हिच्छेतपा:॥२२॥ क्पालयोक्त्यं तीर्वं इक्क्ष्याविन्द्रकृत्यः जुद्धेश्वरं महापुष्यमानन्दपुरमुत्तमम् १५३ हे द्विजोचमो ! 🔤 📖 वहाँ निकास करते हुए परम तेजन्त्री व्यास जी को भिक्षा के लिए भूमते 📰 भिक्षा पुनः लेकिक नामक महादीर्थ, हिम्बलकार्थ, हिन्म्यनुर्ध उपसम्ब की <u>ह</u>ाई। तीर्य, गोप्रख्यतीर्य और वृक्तवज्ञती, उपक्रना, जिब् वदः क्रोकपुरकपुर्वसम्बद्धिः वासिनाम्। परमोक्षम व्याप्रे हर, विलोचन नायक च्हातीर्थ, लोलाई और किन सुर्वाप क्लेंब के सिद्धिई होको। २६॥ इस्तारपादितकार समासमोचमतेर्थ. 🖿 क्रोधक्त सरीरपुक व्यस 🛮 कहा- मैं यहाँ 🖹 महापुण्यम्य जुडेशरतीर्थं 🖿 🕬 अस्टर्म वीर्व में 🚃 📖 मनुष्यों के सिए विष्न की सृष्टि 🚃 🐔 गर्वे। नियमे सम्बद्धी सिट्टैंट स्ट्रीम हो जाएगी। एकपादीनि नीर्वानि व्यान्यतन्त्रकान हु। कारणका भारती संस्थाईसोरियो। र शक्या निस्तराहकुं तीर्वयंत्रकः हिमोनमः॥१६॥ अदुरावीत्रकां 🔤 वेषं 🚃 हु जानुवस्।। १४॥ हे हिननेहों! इस प्रकार मुख्यकर से सीखें को पता दिया 🖈 🗷 📖 महमुद्धे हतका न स्वया पुरी। है। बस्तृत: बिस्तार से सीधों 🖿 🚃 🗪 सम्बद्ध स्वयं मुक्तम व्याप्त प्रमध्यपुरस्थेयं प्रदेदी शिया।। २५॥ उसी क्षण शंकर की अर्थाकिनी महादेवी पार्वती स्वयं प्रेम तेषु सर्वेषु रीवेषु स्तारकस्वय्यं करातनम्। से बनुष्य के क्षेत्र में प्रकट हूं। और बोली— है मतिमान् इयोच्य 🖿 त्यासी पाएशर्यो म्ह्राप्निः॥ १०॥ व्यक्त ! अव्य वन्त्री को स्त्रपग्रस्त न करें। महासे भिश्त प्रहण तर्वकिया पितृन्देवान् कृत्वा पिष्काद्यभक्ष्य। करें, बेसा पालक शिवा ने उन्हें भिन्ना प्रचान की। जगाय पुनरेकानि यह किवेक्टरः क्रिक: ७१८ ॥ क्कान व महादेशो क्रोक्नमर्थ को पुने। महामुनि परारारपुत्र क्यास ने अन सभी छोनों में स्वरन 🚃 क्षेत्रे न बस्तका इतकोऽसि काः स्त्रा।२६॥ करके और सन्तरम देव की अर्थना करके कई सबस्य महादेशी ने पुन: कहा- हे मुने! जिस कारण आपं कोषी किया। फिर देवों और पितरों को तर्पण तथा विचादान करके हुए हो, इसलिए आपको इस क्षेत्र में 📖 नहीं करना पुन: उस स्थान में एये, जहाँ विशेषर किया थे। कहिए। क्योंकि तुम कृतका हो। स्तात्वाध्यक्षं महालिहं ज्ञियं ऋ महामुनिः। कुरुकः स परवारकानाकाला १रो दिवान्। उवाच मिखायर्गात्मा कोई गजुन्हेंश्वर १९॥ उक्क प्रमते कृता स्कुता च प्रवर्रः सर्वः॥२७॥ धर्मात्मा महामुनि किथ्यों के 🚃 स्तान करके एवं फर्वती के ऐसा कहने कर भगवान ज्वास ने परास्वरूपः महासिंग की पूजा करके शिक्षों से कोले- 'जाप सोच जक्ते क्षिया को भ्यान से जानकर उनके आगे भूककर उत्तम स्तोत्रों यबेट स्वान को जा सकते हैं।" से स्कृति करते हुए कहा। 🖁 प्रचन्य पहारपानं जम्पुः पैलादको द्विजाः। वर्द्यकामध्यक्षा हवेश रेडि सहरि। वासक का निक्तो वारायसम् प्रकार सः॥२०॥ क्**व्यक्तित्वल्युक्तव देवो वान्तत्वीका॥**२८॥ हे दिनो ! 🛮 पैल आदि शिष्य मध्यमा व्यास 📰 प्रचान हे ऋंकरि! बतुर्दक्षी तथा अष्ट्रयो के दिन मुझे काराणसी करके चले गये और व्यास की निवतरूप से वारापकों में में प्रवेश करने हैं। 🖿 'ऐसा ही हो' इस 📖 कड़कर देवी रहने तमे। अन्तर्धान हो गई।

सामानक वनस्वत्रम्

ने सन्त और इन्द्रियमिष्ठही होकर तोनों समय स्नान

📟 भिराधनी, विशुद्धात्मा और ब्रह्मचर्यपरायण होकर

**पेशका**रो विज्ञुद्धारम् **३३:चर्य**परायणः॥ २ १॥

कालञ्चरतीय, सारस्वततीयं, प्रश्वसतीर्वं,

लौकिकारणं **व्यास्त्रा** तीर्वश्चेत्र द्विमालसम् दिरम्पनर्यं गोप्रस्तं तीर्वश्चेत द्वरकारम्॥ १८॥

हर तीर्थ में गये।

एवं र व्यवज्याको पहायोगी पुरावतः।
हारता क्षेत्रगुणान् सर्वान् विकासस्यक व्यक्तिः॥२९॥
इस प्रकार पुरातन महायोगी पगवान् ज्यास काशी कोत्र के
सब गुर्जों को जानकर उसके समीप ही रहने लगे।
एवं व्यासं विका हारवा क्षेत्रं सेनकी पविकासः।
सम्प्रकर्मसंबंधिन वाराजस्या वसेन्नरः॥३०॥
इस सामा सामा जी को स्थिति जानकर पविद्या सोग इस
भेत्र वा सेवन करते हैं। इससिव् सब सामा से प्रवापूर्वक
पन्न वाराजसी में निकास करें।

स्युष्य वाराजसः । । । । । । ।

वः पठेदविष्कृतस्य माहस्यः नृजुक्तस्यः। अध्ययेद्वा द्वित्रास्थान्तन् स माति परमं चित्रम् ६ १॥ सृतयी बोले— यो अधिमुख क्षेत्र का व्यास्त्रम् पृष्ठम है, सृतता है अथवा सामाधित द्वियों को मुनस्त है, व्या परम गति को प्रमा करता है।

नावे ना दैविके कार्ये राजनकृति का विकास

ांचा वैच तीरेषु देवताकानेषु चाः ३२॥ इत्या ममाविवपनाः कामकोव्यविवर्धनः। जपेदीको नमस्तुरुव स वाति वस्यो गरिन्॥३३॥

है हिन्ते ! मो आद में या देवकार्य में, सांत में या दिन में, नादेवों में तटों पर अथवा देवस्त्रणों में कान क्रोभादि त्यागका समाहितियत होकर स्वास्त्र को स्वास्त्र जगदीश्वर का नमस्कारपूर्वक यथ स्वास्त्र वह परम स्था को प्रात होता है।

> वृति श्रीकृत्रंपुराने कृष्यने वाराव्यतीयकृत्ये शक्रप्रिकेश्यायः ॥ ३५० वारावसीमकृत्ये सम्बद्धाः

> > वर्ट्निकोऽस्कवः (प्रवाग-महरूप)

### ऋषय तन्तुः

महात्य्यपविषुक्तस्य स्वाधनसमुद्रीकित्य्। इदानीस् स्वाधः स्वाधः स्वाधः सुक्रमः १॥ ऋषियों ने कहा— हे सुक्रमः अविमुक्त क्षेत्र का महात्य्य आपने यथावत् स्वादियः। स्वाधः स्वाधः स्वाधः यो कर्तेः। क्रियोनि सौय बिहुसनि महानि वै। इक्ष्मी बनवारकचे सूत सर्वार्थीवस्थान्॥२॥ वर्ह्मी जो-को प्रसिद्ध बड़े बड़े तीर्व हैं, बह हमें इस समय बहा दें। हे सूत्! अब समस्त अबी के जात हैं।

3414

रुपुष्पपुष्पः को विकारेण विकास वाः प्रकारत स सकार्य का देवः विवादाः ॥ ३॥ सूत्र कोल्ल— आर वाः क्रांत्रियम सुने। में विस्तार से वाःत्रिया वाः प्रकारत्य वाः वाः हैं, जार्ग विकास सहादेव अवस्थित हैं।

व्यक्तिकेन व्यक्ति स्टेन्टेकन पहास्त्रीः व्यक्तिकर्वकरम्बन्ने स्वतायहरूः।

मर्क्कणोय मुर्ति 🎚 हवासा कुम्तीपृत्र पुणितिर को जो कहा क, यह में अरथ सोगों से कहुँगा।

विकास कोरकम् सर्वान्त्रावृतिः ह्या गर्विवः। स्वेकेन प्रातिवृते पुष्पेतः स सुविविरः॥६॥

महिनों के साथ राजा मुधिनिर महत्व् सोक 🛘 अर्मवह होकर मोहित हो गये थे।

कालेन व्याप्ति महत्तपः) क्रान्तिनपुरं राजहारे स निवासी॥६॥

्युक हो समय सद पहातपस्त्री मार्कण्डेय मुनि इस्तिमानुर आमे और राज-हार पर खड़े हो गये।

हारवालोऽवि वं स्ता गांगे कवितवानुत्तम्। वाकेस्टेचे प्रृष्टिकांस्कामास्ते धर्मसौ युनिः॥७॥ उन्हें देशका ध्ररणात ने तुरन्त राजा से कहा— मार्कण्डेय भूनि जापसे मिलन्य चाहते हैं, वे द्वार पर श्राई हैं।

श्वांको वर्षपुत्रस्य द्वारमध्येत्व द्वादरम्। द्वारमध्याकारकोत् स्वानतं ते सद्गापुरे॥८॥ अञ्च वे सक्तरं सन्य श्रद्ध ये द्वारतं कुरूम्। अञ्च वे किरस्सुहरस्त्ववि तुष्टे सद्गा पुरे॥९॥

जोष्ट ही अमंतृत बुधिक्कि त्वरितगति से द्वार पर पहुँचकर वहाँ उपस्थित बुधि से बोले— हे महापुने! आपका स्थापन है। बाब मेरा बन्म सफल हुआ। अपने मेरे कुल को आपने कर दिया। हे पुने! अपके सर्वथा संतृष्ट होने 🗏 🚥 मेरे सिहासनपुपस्थायः ध्वदशौद्धार्थनादिनिः। युक्तिहरो पहरतेति कृष्यामास हं जुनिन्॥१०॥ पार्कप्रदेशस्तु संपृष्टः स्रेवाच स पुनिहितन्। विक्यं गृहसे विद्वत् सर्वं अस्या स्वयकाः॥वाहा

तब मुनि 🌃 सिंहासन 🖿 बिळकर प्रास्तव कृषिक ने प्रदप्तधासन तथा अर्चन आदि के 💷 मुनि की पूजा की और कुललक्षेप पूछा। 🖿 पार्कच्छेय मुनि ने कृषिकि 🖥 कहा— हे बुद्धमान्। आप क्यों मोह कर यहे हैं? मैं 📖 जानकर यहां आया हैं।

ततो मुविविशे राजा प्रयत्न सिरस्काचीत्। स्थानम् समासेन येन मुक्रामि विक्रियनम्॥१२॥

तदननर ■ युधिहर ने ■ सुकादर ■ करके कहा— मुझे संक्षेप में (उपाय) कराने, जिससे में चप ■ मुक्त ■ बार्कर

निवास बहुनो पुन्हे पुर्वाचोऽनक्सनिकः। अस्मानिः कौरवैः सान्धे प्रसङ्ख्यान्तिसम्बद्धाः १६॥ वेन विवासम्बद्धारम्बन्धानसम्बद्धार्थाः

मुख्येम पातकादद्य तज्ञात्वा वकुमहिता। १५॥

मुनिवेष्ठ ! कौरवों लि साम पुद्ध में व्याप की कुछ में निरपराधी पनुष्यों को पास है। जिस कमण दम लिल की उत्पन तथा कुणाला कुल पापी की लि आज लि पुद्ध लि गाउँ, वह उपाय आप बताने में समर्थ हैं।

मार्कण्डेच उनाय

भूगु राजनहरमान बन्यो कुळसि आस्ता। प्रकारणमनं बेहे नसम्बं प्रवनास्त्रम्॥ १५॥ तत्र देवो पहादेवो स्टोडवस्थीमस्डरः। समास्ते प्रमान् बहुद स्वयन्तुः सह देवो:॥ १६॥

पार्कण्डेम बोलें — हे राजन्! महापान! वाता! वो वाता मुझसे पूछ रहे हो, वह सुनो। (आपके किए) प्रवास कता त्रेष्ठ है, जो मनुष्यों का व्यापाल है। वि नरेका! वार्व महादेव रुद्र वास करते हैं और देवताओं के साथ स्वयंभू मगवान् ब्रह्मा भी विराजमान है।

वृश्विष्ठिर स्वाधः धगरतञ्जूनुविद्यस्यि प्रसागयने

मृतानां व्याप्ति स्वातानाकृष किञ्चलम्। वे समिन प्रवाने हु वृहि तेवान्तु किञ्चलम्। भवतो विदितं व्याप्ति समोऽस्य वेश १८०

न्याने स्वते कियं शुरपानिविधाः। स्वारं स्वारति ते देखाः सर्वस्वकारं शुप्रम्॥२५॥

नुष्वित केले— पण्डन्। मैं प्रयायगयन व्या स्नुनना व्या है। वर्ल मस्ने वालों को गृति क्या है? व्या स्नान करने करने व्या प्रश्न मिलता है? जो लोग व्या में वास करने हैं, उन्हें क्या फल मिलता है? मुझे बताने व्या कृष करें। आपको सब कुल विदित है, आपको नमस्कार है।

व कर्ष

भवंग्येथ बोले— हे साम। साम में स्तान करने का साम में सुनों साम है। पूर्वश्वास में महर्षियों हुआ साम जाने का उसे मैंने अच्छी साम सुना था।

क्षात्रकारोः क्षेत्रं त्रितु लोकेनु विद्यादः •••• स्तारक दिने काणि वे सुतासोऽपूर्णकाः॥ १०॥

• क्षेत्र होता लोक में प्रसिद्ध है। 🗐 स्थान 🕮 पशुष्प स्थर्ग को बाते 🖥 और जो 🛍 जाते 🖥 अनका पुनर्जन्य 🗺 होता है।

वत प्रकारको देवा यहां पुर्वन्ति संगताः। व्युक्तकारि संबंधि सर्वजनपहानि हु॥ ११॥

बद्धाः स्थानिक स्थानिक उसकी को करते हैं। अर्थ अकल पाने को दूर करने स्थानिक स्थानिक स्थानिक हैं। कवितुं नेव सकनिय बद्धार्थक्रसंस्था

अंक्षेत्रेक जन्मवर्धिः प्रधानस्थेतः कीर्यनम्।। ११॥

सिक्कों बची में भी उनका वर्णन करने में समर्थ बमें हैं। (अत:) संक्षेप में यहीं साम मा माझरूम कहुँग।

वहिर्वतुःसहस्राणि स्तरि स्त्राचि सङ्ग्रवीम्। स्तुत्री स्त्रवि 🚃 🌃 स्त्रमाहरः॥२३॥

सार हजार हुन्य चरियत क्षेत्र में वे (तीर्थ) गंगा की रक्षा (प्रवादित) क्या हैं और हुन्य चोड़ों 🎚 बाहन वाले सुर्वदेव सदा वसूना की क्या करते हैं।

त्रकाने व किलेके 📖 वस्ति वास्यः।

**व्यक्ति इतिः सन्दिवेश सन्मित्**श १४॥

प्रमाय में कितेषकप से स्वयं इन्द्र निवास करते हैं। सभी देवताओं से युक्त होकर किन्तु सामानामा की रक्षा करते हैं। यहाँ बटवृश्च की रखा सद्ध कुलकाण महेकर करते हैं। सक्तमपापहारी इस जुभ स्थान की रक्षा देवनण करते हैं।

स्वकर्मणा वृता लोका नैव गण्यन्ति ताब्द्रम्

पार्व अस्य अस्ति नगरिया। २६०

हे राजन्! अपने कर्म से पिरे हुए और जिनका चोड़ा ख भी पाप सेव है, वे स्तेन उस स्थान को नहीं जा चते हैं।

प्रधार्गं स्मरंगस्थास्य प्रवंधावाति संस्थान्। दर्शनातस्य स्मान्यं नामकंकीर्तमद्विशान् ॥॥ पृतिकारणमनाद्वपि नरः कालायुक्कोः।

पक्क्ष्मकानि राजेन्द्र वेशं कले हु जक्क्ष्मी॥१८॥

प्रयाग का स्थरण करने से और उस तीर्थ के दर्शन तथा नाम कॉर्तन थांच में भी सभी पायों का अब हो जाता है। हे राजेन्द्र! वहाँ की मिट्टी स्थर्त करने से भी पायों का अब **क्रा** 

है। वहाँ पाँच कुण्ड हैं, जिनके मध्य में नंता किस है।

प्रवागं विकातः युंशः पापं नक्यनि तक्कालात्। योजनानां पहलेषु गंगां स्पर्गते के नरः॥२९॥

अपि दुक्तकर्गसँ लगते परणं नविन्। कीर्तनानुष्यमे पायाद दक्षा नाग्रीय परवर्ति॥३०॥

मा में प्रवेश करने मा मनुष्य का का करकास नह हो जाता है। जो मनुष्य हजारों योजन दूर से भी गंगा का समरण करता है, वह दुष्कर्मा होने पर भी काम नति को क्रम करता है। उसका कीर्तन करने से मनुष्य प्राप्त से मुक्त हो

जाता है और दर्शन से मनुष्य कल्फानों को देखका है।

वर्वायस्त्रम्य राजेन्द्र सुरालेके नहींको।

स्वाधिको बदि का दीन: बुद्धो आणि प्रवेशर: ह व १॥ हे राजेन्द्र! यदि रोगी 🛍 दीन अवस्त कुद्ध अनुष्य 🛍 गंगाजल से आध्यन करके देशलोध में अहती प्रतिश प्रात

करता है।

पितृजां सरकक्षेत्र सर्वेशकास्त्रस्य। यै: प्रकारे इसी वास स्त्रीजों क्यास्त्ररः॥३२॥

ा तोर्थ सभी पापों m विनासक क्या **विवरों** 🖩

तारने **मारत है।** व्यतः जिन्होंने प्रथम में कस किया, है। भवसागर से पार हो गये।

यंगायपुनमासाधाः स्वतेकाणानावसम्बः।

ईप्सिताल्लमवे कामान्यदन्ति युनिनुंगवा॥३३॥

मुनिवर कहते हैं 📰 जो पुरुष गंगा और वसुना में जाकर प्रकापूर्वक प्राप्तवाय 📰 है, 📖 अभीट कामनाओं को प्राप्त करता है।

केस्यस्य सर्वाचीर्यकार्यम् द्वार्तियः। सर्वतस्यपेतिकोर्तनाम्यसमामुन्तैः॥ ३४॥ वर्गनमसम्बद्धीर्वोदेशे सुनल्यानः।

यसम्बद्धानास्य सुन्त्यानः। नीतव्यक्तिनिर्वतिः प्रयुतः अतिमुक्तोत्र ३५॥

वह मुभलक्षय मनुष्य तथे हुए सोने को आभा खाते, सूर्य कर अनुकरण करने नाते, सब प्रकार के दिव्य रहीं से युक्त, अनेक ध्वासें से मुक्त, कार्यनकारों से परिवृत विष्याणीं में कार्यक अन्तरिद्ध होता है। स्वयन के क्या गीत-वास की

ाता स्थाले शास समास्थार्गे महीयते। संस्थानमर्थासम्बद्धाः श्रीध्यमर्थं गरोसमः॥ ३६ ॥

क्षति से जवन जल है।

का का का का का स्थारण नहीं करता तब तक स्थारण में प्रतिकृत का है। इसलिए वह नपेत्रम कर्म (पुण्य) श्रीय हो जाने पर स्थार्ग से च्युत हो का है।'

हरकारमध्यमुर्वे समृद्धे स्टब्स् कुले। यदेक स्टब्स् स्टब्स् सम्बद्धाः गव्यक्ति। ३७॥

स्वर्णजीता रहें है चरिपूर्ण समृद्ध कुल में जन्म लेख है। इसी विकास का स्वरूप काल हैं और स्वरूप करने से बार्ग जाता है।

देते 📰 बाँद कारको विदेते बाँद 📰 गुरे। इक्का कारकास्तु वस्तु प्रकान् परित्ववैश्व ३८॥ इक्कोकमकानोठि वस्ति मुनिपुंचवाः। सर्वकारका क्या गरी 💷 दिश्यमधी॥३९॥

अवका विदेश में था भर में इच्छा का स्परण करते हैं हैं हैं हिंदित से था भर में बहुइस्तेक को प्रशा करता है, ऐसा है मुनिजन कहते हैं। वहाँ हैं पूर्ण मुक्लंक्यों है और वृक्ष सकलकांगनाओं के होने करे हैं।

हक्के पुनव: सिद्धास्त्रा लेके स क्कारित स्कोसहरसकुले रागे गंदाविन्यासटे कुनेत ४०० मोदके कुनिय: सार्ट्स स्वकृतेनेह कर्मच्या सिद्धासम्बद्धारी: पुनको देवसुन्ते:॥४१॥

), बोने कुले क्लेतीकं विक्**ति (क्ल्क्ट्रीय)** 

पूर्वभागे सत्तर्विहोऽस्वायः

जहां ऋषि, मृनि और सिद्धगण रहते हैं, इस तोक में बह है। वहाँ हजारों खियों से मा मन्द्रिकनों के रमणीय पवित्र मा पर मृनियों के साथ अपने किये हुए कर्म के कारण आकन्द भोगवा है। वह सिद्ध, चारण, कवार्य, देव और दानव से पूजित होता है।

ततः स्वर्णत्वरिष्ठश्चो जन्दुश्चिवरिक्ष्येत्। ततः सुवानि कर्माणि चिनवानः दुनः पुनः॥४२॥ गुणवान्यसम्बद्धो भवतित्वनुसुबुध॥ कर्मणा पनस्य सामा सत्ये वर्षे अस्तिकः॥४३॥

तरनकार स्वर्ग से स्थूत हो जाने पर का उप्यूष्टीय का स्वामी बनता है। तब बार-बार तुथ कर्ये == चितन ===

तुष् यह गुणवान् तया चरित्रवान् डांतः 🛙 और यन से, 🛘 से और कर्म से सत्वरूप धर्म में प्रतिक्षित स्वता है।

गंगावमुक्कोर्मस्ये चस्तु कानं प्रचक्रति। सुकर्णम्य मुक्तां या स्वैदानकवरिताम्।)४४॥ स्वकार्ये विकृतार्थे का स्थि सेऽस्टर्यकेशरः।

निष्यालं 📖 तसीर्च पायसस्यक्रपात्रकृते॥ ४५॥ अपने शतर्व, पितृकार्च या देवपुरुन के समय 📺 और

वसुना 🖩 प्रथ्य 🖩 जो मनुष्य 🗪 (चोजन), सुबन्ध, चेती था अन्य कोई पदार्थ दान लिल है, तो उच तक तक उसका

पाल भोगता है उसका वह तीर्चश्रम भी फलाहित होता है। अतसीर्ज न गृहियासुग्येकाकानेतु वा

निवितेषु च सर्वेषु अप्रयतो हिलो भवेत्। ४६॥ इसलिए तीधी और पवित्र देवालको में दान ऋष व बहै। सभी निमिलों में बाहाण को सावधाद रहता धतीरण।

कपिता पाटला धेर्न बस्तु कृष्णा प्रवच्छि। स्वर्धमृद्धी रीपरसुरा गैलकर्गी प्रयस्थितीम्॥४७॥ तस्य पादित लोगानि सन्ति गरोषु करणा तावदर्वसारकाणि स्टब्लोके महीकरे॥४८॥

हे उत्तम पुरुष! जो वहाँ प्रयाम में कपिला, पाटका, तथा कृष्ण वर्ण की, स्वर्णविटित सींगवाली, रजनविट्या खुवें वालो, दूध देने वालो और कर्णपर्यन्त वस्त्र से आच्छादित वि को दान करता है, वह यस गी के स्तरित में जितने रोम होते हैं, उतने हजार वर्षों तक स्टुलोक में प्रतिष्टित होता है।

> इति सीकुर्मपुराणे कृतेषाचे क्रवानवाकानी वर्द्शिकोऽस्थायः॥१६॥

स्त्रजिलोऽच्याय:

(प्रधान-प्राप्तातन)

र्मान्त्रेय 📰

कार्यकारिक से कार्य वीर्वधाराविकित्सम्। कार्येक यु किवानेन वकादृष्टं काश्वतम्। १॥

च्यानक्रम ऋषि ने कहा— ■ वस्सा अब मैं तीर्वयात्रा करने की विधि का जो ऋष है, उसे, आविधिधान के अनुसार विस व्यक्ता देखी वहाँ है और जैसे सुनी है, वैसे तुन्हें क्याक्रीया।

इक्क्किक्किक्कि यः इक्कि नरः स्वित्। समीत्दं सनावदः शृष्ट् सम्बद्धि सरक्रमम्। २॥

 का काने की इच्छा करने वाला क्यां बनुष्य वर्दि केस == सवादी काके जाता है, तो उसका जो कस है, की थी सुनो।

श्रमे बासे वीरे सकः करवास्त्रपुरम्। को निवर्षिये केले गर्वा क्षेत्रः सुदारमः॥३॥ सरिवन्त्र व मृत्नुनि विवरस्त्रम्य देहिनः। वस्तु पुत्रांकवा कासन्त्रद्विनावमुक्ति॥४॥

कह (चैसा पर बाजा करने बासा) सैंकडो और हजारी क्रिक्ट पर बीजों कर घोर बाजा में बाजा करता है। वहाँ से सीटने पर बीजों कर घोर आपना दारूण कोश बाज पर आ पहला है। फितर क्या देहश्वरी (पुत्र) का जल प्रहण वहीं करते हैं। बह अपने पुत्रों सभा बालकों को अमहीन छोड़

टेल है अर्थात् कंपास हो सामा है। अक्टब्टनं क्हा 📶 दले जिल्ले दापवेद्। केह्नांत्रसोवयोक्स्य मकोक्टनेन वो नरःसप्ता

विकास करोबें तस्मादाने विकासित्। विकासित करोबें वस्तु करो अवकारित। ६ ११ कार्वेक वृ विकासित वकारिकविकारम्। य अवकारित से घोरे नार्क तेन कर्मणा। ७॥

तम उसे अपना जो कुछ ात हो सम ब्राह्मणों को दान कर देना चाहिए। जो बोई ऐवर्ष के कारण लीध से मा मोह से बाहन पर बैटकर कीर्यवाता मामा है, उसको वह नीर्यगमन निम्मल हो जाता है। इसलिए (बीर्यपाता में) वाहन का परित्यान करना चाहिए। गंगा-यमुना के संगम में जो आर्थ विधि के अनुसार अपने वैधव-विस्तार के अनुकुल, कन्यादान करता है, तो वह उस कर्म के प्रमान से उस पोर नरक को नहीं देखता।

उत्तरान् स कुरून् कवा पोरते कालकावन्। वटमूलं समाजित्व वस्तु प्राचान् परित्वमेत्॥८॥ स्वर्गलोकार्यकारम्य स्वर्णकं स नवाति। यत्र बृह्मादयो देवा विक्राः सर्दिगीक्सः॥९॥ लोकपालाह वितरः सर्वे वे सोकसेकिकाः। सन्तकुनारम्पुकासका बृह्मवीऽपरेश १०॥ नानाः सुपर्काः सिद्धकः तथा निर्द्ध सम्बद्धो।

हरिश्च मण्यानाको प्रभापसिपुरस्कृतः ॥ ११॥ फिर यह उत्तर में कुरुक्षेत्रों में जरकर 🕮 📖 रूक आजन्द भोगता है। त्रवाग में स्थित वटवृक्ष 💷 आक्रम प्राप्त

कर जो प्राणस्थान करता है, वह स्वर्णसंत्रेगोंका अधिक्रमण करके रदलोक को प्राप्त होता है। उहाँ सहार 🛗 देवनण, अपने अधिपति सहित 🚃 दिसार्थ, लोकपालसमूह,

पितृसोकनिकासी पितृपण, सनस्कृतार अर्धदे अधिकण एवं अन्यान्य संसर्पि, नाग, सुपणे तथा सिद्ध नित्य साम करते हैं। और प्रकारति सहित भगवान् विष्णु भी रहते 🗐

नंनाबमुनवोर्यस्ये पृथिका 📰 स्कृत्()

**व्या** राजनार्द्रल जिन्नु लोकेन्ट्र विकृतम्। १२॥

है नुपक्षेत्र। क्रंबा और बमुना का संगमस्थस कह प्रयागराज तीर्थ पृथिकी का जयन-स्वरंत क्रंबा गया है। इसी कारण क्रंब जैलोक्स में प्रसिद्ध है।

तत्रामियेकं सः कुर्वात्सकृषे शक्तिकातः। तृत्यं धतम्बामीरीतं राजसूरकामेककोः॥१३॥

ो जत-विधमपूर्वक वहाँ संगम में स्वान करता है, वह राजगुर और असमेश 🖿 के 🖦 भाग भागता है।

न मानुवयनात्तात व लोकत्वयनाद्यम्। मतिकत्व्यनपीया ने प्रवानमध्ये प्रक्रिश्वश्याः। पष्टितीर्यसङ्ख्याणि पष्टिकोट्यस्तव्यन्तः। नेवां साजिक्यमत्रैय तीर्यानां कृष्टमञ्जलकः।

है तात ! इसलिए न तो माता के कहने पर या 🗈 अन्य

लोगों के कहने पर ही प्रयाग-गमन के प्रति निहम को

साठ करोड़ तीथाँ 🖿 साजिष्य 📰 होता है।

या वर्तिर्वोगयुक्तस्य व्यापनः मनेविकः। स्य वर्तिस्वयत्यः प्राणान् गृहस्यमुनसङ्ग्रेगे॥ केनो, संन्यसरे व घनतेने को यो गति प्रत होती है, वेही की गंग-करून के संगय में प्रण त्यागरे से मिसती है।

ते गंगा-वयुना के संगय में प्राण त्यागने से मिसती है। व वे बीवरिव सोवेऽस्मिन्दव का युविहरा

वे प्रथम व समास्त्रसिषु स्त्रेक्ष्य विद्याताः॥ १७॥ हे सुनिहर! इस लोक में यत्र-तत्र रहने वाले सोग

(बस्तुत:) -कंबित नहीं हैं जो प्रधान को जा नहीं सके हैं। वे बोर्चे क्षेत्रों में बस्तुत: उमे गये हैं। (उनका यह मनुष्य जन्म

व्यर्ज है ऐसा जनक वाहिए) - एवं दक्का वु वर्धने प्रधानं वर्ग पदम्

पुरुषे वर्षक्षेत्रः 🚃 इत सहस्रा। १८॥

इस्तर परम परसप प्रथम का दर्शन करके मनुष्य सभी पायों से क्षा को बाता है, जैसे यह से प्रस्त कड़पा (मुक्त हो जाता है)।

क्ष्यास्त्रकृती वर्ष क्षुताहर्ष्ट्रको करे। वर्ष क्ष्याक क्षा वर्षाक क कुम्बने वर्षपार्थः।। १९॥

वमुख नदी के दक्षिण तट था कम्बल और अक्तर नामक

चान रहते हैं। यहाँ पर मनुना में स्वान करके
 चान स्वान सभी पानों से मुक्त हो जाता है।

तद पत्न वरः सानं महादेवस्य वीमतः।

श्चमारकारकेद् पूर्वन्दरामीतान् दरमवसन्॥२०॥

मनुष्य कर्त व्याप करके बीमान् महादेव की कृपा से अपने साथ-साथ पूर्वजे में अतीत व्यापिटियों तथा भागी इस पोक्टिकों को भी तार देता है।

कृत्वाधिकेतं तु तरः सोऽस्रवेषधलं लयेत्। स्वर्गलोकमकाजेति कावदानुसर्वकावधः। २ शा

नहां स्थान करके वह नर अधमेष यह का पत प्राप्त करता है और उलक्काल क्यंन स्वर्गलोक को 💷 करता है

कुर्वकर्ते व वंभवासीलोक्ने व्यक्ति मानवः।

अर्वात् निवास करता है।

· अर्थकामुद्रः अतिक्रानं च विद्युतम्॥२२॥

गंगा के पूर्व **व्या वो जैलोक्य में प्रसिद्ध सर्वसामुद्र** (सब समुद्रों का जलवाला) नामक अवट-कूप **व** एवं बल्किन नामक एक तीर्थ प्रसिद्ध है।

व्यक्तमारी जिसकोकस्थिताई यदि विष्ठति।

सर्वनार्वकत्रकात्मा सोऽस्थेकप्रतं लगेत्॥२३॥

पूर्वकारे सम्बद्धिकोऽस्क्रयः

यदि पन्नव वहाँ ब्रह्मचर्वपर्वक क्रोकक्षे होक्ट सोन एत तक उहरता है तो सभी पापों से मक कुद्धकर 🖮

अनुमेष का फल प्राप्त करता है।

उत्तरेण प्रतिद्वानं मागीरकास्य सम्बद्धः।

हंसप्रकानं नाम तीर्वं कैलोकवविकृतवृक्ष २४%

असमेक्फलं तत्र स्पृतमाने तु आवते।

मानामा सुर्वतः स्वतःस्वर्ते बद्देक्ते॥ २५॥

प्रतिक्रम से उत्तर और गंगा से दक्षिण को ओर इंस्प्रणान

🚃 तीर्थ 🛘 जो फैलोकवनसिद्ध है। उसका स्थारन 🔙 पार से ही अवसेष पा पाल मिल बाला है। यह उसे एक

सूर्व और चन्द्रमा स्थित हैं तब तब स्वर्ग में पुरित होता है। उर्वजीपुलिने राजे जिन्हते इंडक्कपहुरे।

परित्यज्ञति यः प्रकारकृष् तस्वर्षिः क्रवलम् ३६% महीं हंच के समान भवत, 🚃 🚃 उन्होंचुनिन

नामक 🖮 में जो प्राणत्यान 📖 है, स्कब्ध जो कल है, वह सन लो।

र्ज्यक्तंसहकाणि पहिन्दंशताणः 🖴

आसी स फितुनि: बार्ड स्वर्गलेके व्यक्तिक १७% हे सुवान ! साठ हजार और साठ 🖥 धनों सक 📭 🛭

के साथ स्वर्ग में रहता है।

अथ सन्दावटे राजे ब्रह्मकरी कमहिलः। नरः सुविक्ताक्षेत्र बक्तसोव्ययामुख्यस्थ २८॥

अनसर रमणीय सन्ध्यावट के तीचे कहावर्व धारण कर.

समाहितिचित्त होकर पवित्र मन से को मनूब्ब उपासना करता

है, वह ब्रह्मलोक की 🕪 होता है। कोटिनीचै समासाद्य यस्तु अनाष्ट्र धरीत्वनेत्।

कोटिकां महसाचि अवस्थित महीकोत २९॥

को कोटि नायक तीर्य 🖥 प्राप्त अपने पानों 🛍 त्याग करत 🖟 🚃 इजारों करोड़ों वर्ष तक स्वर्गलोक में चुनिया

होता है।

यत गड्डा भड़ाभामा खुतीबंडकेकना। सिद्धं क्षेत्रं हि तस्त्रेयं नात्र कार्यं विकारणाः ३००

क्षिती वादको पर्यात्रामास्त्रारकोऽप्यवः। दिवि तारको देवांखेन सा प्रियम स्प्रकार ३१॥

जहाँ अनेक तीचाँ और तक्षेत्रमाँ से युक्त महासीपारवक्ता 📺 है, वह सिद्ध क्षेत्र है, इस विषय में विकार नहीं करना

चाहिए। यह गंगा पृथ्वी 🖿 मनुष्यां को, प्रतान में नुमी 🕏

और स्वर्ग में देवों को लार देती है. 📾: यह त्रिपथा बहसाते है।

कव्दर्शनि ब्युक्त विक्रमि पुरुष्य हु।

अव्यक्तिस्थानिक स्वर्वन्येके पश्चित्रो। ३२॥ 🚃 कुछ मनस्य की अस्थियां गंगा में रहती है, उतने

हत्वर वर्ष एक वह स्वर्गलोक में प्रतिक्रित रहता है।

वैर्कानं परमं कैवं नदीनां परमा नदी। मेक्षदा सर्वपुरानां महाजलकिनावरिः। 🦫 📰

रह पंचा तीखें में परम तीर्च है और नदियों में उत्तम नदी

ही पर सर्व 🚃 वदा महत्वतकियें के लिए भी योखद्यपिनी है।

वर्वत पुरस्क नेता तितु आनेतु दुर्लगा वंकारो प्रवादे स नेपासागरप्रेयपेश के भार

सर्वेगकेर कुल्ला वायेप्यक्रवेतमान्।

🖮 📫 सलभ 🖟 किन्तु गंगाहार, (हरिहार), प्रयाग और नंगालागर के संगय - इन तीन स्थानों में बुलंग है—

न्द्रिक्केक्कककं नहित नेनास्या गति: #3 4 B से उपहल चित्रवाले और सदगति को खोजने

(इच्छा) करने सची प्राणिकों के लिए गंगा के समान अन्य

🌃 कोई पति नहीं है। विशे अध्यक्षिताम् वेपस्य ।

महेक्करियहा सर्वप्रपष्टरा श्रमा।३६॥ क्द पवित्र स्टार्कों में अधिक पवित्र तथा मंगलमय

कारओं में मंबरारअरूप है। शिव (की जटा) से विकली हुई र्गन क्यारत पापों को हरने जाती और शुभ है। कृते व वैधिनं तीर्वं देताकं पुष्कां वरम्।

हुनने दु कुछक्केत्रं करनी मंगा जिल्लिकेश ३७॥

सत्वा में जैमकारण्य होयें, बेता में पुस्कर और द्वापर में कुरक्षेत्र हेतु हैं, किन्तु कलियुन में गंगा का महत्त्व सब से अधिक है।

नंपानेन निवेचने प्रचाने वृ विहेचत:। क्रम्बद्धितबुचे रीट्रे मेच्य पूर्व विद्यते॥३८॥ क्रकारों क सरकते वा गंगामां में विपहते।

स मुक्ते जारको स्वर्षे नस्कं स न पहनविश्व ३९॥

🛮 नृष ! रहेन विशेष रूप से 🚃 📆 में हो गंगा का संबन करते हैं। इस मखनक कतियुग में गंगाजी से अन्य कोई औषध नहीं है। अभिका से या इक्सपूर्वक गंगा 🖥 जो कोई शरीरत्वाग करता है, वह मरने पर स्वर्ग जाता है, नरक को नहीं देखता है।

> इति श्रीकृर्यपुराचे पूर्ववाने प्रवानवाहान्ये सार्विकोऽस्थारः॥३०॥

> > अष्टत्रिशोऽस्मावः

(प्रवान-पार्क्समा)

### गर्कक्षेत्र स्वाच

वाहरणीर्वसहसाणि वहिस्तर्विकानि का माध्यांसे गर्विकानि गंगावपुरसंपदे॥ 
पार्कप्रदेश कोलेक गंगा और काल ||

मार्कपडेप बोले⊸ गंगा और क्युना वि संगम पर पान मास में, साठ क्या वि साठ वि व्या (पवित्र वि के लिए) पट्टैपते हैं।

ण्यां रक्तसङ्खस्य सम्बन्दसस्य धरवतम्। प्रयोगे पामभागे तु स्वर्धं स्थातस्य धरवतम्॥ २॥

विभिन्नवंत्र सी इजार गायों के दान का के चल होता है. यह क्रम मायमास में प्रकार (संग्रह) में तीन क्रिस क्रम

करने से पिल जाता है।

गंगायपुरुवेर्तको करीयाणिक सम्बेक्। अहीर्तावो क्रारोगक पक्षेत्रियसम्बन्धः ३॥

गंगा और बयुना के संगंध में को करोबानि (गोवर के उपलों से प्रज्योंतन अनि) के समझ बैठकर उपलब्ध धनता है, वह पूर्व अंगो से युक्त, नीमोगी होता है तथा हिन्दुर्ग से अवसी प्रकार युक्त हो साम है अथात् वार्मी में उन्होंने क्याने विषयों को प्रहण करने में सामा हो जाती हैं।

वासंति रोमकृत्यनि तस्य गातेषु पूर्विय। तास्त्रुवंसङ्काणि स्वर्गलोके महीयते॥४॥

हे राजन्! उसके शरीर के अवस्त्यें मा जिलने रोगहिन्द्र होंगे, उतने ही हजार सर्वों तक यह स्वर्गस्त्रेण में सिंह्या प्रथ करता है।

ततः स्वर्गासरिएहो चं**युद्धेवर्णकवित्।** भूकतः स विपुतायोगी**सवीर्ण सको पुनः॥५॥** 

तदनन्तर स्वर्गच्युत होने पर **मा** कंबुद्धीय **पा स्वामी** बनता है। वहाँ वियुत्त भोगों को भोगकर उस वीर्थ को युन: प्रस होता है। क्यादेश वः कुर्केशस्य लोकवित्रुतेः

एकुमको कम सोपो विकृतः सर्वशक्कै:४६॥

ं तोकविश्वत संगम ■ जल में जो प्रवेस करता है, वह सब क्यों में इसी क्षड़ भुक्त जाता ■ जैसे राहु से प्रस्त चन्द्रक (मुक्त जाता है)।

केनलेक्स्वानोर्वि केनेन सह चेट्रो।

र्वाट्रकीयमुमान्य पहिष्यंत्रकानि पा।(७।)

च्या चन्द्रशोक को प्राप्त करता है और चन्द्रमा ■ साम खड़ इचार ■ि साड सी वर्षी तक आनन्दित होवा है। सर्वित: अक्टानेकेडची पुनियमर्वसेकिते।

को प्रष्टम् कोन् गर्भ्य वाको कुले॥८॥

पुन: स्था में यह मुनियों तथा गन्धवीं से सेवित इन्द्रसोक में कवा है। हे स्थेप्द ! वहीं से प्युत होने पर यह समृद्ध कुल में उत्त्वन होवा है।

शकःसिमान्यु को बारापूर्णपादः विवेतपः। कार्याक्युक्तपि विकासी पहिलो।। ए।।

को चनुष्य सिर 👫 और 👫 🚃 करके संगम में (क्ल) चरा का पान करता है, 📺 सार इजार वर्षी हक स्वर्गलोक में चूचित होता है।

तकाद्वपृष्ट् गरेन्द्र अस्तिक्षेत्री प्रवेतरः। कृतसम्ब विकृतसम्बोगाससीर्व भन्ते पुरः॥ १०॥

श्री राजेन्द्र ! वहीं से प्युत होने पर वह मनुष्य अग्निहोत्री करता है। अवन्तर अनेक प्रकार के भोगों का उपभोग 
पुन: इसी लोगे को प्रात होता है।

यः इतीरं विकर्णिया शकुनिष्यः प्रयक्ति॥११॥ विदेवेक्यमुक्तस्य मृत्यु तस्यापि कत्यसम्। अर्थं वर्गसङ्ख्यामा सोमलोके महीयते॥१२॥

जनने जरोर को काटकर पश्चिमों को ऑपत करता है,
 जनके द्वारा उपभुक्त होने पर उसका जो फल होता है,

उसे सुन स्थे। वह एक स्थात वर्षी तक चन्द्रलोक में पूजित संस्था है।

नवसस्क्रणरिवाहो सन्त भवति वार्मिकः। पुन्तकस्वरंगसो निद्धांसु विश्ववस्वसम्। १३॥

बदनचर कोर्र से जात हो जाने पर 💷 खर्मिक, गुणवान् रूपसंका, विद्वान् और क्रियभाषी राजा होता है।

चेक्य पुरस्काय दस्या 🗈 वर्गीर्थ 📖 पुनः।

पूर्वमागे एकोनकवारिओककमः

उत्तरे वपुनातीरे प्रधायस्य च दक्किकेत्र १४॥ ऋजप्रमोद्यरं बात तीर्कनु परमं स्मृत्यम् एकरात्रोपितः स्वस्ता ऋजातत्तत्र अमुख्योत्तर्थन्॥ स्वर्गलोकमवाजीति बाताला स्ट्रा वर्वस्ता १६॥

अननार भीगों को भोगकर और दम करके पुन: 
कोर्य का सेवन करता है। प्रकार के दक्षिण में ओर वसुना के इत्तरी तट पर ऋषप्रभोचन 
को हती हो देवें 
का गया है। वहाँ एक एत निवास करने और स्मान करने से अन में

मुक्त हो स्था है। यह स्वर्गसोक 🔣 प्रत करता है और सक् प्रण से रहित हो जाता है। 🌃 स्वकृतिकृति पूर्वको स्थानसम्बद्धाः कर शासिकोऽकारः ॥ ३८॥

एकोनकवारिंगोऽध्यायः

(प्रकार-प्रकारण)

मार्कप्रदेश समाच

तपनस्य सुता विश्व तिषु होतेश्व विश्वताः समागता महाभागा वसुना वर निम्नातः १॥ येनैय नि:पृता गंगा तेनैय युक्ता गताः योजनामां सहस्रेषु बीर्जनस्वयनाहितीः। २॥

तर स्तात्वा च बीत्वा च बपुरा वह किन्न्याः सर्वपावविनिर्मुक्तः पुरस्तवस्त्रमं कुलम्॥३० मार्कप्रदेव चोले— तीनों लोक 🏿 प्रसिद्ध बहुत्वामः सर्व-

योजन दूर से भी उसका नामकीतंत करने 🖥 वह करने 📰 च्या करने वाली होती है। यमुका में स्वान करने और उसका जल पीने से मनुष्य सभी पत्नों से मुख होकर अपने कर

पूत्री यमुना नहीं के 🙉 में बार्ड 🕬 फिसके है। जिस

भागें से गेंगा निकलती है, वहीं 🖩 यहना गई है। स्वहसीं

जल पीने से मनुष्य सभी फ्लॉ से मुक्त होकर अपने कार कुल को पवित्र कर लेता है। प्राणांसकपति यसका = बाति परणां वित्रम्।

श्रामासकात पस्तव ॥ बात बरक संदर्ग श्रामितीर्वितित ॥श्रामं यपुणदक्तिमे तटेश ४॥ विद्विते वर्षराजस्य तीर्व त्यनस्कं स्मृतम्। तत्र स्नात्वा दियं याति वे मृतास्वेऽपुर्व्मकः॥५॥

जो वहाँ जानलाम करता है, वह परम गति को प्रक करता है। यमुना के दक्षिण तट पर अस्पितीर्थ समक प्रसिद्ध तीर्य है। पश्चिम भाग में वर्षराज ब्ला अनुस्क नामक लोगे है। उसमें स्टब्स करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है और जो मर बज़ो हैं, उनका पुनर्जन्म नहीं होता।

कृष्णको जुर्दरमां स्थला सन्तर्थ वै सृष्टिः। वर्षत्वो प्राचनिर्वृत्वते .... संत्रवः।।६।।

क्ष्मपद्म की चतुर्दली में स्वान करके पवित्र होकर जो भर्मकम का वर्षण हाता है, वह महामार्पों में मुक्त हो जाता

है, इसमें सन्देह नहीं। दार्जीर्वाकृत्वनि द्वारतेकारतायरः।

स्पृरेषपहुर्यनीविकः॥७॥ एक कृष्य क्रिके क्रिके क्रिके

अवस्थित हैं, ऐसा क्वीवियों ने कहा है।

दिनि मुख्याणि व क्यार्थ ज्याती स्वता।८॥ का 🜃 काकव व देतकत्वोत्तरमः।

चित्रक्षेत्रं यु क्योचं म्यून्तीरं प्रशक्तित्।(१)) यद देवो महस्देवो म्यावेन महेब्ररः।

आको देवेशाचे नित्यं वर्षीयं तत्त्वेयनम्॥ १०॥ वान् ॥ वाता ॥ विः स्वर्ग, पृथ्वी और अन्तरिक्ष में सादे

🔤 करोड़ तीर्थ हैं। गंफ उन सब तीर्थी 🖩 युक्त है। जहाँ 🚃 है. 📖 देश तपोवन है। गंग। तट पर स्थित

उसे सिद्धक्षेत्र जानक काहिए। जहाँ माधव 🐯 साथ महेचर महस्टेब रहते हैं, बड़ी निस्य तीर्घ और तपोशन है।

यह तत्व को द्विजतियों, साधुओं, पुत्र, मित्र, तिष्य तथा

इर्द क्रमे क्रिक्सीमा प्राप्तुनामात्ममध्य क्रा प्रदर्शक विकास सिम्बरकानुम्बरम्य क्रा ११॥

अनुव्यक्ति के कान में कहना काहिए। इसे बनाविदें स्वर्णियदें नेव्यमिदें शुप्रम्।

📰 कुळ्बीवदं राजं कावनं वर्म्यमुत्तयम्॥ १२॥

बह सोर्थ भन्य है, यह स्वर्गप्रद है, ■ पवित्र है, यह सुख है, यह पुरुषका है। यह रमणीय, पावन, और ■

वर्गपुत्त है। व्यक्तिवर्गवर्द गुक्कं सर्ववस्त्रमोचनम्।

म्बर्धियों का यह योगधिय तथा सकलपायों से मुक्त करने मस्ता है। दिन इस अञ्चल को पदकर निर्मलता प्राप्त करे।

यक्षेदं शुजुवाफ़िर्य वीर्वं पुरुषं सदा सुनि:। अतिस्मरत्यं लगते नासमुद्धे च योद्धदेश १५३ जो सदा पवित्र रहकर नित्य इस तीर्य के विषय में 🚃 करेगा, वह जाते-समरण अर्थाद् पूर्वकम को 🐠 📕 स्मरण करने वास्म हो जाता 🛮 और स्वर्ण में 🚃 📰 भोगता है।

प्राप्तनो तहन रीवॉनि सक्तिः जिल्लासूर्वर्जनः। स्ताहि तीर्थेषु कौरका या व बज्जमिर्वका १५॥

तिहजतों के मार्ग का अनुगमन करने जाने सन्जन सची तीयों को प्राप्त करते हैं। हे कुरवंती! आप सीवों में स्वान करें, विपरीत बुद्धिवाले न बने।

एवनुकरवा स पनवान्याकंपदेवो महापुनिः।

तीर्वानि क्षत्रपामास पृक्षिका वानि कानिक्षित १६ व इतना कहकर महासूनि भगवान् मार्कव्येन वे कृष्णी 📰

जो कोई 🎫 थे, उनके विषय में कह दिया।

भुसपुत्रदिसंस्थानं बहाजां ज्योतियां विक्रीत्यः। पृष्टः विकास सकलपुरूपात प्रथमी पृथि: ह १७ स

🚃 🚃 पूर्व जाने पर पुष्की 💹 समृद्ध 📟 संस्थान, ग्रह-नक्षत्रें 💹 🌃 का संपूर्ण 🔤 कासकर

मृति ने प्रस्थान किया।

सुर स्वाम

 इदं कल्पमुकाय नुकोति पहतेत्रकता। पुष्पते पर्वपापैस्तु स्त्रलोकं स पष्पति॥ १८%

सुत बोले— जो अनुष्य प्रातः बास उज्जन दुस प्रवाण सीर्थ के माहारूय को सुनता है 🖿 पाठ करता 🗒 वह सभी पायों से मुक्त हो जाता है तथा स्टूलीक को जाता है।

> इति श्रीकृषंपुराजे पूर्वभागे प्रधानमञ्जाला अध एकोनकतारिकोऽम्बाबः 🗷 ३९ 🗷

> > चत्वारिजोऽस्यायः

(मुबनकोक विन्यास)

मुक्य उच्च:

एवपकारत पुनयो नैक्शिया यहापुनिक्। पप्रकृत्सारं सूर्वं प्रविकादिविनिर्मका॥ १॥

मुनिगम बोले- डपर्वबत माहरूप वर्णन के 🚥 नैमिनारूप के निवासी मुनियों ने महाभूनि सुरावी से पृथ्की क्षरि के निर्मय के रिक्य में दश्न किया।

अपन कर्

कवितो पक्क सर्गः बनुः स्वावेपुनः सुनः। इदार्वे श्रेवृत्रिकापिकारोकारवास्य यण्डलप्॥२॥ बाबन्दः सन्दरद्वीभारत्वा वर्षाणि पर्वतः।

कर्मान सरित: सर्वो काला स्थितिरेव था। ३॥ बद्धवार्यपदं सर्वं केतं वृक्ष्यी पुराशिवयु।

कृतामां अध्यक्षतेन तनहतुन्निशाहित। ४॥

🚃 ने कहा— अवपने स्वायंपुत यमु की शुध सृष्टि का कर्मन कर दिया, अब हम इस विलोकमण्डल बारे में सनन

📰 है। कितने समुद्र, द्वीप, वर्ष, पर्वत, वष, वदियां, धूर्य, 🔠 🖀 🖼 🔛 🔛 🚾 पर स्थित हैं और

पूर्वकाल में कर पृथ्वो जिन सम्बन्धों के अधिकार में थी, यह सब 🌃 में आप हमें बताने की कृपा करें।

काने देशविदेकार विकासे प्रधविकारे। क्यक्तक्तपेवाय बहुतं तेन बीपता॥५३

मत केले— देवाधिदेव, सर्वसमध्, अञ्जेष विष्णु 📰 नमम्बद्धाः 🚟 🛮 उन फैक्दन हुन। जो 🚃 कहा 📹 थी,

उसे में कर्दना। स्वायम्ब्रुवस्थास्य क्येः प्रापृत्वे पः प्रिपवराः।

कुल्क्षरकार्यन्त्रः जनायविसमा दशः। ६॥ जान्येत्रक्रिकार्क्यक्ष्य अपुर्वान्युतिभांसत्त्वा।

वेका वेकाविकिईकाः सकतः पुत्र एव चाएका

जोरिका-दशक्तेचा व्यावलयश्चनः। व्यक्ति द्यानितः सर्वपृतानुकम्पदः॥८॥

इस स्वाथम्भव पन् 🖿 प्रियतत 🚃 पुत्र जो पहले

🚃 📰 चुका है, उसके प्रजापति के समान दस पुत्र हुए। आप्नोध, अस्तिबाह, वयुष्मान, घृतिमान, मेघा, मेधासियि,

हरू, सबन, पुत्र और दसवां ज्योतिष्यान् था, जो - उनमें महाबद्धे, पराक्रमी, खर्षिक, ...... एवं सभी प्राणियों

पा दक करने कला भा।

नेव्यन्तिव्यक्षकृत्रक्षत् क्रमे बोगपराक्षणः।

व्यक्तिकाल पहाचाना न शस्त्रे दक्षिरे पविष्॥९॥

उनमें मेख, अभिवाहु और पुत्र वे होनों बोमपरायक के। ये महाभाग्यकाली और चातिस्थर (अपने जन्मान्तर का जन रखने वाले) थे, अतः इनका मन राज्य में नहीं सकत ===

जियक्तोऽस्थविकदे समग्रीवेषु सार तान्। जन्मुग्रीयेखरे पुत्रमानीयकसोत्तवः॥१०॥

्ष्या प्रियम् ने 📖 द्वीपों में उन सात पुत्रों को अधिविक्त किया और पुत्र आपनोस्न को जन्मुद्रोप 📰 📟

थना दिया।

कियः।

क्त्यहोपेशकीय तेन पेक्किकः बृद्धः। आस्प्रतीलं वर्षमनं यरेन्द्रपविकासम्॥११॥

उसने मेधारितिथ को प्रस्कृष्टीय का स्वामी विवृक्त विका और वयुम्मान् 🔣 साल्मसिद्धीय के नरेन्द्र यह 📰 📟

ज्योतिकार्य कुलहीये क्या कुलवान् प्रमु:) एतिमनका राजानं श्रीकृष्टिये समाविकान्।) १२॥

प्रभु (प्रियक्रत) ने ज्योतिष्यान् 🎹 कुल्हीय में साम बनाय और सुतिमान् की श्रीबद्धीय में राजयर पर निकृत किया।

शासकोचेश्वरक्ताचि इक्स्प्रके विश्वतः। पुष्परक्रियतिष्ठके सल्द्रक प्रमापतिः॥१३॥

प्रजापति प्रियवत ने हम्य को साकड़ीचेशर बनाया तथा

सवन को पुष्कर हा। अधिपति नियुक्त किया। पुष्करेश (सक्षापि महाबीतस्तोऽसम्बन्ध)

प्रतास्त्रकार महत्त्रता पुत्रमा वर्गाः १४॥ प्रतास्त्रहेन हम्मेर्ता पुत्रे पुत्रमा वर्गः॥१४॥

पुष्करेश्वर से महाबीत और धारकि सम्बद्ध हो पुत्र हुए। वे दोनों पुत्रवानों में परमोत्तम थे।

दाना पुत्रवाता म घरमातम थ। - महीकीर्ड स्पृतं वर्षं imm स्थानु बहात्वरः।

📖 वैवानकेन्द्रप्रिय सालकी सुच्छ कुल्लोन १५॥

महात्या महाबोत के नाम से वह वर्ष महाबोत हुआ। वैभातकि के नाम से भातकी स्वयह करा भवा:

माकद्वीपेस्टरस्यापि स्थास्याप्यस्यत् सुताः। बलदस्य कुमरस्य सुकुमारो मक्तेपकः॥१६॥ कुशोनरोऽस मोदर्गिः ॥॥॥ स्थान्यसुद्धः। बलदं अलदस्यत्य वर्षे प्रकानुष्यते॥१७॥ कुमरस्य तु कीमारं स्तोमं सुकुमास्यम्। स्थानकस्तुर्वस स्थानस्य कुमोकस्यू॥१८॥ केदाकं व्यक्तिवृक्तं सत्तवन्तु पहतुपम्। क्रीक्रद्वीवेशस्त्रवन्ति कृतः हुत्तिमतोऽभवन्॥ १९॥

साबद्धेपेबर हरू के भी (सत) पुत्र हुए— कुमार, सुकुमार, मनीचक, कुसोत्तर, मोदाकि और सातवाँ कुम पहरूप: बतद का जलद नाम से प्रथम वर्ष कहा जाता

हैं। व्यक्ति कुम्बर का कीमार वर्ष और तीसरा मुकुमारक चौध्य पनीयक और पाँचवाँ कुशोत्तर वर्ष हुआ। मोदाय का कवा वर्ष और सातवाँ वर्ष महादूम हुआ। कीबद्वीपेशर स्तिमान के चौ पुत्र हुए।

कुरस्तः प्रकारतेमां द्वितीयाम् अमेहरः।

रुक्तकृतिकः सम्बेतकश्चर्षाः प्रवतः स्तृतः॥ २०॥

व्यापनी पुरिश्वेष हुनुस्थित स्ता 🖺 🌃 स्वत्यापरिहेंताः श्रीकृष्टेयकायाः सुमाः॥२१॥

जनमें च्या कृतल चा, दूधरा भनेहर, तीसर उच्च और चीच विक्र कहा तथा है। अन्यकार, मुनि और सातर्गी दुन्दुवि वा। दुन्सी अपने नामों में चौचाहीय के आशित शुध देश और दुर्ह के

कोतिकाः कुल्होने सरीकारकारीययः। उदेशो नेकृतकीवाक्षको सम्बन्धे वृद्धिः॥२२॥

ष्णः प्रथमकात्वाचि समयः कविलः स्पृतेः। स्वन्तविकृतकात्र तका वर्गीनि सुकतः॥२५॥

्युक्तद्वीय में महस्तेजस्यों ज्योतिकान् के सात है पुत्र के— उद्घेद, देवुकान्, अवस्य, सम्बन्, भृति। व्या प्रभावार और सम्बर्ध कांपल गमक हुआ था। हे सुक्रमी ! उनके अपने नाम से विक्रित वाल वर्ष भी हैं।

क्रेकानि स स्थान्तेषु हिषेत्रेयसम्बे पर्यः। आस्पर्वनदिवास्तरम् सुरुक्षासन्त्रपुष्यतः॥२५॥ चेत्रस्य इत्तिकीय जीवृतो सेहितस्त्या।

वैकुने पारमक्रीय साम: कुल्लोमत:#२५॥

इ.सी 📖 अन्य द्वीपों में भी वर्ष जानने चाहिए। अस्पतिद्वीप के अधिपति वषुच्यान् 🎚 भी 📖 पृत्र ये— केत, इरित, जीमृत, रोहित, वैसुत, मानस और ससप सुप्रभा

क्ष्याद्वीयेवरस्थापि IIII मेमातियेः युतः। ज्येकः ज्ञानमयस्तेषः ज्ञितिरस्यु सुखोदयः॥२६॥

आनरहा दिन्दीय होमब्दा **स्ट्रा** स्ट्राइकेटिके हेवा: हाक्टोबन्डिकेन या। २७॥

वर्णनाम् विकारेन स्वार्णे पुरुषे यतः।

जम्बुद्दीपेश्वरस्थानि पुत्रश्चासन्यक्रमस्यः॥२८॥ प्लक्षद्वीपेचर मेमालिय के भी सात पुत्र के- उनमें ज्लेड

· वित्र और पुत्र→ सिमिर, सुकोदन, आनन्द, सिन,

क्षेपक और युष। इसी प्रकार प्रस्कृतिय और जाकद्वीप कार्दि

में भी समझना चाहिए। बभी के विभाग से स्वधर्म मुक्तिप्रदासक माना गया है। वैसे हो बच्चुद्वीप के त्रजा के भी पहाबलो पत्र थे।

भामीप्रस्य क्रिकेशफलायादि निर्मेखन

नामि: किम्पुरुक्षीय तथा इतिरिलाद्यः॥२९॥ रच्यो हिरण्यांक्ष कुरुर्भक्षकः केव्यासम्बद्धाः

वानुहीयेक्षरो सवा स साम्ब्रीको बहामति: 4३०॥ है दिअशेहो ! आप्यीय के ३५ पूजों के याप भी जान लो— नाथि, किम्पुरुष, हरि, इसाक्त, रम्प, क्रिएकान्, कुरू, घटाब और केतृपालक। वे जम्बुईदिया राजा अल्बंख आयन

पुद्धिमान् ये।

विभाग्य नववा नेष्यो 🚃 दर्छ पुनः। ज्ञानेस्तु दक्षिणं वर्षे हिनाई प्रदर्श निताक हु १० हेपकुट तमो 📰 ददी किम्पुरुवय सः।

स्तीयं नैकां वर्षं हरवे दसवान् किसा। ३ २३३

जन्मद्वीए को नी भागों में औरकर उन नो पुत्रों 🛗 न्यायपूर्वक प्रदान कर दिया। 🎹 ने नाथि नामक पृत्र 🖫

दक्षिणदिसा 📕 स्थित हिमको 🖟 दिया। तदनकार किम्युरून को हेमकुट नामक वर्ष दिया। पित्र सीक्ष्य नैषध 📶 विश्वा ने

शरी को प्रदान किया।

**ार्था १**९दो मेक्स्मिनलाकृतम्। नीलाहेकानुतं वर्षं क्याक उददी विकास ३३॥

क्षेत्रं बदुत्तरं दर्व पित्रा दर्त विरष्टको। यद्वारं शृहको काँ तन्त्रावे ददी॥३४॥

इलावृत को पेरमध्य में स्थित इलावृत वर्ष दिया। पिता ने नीतादि के आधित वर्ष रम्य को प्रदान किया। 📖 ने

हिरण्यान् को उत्तर दिशा में स्थित केत वर्ष दिया और कुरु को नुसुजान पर्वत का उत्तर वर्ष प्रदान किया।

मेरो: पूर्वेज बहुई ----- न्यवेदफ्ता गमपादनवर्षं तु केतुमालाम दत्तवाकृ। ३५ ॥ वर्षेचेतेषु तस्पुत्रानम्बविश्वसात्रियः। संसारसारतो ज्ञात्वा उपस्तत् वर्व वतः॥३६॥

सुमेर का पूर्व भावस्य 📕 वर्ष था, इसे भद्रांस को सीमा। क्ष्मणद्भा वर्ष केतुमाल को दिया। इन वर्षों में उन पूजें को अधिषिक करके राजा संसार की सारहीन जानकर त्य काने के लिए का में करा गया।

दिमदुर्व द् बर्क्स सबेगकेम्ब्रात्सनः। हर्स्वकेऽक्तुले बेस्ट्रेकां पहासृति:॥३७॥

कुम्बद्धारके बढ़े वीरः कुल्लाक्यः। कोऽचिक्किक्वंत: पूर्व यस्तं पृक्किविवति:॥३८॥ करवास्त्रकारं काल तपकेषे कार्तिया

क्रवा **वर्जिकेशमाँ कुलोऽयम**निलं स्व: U क् ९ II

पहालक राभि 📰 🗺 🚃 जो वर्ष का, उसका ऋषभ कुषक पहारवन्तियान् एव मेरुदेशो में बाला हुआ। भूरूप से भरत उत्सव हुआ, जो परि एवं सी पुत्रों का बाहन कर वह

एक जुन्म भी पुत्र भरत को अभिक्रिक करके वानप्रस्थानम 🛮 🚃 विभिन्नर्वक तथ करने रहता और दिश्यात तथ करने

से वह कृतकाय 🖩 गया। अवर्थपरको भूत्वा महत्त्वाहुरुहेशमध्यः। सुचनिर्वरतस्थापि युत्रः परमवार्मिकः॥४०॥

सुक्तेक्षेत्रसम्बादमञ्जूष्ये महासूतिः।

क्रवेड्डी सुक्तारकामाँ झरकदम्बर: ३४ १॥ 📺 ज्ञानकेंग में निरत होकर महान् माशुपत

(शैक्नुपार्य) हो नवा। भरत 📰 मी া भारिक पुत्र मुचनि हुआ था। सुचति से तैजस और उससे इन्द्रसून नामक महान् तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। उससे परमेही जामक पुत्र हुआ और उसका पुत्र प्रतिहार हुआ।

प्रतिक्षेत्रि विख्यात क्ष्मास्त्रस्य खालकः। व्यवस्थादकोद्योवः अस्यविस्तत्मुतोऽभवत्।। ४२॥

प्रतिहार से उत्पन्न पुत्र प्रतिहर्ता के नाम से विश्ववात हुआ।

प्रतिहर्जा से पण और मद से उदगीय नामक पुत्र हुआ। उद्गोय 📰 पुत्र इस्तर्व हुआ।

मुब्दततस्त्रत्वे क्त्रो क्त्रस्थापि गयः स्कृतः।

नरो 🚃 तशकशास्य भूको विसटभूत्।। ४३॥ तस्य पुत्रो पद्धवीर्थोशीशीशस्यादवापरः।

वीपकोऽपि तब्द्वाभुद्रीयकस्तरसुरोऽभवद्याः ४४॥ ब्ब्हा ब्ब्ब्र्ड्स विश्वो स्त्रशस्मद्भुरस्तः।

कार्किक्विकास अहे कुशार्थ दिवा:॥४५॥

तदनतर पृथु का पुत्र वक्त और वक्त का पुत्र वव हुआ।
गय ब्या पुत्र वर और ब्या ब्या पुत्र विकट् ब्या पुत्र महावीर्य और उससे भीमान् हुआ और ब्या धीमान् से भी रीवण नाम का पुत्र हुआ। रीवण कर पुत्र त्यक्त, त्यक्त ब्या विराज, विराज का राज, राज का पुत्र क्रवित्त और वसका पुत्र स्थानित् हुआ। है द्विजो। स्थानित् के सी पुत्र उतका हुए के।

तेमां ज्ञानो बलवानिकामोतिरित स्तृषः। अस्या देवं ब्रह्माणं क्षेत्रकं सम वार्णिकम्। ४६॥ अस्य पुत्रं वर्षत्रं सहामानुपरिन्दकम्। एवे पुरस्ताप्रजानो महासम्ब पर्यक्रमा: १४७॥ एवं बंद्रास्त्रीत्म् भूकेनं पृत्रिको पुरस्त ४८॥ उन (सी) में प्रथम और बसतानी विकल्पेकी सम्ब से

कहा गया है। इसने देन बाल बि आरक्षण करके बिका नामक राजा मिं पुत्रकाप में जन्म दिया, बि कर्मा, स्वास्त्रका और सपुओं का दयन करने सरक बात में अभी पूर्वकार में महासर्कितम्बन एवं महारोजस्थे दाजा हुए। पूर्वकार में इन्हों के दंशजों हारा पृथ्वी का उपयोग किया गया बा

> हति बीकुर्वपुराने कृषेशने कृष्णीरुपाने वासारिहोऽसामः: १४० ॥

> > प्कसत्वारिशोऽभ्यावः (ध्वनकोहः विन्यास)

सूत स्वाच

अतः परं प्रस्थापि संशोधन दिलोकसः। त्रैलोक्यस्यस्य मात्री में न स्थानित विकारेण कुण १० सूत्र मोले— हे दिलतेष्ठी इसके प्रसाद में जान लोगों को संसेप में इस त्रिलोकी का मान बताउन्त, विस्तार से अहना राज्य नहीं है।

भूतोकोऽवपुक्तोंक: स्वतोब्हेंऽव जनसम्बद्धाः स्वतं तोकास्वरकोजनासम्बद्धाः २॥

उस अण्ड से भूतोंक, भुवतोंक, स्वतोंक, सहतींक, जनलोक, तपलोक **मा** सत्पलोक इत्यन दूर है।

सूर्यातन्त्रमसे विकासका पाताः। तार्थसूर्वोक्तं अवस्थातः पुराचे द्वित्रपुंच्याः॥३॥ बाकतपाणे पूर्वोको विस्तरात्परिपण्डनात्। सुक्लोकोऽपि ताकरमान्यप्रसादशस्यस्य दुस४॥

🎚 हिनकेको! सुर्व और व्यक्तन को किरणों से जो 🚥 च्याँ तक प्रकारपान गाता है, उसे पुराणों में मुसीक कहा गया है। सूर्व के परिमण्डल से भूलोक का जितना परिमाण ी, उतना ही विवास पुरार्शिक का भी सूर्व के मण्डल से हैं। इन्हर्स क्याइन जोमि क्यो व्यवस्थ्यक्तितः। क्वर्यतोक: समस्यासस्य क्वरेश नेका:॥५॥ अव्याः प्रवासीय क्षेत्रकृतसः पुनः। केको विकासैन स्टब्स् स्थलसम्बद्धा ६॥ का कीवर्क्षय करोर्ने का रेमवः॥ कुवेबॉडकको दु बानोर्वे स्थालं स्थित्।।।।।। ल्बे दिकश्वरस्थापं बण्डलं हाहिनः स्कृतम्) क्रास्त्रत में अवरी मंडल पर जहाँ पूर्व अवस्थित है, 📖 🚃 🚃 🚃 कुल है। 💹 बायु की नेमियाँ हैं। अपन्य, 🚃 अनुव, अंबह, विश्वह 📖 उसके रूपर पराक्क और उसके कवा 🚃 नाम से वायू भी सात नेपियाँ 🔣 भूमि 🖩 🚃 🚃 योजन ऊपर 🔣 और सर्ववन्द्रल 🚟 🕏 का सूर्वनेकल से भी एक लाख

विश्वी इत्यरे विश्व कृषे क्षत्रकारणम्। कारकारकार्य पृ कृषध्यात्मृतनाः विश्वाः॥ १॥ अनुसकोऽपि कृष्टस्य करामाने अवस्थितः। स्थापुरेत जीवस्य शिक्षो देवपुरोहितः॥ १०॥

होता है।

(योजन) क्रपर करूपा का 🚃 कहा 🖛 है। उससे

एक सारा चोजन 🗎 हुवे पर सम्पूर्ण नक्षत्रमण्डल प्रकारित

है क्लि! क्ला मण्डल से दो हाता (योजन) पर मुध है। बुक्तंडल से 58ने ही परिमाण के हात पर सुध्र स्थित है। बुक्तंडल से उत्तने ही इच्चंच पर मंगल अवस्थित है। कंगल से दो साला बोजन की दूरी पर देवताओं के पुरोहित बुक्तवात स्थित हैं।

जीविद्विस्कोष्य पूरोर्वश्रम्यस्य प्रण्यसात्। सर्विष्यस्यतं सरमस्त्रभूषात्रे प्रकारते॥११॥

्रकृत्स्मति से दो त्याख घोजन ■■ सूर्यपुत्र जनि स्थित है। पश्चम् इन क्हों के भण्डल से ■■ घोजन की दूरी ■ सर्वाप-मण्डस प्रकारित होता है।

क्षीयां प्रकल्क्ट्रबर्वे तक्षमते सिती दृषः। ••• वर्षः व परवानिकुर्वसम्बद्धः सितः॥१२॥

ऋषियों के मण्डल (सहर्ष-क्वडल) से उत्पर एक लाख योजन कपर की ओर चूच स्थित है। वहाँ पर पर्यक्रम नारावण भगव्यन् विष्णु स्थित हैं।

स्वयोजनसङ्ख्ये विकासः सन्तिः स्वयः। त्रिगुजस्तस्य विस्तारो बच्छलस्य उद्याच्याः॥ १३॥ हिगुजः सुर्वविस्तारहिकारः सक्तिः स्वाः।

वुल्यसायोस्तु स्वर्यानुर्वृत्व वानुक्सर्वति॥ १४॥

नी 🚃 योजन की सूर्व की किन्द्रम्थ-विस्तर पानः भवा है। 🚥 तीन मुना 🚥 में (सुर्य) मण्डल 📟

विस्तार है। सूर्य के विस्तार से दुगना 🚃 का 🚃

कहा गया है। वन दोनों के बुल्प सहमंद्रत उनके 🚃 विकासना 🚃 है।

उद्धार पुलिबीच्छायां विक्रिते वव्हालहर्तिः।

स्वर्धनोस्तु कुल्लामं कृतीयं क्वयोक्का्ध १९॥ पृथ्वी भी साचा को लेकर मञ्चलकार निर्मेश रह 📾 जो तृतीय पृष्ठत् स्थान है, वह तमोधय है।

पन्नम्य 🏧 पन्नो पर्नवस्य विकेको। भागेबारफदानिस्तु विद्येको वै बहुस्कविः॥ १६॥

चन्द्रमा का सेलक्षमी बाव शुद्र 🛍 🟗 🛍 से पद्धीन (चतुर्मात कम) बृहस्पति (का विस्तार) जनना सम्बद्धाः

कुरमते: पादहोती भीमसीराजुणी स्पृती।

विकासनगढनावैच पार्ट्यननायेर्ज्य: ३ १० ह तारानक्षत्रक्रमानि वयुक्तनीह बारि वै।

कुपेन तानि तुल्यानि विस्तासम्बद्धालकाताः १८॥ यहरपति से 📺 पादरहित मंगल एवं श्रनि— इन दोनीं

📟 मध्यक्ष अताया गया है। इन दोनों 🖥 मध्यक्ष क्रम विस्तार से चतुर्याश कम चूपमण्डल है। तारा और

नश्रत्ररूपो को शरीरवारी हैं, 🖹 सन्दे 🕬 🕶 एवं निस्तार 🖩 बुधग्रह के तुल्य हैं।

तारानक्षत्ररूपणि द्वीनानि तु परस्परम्। हातानि पञ्चयत्वारि प्रीणि हे चैक क्षेत्रने॥१९॥ पूर्वापरानुकृष्टानि सारकामण्डलानि द्या योजनाश्चर्यभाषाणि तेच्यो हस्य न विकास २००

छोटा कोई विश्वमन नहीं है।

जो तारा एवं नक्षत्र-रूप हैं, वे परस्पर-भाँच, चर, तीन या दो सौ योजन कम विस्तार वाले हैं। एक-दूसरे से निकृष्ट ताराओं 🖿 यह मण्डल अर्धपोजन परिवाद वाले हैं, उनसे

उपरिहालपारेमां पत्न वै दुरसर्पिन:।

चौरोऽज़िरक्त काक्ष हेम्रे मन्द्रविचारमः॥२१॥ वेष्योध्यस्त्रश्च कत्वारः पुनरन्ये महाबद्दाः।

कुर्व: ओको **मुख्यैत पार्नदर्श**त श्रीक्रक:॥२२४ उनसे 📖 दूर तक गमन करने करने जो तीन ग्रह शनि.

बहरपरि ३५। वंपल हैं, उन्हें घन्टगृति से विचले वाला

करण कहिए। उनसे बीचे जो अन्य कर- सुर्य, सन्द्रमा, क्य तथा सक महामद हैं, ये शीध गति करते हैं।

र्वात्रक्षक्षकार्यस्थे वदा वर्गत रहिन्यानः क्य पूर्वकृत्वां वे सुर्वेदनकारकसर्वति। २३३

🚃 🚃 कृत्वा तस्मेर्ट्य करते शही। कृतन योगातुन्। प्रसर्वतः २४॥

📖 सूर्व दक्षिणायन मार्ग में श्लेकर 📟 करता है. क्ष का सभी पूर्वप्रहों 🛡 🚟 की ओर प्रमण कारत है।

उसके उपर विस्तृत मण्डल बनाकर चन्द्रमा विचरण करता है। सम्पर्क काड-क्वरुल 🚃 से अवर प्रयम 📖 है। क्षेत्रके कुळोड्ले कुळाड्डले ह पार्गकः।

कारम् वर्णकाद्वाने मञ्जादको वृद्यस्तिः॥२५॥ वकाकानेशकेऽप्यक्षां तस्यस्थतविषयद्वनम्।

🚃 🌉 इतामं कृष्णोदश्रं समस्वितः॥ २६॥

🚃 से ऊपा वृध् वृध से ऊपर 🚃 📰 से 🚃 📖 📰 बंगल से ऊपर बृहस्पति है। उस बृहस्पति से भी कपर सनैबर, उससे कपर सर्वाष-मण्डल तथा शर्तार्थयो

प्रांची 🛗 अवस्थित है। केववर्ग स्टब्स्टि धास्त्रस्य रहे 🚥

इंबारधहरूका वस्य हिंगुजो दिवासम्बद्धाः॥२७॥

आर्जुकोरिस्तवासा निश्वान्यविद्यानि 🔣 चेवजसर् वस्त्राहरू 🎟 प्रतिप्रिवर्।। २८ K

हे उत्तम द्वियो! सुर्व का एव नी हजार योजन परिमित है। उसका ईक्टरूट उससे दोगना (अर्थान् अक्टरह हजार योजन

का) है। उसका 🗪 (धृष्ठ) देह करोड़ 🚃 🗪 योजन 🚃 है। उस्ते में चक्र (१४ 📰 परिया) प्रतिद्वित है।

विकथितमे पद्मारे परनेपिन्यक्रपारमध्य कृतनं कालक्तं अविद्यान्। २९॥

पत्वस्थितसङ्ग्राणि द्वितीयाक्षी व्यवस्थितः। प्रक्रावर्धन कार्योने बोजनानि विकेतमः।। ३०॥

यह पड़िया होन कपि वाला, पाँच अरों वाला और छ: वेभियों काला जकन-अविनाशी है। इस क्रम में 📺

यह सम्पूर्ण कालचक्र फ्रांतिहत है। हिजोतमाँ रे सूर्य के 📰 का दूसरा अध (चक्र 📰 भूत) चल्लोस हजार तथा साढ़े पाँच हजार पोजन का है।

अक्ष्मपागमुभयोः **स्थान तमुम्बर्क्योः।** इस्कोद्यस्तपुणार्केन दुवामारो स्थान पुण३१॥ वितोवेऽक्षे तु तमके संस्थितं मानसायको।

🚃 🗰 कदाँसि स्थापति क्रिकेका हु 📖

अस के ज़ून दोनों और के मुक्तर्प (जूआ) का है। धुरे के आधार में स्थित इस्त अस उस नुमार्च के है। द्वितीय अस में

स्थित है। सात छन्द (उस रच के) साम 📖 है। उनके नाम 📖 🖮

नायती च क्यपुनियद् उनती व्यक्ता वा अनुहुन् त्रिष्ट्रवयुक्ता चान्सीस इतके हरे:॥१३॥ मानसोपरि पाहेन्द्री व्यक्ति दिशि पहलुकी। विद्याणाणं व्यक्तास्य वृत्रवस्य वृत्रविक्रेशका

भाषणी, बृहती, ब्रियेक, जमती, पॅहि, अनुहुष् क्या त्रिहुष्— में साम क्रम्य सूर्य के (सात) अब कि गुने हैं। मानसायल पर पूर्व दिला में भड़ेन्द्र की महत्रकारी है। दक्षिण में पम की और पहिला में दक्षण की है।

करोषु च सोमस्य तमायानि निर्वाशक अमरायती संबधनी सुन्ता चैच विषयक्रीण ३५॥ बाह्यागतो दक्षिणतः विसेषुरिय सर्पति। ज्योतियां चक्रपादाय देवदेवः वितायकः॥३६॥

उत्तर में सीम की नगरी है। उनके (भी) नाम (म्हामतः) समझ सो-- अमरावती, संयमने, सृष्टा क्षण विश्वसर्थः। दक्षिण दिशा व्यक्ति और विश्वसर्थ में सम्बन्ध देवी के भी देव पितामह ज्योतिस्क्र को क्षण कर क्षणा करते हैं।

दिवसस्य रविर्पेध्ये सर्वकालं क्यानिकाः। ससद्वीपेषु विक्रेन्द्रा निरम्बर्कस्य च सम्पृष्णः॥३७॥ उद्धास्त्रपने चैय सर्वकालं तु संपृक्षे। दिशास्त्रशेषासु तथा विक्रेन्द्रा विद्यासमु च्या३८॥ कुलालचकपर्यनं क्रमस्येष कोसदः॥ करोत्येष क्या राजि विमुक्तनोदिनी दिशाः॥३९॥

हे विप्रेन्द्रो ! इन समझेपों में सभी कालों में सूर्व दिन के मध्यभाग अवस्थित 🖁 एवं राजि के वर्षभाग में 📖 सम्मुख रहता है। हे किप्रेन्द्रो ! कुन्हार के बाह्र के कोर के समान सम्बे दिशाओं कमा विदिशाओं में भी सभी समय सूर्य अपने उदय और अस्त होने के लिए सदा सम्मुख रहता है। यह इक्त सूर्व क्यांक करता हुआ संपूर्ण पृथ्वी को छोड़ता

है और दिवस 📖 यति को करता है।

दिवाकाकरिकपृतितं पुक्तावन्। वैस्तेवनं कवितं सक्तिर्सेकामं मृतिगृंगवाः॥४०॥ इस प्रकार नं तीनों भूतन सूर्य की किरणों से व्यास हैं। हे पूर्वितेकों! विद्वानों ने (सन्तता) होगों के सम्बन्धे इस वैस्तेवय का वर्णन किया है।

व्यक्तिवयुक्तिकार्यः व्यक्तिकार्यः व्यक्तिकार्यः । स्रोत्येषेत्रकार्यः व्यक्तिकार्यः (श्री वृत्तिकार्यक्तिकार्यकार्यकार्यक्तिकार्यः। ४ १ ॥

वर्षाका प्रवंतकेकाचे बहुत्यः प्रवादितः। वृषं एव वृ सोकाव पूर्ण परवर्षभाग्धः ४३॥ प्रवादको स्वाहित्या देवाको पेत्रविकारिणः। निर्वद्वित बहुत्यका तहाना विस्तुपूर्णपः॥ ४४॥

हमिल् सूर्य है का का आरख, सभी लोकों का स्थामी, प्रवासी, महान देव, तीनों लोकों के मूल और परम देवता है। वस्तुत: हादल का और का का अधिकारी कर देवता है, वे उस्ते सूर्य के अंतमूत और विष्णु के मूर्तिरूप है। है उस्ते के कार्य को सम्मादित करते हैं।

कर्वे ज्यस्त्रकि सहस्रकार्द्धं वश्चवेदाहोरमकिकरकाः। कवति वर्देशिकवेर्दुनीनहरूकदोपनं ब्रह्ममयं पुराणम्॥४५॥

इसी बारण गण्यवं, यथ, नाग तथा किया आदि सभी सहस्रकटु (हजारों किरणों वाले) सूर्य को नमस्कार करते ही पुनी-इगय विकिय वज्ञों हुए क्रन्दोमन एवं सहस्त्रकप मुख्यन सूर्व देव का हुए। करते हैं।

इति श्रीकृर्वपृत्रको पूर्वपर्यः भुकनकोहरिककास नाम इक्कावरिकोकसम्बद्धाः ४१॥

# द्वाचत्वारिशोऽध्यानः (पुरान्कोश विश्वात)

स्त 💮

स स्वोऽविद्यिते देवैशदिवेर्युनिनिस्त्रकाः नवर्वेरप्यरोच्छि अवजीसर्वरक्षनैः॥ १॥

सूतजी ने कहा— सूर्य का वह प्रसिद्ध रच देवों, आदित्यों मुनियों, गन्यवों, क्रप्सरकों, 🎹 सम्बें तथा स्थायों से अधिक्रित है।

वालार्वया य निज्ञा बहुन: राज एवं वा विवस्तानक पूर्व य पंजी-व्यास्तिक वात १० भगस्त्वष्टा व विक्तुत प्रदर्शने दिवायतः। आव्यायकि व वार्त्वसम्बद्धिः जनात्त्व ३० भाता, अर्थमा, निज्ञः व्यास्ति हम्म, विवस्तान, पूर्वः, पर्जन्य, अंशु, भग, त्यष्टा तथा विक्तुन् व व्यास्ति है।

पुलास्यः पुलाइशानियोगस्यक्षमीत्या पुनुः। भरतानो गोनम्या करण्यः क्रमुरेव चश्राधः। जनव्तिः स्थानिक मुख्यो प्रकारितः। स्वयति देशं विभिन्नेत्रकृतोगिनम् चलकसम्॥५॥

पुलस्त्य, पुलह, अति, वरिता, अदिता, ह्या भाइत्य, गौतम, कश्यप, अतु, अमदिन ह्या व्यक्तिक— वे ह्या हिन्द मृति अनेक प्रकार के स्तृतिमंत्रें ह्या हिन्द स्पृष्टिय की स्तृति करते हैं।

रशक्त रक्षेत्रका स्थापनः मुनाहुनः। रशस्त्रजोऽन वस्थाः सुवेशः सेनविक्रकात्रकः। राज्यकारिक्षनेत्रितः स्थापितः

प्रामण्यो देवदेवस्य कुर्वतेऽमीनुसंबद्धम्॥७॥

रसकृत्, रयौजा, रयधित, सुबहुक, रकस्त्रन, बस्ल, सुचेल, सेनमित्, ताश्र्य, अविहनेम्प्, रव्यक्तित् और सत्यजित्— ये (बारह) बामणी, देवों के देव सुर्ग की रहिमयों == संग्रह ==== करते हैं।

 हेति: प्रहेतिस पौरवेचो स्वयस्तानाः सर्पो स्वापालांकाः साचो विद्युविकायः॥८॥ इस्त्रेपेकस विजेन्ता स्वयंचेतस्त्रेम व। शक्तस्त्रावराः स्वयं प्रवास्ति पुरतः क्रमात्॥९॥ हे मुनिगब! हेति, इहेति, पौरुवेय, वय, सर्ग, व्याध, व्यत, वियुत, दिवाकर, ब्रह्मेपेत और क्होंपेत— (क्यह) ब्रेह क्या क्रम से सूर्य के आगे-आये चलते हैं।

क्यकृष्यः बहुनीरका आधः सर्वपृत्यः। एक्यकः स्थापकस्मानीसकारम्हितः॥१०॥ वस्तानो वहारकसमा क्याँठको हिनाः।

च्यान्त्रेनं क्याक्रमप्त ११॥ हे द्वित्रे ! काहकि, कड्नोल, व्याप, सर्पमुक्तव, प्रसापत,

रेशभा, वर्गक्य, महायद्य, क्यॉटक,

का का विश्व करें। साम का है।

वृत्युक्तीरके इक्क्ष्युक्तिकावपुरत्वा। इक्क्ष्येक्ष्यः युक्तिवर्गायद्वापदः॥१९॥ विवद्येनककोर्णाकृतिरको विभेतनाः। वृत्येक्षां इद्यत्तिः नकर्गा भारतकाः॥१६॥ व्यवस्थि नवैतिकोर्णम् बद्यादिनिः चन्तर्।

मृतिकेको : तुन्युरः, नारदः, हास्तः, हृतः, विश्वासम्, कार्यनः, कार्यनः, अर्थानः, अर्थानस्, अर्थानस्यस्, अर्थानस्, अर्थानस्, अर्थानस्,

श्रुक्तस्वयक्तियाँ स्थातः पृष्टिकस्वस्ताः) १४॥ वेदकः स्थानम् स प्रमंत्रां स द्वितेत्रमः। अनुस्तेत्राः य स्थातः स्वाची सोर्वसे स्थाः १५॥ अन्य स पूर्वस्वितः स्वस्त्रम् स्था विस्तेत्रमः। सम्बर्धस्वितिरेशं यसस्तित्तृः स्थान्। १६॥ तोवयन्ति स्वस्तेतं नामुक्तानस्वयम्।

है द्वितेषको! जन्मताओं में हेड अपसरा— ऋतुस्थाता, पुजिकस्थाता, मेनका, सहजाना, प्रम्लोचा, अनुम्लोचा, मृताची, विद्याची, वर्षशी, पूर्विचिति, अन्या मा तिस्रोत्तम— मे (कार्य) अपसराएँ माम आदि ऋतुओं में फ्रम्पताः विदिध ताब्द्यन-कृत्यें में दून अन्वय, आत्यस्थरूप महादेश मानु को प्रसन्न करती हैं।

एवं देख वसत्त्वकें 📕 हो मासी क्रमेण हु॥ १७४ सूर्ववाकाककरेते केवस्त वेदसां निवित्। विविद्यविकेषिकतु सुकति मुनवो स्वित्॥ १८॥ गनर्वाप्तरसङ्घेनं कृतवेशैरवादयो। जामणीयसमृतानि कुर्वतेऽभोजुकंग्रहम्॥ १९॥

ा विवास क्रमतः से-से महीचें में सूर्व में प्रतिहित रहते हैं और देजेनियि सूर्व विश्वन देन हैं। अप्यायित करते हैं। (स्वस्थित) मुन्तिम अपने विश्वत स्तृतियों से सूर्व की स्तृति करते विश्वी अपन अपने विश्वन नृत्य तथा गोतों के द्वारा इनको उपनसना करते हैं। अपन्ये, स्थादि भूतगब उन से विश्वी का होता करते हैं।

भर्ष बहुनिः देवेलं शतुनानाः व्याप्त का कर्ताकस्या व्याप्त परिकर्षोदक्तुविक्तः २०॥ इते नवनि व्याप्त व्याप्ति व्याप्तिकः ॥ २१॥ कृतनवसूनं व्यापेकनीति क्षेतिकः॥ २१॥

सर्पणण देवेश सूर्व को वहन करते हैं और राज्यस (उनके आगे-आगे) चलाते हैं। बाल्स्डिल्य सृत्ति सूर्व को अव्हानका उदय से अस्त तक से जाते हैं। वे (पूर्वोच्च द्वादस आदित्य) तपते, बरसते, प्रकास करते, ब्रिडी एवं सृष्टि करते हैं। वे प्राणियों के असुध ब्रिडी को ब्रु करते हैं, ऐका कहा चन्छ है।

पते प्रतिम सूर्वेण समन्ति **दिनि श**लुकाः।

प विका पिर्ध कामो कास्त्रिका १ १॥ वर्गका प्राप्त ग्राटफका में कपद्।

भौगायतीह मूलानि सर्वाधीक्ष शुक्तावात्॥२३७ ये आकास में सूर्व के साम 🔣 भ्रमक 🔤 है। 🖹 🎟

कामचारी तथा वामु के समान गति वासे विमान पर **विका** रहते हैं। हैं कमस: (बातु अनुसार) क्याँ, संग एवं **व्या** की आगन्द प्रदान करते **क्या प्रस्तवनर्थन सभी प्राणियों क्या** करते हैं।

क्षेत्रकेव देवलां कामीर्व व्यवस्था

कार्योर्न 🚃 स 🚃 🚾 प्रमु:॥ २४॥

ये प्रभु सूर्य इन्हों देखें के वीर्य, तब, कीश और कस ₩ अनुसार प्रत्येक को mm देते हैं।

अहोरत्स्वयम्बरमस्यर्गे 🗷 प्रयाचीः।

ष्क्रिदेवमनुब्बादीन्स सदाम्य**न्यद्रि**ः॥ २५ ॥

तत्र देवो पहादेवो पास्य-सम्प्रान्यकेसरः।

मासते वेदविदुवं नीलबोवः 🚃ः॥ २७॥

एक देखो भनशानग्येही

IIIII तर्बुदुपदिले वेद्स्य वेदविकातः॥२८॥

दिव और ति का व्यवस्था के कारणस्थ वे प्रयापित सूर्व विश्वतें, देखें तथा पनुष्यादि सभी को सदा तृत करते हैं। वेदविदों के (श्रेष) सनातन, नीलकंड, साक्षात् देव महादेव महेबर ही क्याना में भासित होते हैं। वही वह देव मगक्षत् क्रावेडी प्रवापति हैं। इस आदित में

📰 अकृत्वको पूर्वको प्रकारतिकेशकाः १४२४

### विक्तवारिक्षोऽभ्याय:

(पुरुष्धेत कियाप)

कृत ज्ञान

क्षमेव बाह्येको देवदेवः विवासकः।

कोति विवर्त 🚟 🚃 🚃 ततुः।) १॥

भूतवी बोले— इस 📖 वे देवाफ्टिव महादेव 🔤 के सर्वदेव कालस्वरूप होकर नियत 📖 तक

तस्य वे रहनके 🔤 धर्मलेक्स्सीम्बाः।

**व्याः पुनः कारानयो पृक्षेति**नः॥ २॥

े ब्राइट सकी लोकों में प्रदोपस्थकप उनकी को परिभयों है, उनमें 🛗 🔤 🔤 अपादिका होते से स्प्रत परिभयों अपन्य 🔤 🖫

कुरलो इति**धाना निश्चम**ां स्वीत पा

विश्वकाः पुत्रक्षान्यः संवाह्युस्तः परः॥३॥

अर्थावनुरिति सम्बद्धः स्वरकः सा कॉर्निजः)

बुद्धाः वृर्वस्तिवस्तु दुष्पति शितस्तुविग्॥४॥

्रहरिकेश, विश्वकर्मा, विश्वन्यमा, संगद्धसु, अर्थाक्ष्यु सम्बद्ध समराह— वे सहर क्रिकेट क्रिकेट गयी हैं।

व्यास व्यास वृर्व वि वरिष चन्द्रभा व्या कारित वि पूर्व व्यास है।

विर्वपूर्णनकारेऽची क्षुप्तः परिपक्तो।

इस्किलस्तु यः क्रेको रहिर्क्यक्रयोगकः॥५॥ विक्रकमं तथा रहिर्मुनं कुणावि सर्वदः।

विकासकु को स्थितः शुक्कं कुम्बति निकासभाव स

व्यः सुनुष्त रस्थि तिरहे 📰 से ऊपर की ओर भगन करने व्यतो व्यक्तं वर्ष है। इंग्लिश 📼 जो रश्थि कडी पयी है, वह नक्षत्रों का पोषण करती है। विश्वकर्षा सारक रिम सदा बुधग्रह मा चेदण करती है। विश्वक्यता माम की जो रिम है, वह नित्य शुक्र का चेषण करती है। संबद्दसुर्तित खगतो यः पुष्पति स सोविक्या कृष्टर्सर्ते युक्ताति रिमस्थियमुः प्रजुः॥७॥ संबद्दसु नाम से प्रसिद्ध जो रिम है, वह बंदा का पोषण करती है और प्रयोगतास्त्री अर्वाक्य निमक सिम

मृहस्पति का अच्छी प्रकार चोषण करतो है। जन्मार प्रपुष्णांक सलवस्तु स्वास्ट

एवं सूर्यप्रधानेण सर्वा व्यवसारकाः॥८॥ सर्वाने वर्षिता नियं निरम्याकारकानि च। दिकानां पर्वितानाम् नैशनाक्षेत्र निकानः॥९॥ आदानामिन्यपरितानोजनां नगरवर्षाः॥

वृद्धि को प्राप्त होते हैं और वृद्धि प्राप्त कर निस्प (अन्य प्रवासों को) आप्यार्थित करते हैं। पुरक्षेक, पृथ्वीरकेक डार्थ

ास 🚃 सुर्व 🗐 🧰 में सभी 🚃 एवं 🚃 🚃

सहम 📖 रामक रशिंग जनिवार का चेवन करती है।

निशा-सम्बन्धी तेजसमूह और अध्यकार का लाग आदन (ग्रहण) करने के कारण इन्हें आदित्य कहा जात है।

आदने स तु नाडीनां सहयेका सकततः॥ १०॥ नादेवं केन सापुरं कीयां केन सहयदृष्ट्। स्थानरं जन्नसमेन यस कुल्यादिकं पनः॥ १९॥

तस्य रहिमकहत्त्वसु शीतवर्गोच्यनिकवन्। तासासुनुःशता नाड्यो वर्षने विञ्जूर्वयः॥१२॥

से नदियों, समुद्रों, कूपों, भ्यावर तथा बहुम और क्यां आदि के अल को प्रहण करता है। उसकी हजारों एरिक्सों स्रोत, वर्षा एवं क्याता को सामा करने कसी हैं और उनमें

वह सूर्य अपनी हजारों नाहियों (किरकों) हात करों और

शीत, वर्षा एवं क्याता को साबत करने कसी हैं और विधित्र मूर्तिस्वरूप सार सी किरने वर्ष करती हैं। अनुमक्षीय महस्य काइना: जारनसम्बद्धाः

अपूरा नामतः सर्वा रश्ययो वृष्टिसर्गनाः॥१३॥ हिमोद्धतस्य ता नाम्मो रस्पनो निःस्त्यः पुनः। रेक्के मेक्क्स सास्यस्य हादिन्यः सर्वनासस्या १४॥

चन्द्रमा, माहा, काञ्चना और शास्त्रच≔ ने अपूर कम वालो सभी रश्यियों वृष्टिसर्जंक हैं। हिम्मेद्धत ये जाहियां पून:

रम्पिकप में नि:सृत होती हैं। ये रेखे, मेखे, खरडे, झटिये तथा सर्जना नाम वाली हैं। बन्द्रस्य नावाः सर्वाः वीतस्यः सूर्ववस्ययः। सुकारम् कुंकुकक्रीय नावो विस्कृतस्यवा। १५४

कुमानका करतः सर्वातिकत वर्षसर्वयः।

समें निवर्ति कविः स पनुष्यविद्यदेकतः॥ १६॥ वे सभी रहिमक्षे पीठ वर्ण की और चन्द्रा नाम वाली हैं।

बुबता, कंकुमा और विश्वभूत् नामक सभी रश्मियों का नाम बुबरता है। ये मीन प्रकार की दश्मियों धूप सा सृष्टि करने बालों हैं। ये सुर्यदेश उनके द्वारा अभान-कप से मनुष्यों,

चित्रों तक देवताओं का पोषण करते हैं।

मनुष्यानीकोनेह स्थापत च किन्निश अक्षेत्र मुखन्सर्वासीनितिकार्वकारीका १७॥

 वनुष्यं को औषय हारा, पितरों को स्त्रधा हारा और देखाइकों को अनुत के हारा— इस प्रकार तीनों को तीन पदानों हारा दल करने हैं।

हमा दूस कृत करन है। क्याने प्रीत्मके बैंग क्यिम: स तर्गत हमु:। क्यानी व क्योंक्य कर्नुमि: संप्रवर्गता।१८॥

हेक्ते विर्वतो केव विचयुक्ति विर्विः। व्यक्ति कावासे वृ वृर्वः युवा हु कारणुरे।। १९॥

तं त्रभू कराना एवं त्रीचा ऋतु में साः विश्वमें द्वारा नयते हैं। ऋरद् और वक्षं ऋतु में सार रहिमयों के द्वारा वर्षा सरते हैं तथा हेक्का एकं विशेषा ऋतु में तीन रहिमयों से किनपात करते हैं। सूर्व काक बास में करण और धालपुत में पूरा करावते हैं।

की भारे स देवेले कहा बैज़कारणः। जेटे भारे जेटेर्ड: जाबादे स्पर्त स्वि:॥ २०॥

विश्वस्थान् सामने पाति स्रीतपद्यो नगः स्मृतः।

वर्वञ्चलकिने कवि कार्विक मानि भारतरः॥ २ १॥

पार्वकोर्वे चवेन्तिः येथे कियुः माहाः।

वे कैत मास में देवेश, वैशास में भाता, ज्येष्ठ **मान** में इन्द्र क्या आवाद में एवं नाम वाले होकर ताप देते हैं। वे शास्त्र में दिवस्त्रान् तथा भादपद मास में मग कहे जाते हैं। अधिन मास में पर्वन्य, कार्तिक में त्यष्टा, मार्गशीर्व में मित

और प्रेष में सराहर विष्णु कहलाते हैं। बहर्सन्यक्षण करुमसार्ककर्मिना २२॥

विद्याः सङ्ग्रीः पूजा तु देवेतः सर्राप्रस्तवा। कर्क्यक्षः सङ्ग्रीस्य नविद्यः स्थानस्यः॥२३३

विकास-द्वानिः पनि क्लेक्स्ट्राविर्मपः।

पूर्वभागे जिस्त्वारिकोज्यायः

सूर्य के वार्य व्याप्त में करून (जन्म सूर्य) चौर हवार रिमर्प्य द्वार, पूजा कः इजार, देवेश व्याप कवार, धाता आठ इजार, सतकतु इन्द्र नी इजार, विकास इजार रिमर्प्यों से पातन (सहयोग) करते हैं।

समिपसापने नियसका चैवालिका नेत्वा १ धात अर्थमा दश्चिम जान प्रति वर्षन स्वाप्त स्वाप्त

वसके विक्तः सूर्वे शिले बाह्यक्वानः। बेसो धर्वाम् विज्ञेषः वाव्युरः त्रविद् क्रमुः॥२६॥

प्रभू सूर्य वसन्त जातु में (भूरे) के के, कि में सुवर्ण के समान, वर्ष के बत, तरद में फण्डूब (सफेद-विशित पीले) रंग के प्रतीन होते हैं।

हेमले ताप्रवर्गः स्थानिक्षिति स्थाप्ति स्थाप्ति स्थाप्ति। ओज्यापु कलां वते स्थापमि स्थितकाः २७०

वृत्रों अपरेष्णकृतं वृत्तमं त्रिषु विश्वकारीः। हेमका में स्टिंग स्थानित वर्ण पताः स्टिंग स्टिंग में सूर्व लोडिन (साल) वर्ण के होते हैं। सूर्व ओक्टियों में स्टिंग

का आधान करते हैं। पितरों 🛗 🚃 और देवसओं को अध्यक्त — 📖 प्रकार नीजों 🗒 नीज प्रकार करते हैं।

अपृक्षय — 📖 प्रकार तीनों 🖣 तीन पदार्थ प्रदान करते हैं। अन्ये चाहाँ प्रदा क्षेत्राः वृर्धेकाविक्रिका विकास २८॥

हालुका सोपपुत्र**त लुट्टीय वृद्द**ग्यतिः। जीमो मन्द्रसमा स**द्द**ः केतुमानवि कलुकः॥२९॥

हे द्वियो ! 🔤 आठ ग्रहों को सूर्य से अधिक्रित जानन

वाहिये। चन्द्रमा, चन्द्रमा का पुत्र बुच, शुक्र, कुद्रम्पदि, मंगल, स्त्रिन, राह्र तथा आठवाँ केतुनान् स्वर्धाः।

सर्वे दुवे निकास 🛮 प्रसस्ते वातरविक्रीयः।

इत्य्यमाणा यक्तवोगं प्रमन्त्वनु दिवाकतम्॥३०॥

युव में आबद्ध वे सभी ग्रह करारिक्यों के 🔤 जनन करते हुए यथस्थान सूर्व की परिक्रमा करते हैं।

अलगचञ्चवद्यानि यनचक्रेरिकस्वका।

वस्माहर्डतं तान्वायुः प्रवहस्तेन क स्कृतः॥३१॥

वानु चक्र द्वार प्रेरित वे प्रह अस्त्रतयक्ष के समान **व्याप्त** करते हैं। चूँकि वानु **व्याप्त** वहन करती है, इससिये उसे 'इन्ह**ं व्या**प्त <del>वे</del>ं

व्यक्तिको पुष्प दश 🎞 क्षणकाः १२॥

केम्प्रसम्बर्गि घरते **।** सम्बद्धाः पुण्यानसम्बर्गि सम्बद्धाः ३३॥

सोम का 📰 बीर चारों 📰 है। उसके बाम और

भाग में कुन्द पूजा के समान धवल वर्ण वाले 📖

अस्य मुते क्या है। इसी अस्य में निशाकर क्यांको सूर्य के सम्बन्ध (अस्त्री) कथा में क्यां होकर नक्यों के मध्य परिवर्ण करता है। हे शिक्रेक्ट्रो। कब्दमा में प्रस्का; इस्स और

स्य क्षा है। व जेव: सुकलको हु भारतरे परा:

आपूर्णी परस्थाने प्रतासीय 🔤 हमाः॥३४॥ जुल्लानश्च में 🌉 पर 🚃 🖥 🔤 यहने पर बसकी

निरनार आकृतित होता हाता है। अपने सिरनार आकृतित होता हाता है।

क्केन कीयन किया: पुरुष्णकोन व्यवका:#३५॥ क्या पूर्वका कीर्वेज कोपस्थाम्याकित ति:। वीर्वजनको स दल्केट संपूर्ण दिवसत्रमस्य।३६॥

है विक्री। देशकाओं द्वारा पान किये जाने के बाला औष कुर करणा व्यास्त्र सुकुल्ला जानक एक ही किरण से नित्य व्यास्त्र व्यास्त्र हैं। सुर्व वि होन से आधारित चन्द्रमा का

म्ह सर्गर (पुष्ट क्षेकर) दिन के ऋगानुसार पूर्णिमा को सम्पूर्ण क्ष्मा से दिखानों देता है। संस्कृतिकर्द्रकारीन हैं कोयमपुरात्मकम्।

देवत विक पत्तरोऽस्तरोजनः॥३७॥

हे किहे! आणे साड़िने 🔤 देवता सोग उस अमृतस्वरूप सम्पूर्ण सोम का 🔤 करते हैं, क्योंकि वे अपृत 📰 भोजन करने 🔤 होते हैं:

काः बहुद्दारे कने क्याना कारात्मके। अवस्त्रहे विकृतका पर्वतासके॥३८॥

स्था । जार्च क्यां किट्टा स्था अस्य यु स्था सम्बद्धानमध्ये कृष्यं अस्तिन्द्रोरम्बानिकसम्बद्धाः ३९॥

अपृतस्वरूपिणो, सुधामधी तथा परित्र करता पा पितृगण दे लव (कास-विशेष निमेष) तक पान करते हैं।

वि:सूर्तं श्रद्धभावास्यां गयसिक्यः स्वयाकृतम्। मास्तृतियवास्यति पितरः सन्ति निर्वृतः॥४०॥ व सोमस्य विश्वतः स्वतस्या चैव सुनीवते। एवं सूर्वनिभितोऽस्य स्वते व्यास्ति सत्तवः॥४९॥

वाला के दिन (चन्द्रका को) किराई से निकारने वाले स्थानको अस्त का पान करने से कितृपन पूरे महीने तक तृत होकर निर्दृत हो जाते हैं। देनलाओं के क्रान अस्त का पान किये जाने पर भी भन्द्रना का विकास करों होता है। है बेहजनों! इस प्रकार सूर्य के कारण कन्द्रना के क्रान कर् पृद्धि का क्रम चलना है।

सोमपुत्रस्य चाहानिर्वाजिनिर्वाजुनैनिनः। चारिनैः स्वन्दने युक्तसोनानौ **व्या**कर्वतः॥४२॥ सोमपुत्र (दुध) चै २४ में वायु चै सक्तन चेनकन् **व्या** 

सामपुत्र (बुध) के रक्ष में याचु का सकत बगकत् का जात से उत्पन्न आठ चोड़े कुते रहते हैं। वह कुध उत्पन्ने सर्वत्र गमन करता है।

सुकाय भूगिर्वस्थैः स्वन्त्यो दशक्तिकः। अष्ट्रियापि भीगस्य त्यो हैयः पुरोश्यनः॥४३॥ वृहस्यते त्योऽहायः स्थन्त्यते हेपनिर्वतः। स्वो स्वयम्पोऽहायो भयस्यायसमितिकः॥४४॥

स्वर्गनोर्भास्करारेष्ठ स्वाहानिईवैर्गतः। एते परुष्ठाको वै समाध्याता व्यक्त वै०४५०

शुक्ष का रम भूमि से उत्पन्न दस मोहों से और मंगल का स्थानमय लक्ष्यत सुन्दर रच आठ खेड़ों से युक्त स्टब्स है। कृहस्पति का भी आठ घोड़ों से युक्त रच स्टब्स्निक्त है। शानि का लोड़े से निर्मित एथ अध्यासन है और आठ खेड़ों से संयुक्त रहता है। सूर्य के अनु शह कर रच भी आठ अखें से युक्त है। इस प्रकार महाप्रहों के रखें का चर्चन किया चया

सर्वे दुवे पद्ममाना निव्या कानुसीवनिः। पद्मस्ताराज्ञिकवानि दुवे वज्रान्यसेकाः। भूमति भ्रामकरोने सर्वाज्यनिकरिक्षनिः॥४६॥

ŧι

वे बार्ने महस्त्रह सम्बु को एरिपयों के द्वारा श्रुव में आवद हैं। सभी हर, बार्क और बार्क्स भी श्रुव में पूर्णत: निबद होकर समु भी रश्यियों द्वारा प्रमण करते हैं और सम्ब करते रहते हैं।

> इक्रि स्टेक्ट्रॉन्ट्राले पूर्ववाने पुरावकोते विकासरिक्षेत्रसम्बद्धाः ४३४

> > चतुष्टावारिंशोऽध्यादः (पुरुषकोस विकास)

कुरादुर्व पहर्लेषः स्टेरिकेकनिस्तृतः। विवस्तुत्वाः॥ १॥

सूरको चोले— हे हिंचलेहो । धूम 🗎 उत्पर 🚃 करोड़ केवर 🔤 🖦 महत्वेच है। वहाँ 🖦 🖥 अधिकारी

निकास कर्म हैं। क्रिकास क्रिकासकः।

कर्मकारका 🖝 🚃 🚃 चुनः॥२॥

जनलोकतस्योलोकः क्षेत्रिक्षसम्बद्धाः।

वैरामात्मक ■ देकाः विकास स्वरूपियर्थिताः।। ३॥ इस्ते प्रकार महल्लोक से कपर दो करोड मोजन विस्तृत

वस्त्रोक है। वहाँ बहुत के (मानस) पुत्र सनकादि रहते हैं।

अभ्यकेक से कपर तकेलोक तीन करोड़ योजन mill है। वहाँ संवादमुक वैद्यन नामक देवता रहते हैं।

प्रामाधारसम्बद्धाः कोटिबर्केन संयुक्तः। अपूर्व्यको सम प्राम्तकेनस्तु स स्पृतः॥४॥

शत स्केकपुर्व्यक्त विद्याला विद्यासमाः। स्कले ≡ केन्सिनिर्दिरं पीत्का धीत्राका परम्॥५॥

••••••••••• स्तेष्क के ऊपर ■ः करोड़ योजन का सत्पलीक है। ■ अपनव्यक्ति (पुन: पुरुष न देने जला) नामक

हः 📰 अपुनमस्य (पुनः मृत्यु न दन वाता) नामक सद्यक्षेत्र 🚃 💷 है। यहाँ विद्याल्य, विद्यमावन, लोकगुरु

हाता होता क्षेत्रमृत हा। प्रस्कर चेंगियों के साथ नित्य का। विक्र है।

विकास स्थाप क्रिकारियः। वेकिनस्थापसः सिद्धाः स्थापः परवेदिनः॥६॥

विनित्तस्त्रपत्तः सिद्धः व्यापातः परमेहिनः॥६॥ द्वारं तक्षेत्रिकापेकं क्ष्मतं परमं परम्।

क 🚥 व क्रोबर्जि स किन्द्रः स च संबदः॥७॥

पूर्वमागे चतुःसतार्विशोऽध्यायः

शान्त स्वभाव काले यतिगण, वैश्विक ब्रह्मचरी, योगी, तपस्यी, सिद्ध तथा परमेडी का जप करने कले वहाँ निकस करते हैं। परमपद को ह्या करने कले योगियों का व्ह एकमात्र द्वार है। वहाँ पहुँचकर जोव लोक नहीं करते हैं। वहीं विष्णु और वहां होता है। यूर्वकोटिक्राकालं पूर्व ह्या दुसकरण् न ये वर्णियां सक्यं कालामस्तरमञ्जूष्णप्रभद्ध।

न ये वर्णायम् सम्बद्धे ज्यालायस्यसम्बद्धान्। ८० तत्र मारायगस्यपि पदानं स्कृतः पुरे। जेते तत्र हरिः श्रीपान्योमी यादायमः परः॥९॥

करोड़ो सूर्य के **बाल बा** का पुर अस्पना दुर्गन है। अग्निशिखा की मासाओं 🏿 स्वाप्त उस पुर का **बाल** करना

मेरे लिए संभव नहीं है। **बात के इस पुर हैं। अध्ययन कर है।** भवन है। वहीं माध्ययम बात योगी होयुक **का** सकर बाते हैं।

स विष्णुकोकः विकास पुनरायुक्तिकाः। पानि तत्र महात्कानो चे व्यापा जनाईनम्॥ १०॥ इत्या तद्ववद्यसदनायुरं स्थोतिर्वयं सुचन्।

बहुमा स परिक्षितं वज्ञास्ते भगवाम् इतः॥ ११॥ देवमा सङ्क महादेवशिक्यमानो स्थान

योगिमिः शतसद्यवेषुते खेळ संदतः॥ १२॥

पुनर्जन्म से ग्रहित वह विष्णुलीक া पन्न है। को जनार्जन के सरकारत हैं, 🖥 पहाल्या वहीं 📶 है। उस ब्रह्म-सदन में कपर एक ज्योतिर्जन, अनि से प्रतिकार करूवाणकारी पुर है। वहीं सैकड़ों, हक्तों केनिकें, भूगों

कल्याणकारा पुर है। वहां सकहा, हजा। यानाया, भूता तथा हर्ड़ों से परिवृत, मनीवियों के द्वारा प्यान किये जाते हुए वे भगवान् हर महादेव देवी पार्वती के स्वत्व निवास कही है।

तत्र वे पान्ति निरवा ताता 🛮 प्रशासनिकः। भक्षदेवरसः शासनामाताता वस्त्रवस्तिनः॥ १३॥

महादेवएसः शासकाताता सम्बद्धादनः॥ १३॥ निर्ममा निरहकुराः कामकोनविवर्विकः।

द्रह्यनि इंडापा युक्त स्ट्रलेक: ए वे स्कृत:॥१४॥ वहाँ वे ही उपासक पक्त जाते हैं जो सहावारी, महादेवपरायण, सान्त, तपस्ती और सल्बनाटी हैं, जो

भमत्वरहित, अहंकारजून्य तथा कामकोध से बॉर्बर है।

कहा गया है। एते स्क पहासोका: प्रक्रिका: प्रसिकीर्विका:।

प्रात्ताः सन्ति वै द्विमः॥१५॥

ा प्रकार सर्वस्पेरहोस्तिहा सर्वार्वस्थिते स्वीतेन्द्रस्थातिकाः

**असार्टर्निकोः सुप्रेटेंक्तायत-पूर्वम्। १६**॥ हे द्विजो! ने सात मृष्यो के महालेक कहे गये हैं। (पृथ्यी

क) अधीधार में महातल आदि पाताल है। 
 मामक पाताल सभी एवं से मुतोबिय और अनेक

और शुष्त देवासकों से बुक्त है। अनकेश व अंकुकं कुसुकृत्येन वीवता।

वृषेण गतिना पैन पातासं ध्यर्गवाधिना। १७॥ होसं व्यक्ति आर्थनं 🛮 ततातसम्।

के सुक्रमित्कृतं विजनं विद्यासम्। १८॥

का कुळवणकुळ स्थल विदुध्यापम्।। १८० वह अन्तः (२००), धीमान् मुबुकुन्द हमं पाताल-

स्वर्गकारी कता विशे से एक है। हे विशे ! स्वातस पर्वतमय है, तमातल सर्वतमय है। सुरक्ष चीतवर्ण का स्था विद्रम

(मृषि) 🎚 समान व्यक्त काम काम गया है। 🛗 🗷 विकले प्रोतंत तलाईव फिनेवरप्र

सुवर्केन मुस्लिकास्त्रक सामुक्तिमा सुधान्॥ १९॥

नियेक्तम्। विकेयगहरूकाकार**कारकः** सेवितम्॥ २०॥

क्षान्तर्वाची कृतां भवेत्रेचासपिताम्। वितरः 🌃 वर्षे 📰 🌃 📰 अवेत 🔣 📧 लाह्य पदा

है। हे मुनिजेहो ! तुम त्यास्त गरुड, **पशुम्ध तथा अ**न्य (पशुम्पाओं) से सेवित है। विदेवन, हिरण्याश तथा तक्षक

वेपरेकार्यक्रिकोन कालनेनिपुरोगमै:॥ २ 📾 पुनिर्देश: संवाकीनी पुनलका क्या परै:।

निवारं वयमधीक तारकानिपु**र्वकारा**॥१२॥

अदि के द्वार सेवित तत्सदल प्रवंशोभासम्बन्ध 🖫

नुतल वैनतेव आदि पश्चिमों और कालनेमि आदि अन्य तेत्र असुरों से समानीर्च है। उसी प्रकार तारक, अग्निमुख स्था वदनों से वितल सेविव है।

जनकारीकाम जामै: महादेशभूरेग म।

विकासं चैव विश्ववारं कम्मलाहीनुसेविहन्॥२३॥ महत्वानीन सीरेज इथ्हीवेश सीपता।

ज्ञांककर्णेन क्रम्भिष्टं क्या नमुचिष्ट्रविकः॥ १४॥

क्यान्वैर्वित्वैर्थापेस्टलक्क्षेत्र सुर्वेश्वनम्। वेदाव्यस्टलस्याः कुर्वाद्यः परिवर्धिर्मिताः॥२५॥

व्याद नामों से, असुर प्रदाद से और कम्मल

से धेवित वितल प्रसिद्ध है। यह महाजम्भ

और वीर भीम्मन् हक्प्रीय हो (भी सेखित) है। तस हाहा पाताल शंकुकर्ण से युक्त और इध्वर नमृत्ति खादि देखों स्था अन्य विविध प्रकार के नागों से शोधित है। उस (पातालों) के नीचे कूर्म आदि नरक बताये गये हैं।

पारिनसीयु पञ्चले न ते वर्णीवतुं कृष्णः। पातस्तानानक्ष्मास्ते शेषाख्या वैकावी तमुः॥२६॥ कालाग्निस्त्रो वोगात्वा नार्पिकोऽवि व्यवनः। धोऽननः पराको देवो नाग्नम्नी कसदैनः। नदाभारिक्दे सर्व ॥ कालाग्नि सर्वात्वाः॥२७॥

वन उरकों में पापी लोग यातना पत्ते हैं। उनका वर्णा नहीं किया जा कारण कारण की के सेचे केच किया वैकानो मूर्ति स्थित है, ब्रिटी कार्स्सन्तर, बेगालक, गारसिंह, माधव, अवस्त, देव और कार्याच्ये कार्स्स कि कहते हैं। यह सब जगह उन्हीं कि आधार का है और कि कार्सागित के आहिता हैं।

तमाविश्य महायोगी वालकाहर्योकाः।

विकरणात्मायकोशो जनम् संहर्णतं कावम् २८॥ उस (कारतर्गित) में प्रथितः होत्वरः और उसके यक्षाः ॥

उत्पन्न विष को ज्यालाकप होकर प्रक्रायोगी हंबर काल कार्य जन्म का संहार करते हैं।

भक्तवमारिप्रतियः संतर्भ शिवाचे पवः।

तामसी **हाम्पर्क पूर्तिः कालो लोकाकालनः॥**२९॥

हजारों भारक के सम्बन, संद्यारकर्ता का (कान) संकन भव हो हैं। वह सम्बन्ध की सामग्री मूर्ति है। **व्या** संबन्ध लोकों को प्राप्त करने वारक है।

> हति सीकुर्वपुताने पूर्वपादे पुरस्किताहे व्यक्तसारीकोऽन्यानः॥४४॥

> > पश्चकारिकोऽज्यावः

(भुक्नकोज्ञ में पर्वज्रदिशंखन)

सूर खाच

एतद्वञ्चाच्डमाख्यतं चतुर्कृतिको महत्।

🚥 परं प्रस्त्वयामि पूर्लोकस्वास्य निर्णवस्य १०

स्तजो बोले— इस चौदह प्रकार के महान् क्रहाण्ड का वर्णन किया गया है। इसके बाद इस मूलोक के निर्णय (वृत्तान्त) को कहुँगा। कपूरीयः प्रस्तवेऽयं स्थाः सार्व्यस्थित य। प्रमाः क्षेत्रस्य सावस्य सुन्दरक्षेत्रं ससमः॥२०

को यह स्थापिकः सङ्गीः स्तरिर्मृतः।

क्रेबद्धिके क्युक्तः सागरवापि सगरः॥३॥

(भूतोक में) यह अम्बूद्धीय प्रधान है और प्लक्ष, कर्त्यात, कुछ, क्रीड, साल समा सतन पुष्पर द्वीय है। ये

सारों पहन्द्रोप सात समुद्दों से भिरे हुए हैं, एक द्रीप से दूसरा द्वीय तथा एक सावर से दूसरा सागर महान बातवा गया है।

क्षाचेदेवुरानेदक्षं पुरोदक्षं प्रतेतकः। कृतोदः क्षाँगर्माननः स्वादुरक्षेति सामगः॥४॥

पहासकोटिवस्तीमा स्वयुद्ध वस स्थला

्रिकेट स्वर्तावर्षुका योजनमां व्याप्ताः स्वरोदक, इध्ररकोदक, सुरोदक, युतोदक, श्रीधेदक व्या

स्कट्टक- 🖟 (सात) समुद्र हैं। समुद्र सहित यह पृथ्वी स्कट्टक- में स्वाप्त समित समित सिंग में

सत् होयों में स्थापन है। जन्द्रहरू: समस्यानुं कने केंब स्वतिकाः।

क्षण वर्षे वद्यवेदविष्यः कन्यव्ययः॥६॥ कृत्याविष्यक्षणे केवनेद्यस्य क्षेत्रस्यः।

विक: चेक्सवसम्बद्धितम् विष्युतः ॥७।।

समाय द्वीपों के मध्य में जम्मुद्रोप स्थित है। उसके 🔤

में ब्रिक्ट के ब्राह्म प्रथा मुकित महायेर प्रसिद्ध है। उसकी क्रीकड़ें ब्रिक्ट बोजन भी है। नीथे 🍱 ओर यह सोक्ट केवन 💷 प्रकृत हैं। और कपर 🛍 🚾 नहीस

पुले बोद्दार स्वाच्या विस्तारस्त्रस्य सर्वतः।

केवन क्य निस्तृत है।

हैस्पेडली वर्षिकस्थेन संस्थितः॥८॥ क्रिकान् देवकुट्या निक्कास्य दक्षिणे।

नीतः केवा गुड़ी य उत्तरे वर्षवर्वताः॥९॥

···· केर के मृत में करों और सोसह हजार योजन **·** 

🚃 है। यह पर्वत इस पृथ्वो रूप कमल को कर्णिका के

क्य 🖩 अवस्थित है। इसके दक्षिणधान 🖩 हिम्बल, हेमकूट 🚥 निवय और उत्तर में बील, बेत एवं शृक्षी 🕬 वर्ष

पर्वत स्थित हैं। त्यासमाची 📕 क्यो दसहोनास्त्रमापरे।

न्यातिकाचे हा चन्य प्रश्निकारकारणः। न्यातिकाचे व्यापकारकापदिस्वारिकाः तेत्र १०॥ इनमें दो (हिमालय एवं हेमकूट वर्षप्रका) **\*\*\*** वोजन परिमाण असे हैं और अन्य (वर्ष पर्वत) दसगुरा कम विस्तार जासे हैं। इनकी क्षेत्रई के हम्बर खेनन भी है और उनका विस्तार (चीड़ाई) भी उतना ही है।

भारतं ज्यमं वर्षं ततः किनुकां स्मृतम्। इरिवर्षं गर्मवान्यन्मेरो**(किम्मो क्रिकः॥** रम्बक्षश्लोत्तरं वर्षं नस्वैवानु हिरम्मकम्। उत्तरे कुरक्क्षेण क्वेने

हे द्विजो! मेर दिसम् की प्राप्त पास्तकर्ष, तदनकर किंपुरुष वर्ष और फिर इरिवर्ष तथा अन्य स्थिति हैं। इसके उत्तर में रम्बक, हिरणस्य एवं उत्तरकुर वर्ष है। वि सभी भारतवर्ष के समान है।

वयस्त्रक्षयेकेकोनो हियस्त्रकः। इलावृत्यः स्थाने स्थाने वेक्स्वितः॥१३॥ पेरोहातुर्दतं तत्र स्थानक्ष्यविकारम्। इलावृतं पहासामक्ष्यास्थ्यत्र स्थानः॥१४॥

हे द्विजश्रेष्ठो ! इनमें के प्रम्येक में इजार केजन निस्तृत है। इनके मध्य में इलावृत वर्ष है और उसके भी मिन में उसके मेरु पर्वत है। हे महाभागो ! कहाँ मेरु का विस्तार चौदक हजार है ओर नी समाम पोजन करन इस्टब्स है। उसमें कर पर्वत हैं।

विष्याच्या रविता मेरोचॉकनपुरामुचित्रवाः। पूर्वेण सन्दरी अस सक्तिने गव्यसस्यः॥ १५॥ विपुत्तः वक्तिने वार्ते सुधार्वक्रीत्वः स्पृतः। कदम्बस्तेषु अमुक्त विषयती नट वृत्य सम्१६॥

मेर के ज्यास के कप में रवित इनको कँचई दश इनकी पीजन भी है। इसके पूर्व में भन्दर, दक्षिण में गन्धमादन, पश्चिम भाग में विपुत्त और राज्य में सुपन्न नामक पर्वत कहा गया है। उसमें कदम्ब, जम्बू, भीपत और वट क्षात है।

वानुद्रीवस्य मा वानुर्गामोतुर्वहर्षयः। पहारतप्रयासानि प्रकारतस्य मानुराणं सार १७०० पत्तिति पूर्वतः पृष्ठे सोर्विमानानि सर्वतः। रसेन तस्याः प्रस्ताता सा वान्युस्टी विशेष १८॥

है महर्षियों! **मा** जम्मू वृक्ष हो जम्मूहोप नाम पहने का कारण है। उस जम्मूवृक्ष के फल महान् माखे के प्रमाण बाले होते हैं। पर्वत के पृष्ठ भाग पर गिरने से के फल फट जाते हैं। वहाँ उनके रस से प्रवाहित हुई नदी जम्मूनदी के नाम से विख्यान है। सिरायानि व्यक्ति के का व्यक्तियः।

न स्केटो व व दीर्वकां न वस नेत्रिकावः॥ १९॥

नामा स्वकानस्यां ससीर्व्यं तम जायते।

तसीरकृत्यं व्यक्ति वस्तुन कृतिक्रोवितम्॥ २०॥

कर्मुन्द्रकां व्यक्ति पुनर्यं दिश्चपृत्रक्।

कर्म के व्यक्ति उस नदी के रस व्यक्ति मनुष्यों को न

पसीना करता है, २ उनमें हुर्गना होती है, न व्यक्तिकाल

असी है और व ही उनको हन्द्रियों होण होती है। उसके हट

विकास सिरा मिट्टों के व्यक्ति हन्द्रियों होण होती है। उसके हट

सिरा सिरा मिट्टों के व्यक्ति हन्द्रियों होण होती है। उसके हट

सिरा मिट्टों के व्यक्ति है, जो सिद्धमण व्यक्ति सम्बद्धम

नहरू: पूर्वके वेते: केतुमलक पश्चित्र ११॥ कों हे तु मुश्कितासकोर्यके इलाइक्य्। को प्रेत्रकं कृषे दक्षिणे मध्यकदनम्॥१२॥ वैद्यातं पश्चिमे विकादुको समितुर्वनम्॥

कं पूर्व में क्या, पश्चिम में केनुमाल नामक श्री वर्ष हैं। भुनिनेतों ? उन दोनों श्री मध्य इस्तवृत्त वर्ष है। पूर्व में वैद्याय वन, दर्श्वन में गम्भमादन, श्री में वैद्यान और उत्तर श्री मधितृतन क्यान चहिए।

अवनोदं सहस्मृत्यविकोस्य मानसम्। १ ६ ॥ इत्त्वेत्राति सत्यारि देवयोग्याति अर्थदाः सितान्त्रा कृतुद्धाः कृत्यो मान्यवादाया।। १ ७ ॥ वैद्युते विकोत्त्रा स्वावधायलोतायः। सहस्मृतेद्धाः स्वावः स्वित्युर्वेन्द्रस्त्वा।। १ ५ ॥ वेत्रुपाहेय वेद्या निको देवपर्वतः। इत्येते देवस्त्वाः विद्यास्ताः स्वीतिकाः॥ १ ६॥

वन (वनों) में अरुषोद् हारामा असितोद और मानस समक हा सरोवर हैं। वे सदा देशताओं हा उपयोग किये जाने हैं। सिवनंत, कुनुद्वान, कुरुरी, माल्यवान, बैकडू, मनितील, उत्तम पर्वत वृक्षवान, मासनील, रूपक, सबिन्दु, मन्दर, बेणुमान, बेच, निक्थ एवं देवपर्वत— ये सभी देवताओं हा निर्मित हैं और इन्हें सिद्धों का कासस्यान कहा

कान्येदान करतः पूर्वतः केन्द्रावलः। त्रिकृटः स्त्रीतस्त्रैय स्वयुत्ते स्वयुक्तया॥१७॥ निकते वसुवास्त्र स्वतितृतिक्रीतसः स्वयः। समूखे वसुवेदिश कुन्स्यीय समुगान्॥१८॥ ताहासातकः विकासकः कुमुक्ते बेजुवर्गतः। एकपृत्ते पदासैलो गणतेलकः विकासः॥२९॥ पद्मशैलोऽध कैस्ताके द्विपयोक्तकलेखनः। इत्येते देवचरितः अकटाः पर्वक्षेत्रस्यः॥३०॥

अरुणोद सरोवर के पूर्व में केसरावान, विकूट, सतिर,पतञ्ज, रूक्क, निषक, बसुधार, कलिङ्ग,

समृत, वसुवेदि, कुरुर, सानुगान, त्यावद, विकास, ह्याव वेणुपर्वत, एकनृष्ट्र, महार्थास, गर्दमेस, विश्वक, पद्ममेस,

कैसास और पर्वतों में 📖 विमकन् 🖥 सभी देवकाओं

📺 सेबित अति दलम पर्वत है।

प्रहानद्रस्य सरसो दक्षिणे केसशस्त्रातः। जिल्हियासक्षा वेदुर्वः करिलो गणकद्यः॥३१।

वास्त्रीस बुरस्कृत

युपर्श्वस सुपक्षस कंदाः कवित 📺 पाः ३२॥ विरत्ने भवतत्त्वस सुवक्षस स्वाचनः।

असूनो म्युमास्त्रहवित्रमृहो महस्त्रनः॥३३॥

पुरुषो मुक्तकोम सम्बुरः 🚃 🗃

सुवेश: पुरवरिकक्ष महावेशकार्थक का

एते वर्गतराज्या विद्यानवर्गवेशिकः॥ ३५॥ महाभर विद्यान में — केवरावरः।

वैदूर्व, कविल, गम्बमादन, आस्त्रि, ह्या व्यक्ति स्रवंति सर्वगन्थ, सुपार्व, सुपक्ष, कङ्क, कविल, विद्युर, ह्या

महाजीकारकोच करिकारका: # 9 % %

सुसक, महायाल, १९९८) मधुमान, विश्वपृत्त, व्यक्तव, कुपुद, मुकुट, पाण्डुर, कृष्ण, धारिताल, व्यक्तिल, कविलामल, सुवेल, पुण्डदीक और महानेच— है सभी

पर्वतराज सिद्धों और गन्धवी सैवित है। अस्टिकेटस्य सामा पश्चिमें केस्टरम्बसः।

स्तुष्ट्रिश्य कृष्यो (स्ते समस्त्रीय पा।३६० कारासुन: सुक्रारेलो नील: ==== एव ==

परिवासे बहारीलः हैलः 📖 📰 पार ३७॥

्राह्मा सुनेष्मा वराहो निरवासामा। मकुर: कॉम्स्क्रीय पहास्त्रित हम सक्र ३८॥

मकूरः कोपस्थीय महाकायस हम सक्त ३८॥ इत्येते देवमनवर्षसिद्धकारीह सेविताः।

सरसो मानसस्बेह उत्तरे केतराच्या:॥३९॥

🎹 सिद्धों के समूतें 🚃 सेवित हैं। मानसरोवर के उत्तर रें केसकवल समक पर्वत है।

क्षेत्रं हैतनुकुत्तवपरोषु वयक्रम्यः क्षेत्रं वैकारकेष्यः वर्ताव ॥ वसी वसप्रकाः

🚃 📰 पुरवः विद्वा व वृक्किवितः।

क्षा क्षा कर्मा कर्महुःस्त्रीयार्थिताः॥४१॥ इत् क्षास्त्र क्षा के मध्य क्षास्त्र से 'अन्तरहोत्ती'

करक सरोवर और अनेक बन हैं। वहीं सुनियण

क्षित्र क्षित्र करे. जो बहाभवयुक्त होने के क्षाप्त सन्दर्भ स्थिपुण करे. क्षाप्त और सभी दुःखों से

क्षेत्रवंत्राचे पूर्वच्ये पुक्तकोरे वर्तत्वकारे
 क्ष्मकार्तिभेद्रावादः(१४०)

ध्युक्तकारिलोऽकायः (कुरुकोस विन्यस)

4 6 3 1

क्युर्दशक्तवार्ति केन्स्सरं नद्वशुरी। वेक्वेक्स केन्स्सर्भ शा

पकार् ह्या विकास विद्यासाः।

उक्कानको कोन्द्रेन्द्रीयोगेन्द्रसंबर्द:॥१%

स्वत्ते भोरो- देवनीवदेव **व्या मिन् विकास भाग में** भीरतः **व्या गोजन जिस्तृत नगरी विकास है। वर्त** विकासन जिस्ताम भागान् **व्या** निवास करते हैं। केवेन्द्र, मुखेन्द्र, उपेन्द्र (विम्मु) और संकर **व्या** उनकी

का देवेचरेलार्न व्यापनित्

रुपासना 📰 📰 है।

क्षत्रकृतारो व्यवस्तुकारो निरम्भेव दि॥३४ व विद्वव्यविकारीः कृत्यसम् सुरैराचा

कवाली केन्युकारण बीव्या गर्यस्थापृत्यम्॥४॥ व्याँ ईसान देवेषर विश्वास्था प्रवापति की भगवान् सरकृत्यर स्था हो उपासना करते हैं। वे वीगारण सिद्ध,

सम्बद्धम्बर **मार्ग** हो उपासना करते हैं। वे योगातमा सिद्ध, ऋषि, सम्बद्ध तका देवताओं से पृथ्वित होते हुए परम अमृत का सन करते हुए वहाँ निवास करते हैं। त्व देवविदेवस्य अष्योरपिक्केटसः। दीसम्बद्धतं भूग्रं पुरस्ताद्वकृतः विकास्यापः दिव्यकान्त्रिसमानुकं बनुर्द्धारं सुलोधन्या पहर्विगणसंख्येषाँ बुद्धालिजिन्निक्विपत्त ६ ॥

वहाँ देवों के आदिदेव, अभित तेनस्वी लंभु का लुख एवं प्रदोस मन्दिर है, जो क्रम 🖥 निगर्स के सकते 🖿 🌃 📗

यह दिख्य कान्ति से युक्त, चार क्षारों कला, बाला सुन्दर,

महर्षियों से परिवास और ब्रह्मकेलओं द्वारा सेवित है।

देका वह यहादेक: इहाहर्क्कान्सिसेकन:। रको तत्र कियेत्रः प्रथाः प्रकोशरः स्था।

चन्द्रम, भूवं और अग्निक्य (तीन) नेत्रों 📰 विकेश महादेव प्रथमेश्र देवी (पार्वती) तथा प्रथमकर्वे 🖩 साम

वहाँ रमण करते हैं।

📖 वेदविदः सामा गुम्बो सहस्रादिनः। पुरुवनि पहादेशं तवसा सन्वतादिनः॥८॥

तेषां प्राक्षान्यहादेको पुनीनां पारितालकराक् गुडाति पूजो-ज़िरसा पर्यटन परपेकर:॥ ५॥

वहाँ वेदद्व सान्ताणिक मुनि, सङ्घणारी 🎚 अपनी तपाल द्वारा महादेश की पूजा बरते हैं। उन ब्रह्मभाव

वाले मृतियों 📆 पूजा 🚟 माश्रात् परकेवर व्यादेव 🚃

के साथ मिर से ( आदरपूर्वक) ग्रहण करते हैं। र्संक पर्यक्तको लक्क्क परमा पुरी।

भागामगुलती पूर्वे सूर्वक्षोपगुषपन्तिकः॥१०॥

तत्र जाप्सरसः सर्वा गनवाः विकासनाः।

उपासते सहस्तक्षं देवासक सहस्रकः॥११॥

वहीं ब्रेष्ट पर्वत (मेह) पर पूर्व दिला में इन्द्र की अभारवंशी 🚃 📕 ब्रेष्ठ चगरी हैं, जो समस्त सोपाओं से

सम्पन्न है। वहाँ अपसाओं का समूह, चन्पर्व, सिद्ध, 🚃

🚃 हवारों 📺 में देवनगर सहस्राद्य इन्द्र की 🚃 करते हैं।

ये वार्थिका वेटविटो चानकेम्पराज्याः। वेषां क्यरमं ऋतनं देवानाभवि दर्लमम्।। १२॥

तस्पाहक्षिपादिनम् व द्वेरपिकोजम्:।

केमेवती नाम पुरी दिव्यक्षर्यसमन्त्रिमा १३॥ जो धार्मिक हैं, देदड़ हैं, यह एवं होमपरायण हैं, उनका 📖 परम स्थान है, जो देवताओं के लिने 🖿 दुर्लंभ हैं। उसके दक्षिण चल में अधिततेवस्तो अपिन की दिव्य आहर्यों से कुछ देनेवर्ध जयक नगरी स्थित है। कारते प्रवास्त्रविद्यानकारः स्ववेतसा।

चरिनां होपिनां स्थानं दानकानं दुरापदस्य।१४॥

भनकन् 🔤 अपने तेज से 🔤 होते हुए वहाँ निकार करते हैं। चन करने वासों तथा होम करने वासों का व्य स्थान दानमें के सिने भी दुखाय है।

ट्रींग्ये वर्वकरो बक्तमचि म्हान्दी।

क्रम अंक्ष्म दिला प्रबंहतेनास्त्रनिता। १५६ एव बैकारको ऐसे देखला: पर्युपाक्रके।

🚾 🚾 पुरुषाहर्त नुस्तरम्। १६॥ इस देश पर्यंत के 🔤 भाग में यमराज की भी

🚃 व्यक् 📖 पहापूर्व है जो सिद्धों तथा गन्धवी सामा है। को देवतागय विकरमान (सूर्य) देव की

इपासना करते रहते 🎮 वह 🚃 संसार 🖣 पुण्यात्मा तथा क्रम का आवाच करने वाले मनकों का है।

बरकारत अञ्चिते जाने निवतिरह महत्रपन:।

क्षांक्रक भारपुरी रक्षामै: संबूक यु बा।।१७॥ का ने केवीं देने राहका: पर्ववास्ते।

🚃 सं 🚃 वे हु सरवाद्वावः॥ १८॥

🚾 पश्चिम भाग में नतान्त्र स्मित्त 🐶 रक्षेपती कारक पूरी है, जो जातें ओन से राष्ट्रकों से संबूत है। वे राधार 📰 📰 देश 🖷 उधारमा करते हैं। जो

क्रक्मवृत्ति वृक्त धार्मिक होते हैं, वे उस पुरी की जाते हैं। विक्रिके वर्वकारे करकारक महापुरी।

नामा सुन्धानी पुरुषा सर्वकापनिसंग्रहता॥१९॥

पश्चिम में इस हेड फर्का पर बरुप की शुद्धवर्ती नाम की महा अगरी है। यह पुरुषानी और समस्त कामनाओं की समृद्धि से एक है।

तक्रमचे को; सिद्धै: सेव्यमनेऽधराविषै:।

कारो 🔳 वरुको राजा वर गन्छन्ति सेऽप्युदाः॥ २०॥ वहाँ जन्मराज्य सिद्ध और अमराधियों से उपासित

राजा करून रहते हैं। जो संसार में नित्य अलदान करते हैं. वहाँ वे हो उसते हैं।

बस्य इवर्ग्स्थाने क्योर्ग्य म्हणूरी।

नामा नवकी पुरुष तहासेडसी हम्हानः ॥ २ १० क्रमतेक्वकर्यः केळवाने महान् प्रयुः।

प्राणावायपरा विप्राः स्थानं तकान्ति साधानम्॥ २२॥

(धरुषपुरी) के उत्तर भाग में खबू देवता मि भी गन्धवती नामक पवित्र महापुरी है। वहाँ प्रपत्तन (बाबु देवता) निवास करते हैं। व महान् प्रभु कबुदेव अप्सवओं तथा गन्धर्वसमृह से सेवित हैं। प्रमाध्यम-प्रतयन विद्या ही

तस्याः पूर्वे तु दिन्माये सोमस्य करण पुरी। नाम्ना कत्निपनी जुडा वस्त्रं सोधी विकासी॥२३॥

📰 ये सर्वनिरताः स्वयर्थं वर्षुचासते।

इस साबद स्थान को जल करते हैं।

तेवां बहुक्तां स्वानं नावयोगस्यन्तिक्त् २५॥

उस नगरी से पूर्व दिशा में सोम (कन्द्रका) ■ काश्मिमती नामक सुध श्रेष्ठ पूर्व है, वहाँ कन्द्रमा शिक्यमतन रहते हैं। जो धर्मपरायक साते हुए अपने धर्म ■ पासन कारों है जन्हों के लिये काल प्रकार के धोनों से डांडा कर

स्थान है।

तस्यास्तु पूर्विद्यामे संस्थातः म्यूजुरि। भागा वक्षेत्रस्ती पुष्पा सर्वेशं सा दुशस्त्राः २५॥ तोक्षायस्य भवतं स्थानस्य सुभक् गणेश्वरस्य विपुले तमास्ते स गणाकृतम्॥२६॥

हसके पूर्व की ओर भगवान् संबर को क्लोकते नाम की साम महापूरी है, जो सब के सिम दुर्सभ है। साम स्थान

(शंकर) का सुन्दर भवन है, उस्त्रों कह रहते हैं। वहां गणेश्वर का विशास भवन है, जहां गणों से आवत वे उसमें रहते हैं।

तत्र भोगादिलिञ्जूनां चत्रामां परमेक्षेतः।

निवासः अस्थितः पूर्व देवदेवेन भूतिनाध १७॥

विष्णुपादाह्मितवाता भावविक्षेत्रपकाल्।

सपन्तद्वकृषः पुर्वा गंगा पत्तवि वै वक:॥२८॥

वहीं पर पूर्वकाल में देवदेव सून्ते संबन ने परमेश्री के भोगाधिलायी भक्तों का निवास-स्थान बन्धित किया चार विष्णु के चरण से निकली हुई मङ्गा चन्द्रमण्डल की आप्लावित कर बहीं से ब्रह्मपूरी के चारों जोन गिरानी हैं।

सा तत्र **व्यक्ति** दिश्च **चतुर्का ग्रम्बर्ग्हनः।** स्रोता चालकनदा व मु**चतुर्गदुःगपिका॥२९॥** पूर्वेण शैक्तकीस **॥** स्रीता करकनिक्षणा

· पूर्ववर्षेण पद्धशास्त्रति सार्णवम्±३०=

हिजो! कहाँ गिरकर 📰 सीवा, अलकनन्द्र, सुक्यू एवं भद्रा नाम से चार दिखाओं में चार 📖 से विमक हो गयो। अन्तरिक्ष में गमन करने करती सीता (गङ्गा) एक पर्वत से दूसरे पर्वत पर जाती हुई पूर्व दिशा में मद्दाद वर्ष 🎚 इक्सरेट होती हुई समुद्र में जाती है।

त्रवैदालकन्दा च दक्षिणादेत्य भारतम्) प्रवर्ति वागरं निन्ना यसचेदा दिवोजयः॥३१॥

त्रवातः वानर जिल्ला स्तरपदा छुनास्त्रः॥। कुव्यू: पश्चित्रवित्रीत्वेत्वं संवत्त्रीरत्व।।

📖 केतुमालका वर्ष मरवेति भागवस्य ३२॥

■ दिक्षेत्रयो ! इसी प्रकार अलकवन्द्र दक्षिण 
■ से भारत वर्ष में प्रयेत 
■ ■ मार्ग में विभक्त होकर सागर

वर्ष और आणे हैं। उसी ■■ सुकश्च भी पर्वत्रय दिला के
सभी ■वर्ष 
■ गर करके प्रवित्य दिला के केनुमास जयक

में प्रकारित होका समुद्र हैं। जाते हैं।
 का कोकार्यगीतृकांक व्या कुल्ला

कारकोर्वे व्यक्तिः॥३३॥

अन्तेत्वनिकारवाची मात्त्वसद्गयामद्गी। नवेर्वेट्यं गठो वेदः सर्विकास्तरसंक्रितः॥ १ ४॥

ा महर्रियल है जा च्या दिशा के प्रवेशों तथा च्या कुरुवर्ग कर अधिकारण च्या स्वरसमुद्ध में मिल जातो है। च्या तथा तथा पर्वातों तक विस्तृत माल्यवान च्या

ज्ञातका विशे हैं। इस दोनों ब मध्य में कर्णिकाकार के इस्प में स्थित मेठ है।

न्यातः केतुनस्तात न्याताः कृत्यसम्बा। विकास स्वेतसम्बद्धाः वर्षादारीसम्बद्धाः १६५॥

इन पर्याद्य **पर्वतों के बाहर को तरफ** संसारकणी पद्य के क्यों के रूप में भारतवर्ष, केतुमाल, स्थान और कुरुवर्ष स्थित हैं।

वडते देवपूरक्ष पर्वदावर्षसदुवै। दक्षिकेत्रकाकात्रवामीस्विनकास्वौ॥३६॥ मकादनकेत्वको पूर्वपक्षकातुकी। अमेरिकेयनावामकर्णवानक्वेवस्वितौ॥३७॥

जलातकार नामानकार नामाना स्थान जला एवं देवकूट— ये दो पर्यादा पर्वत दक्षिणीत्तर दिशा में बेल और निषय पर्वतों तक फैले हुए हैं। गन्धपादन और

कैरनास— ये दोनों पर्वत पूर्व तथा पढ़िम में फैले हुए हैं। ये दोनों अस्सी बोजन तक विस्तृत और समुद्रपर्यन्त अवस्थित कै

विकाः परिकारक कर्वदाववंतावियो। येकेः प्रतिकारक कर्याद्वानंत्रावियो॥ ३८॥ त्रिपृद्धो आर्थ्यस्यस्युत्तरे वर्वपर्वती। तायदापापविस्तारावर्णवान्तर्ववस्थिती। ३ ९ ॥

निषध और पारियात्र नामक दो मर्वादा पर्वत मेरु को पश्चिम दिशा में पूर्व पर्वतपानों के **बाला** स्थित हैं। इसी

ा विकृत और जासीय क्या से क्लंपका उक्त में

स्थित है। ये पूर्व-परित्य तक विश्तृत तका समुद्रपर्यन्त अवस्थित है।

मर्यादावर्षताः शेलाः अष्टानिक कमा विशाः। जरुराताः विकाः चेरोकसुर्वितः महर्ववः॥४०॥

है दिजो! मैंने यहाँ इन आत मर्यादा फर्बलों का कर्मन कर दिया। हे महर्षियो! मेर को कर्मो दिखाओं में के सहर 🞹

अवस्थित हैं। क्षेत्रज्ञेषुराचे पूर्वको पुकर्णकारे वर्षकारिकोऽस्करः॥४९॥

समचत्वारिंजोऽज्यादः

(भूक्कोज़ कियास)

सुत उक्क

🗪 जीवित सहते हैं।

बेतुमले नाः काकः वर्षे क्रमकेकाः।

सियहोरसम्बन्धानामे जैवनि <del>वर्षमु</del>त्रम्॥१॥

स्तिनी ने कहर केतुमाल वर्ष के सभी (क्षाक्रसमान) कृष्ण 📶 के और परस तामक फल का आहार लेने वाले होते हैं। वहाँ की 🛗 कामा के समान वर्ण वाली (सुन्दर) होती हैं। वे सभी दस इन्हर वर्ष

भागते पुरुषाः सुचलाः सिम्ब्यान्त्रसूचीनयः। १९४४म्बरम्बरकाणि जीवनो जानसोजनः। २॥

ा वांठ के निवासी पुरूष शुक्ल वर्ष के और

तियाँ चन्द्रमा 📕 किरणों जैसी क्षेत्र होती हैं। वे सम अपनेनी दस हजार वर्ष तक जीवित सहते हैं।

रम्यके पुरवा नार्वी रमन्ति रकतानाः।

दशवर्षसङ्काणिः सतानि 🚃 पञ्च घण १॥

रम्थक वर्ष में चाँदी को प्रभा कते पुरुष और **व्या** रमण करते हैं और इस इसर करह सी () वर्ष ठक खने हैं। वे सत्त्वभाव में स्थित रहते हुए तथा वटतुक के फलों का फोबन करते हैं।

हित्यको हित्यकाः को सीवलमोक्ताः॥४॥

क्ष्मद्रसरकृष्णि एकनि 🚃 🗷

हिरम्पयक्ष में सुवर्ष को जाना वासे सभी मनुष्य श्रोकत का भोजन करने वाले डि और ग्यारह क्षाका और पन्द्रह डि का तक क्षा औ-पुरुष क्षाका रहते हैं, जैसे वे रेक्लोक डि क्षित हों।

उचेदससाकानि इसानि 📰 📆 पी

कृत्वर्षे वृ व्याप्तः श्रीरमोक्याः ॥ ६॥

🌃 विकुत्सामञ्जू 🔤 बृह्यन्तिकाः। बन्द्रीते प्राप्टेनं काणि 🔤 दिवन्॥॥॥

्कुरुवर्ष में दुग्य 🖿 ही भोजन करने शाले 🕬 🔤 🔤 मानव तेल्ह हजार 🔤 सी 🔛 तक जीवित रहते हैं।

में मिनुन में उत्पन्न होने बाले और मिन सुख मा उपभेग करने कले चन्द्रीय में महादेव शिव की सतत उपस्ता करने हैं।

नक विद्युक्ते 🔤 🖦 हेनस्रीतनः। राजनंशस्त्रकानि 📟 स्वरूपेयनाः॥८॥

व्यास्य व्यास्त्रीयं व्युकृत्यम्। व्यास्य व्यासम्बद्धाः व्यक्तिसंख्याः॥ ५ ॥

हती प्रकार किंदुरणवर्ष में ब्राह्मण जाति के मनुष्य रहते हैं 🍱 स्थल-वर्ष 🛗 कान्ति वाले होते हैं। 🖥 प्लसक्थ के

फर्ले 🖿 भोजन काने वाले दस हजार वर्ष तक जीवित राजे हैं। वे भौक्षभुक्त होकर आदरसहित चित्त को ध्यान में सम्बद्धित करके प्रशृजुंक एवं प्रतृजुंक ब्रह्मदेव का निरन्तर

क्रम च इरिक्ने वृ व्यारक्तसमिनाः।

दशक्तंसहरूकि नीवनीतुरश्विशः॥ १०॥ वर नागक्तं देवं विश्ववीति सनातन्।

क्कप्रवे सक् विन्तु मानक विन्युच्चविकः॥ ११॥

इस्से 🚃 हरिवर्ष में रहने वाले महारजत के सदश कानि वाले, इधुरस (गजा) का मोजन करने वाले मनुष्य दस हजार 🔤 तक 🗰 रहते हैं। वहाँ ये 🚃 विष्णु

स्वम 🔤 रहते हैं।

<sup>1.</sup> The holy fig mm (Ficus religiosa).

<sup>2.</sup> Sugar cane.

की भक्ति में भावित होकर विश्वमेनि सनातन सरावण देव की सदा उपामना करते रहते हैं।

तः। धन्त्रभं सुधं सुद्धस्यदेकपश्चिम्। विमानं वासुदेधस्य गरिजातकवरित्रम्॥ १२॥ धतुर्द्वारमनीपम्यं वतुकोरवसंयुक्तम्। प्राकारेर्द्रसमिकुंकं दुरावर्षं सुदुर्गमम्॥ १३॥

वहाँ पारिजात के बन में तुद्ध स्थाटिक के समान बेरन्यत तथा परद्भा की कार्त्ति जैसा वस्तुदेश का एक विकास है। चार द्वारों, चार तोरवों से संयुक्त काल दस क्रभारों से कुछ वह अनुपय, दुराधर्ष और अस्पन्त दुर्गम है।

स्वार्टिकवंग्हणेर्युक्तं देवरावगृष्टोयमम्। युक्तवंत्रतम्बद्धाः सर्वतः सम्बन्धाम्॥ १४॥ हेमसोपावसंयुक्तं नामसनोपालेष्यम्।

दिव्यक्तिहासमोपेतं सर्वेशोध्यसमन्त्रितम्॥ १५॥

यह स्परिकारित मण्डणें हैं हुए का के का के स्पान है। यह सोने हैं। सहित्यों से भूख, अनेक इकस के हिंदी से उपसोधित, दिव्य सिंहासनों से समन्तित हैं। सब हुए हैं। सो सोने से सम्पान है।

सरोजिः सम्बद्धानीयैनैदीनिकोधनोतीनसम्। नारायधारयैः मुक्कैदेवस्यक्तस्ययैः॥ १६ ॥ चोनिनिकः समाकीयै स्थानिकः पुरत्ने इतिम्। स्ट्राबिकः सत्तते अनीर्यसम्बद्धाः सम्बद्धाः १७॥

यह स्वादिष्ट जलबुक्त सर्गवर्धे और विदेशों से शुक्रीश्री है। यह स्थान नातबजपरायण, पवित्र, वेद्याय्यवन में ब्यास, पुरुष हरि ब्यास करने वाले ब्यास निरन्तर मन्त्रों ब्यास याश्य की स्तुति करने वाले और क्यास्कार करने व्यक्ते योगियों से ब्यास रहता है।

तत्र देखसिदेवस्य विकारियक्तीयसः।

एकानः **व्यक्ति हु पहित्रानं उपुर्वति**॥ १८॥ मार्याने सैव सुरवन्ति विलासिको भनेत्रसः।

स्तियो बीवनञ्चलिन्यः सदा 🚃 🗪 🤫

यहाँ राजा स्तेग देशस्थितेय अभित वेजस्थी विष्णु की

इलावृते प्रवचर्णा अम्बरक्रप्रसाहितः।

उनेदारप्रस्काणि वर्षामां च स्वित्रमुगः॥२०॥ अस्तेमु सिन्धः पुंचो राजवर्णाः उन्हेर्तियः। सन्दरेकति कुटा सनकर्माणि कुर्वते॥२१॥

इलाक्तवर्ष में स्थान के समान वर्ष वाले, जामुन के कर्ती का स्थान करने करने तेरह हजार वर्ष की अरपु तक विवर वाले हैं। व्यरतवर्ष के स्त्री और पुरुष अनेक वर्ष के बतावे गये हैं। वे किंक्स प्रकार के देवताओं की आराधना में

ाति । और अनेक प्रकार के क्यों 🛍 📖 हैं। परवानुः 📷 वेलों 📷 क्योंनि सुद्रताः।

केवनकार्य कवितलकोर्तितम्॥११॥
 कर्मकृषिति । व्याप्त नामकारिकार्यः।

ा सुराते ! मार्थ === आयु वि वर्ग की कही गये है। === वर्ग में अवद केवन किस्तुत करा गया है। है किही! ===

**ावारा** पुरुषे को कर्मभूमि है।

कोन्त्रो करणः सङ्घः शक्तिमानुसर्कतः॥२३॥ विकास करियामा सत्तव कुलपर्वताः।

१९७२: क्षेत्रस्यान् ताष्ट्रपणी गमसियान्॥२४॥ सम्बद्धितासम्बद्धाः सौन्यो नक्ष्यंत्रसम्ब सारुगः।

📖 तु कावकोवां क्रीयः सागरसंस्थितः॥२५॥

ार्थ महेन्द्र, मलब, सहा, त्रांक्तमान, ऋक्ष, विश्रय तथा वास्तरमध्ये ये सात कुलपर्वत हैं। इन्द्रद्वीय, करोल्बमान, तास्त्रमं, गथस्तिकन, मानद्वीय, मीम्ब, गन्धर्व ■■ बारण

क्त कर नवम द्वोच (भारतवर्ष) सागर के किनारे संस्थित है।

योजनामा स्थान हु द्वेषोऽनं व्यक्तिकार पूर्वे विज्ञासास्त्रकाने पश्चिमे प्रवतास्त्रका॥१६॥

व्यासाः इतिया वैत्या भने सुग्रसावैव व्या इन्यामुक्कवित्यानिर्वर्तकरका पानवाः॥ १७॥

वह द्वीप रविष्ण और उत्तर में एक हजार योजन में फैला हुआ है। इसके पूर्व में किराल, पश्चिम में चवन और मध्य में बाह्यण, सकिद, वैश्व तथा सूटों का निवास है। यहाँ बि मानव यह, युद्ध और सामिन्य द्वारा जीविका चलाते हैं।

सकते सकतः बात्र स्वित्ये विनि:पृताः। सक्टुहन्द्रमाना च करवूर्वमृता बात्राः २८॥ इसकते विकस्त च विचाता देविका कृत्ः। नोपको कृत्याव बाह्याः च द्वाहते॥२९॥

🔤 लोडिये चेति हिमक्तपदनिःसृतः।

पूर्वभागे समज्जारिहोऽक्करः

पर्वती से निकली हुई पवित्र नृदिक्त बहुती हैं। ज़तहू चन्द्रभागा, सरप्, यसुना, इरायको, विश्वसता, विश्वसता, देविका, 📖 गोमसी, धृतपाय, बहुदा, रुव्हतो, काँहिकी तथा लोहिनी— ये सभी नदिशों हिम्म्यान पर्वत से निकलती 和

बेटस्पृतिर्वेदवती बतनी विद्या तका। ३०० वर्णाला करना चैव स्वर्गणकारी कुता

विदिशा वेशकवादि परिवासकवाः स्थलक ३१% वेदस्भृति, वेदवती, बतप्नी, त्रिदिका, घणांका, चन्द्रवा,

चर्मण्यवतो, सुरा, विदिसा और वेत्रवरोः— ये 🛘

पारिक्षप्र पर्वत के अल्ला से बहुने करने कार्र गयी है। नर्मदा सुरसा शोको दशाजाँ 🗷 प्रकृतको।

यन्द्रकिनी चित्रपुटा समसी 🗷 चित्रचित्रप्रभाव र 🗈 विशासा च पंतुरव बालुकाहिनी।

महायापादमा यदाः सर्वपापहरः पृष्णम्। ३३॥ मर्मदा, सुरसा, शोष, दशार्चा, पहानदी, मन्द्रविनी,

चित्रकृता, तामसी, पिकाचिका, चित्रोक्कल, 🚃 चचुला

📖 बालुवाहिनी— 🗎 ऋशवान् पर्वत 🗎 📖 से निकालने 📖 नहियाँ मनुश्रों के सभी पायों को सक: हरण

करती हैं।

तारी पर्याच्यी विकिथा जीवोदा व महत्त्वरी:

विका नेशरको केन कामान स मुख्याकी। ३५७ तक्षा चैव महानीरी दुवी चान्त:क्रिया 📖

विश्वयक्षप्रस्वास्तु 📖 🚃 नुवस्त्रः ३५॥

तापी, प्रयोग्गी, निर्निक्या, जीस्रेटा, परानदी, किस् वैतरणी, घलाका, कुमुद्रती, महागीरी, दुग्ने और अन्तःशिस्त

ये नदियाँ विश्वयाचल से उत्का है को मनुष्यों के सभी

भागों को 🚃 हरण 🥌 हैं : गोदावरी भीमरबी 🗯 वेषा च

तुंगध्या सुप्रयोग कावेरी च द्विजेसमा:#३६# दक्षिणाध्यनतस्य सङ्गणदाद्विनःस्तः।

हे द्विजोत्तमो ! गोदावरो, चीमरजे, कृष्णा, वेजा, कायता, तुङ्गभदा, सुप्रयोगा 📖 कावेरी-- ये दक्षिण मार्ग की नदियाँ

सहापर्वत के निचले 📖 से निकलने करती हैं। अंतुमाला ताप्रपणी पुण्यकापुरस्तावतीय ३७३

मलवात्रिः एता नवः पर्याः ज्ञीतवत्यः स्प्रजः। ऋषिकुरमा विसामा च गवमादनवर्गिनी॥३८॥

ब्रह्ममाला, ताग्रपर्की, पुण्यकती और उत्पलावती— मलय क्की से निक्कों ने सभी नदियाँ श्रोतल 📖 वाली कही गयी हैं। ऋषिकृतका और क्रियामा गन्यभादन से गयन करती Ŧ,

🏬 प्रावित्वे केंग प्रतिका वंशवरियो।

मुक्तिमकदक्कतः क्रांककृतः नृकाम्। ३ ९ ॥ हिता, क्लाहिनी, ऋषिका तथा वंशधारियी नायक नदियाँ ज़कियान पर्वत के पुत से दरफा है और पतुर्वों के सभी

📰 🔳 हाने अपने हैं। शायां कावस्था इतको विज्ञानाः।

वर्षकक्ताः पुण्याः स्वत्यागरिकर्मपुः। ४०॥

हे दिनकेहो : इन सुन्धे को संकड़ों नदियाँ और उपनदियाँ है, के 🔤 बच्चें को इस्से कहते हका स्नान, राज आदि 

कृत्यक्रमात्र कर्मनेतात्र्यो हाल पुरिहारिकाक्षेत्र व्यवस्थानिक ४ १॥

पुष्पः स्वीत्रा स्था दक्षिणस्पद्धं कृत्यहः।

**व्यक्तिः संबद्धमुद्धः हेनसमानुंदाः**श्वरशा कारा करवाँच परिवादनिकारियः।

संबोत: सेक्क हुना 📖 बाल्यनिवाधिर:॥४३॥

यस गयासीलयाः पारतीकासक्य या अवने विवनिः व्याप्ति स्वीतो परा॥४४॥

उनमें ने कुर, पाश्चात, मध्यदेश आदि के लोग, पूर्व के देशों 🖩 खने वाले. कामरूप के निवासी, पुण्डू, कलिङ्ग,

पण्य, समस्य द्वसिष्यस्य 🗪 अन्य सीवश्वासी, सुद्र, आधीर, अर्बुट, फलब, मलपा, पारिवात में रहने कले. सीबोर, सैन्यव, इप, फल्प, बाल्यनिवासी, मद्दनिवासी,

तम, 🚃 तथा मस्त्रों लोग इन्हें मंदियों 📰 🗯 पीते हैं और इनके ही जासपास सदा रहते हैं।

कवारि चारवे 🌃 युगनि कवगेऽयुवन्। इतं देश कारण करिकाम्बर न सर्ववित्। ४५॥

कवियों (विद्वर्ति) ने भारतवर्ग में 📰 युग बताये हैं— कुल (सत्त्व) जेळ, द्वापर तथा कलि। ये (युग) अन्वत्र कहीं

यति किम्पुरुवासनि वर्षास्त्रष्टी सर्ह्यतः।

नहीं मिलते।

व केव् हमेको कवासी नोहेप: श्वद्धर्य न धा।४६॥

है महर्षियों! किंपुरुष खादि पढ़े जात वर्ष हैं, उनमें न शोक है, न परिश्रम है, न उद्देश है और 🗈 पृक्ष का भव है। स्वस्ताः इजाः निरादकुरः सर्वदःखविकर्शिकः। रमने विविवैषाँवैः सर्वात विवर्धकराः॥ ४७॥ वहाँ सारी 🚃 स्वस्य, आतङ्करहित 🚃 🚃 🗰

द:खों से मुक्त है। सभी स्थिरपीयन बाते होकर अनेक

के भावों से रमण करते करते हैं। इति बीक्रवेषुराने वृषेकारे कुलनक्षेत्रकर्वाई कृत

साराज्यारिकोऽकाराः॥ ४७॥

अष्टचलार्रिजोऽकावः (जमाहीपथर्मन)

i, i,

हेपकुर्रागरेः शृहे पहाकृटं पुलोकन्त्। स्कारिक देखरेकस्य विचानं परवेशिनः॥ १॥

सुतकी बोले- हेमकुट नामक पर्वत के जिल्हा पर देवाधिदेव परमेही (शिक्) का स्कटिकमाँच से निर्मित एक

महान् सुन्दर निवासस्थान है।

📖 वेवाविदेवस्य भृतेशस्य त्रिशृतिनः। देवा: प्रविनया: प्रिद्धा: पूर्वा नित्ने प्रकृति॥ २॥

प्र देखा निरिष्तः सार्ध्य पहादेके पहेकाः। भूतै: परिवृक्ते नित्य भाति का विनाधकृष्टा। ५ ॥

वर्ड देवगण, सिद्धगण तथा यक्षणण देवाधिदेव भ्रतेल त्रिशुली की मिर्प पूजा करते हैं। वे रियककारी 🚃

महेक्द कहाँ महादेवी पार्वती के 📖 भूतगणों से परिवृक्ष होते हुए नित्य सशोपित होते हैं।

विषयसम्बद्धितायः कैलाको वह वर्धाः।

निवास: कोटिव्यूतणां कुनेरस्य च बीवन:॥४॥ तप्रापि देवदेवस्य भवस्यावतः। भहरा

जहाँ जलग-अलग सुन्दर किस्सों वासा बैसास पर्वत है

तथा करोड़ों यक्षों 📖 मुद्धिमान् कुबेर का निजस है। जहाँ देवाधिदेव शिव का विशाल मन्दिर है।

मन्दाकिनी तत्र पुण्या 📖 सुविक्लोदकास५॥ नदी नामालिकैः पर्यरनेकैः सपलंबनात देवदानवगन्धर्वयस्य स्थासिकारै : ॥ ६ ॥

क्रस्कृत्यस नितं सुनुष्या बुभनोरमा।

वर्त रामनिथ कमलों 📗 🚃 और अत्यन्त स्वच्छ जल कालो रमजीय एवं पवित्र मन्द्रकिनी नदी है। देवता,

रामव, कवर्व, कहा, सहस्र और किंगर उस आखन्त पवित्र तब मनोम नदी के जस का नित्य स्पर्श (स्त्रान, आध्यन अदि) करते हैं।

अन्तर्भ साः साहाः स्वर्णकौरतेषुताः।(७॥

क्यां कुले तु देवस्य स्वानति परदेहिनः। देवर्षिकसञ्ज्ञानि क्या नारकारम तुश्र ८॥

स्वर्णकपत्नों से स्लोपित वहाँ दसरी सैंकड़ों पदियाँ भी हैं। इसके कियाने या देखें तथा ऋषितम 📕 सेवित परमेही

देव और नरायण के स्थान (देवालय) हैं। बरवर्षि सिखरे सुई चरिकतको सुपन्।

का ज्ञानम विपूर्ण पक्षां रत्नप्रविद्यत्। १॥ स्वारिकारकामसंघात देवानेप्रामीर्गमानः।

क्ष्मक देवदेशम्य विकोर्किश्वास्यतः प्रशीः॥ २०॥ कृष्णक् भवनं रचां वर्तस्योपक्षेतिहम्। का वारायकः औषान् लक्ष्यक सङ्ग वयस्यतिः॥११॥

अपने सर्वेदरः सेष्ट पुरुषमानः सनातनः।

उस (हेम्फ्ट) 📕 मुध्र 🔤 पर पारिजात वृक्षीं 💷 सुन्दर कर है। 🎹 इन्द्र का रजनविकत एक विशाल भवन है, जो स्वदिक प्रविद्यों से निर्मित स्तम्भागक और

स्वजेतिर्वतः योपर कला है। कहीं समस्त रहीं से उपशोधित, सभी देवों 🖩 विकासक देवाधिदेव विष्णु का एक आस्परी 📖 📰 🚃 भवन है। वहाँ बगस्पति, सर्वेशा, श्रेष्ठ,

पुन्तकः, समस्त श्रीमान् नग्रवम लक्ष्मी के साथ कार्र करते हैं।

तवा च वसूकारे वु अभूनां रत्याविद्याम्॥१२॥ स्कार-समुजये पुष्पे दुरावर्गं सुरद्विशाम्। स्वाते विस्तिरे सम्बद्धाः पहालानाम्।। १३॥

सराजयाचि पुण्यति सिद्धावासैर्युतानि य। का हैमं चतुर्दारं कानीसादिमध्यितम्॥ १४॥

बुक्कं सङ्ग्रह्मानं ब्रह्मचोऽव्यक्तम्पनः।

इसी इकार कसुमार पर्वत पर (आठ) बसुओं के रहाँ से मण्डित, 📺 में से ट्रेंप करने वाले असुरों के लिये दुराधर्ष पवित्र स्थान है। भवंतबेह साधार पर महात्वा सप्तर्मियों के सत पवित्र आक्रम है। 🚃 सिद्धों का निवास है। वहाँ अध्यक्तजन्मा भ्रह्मा का स्वर्णीर्जर्मना, चर द्वारी काला, करा, एवं नीलमणि आदि से जटित स्वाच्या प्रवित्र विकास स्वाच है।

ात देवर्षको विद्याः सिद्धाः इद्धर्मकोऽपरेत १५॥ उपासते देवदेवं पितायहम्म्यं परक्। सर्वैः सम्पूजितो नित्तं देव्याः सह कर्मुकाः॥१६॥ आस्ते विताय लोकस्यां ज्ञान्यनां परकार्याः॥

है विद्रो! वहीं देवर्षि, ब्रहार्षि, सिद्ध मा दूसरे लोग अधन्या, देशियदेव, बेह पितामह को नित्य हजाराव मा है। इनके द्वारा नित्य सम्मृतित ज्ञान्तवित माने के करम गतिरूप में क्युर्मुख ब्रह्म देवी के साम माने विवकासना से वहीं विराजनान है।

तान्येकनुत्रशिकारे महाप्रकेरलंकारेश १७॥ व्यक्तकृतकालं पुण्यं सुन्तमं सुनक्तरः। वैगीयक्रकानं सुण्यं योगीन्तिक्यसेक्तिन्॥ १८॥ श्राप्ते मनकात्रित्यं सर्वेतिकीः सम्बद्धः। इत्यक्तदेवेगपुर्वद्वाकिकिक्त्रक्तिकः॥ १९॥

आतंकृत सुगन्धयुक्त, स्वच्छ एवं अपृतः में समान जस आव एक गाँवत महान् सरोवर है। वहाँ को केन्द्रियों से मुख्येणित महर्षि जैगीपका का एक प्रतिष्ठ आध्या है। सान्य दोवसून्य, महान् स्थानित एवं महरूना किन्द्रों से सम्बद्धत भनवन् (जैगीवन्य) वहाँ नित्य स्थानित करते हैं।

शंको प्रनेहरकेव कौरितकः ह्या एवं के भूषमा वेदबादक तिष्यास्तरम्य प्रसादतः॥२०॥ सर्वधोगरताः सान्ता प्रस्मोकृतिकवित्रकः। द्यासते प्रकृत्वार्था इक्वविद्यापरास्थ्यः॥२१॥ तेवापनुष्रहार्याय स्तीना सान्ववेतस्त्रम्। सान्नियं कस्तो पृक्षे देव्या ह्या कोक्वरः॥२२॥

शङ्क, मनोहर, कौरिक, कृष्ण, सुनन्त तथा बेटनार क्या क्यापात्र शिष्य हैं। वे सभी योगस्मायण, स्वन्त, भरम से उपलिस शरीर वाले महान् आवार्य तथा ब्रह्मविकापात्रण उनकी उपासना करते हैं। उन स्वन्तविक योगियों पर अनुवार करने के लिये महेश्वर देवी के स्वार्थ (उस स्थान पर) निवास करते हैं।

अनेकान्यातामाणि स्युक्तस्थिन् विशेषकेषके मुनीनां युक्तमनसा सरोसि सरिवस्थवार २३॥ केषु केषस्य विका कारकाः संकोन्द्रियाः।
इक्कानस्यकारके रकते हान्तावराः॥२४॥
इस इत्तम निरित्त पर योगपुतः विद्या वाले मुनियों के
बा अनेक आज्ञम तथा सरोवर और नदियाँ हैं। उनमें
बोक्पशक्ष, जम करने काले, बांबा इन्दियों वाले एवं
सहासक मन वाले, जानकारक विद्यान रमण करते हैं।

कार्यकारमञ्जालक हिन्सको वर्धवरिकाम्। बारवित देवचीहार्य केन सर्वित्रदं तक्षण्॥२५॥

वे जाता में जाता का आधान करके शिखाना के अन्तरभाग (ब्राह्मन्त्र) में स्थित ईसान देश का भ्यान करते हैं, जिससे यह सम्मूर्ण जगह विस्तारित है।

मुक्ते वास्त्रकानं सहस्राहित्यस्त्रित्तप् भवस्यिदः स्वत्य वस् मुख्यः॥२५॥ वस्त्रेति वु दुर्वस्य स्वतं निस्तोरसम्। सान्ते वश्यके दुर्वा तम् सम्बान्योग्रस्।।२७॥

हजारों आहित्यों संख्या प्रकासमान सुमेग गर्मत १८ का स्वान है। सुरेश्वर भगवान् ह्या जभी के साथ वही निवास हास हिं कहरेत पर दर्गा का भवन है जिसमें स्वीनमों स

ति है। स्वकृत् महेबारे भगवते दुर्गा वहाँ रहते हैं। उनस्थान विविवे: असिमेट्रेरिकस्थाः।

कोन्तम् । प्राध्यक्तमेवरम्॥२८॥

केतकथी अभूत का यान करके 📰 ईबरीम अमृत की प्राप्त करके विविध प्रकार 🍱 शक्तियाँ द्वारा इतस्तत:

उपासित होती एउटी हैं। - मुनीसस्य पिरे: नृष्ट्रे समामसुधनुस्थ्यते। - सहस्रात पुरस्ति स्तु: सर्गति स्ताहो द्वियाः॥ १९॥

क्षा पुरस्तं क्षितः स्टब्स् प्रस्को। स्टब्स्टिकस्थनसंबुक्तं स्थानामसिकासंग्। ३०॥

हे द्वियो! सुनोत पर्वत के जिविष धातुओं से देवीव्यमान शिक्तर पर राखसों के नगर **मा** सैंकड़ों सरोवर हैं। विक्री! इस्से प्रकार मानन् पर्वत हातमृङ्ग मा स्कटिक स्तम्प्यें से विभिन्न, अभिन्न तेजस्वी वर्सों के सौ नगर हैं।

केटोटरिको: वृद्धे मुक्तांस्थ स्ट्रापनः। इक्टरकेपुरोकेट प्रकितेरणप्रविद्यम्॥ ३१॥ स स्व वस्तः क्रीसन् सङ्ग्राह्मिपुरिकापरः। स्वतः स्थान क्षेत्रियस्यकेकस्थास्यवप्॥ ३२॥

बेतोदर पर्वत के शिखर पर महात्या सुपर्व (गकड़) का स्थान है जिसके अनेक 🚃त गोवृतें से युद्ध 📼 🛭 मणियों 🖣 यण्डित है। वहाँ साम्रात् दूसरे विष्णु समान ने श्रीमान् गरुङ् उन परम ज्योति:रूप, आत्मस्वरूप, । विष्णु का ध्वान करके स्थित छते हैं। अन्यक धवनं वृष्यं तीर्त्यं वृष्यिक्यः। श्रीदेखाः सर्वरत्नाक्यं हैम प्रमणिकेरणम् ३३० मुनिवेदो ! जीवृङ्ग पर दूसरा भी 🚃 का एक 🛚 भवन है, जो सभी रहाँ से पूर्ण तथा स्वर्ण से 🚃 📰 🛢 और सुन्दर मणियों 🖩 निर्मित तोरणकुक 🛊। 🗯 सा परमा हर्त्विच्चोरतिक्येरकः अनन्तविषया स्थ्योर्जनसंग्रेडनेस्युका॥३४॥ यहाँ विष्णु 🔛 📟 मनोरम यह 🛍 📟 शक्ती अभन्त वैभवसम्बन्धः, संसार 📰 मोहित करने में 🛚 अव्यासे देवनकर्वतिकवारणवन्तिक विचित्रया जनतो योतिः स्वत्रविद्यारकोकारमधः ३५० तत्रैय देवदेवस्य विष्णोरस्कानं नक्त्। मर्रापि स्त क्लाहि विकित्रक्रमात्रकः॥३६॥ वेवलओं, गन्धवीं, 📖 तथा चरलों से 🕬 🛚 अपनी शक्ति भी किनभी से प्रकारित (वे सक्ती) जनव के मूल कारण (बिम्नु) का जिन्नम करती हुई वहीं विशेषकन से बास करती हैं। वहीं देवाधिदेव विष्णु का विकास भवन है तथा वहीं पर विधित्र कमतों से सुनोधिक का सरोका है। सहस्रक्षितारे विद्यालस्याकृतकृतः रहाकोपानसंपुक्तं सरोविक्कोपकोर्विकास्य ३७० विष्णपानीयाधित्रनीलोरक्त्रम्याः। वार्षिकारवर्गे दिव्यं तवासी शकार: स्ववन्त्र ३८ ॥ इसी प्रकार सहस्रतिखर पर रहीं की सीहियों से बने हुए और सरोवर्षे से सुरोभित विद्यापरों के आठ नगर है। वहाँ निर्मल जल वाली नदियाँ अनेक प्रकार 🖩 नीसकमलों 📰 अकर 📕 और कॉर्थकारका एक दिश्व वन है, जहां संबर स्वयं विग्रजमान रहते हैं। पारिकारे महारक्ष्मवाः पर्वते हु पूर्व शुक्रम् रम्पप्रासादसंपुक्तं धण्टाचायरपृक्तिम्॥३९॥ नृत्यद्भरपार:संपैतिकोतक शोपालक मृद्यप्रकाले हुष्ट्रं येण्यीणानिनादिवम् ॥ ४०॥

🖷 🚾 पर्वत पर महालक्ष्मी 🖿 सन्दर पुर है. जो रमचीव प्रसादों से युक्त, घण्टा एवं चामर से अलंकुत, इक्ततः नृत्य करती हुई अप्सराओं के समृह से सुशोभित. मुर्देन एवं मुख्य 🔣 ध्वनि से मुश्चित, बीका 📖 वेगु को प्रकार से निनादित है। नवर्गविक्रक्षकोर्वं संदर्ध सिद्धपृत्रवैः। कार्याद्वर्ष्ट्रकाषुकं पहकासदस्यूलप्॥४१॥ व्याननेहर्रेर्नुष्टं क्राविकामां सुदर्शनम्। क क वर्त्त देवी नित्यं योगस्यवणा।४२॥ व्यास्कृतीर्वहादेवी विश्वसक्तारिणी। विनेत्र सर्वत्रकवीयसंबद्धाः सा च नव्यवी।१४६॥ क्कि का पुरुष: 🚾 🖣 प्रक्रमादिन:। क पन्धर्वे तथा फिनरों से आकीर्ण, बेह सिद्धों से पुक्त, 🔤 रेटोप्यमान 🚃 से परिपूर्व और बड़े-बड़े महलों से संकृत्य है। 🚃 महान् गणेश्वरों की द्वारा सेवित और व्यक्तिक अने 🖃 🚃 स्थान है। वहाँ देवी महालक्ष्मी सदा 💹 होकर 💹 करते हैं। 📰 महादेशी 📑 विकृत भारत 📰 वाली, विवेचा, सभी शक्तिमें के समृह 🖩 ब्यक्त और तन्मधी है। वहाँ भी ब्रह्मकदी मुनिगम हैं— वे उनका दर्शन 💵 🖺 युक्तईस्वोत्तरे व्यये करकाता पुरोत्तयम् ॥४४॥ सर्वमि किञ्चुकृति देववीम्बानि संस्थाः। काब्दुरस्य गिरे: 🙌 विकिन्नुमस्यूलम्॥४५॥ वयवांकां पुरस्तं विवस्तिभिः संपादतम्। तत्र वित्यं मटोलिका mi नार्यसर्वेट या। ४६॥ श्रीक्षणि पृद्धिक निस्थं विलागीर्गोगरायशः। क्षुधार्च के उत्तर चाए 🛮 सरस्वती का 📖 कार है। हे साचकते ! वर्ष सिद्धों से सेवित 📖 देवताओं के उपभोग करने बोरण अनेक सरोकर हैं। पाण्कुर पूर्वत के शिखर पर अनेक इकार के दक्षों से संकृत और दिव्याङ्गनाओं से सम्बद्धत गन्यव्ये के 📰 नगर हैं। 📷 मदोन्मस तर और नारियां अनेक प्रकार के जिलासी भीगों में तत्पर रहते हुए इसमाजपूर्वक नित्य कोट्टा करते रहते हैं। अञ्चनस्य विरे: श्रृषे नारीपुरमनुसमम्। ४७॥ व्यक्ति स्वयम्पासे 🚃 रहिलाहसाः। वित्रवेन्द्रदेशे का समायास्पर्वनः सदर्भ४८॥

वा पुरो सर्वरूपक्षा वैद्यासवर्गर्युवा।

अञ्चलिति के शिखर पर अतिश्रेष्ठ क्रिप्टेंग्ट है, जिसमें रित की लालसा करने वाली रम्भा आदि अपस्थाएं निकास करती हैं। विश्वसेन् आदि (गन्धर्व) जहाँ सदा व्यक्त रूप में अपस करते हैं, यह पुरी सभी रहों से परिपूर्ण तथा अनेक इसमें से सम्पन्न हैं।

क्षनेकानि पुराणि स्तुः कौपुदे ह्याँ कहवाः॥४९॥ स्त्राणी शासरजसामीकरासक्षयेतकम्। तेषु स्त्रा महायोगा महेत्रास्त्रस्तानिवः॥५०॥ समस्तो पुरं स्वोतिरासकः स्वास्त्रेकस्त्।

हे उत्पादनो ! कौमुद (पर्वत) III श्री IIII रजेनुम बाले (रजोगुण से रहित) IIII ईकर में IIIIII विश्व IIII रहों के अनेक नगर हैं। उनमें महेत II IIIII में कियरण करने वासे महाकोगी उद्गान परम ज्योतिस्थान IIIIII IIII को आहेत करके रहते हैं।

विद्यासम्य गिरेः शृहे क्योतानां कृत्यक्त्। ५१॥ वर्षोद्यास्य कविता तत्राको स पद्यावितः। त्या च जाकोः शृहे देवदेवस्य क्षेत्रकः। ५२॥ दीशमाध्यतं पुण्यं चास्करस्यानितीयसः। तस्येकोत्तरवित्यागे कन्द्रकानसनुष्यम्॥ ५३॥ वस्त्ये तत्र रम्यस्या भगवान् जान्यदीवितिः।

पिछापिरि के सिखर पर गणेशों ■ तीन ■ है। तथा गहीं नन्दीश्वर की कांप्रता पुरी ■ उन्हों ■ महामति ■ करते हैं। इसी प्रकार जातिय पर्वत ■ किखर पर ■ तेजस्वी बुद्धिमान् देखिरिदेव चाला का देशियन् ■ ■ है। उसी की उत्तर दिशा में चन्द्रमा का खुद्धा स्थान है। वसी शीवता किश्मों वाले रम्बारमा भगवान् (कन्द्रमा)

भागा स्था दिखं इंग्रजैले स्कृष्णः॥५४॥ स्वक्रयोजनावामं युवसंप्रकितोरणम्। तत्रास्ते भगवान् स्था सिद्धसङ्गेर्गसङ्ग्यः॥५५॥ सावित्र्या सह विसारणा वासुदेवादिगिर्मृतः। तस्य दक्षिणदिन्ताने सिद्धानां पुरमुख्यम्॥५६॥ सनन्दगद्यो स्था वसनि पुनिपुंच्याः।

रहते हैं।

है महर्षियों! हंस शैल पर एक हजार पोयन विस्तार वाला एक दूसरा दिव्य भवन है और सुवर्ण कथा पणि हैं निर्मित तोरण वाला है। वहाँ सिद्धों के समूह से सेक्ट हैं। वासुदेव आदि से युक्त विश्वलमा पगवान् सहार सामितों हैं पति विसके दक्षिण दिश्याग में सिद्धों का

है, जहाँ मुनिलेड सनन्दन आदि रहते हैं।

व्यक्तिसम्ब दिवसों दक्ष्यानों पुन्तवस्था ५७॥

व्यक्तिसम्ब दिवसों दक्ष्यानोंस्य बीस्तः।

सुक्यानैत्विस्तारे सरिद्धिस्त्योगितस्था ६॥

वर्षस्यानां पूर्ण प्रमाने वस्तानितः।

पत्रानेत के सिद्धर पर दान्यों के तीन नगर है। उसके

पत्र वर्ष से सुसोपित वर्ष प्रियान है, वहाँ

वर्ष प्रमान वर्ष दक्षे हैं।

पत्रीय पूर्णदिकाने विकित्त दिवस्तानिते॥५९॥

वर्षाम्य पूर्णदिकाने विकित्त दिवस्तानिते॥६९॥

वर्षाम्य पूर्णदिकाने विकित्त दिवस्तानिते॥६९॥

वर्षाम्य पूर्णदिकाने विकित्त दिवस्तानिते॥६९॥

विकारित्राची पुरुषात्र पुरिषिः विकार वास्त्र हो। इ.१। पूर्व दिस्य में ह्या दक्षिण व्या और इस्त्र हाथियों में तेव भगवान सनाकुम्बर एकते हैं। इ. मुनीबारे। हा सभी विकार विकार विकार की भी अनेक प्रयोगर, विमाल वरसपुरक गरियाँ हाला देवासम्ब और भुनियों हाया स्थापित परिवा सिक्ष सिक्ष है।

कर्रांच विकास को देखरायालकारि क

सानि वाकारपान्यम् प्रवासम् गैय स्वयते। एव प्रकृषकः श्रेति वाष्ट्रप्रस्य विकारः। य स्वयते विकारमुद्धे साम व्यक्तियोगस ६२॥

भवनों को सामा में शीव भूगे कर समान पह कन्युरिय का विस्तार संबोध में कहा तथा है, मेरे द्वारा कैकड़ें की में थी सामा वर्णन सामा संभव नहीं है।

> भि धीकुर्वपुराणे समृद्धिपशर्वन माम सम्बद्धारिकोऽस्थानः॥ ४८॥

**क्कोनपञ्चालोऽध्यायः** 

(जुक्तकोत्त स्थान)

कृत समाव

कपृष्टेषस्य विस्तावदिषुकृतेन समस्ताः। विकृतिका विवेदं समाद्वीतो कवस्तिकः॥१॥

जन्दुद्वेप के विस्तार से चारों 🚃 से द्विगुणित और बोरसगर 🖩 बेहित करके प्लाब्दीय व्यवस्थित है। स्त्राहीने च विजेन्द्रः समासन्त्रमध्येताः।

सिद्धावृताः युपर्वाणः सिद्धसङ्गनिवेतिकः॥२॥

हे विग्रेन्द्र! उस फ्लक्क्ट्रोप में **मान** कुलबर्वत हैं। वे शुन्दर पक्षयुक्त और सिद्धगर्यों के समूह से लेकित हैं।

गोमेदः ऋषमश्लेषां द्वित्रवसन्द्र उक्को।

नारदो दुर्द्धभिक्षेत प्रक्रियानेपनिस्तनः॥३॥

वैश्वातः सामस्येषां ब्रह्मकेशस्यकारमः।

उनमें प्रथम गोमेद पर्वत है, दूसरे का नम क्या है, क्रमरा: तैसरा नरद, चतुर्व दुन्दुमि, पंचम मक्तिमन, इस मेपनिस्वन और साववाँ वैधान नमक कुलचर्वत है को प्रका को अस्वन्त द्विय है।

तत देवविषयक्षैः सिर्वेक वयवानयः॥४॥ त्याच्यते स विश्वस्था स्वकृते सर्वयत्य विकासका तेषु पुण्या जनव्या शतका स्वाच्यो न चार्थः॥

महीं देव, जूबि, मन्धर्व सम्ब सिद्धनम् में विश्वस्था सहा समके साक्षी और विश्वदृत धर्मधान् बद्धाः स्ट उच्चसन् स्ट हैं। दन पर्वतों पर पवित्र सम्बद्धाः हैं। स्ट स्टिंग स्वर्धः कुट

हैं। दन पर्वतों पर पवित्र समात्र हैं। 🛤 📶 स्वर्धः कुछ-नहीं हैं।

य तत्र प्रायक्षतिरः पुरुषः व कार्यकाः तेयां व्यापः सतेय कर्यकाः व क्ष्युक्ततः १६ ।। तापु वर्त्वयो नित्यं क्षित्रयवृत्युवातके। अनुतरातियो क्षेत्र विकास जिद्द्या कृताभक्षः। अपृता युक्ता क्षेत्र नामतः परिकर्तिकः। भूषत्रकत् किस्त्यानाः वर्गतिः क व्यव्यविश्वतः।

वहाँ पाप करने वाले पुरुष होते ही नहीं है। उन वर्षपर्वती को समुद्रगामिनी सात निर्देशों हैं। उन चटियों में क्रार्थिगल नित्म पितामह की स्थासना करते हैं। वे निर्देशों अनुस्ता, शिखा, विपापा, विदिना, कृता। अमृता, सुकृता— इन नामों से प्रसिद्ध हैं। छोटी नदिशों और बहुत में स्रोका भी कहाँ

न जैतेषु वृत्राकस्या पुरुष वै चिक्षकृषः। आर्थकाः कृषरक्षेत्र विदेश प्रशिनस्त्रकाशपुत्र इक्क्षित्रपविद्शुद्रास्त्रियन्त्रीये व्यक्षित्रप्राः। इञ्चते प्रगक्तनीको वर्णस्त्रत्र निवासिषिः॥ १०॥

विद्यात हैं।

उन स्थानों में युगावस्था ('सत्य, त्रेता, द्वापर, कलि) नहीं है और सभी मनुष्य दीर्भायु होते █ उस द्वीप में आर्थक, कुरुर, विदेश तथा माविन् ऋगतः ऋदाण, शक्तिय, वैरुप और रहा बढाये गये हैं। वहाँ के निवासियों द्वारा भगवान् ईत को उत्तासना 🔛 🔤 है।

नेवश सेनसामनं सम्बं पृतिपूर्याः।

सर्वे वर्षस्ता कियं 🔤 मुद्दिवपारसाः॥११॥ च्यार्कसारमञ्जूषा जीवनि च निरापपाः।

हे मुस्लिक्षे! उन्हें सोम साम्राज्य (सोम-सायुज्य) 📖 सोमसारूप्य 📰 होता है। 📰 सोग धर्मपरायण एवं 🚃

सामारूप 🖿 हाता है। 🖿 साम धमपरायण एवं 📖 इसमित रहते हैं और ये रोगरहित होकर 🛍 📖 वर्ष कर जेवित रहते हैं।

च्याद्विपात्र्यमं बु हिनुकोर समन्तरः॥१२॥ कंपेहचेतुरसम्पर्धातं स्थाप्यतिः संव्यवस्थितः। सम वर्णातं समीप स्थापं कुम्पर्णसः॥१३॥

प्रावाद्वीय से दुगुना विस्तार जाला शास्त्रविद्वीय चारों और ये ईशुरस में स्वार को बेहित करके अवस्थित है। वहीं भी साम वर्ष और साम ही कुलपर्वत हैं।

वान्याकाः पुरर्वातः स्थानमा वृक्ताः। कृतुस्तावरक्षेत्र वृत्तीयक्ष कलक्ष्यः॥१४॥ क्रोतः कंपस्तु परिषः कतुन्तान् सरायस्त्रया। कोनी केषा कितृस्ता च वन्ता सुसता विभीवती॥१५॥

निवृत्तिकेवि स्व वकः स्पृतः पायका दृणान्।

व तेषु विक्रते रक्षेत्रः 🏙 वा दिवसक्त्याः॥१६॥

हे मुक्तो ! वे **व्या** सीथे फैले हुए तथा सुन्दर पर्व बाले और सका अदियों से चुक्त हैं। वे सात पर्वत हैं— कुनुद,

अन्नद् तीसर) बलाइक, द्वोण, कंस, महिष और ■■ ककुरावर्। और सस्त कीटमों ■ बाम हैं — योगी, तोया,

विकृष्ण, पन्द्रा, सुकता, विधीयना और निवृत्ति। ये नदियाँ स्मरण करने से मनुष्यों के पायों को हरने वाली हैं। हे

द्विनकेते ! उन वर्षी में लोभ अथवा क्रोध नहीं होता।

व चैवास्ति कुपावस्था जना जीवनसरापयाः। वक्कि सक्तौ तत्र वस्त्री वार्षु सरक्रानम्॥१७॥

वहाँ (बार) युग को व्यवस्था भी नहीं है। लोग रोगरहित जीवन बाबा करते हैं। वहाँ की सभी वर्ण कले बाबा बाब्देव की सकत सुबा करते हैं।

वेशं अन्यवर्थं कुकं सारूप्यम् सलोकता। व्यक्तिय कुक्रमाः प्रोत्तवे राजानुसारुपारुपारुपा। १८॥

क्षेत्र केला: स्वक: कुम्ब द्वीपेऽस्थिन वृष्ट्रस हिला:।

अतएव उन्हें वायुदेव **मा सायुन्य, साहप्य और** सालोकताकप मुक्ति प्राप्त होगी है। उस द्वीप में बाह्यण का वर्ण कपिल और स्वतिय का लास कहा तथा है। हे द्विजो! वहाँ दैश्य का वर्ण पीता एवं शुद्ध का वर्ण कृष्ण बाह्या है।

शास्त्रसस्य तु विकाशस्त्रियुक्तेन समनवः॥१९॥ संवेष्ट्रस तु सुरोदास्य कुल्ह्योको कावस्त्रियः। नितुत्रसीय होगम् सुविधान् गुण्यांस्त्रस्य॥२०॥ कुलेक्त्वो हरिहेन मन्दरः सत्र सर्वतः।

तास्मसिद्धीय से विस्तार में दुगुना कुमद्धीय है जो क्यां शरफ से सुरासमुद्ध को भेरकर विश्वन है। क्यां साल कुलपर्वतों के भाष हैं— किट्ठम, होम, चुनिमान, पुज्यतन, कुरोशय, [11] और मन्दर।

कृतपामा किया 🔤 प्रवित्ता संदिक्त क्याक २ १० तथा निवृत्तामा एमा महत्त्वाझा सत वै। अन्यास कतातो वित्रा नहीं मणितकतः सुमाः॥ २ १॥

वहाँ धूनपाम, शिवा, पवित्रा, विद्युत्ताओ, स्था और मही— ये व्या नदियाँ हैं। हे विद्यो : इनके व्याप्ता संसक्षें मणियों के समाय स्थापन अल करते व्याप्ता है।

तासु ब्रह्मायमीलानं देखालः वर्षुक्रको। ब्राह्मया ग्रीययो विताः स्टियाः सुव्यास्त्रकातः १६॥ वैद्यास्त्रोधास्त्र प्रदेशः सुद्धास्त्र अधिर्वितः।

है विश्री ! वहीं रहने कले देव आदि बहुत की ईशररूप में उपासना करते हैं। इस द्वीप में अस्तानी में इतिया, मार्गा को भूष्यन, बैरवों को स्तीध मात्र सुद्धें को अबेह कात्र से जाता है।

नरोऽपि ज्ञानसम्बद्धाः वैज्ञादिनुपासंयुक्तः॥२४॥ वयोक्तकारियः सर्वे सर्वे मृतद्विते स्ताः। कजनि वर्वेदिकीर्वकाणं यस्पेदिनम्॥२५॥

वहाँ के सभी लोग और मैत्री आदि गुणों से पुक्त हैं। में सभी सालविहित कर्म करने वाले और सभी प्राणियों के हित में निस्त तथा विकिय वज्ञों हुन परनेही बहुए की स्थान करते हैं।

ते**वास बरू**भाकुको **सामान्य सलोकता** कुल्कीपस्य विस्तासदिद्धकोन सम्बद्धका २६ ॥ बीक्सीपः स्थिते विस्ता वेद्यक्तिक **कुलेद**िक् उन्हें बहुत का सायुज्य, स्थास स्था सारसंकता प्राप्त होती है। कुमहोप से द्वितृष विस्तार कता फौसहीप चारों सि से पुरसागर को वेहित करके अवस्थित है।

क्रेको जगम्महैय दुवीन्छानिकरिकः॥१७॥ देखन्द्र निवेता पुन्दविकालीय च।

अन्य 🗷 📖 : श्रेष: पर्वतो दुरुमिसार:॥१८॥

🛅 कुनुश्ची भैग 🕬 राजिर्मनेत्रमा

क्षेत्रिक पुण्यसैकाक् संतः प्रायन्तरः स्थृतः॥१९॥

व्या ये व्या कुलवर्षत है जो क्रीडा, वामनक, अधिकारिक, देखाद, विवेद, पुण्डरीक और सातवीं दुरदुभिस्तर कम से व्या व्या है। गौरी, कुमुद्रती, सन्ध्या, स्राप्ति, प्रचेत्रक, व्या और पुण्डरीकाश— ये सात गदियां प्रधानतः कारी गई हैं।

पुष्पातः पुष्पत्त वन्यवित्या वर्षाः प्रतेत वै। सम्बद्धाः स्थित वैत्यः सुरक्षेत्र हिलेकमः॥३०॥

े है क्षेत्रेको ! वहां पुष्पस, पुष्पर, बन्ध और तिष्य-हर कमें ■ व्यास प्रसिद्ध क्षात्रात्र शरीय, कैस 🗐 📺 हैं।

श्रांकीने कारोवं कारानामगरितिः।

चित्रवर्षनैः॥ ३ १॥

न्ति । ज्यानुस्यं स्थाति वातिपूर्णसम्। स्रत्येकतः व सामीनं कान्ते तरासादतः॥३९॥

म बड़, दान, सानित, बत, उपबास, विविध होम तथा रिक्तर्यक (त्रा) द्वारा महादेश की अर्थना करते हैं। उन्हें न्यून्ट्रेंट की कृषा से ठट्ट (त्रा) सामुख्य, अतिवृत्तिम साम्य्य, सारकेक्य (त्रा) सामीच्य (त्रा) होता है।

जीमक्षेत्रस्य विकासस्थितुकोन सम्बद्धः। सम्बद्धीयः विकासस्थितुकोन सम्बद्धाः। १३॥

हे निजोरे क्रीअद्वीप से द्विगुण विस्तार काला सम्बद्वीप 🖥 जो 🜃 तरफ से दक्षिसागर को घेरकर स्थित है।

उदने रेक्क्ट्रेन स्थानकहरिनेस्त्रमा। आभिनेक्क्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट

उसके **मा** कुलपकंत हैं— उदय, रैक्स, स्थानक, कार्डियर, कार्डियर, कार्डियर, कार्डियर, केस्स्री। और सात नदियां हैं— सुकुमारी, कुमारी, निलनी, वेशुका, इश्वका, धेनुका क्या नयस्ति।

आमं पिषन: मिल्लं जीवनि का प्रस्ताः। अपामप्रकारतेकसः समद्वेपविवर्णिकाः॥३६॥ मुगाश्च मण्डाकेव यानसः पन्दनास्त्र्याः हाकृष्णः श्**तिया वैश्वाः श्रुपक्षात्र क्रमेन** तुस**्**षक्ष वहाँ के मानव इस नदियों का जब फेकर जीवित शहे हैं। वे अन्तमय, सोकाहित 📖 एक्ट्रेस से वर्जन हैं। मृग,

मगय, मानस तका मन्दक नाम से ऋमक्ष: वहीं ब्रह्मण, सप्तिम, वैश्य एवं जुद्द कहलाते हैं।

प्यति सत्तं देवं सर्वलोकेकसक्तिमन्। इतोपवासैर्विकिपेईक्देवं दिककरवृप्त ३८॥ तेवां वे सूर्वसाव्यवं सामिष्यञ्च सक्त्यता। सलोकतः 💷 क्रिन्दा जायते तदासादवः॥३९॥

वे लग्न समझा लॉको के एकमात्र साधी, देखविदेख सूर्य की अनेक प्रकार के बतों और इसकारों द्वारा गाना करते हैं। विप्रेन्द्रो! सुरदिव की कृषा से 📰 सोनों को सूर्व का

सायुर्व, सामीच्य, सारुव्य तथा सारकेश्यक्य वृश्वि होती है। क्राक्टीपं समाकृत शीरोद्यः सागरः :::::::: शतेशिया तत्र्यः

तत्र पृथ्धा जनपदा नन्नश्चर्यसपन्निकाः। देतारात वरा निर्म बाक्ने विक्युक्तवरा: H's श्र हामद्वीप को आवंत भरके श्रीरश्चनर 📟 🖫 उसके

मध्य में बेतदीय है, जहाँ के स्रोग नारायणकारण है। 📖 अनेक प्रकार 🖩 आश्रयों से एक प्रवित्र जनका है। बहुई 🖩

मतुष्य देतवर्ण के एवं विष्णु की भक्ति 🛚 🚥 वाने 🞹 भावकी सामाधारक सरामृत्युक्तने न का

**श्री**यत्वीपनिर्मित्वः मायामस्यविर्विताः॥ ४२॥ । तो वहाँ आधि और व्यवधि अपांत पानसिक ना

जातीरिक कष्ट 🖣 और युद्धावस्था तथा मृत्य 📖 भर भी 🌉 होता। वहाँ के लोग क्रोध तथा लोग से मृत्र एवं माना और

मारसर्व से वर्ष<del>ित हैं</del>। निवपुष्टा निरादक्षा निर्वानन्त्रक्ष घोषिनः। नहारपासम् :

बे सदा स्वस्थ, भवरहित, नित्य आकन्द्री तथा श्रीन करने वाले होते हैं। नारायण में ==== रहने बाले वे साथी

**ाराज के तृत्य होते हैं।** केचिद्भयानका नित्यं योजिन: शंकोन्द्रियाः। **त्यनि देखिद्यानि**गेऽपरे॥४४॥

कुछ ध्यानभगवन, कुछ नित्य योगी तथा जितेन्द्रिय होते 🔡 कुछ जय करते हैं, कुछ तय करते 🖁 तो कुछ अन्यतक्ष रहते हैं। 🚟 निर्वेषकोषेत्र स्वाधावेन पाविताः।

कार्यन्ति कर्या 🛍 बायुरेचे समस्तरम् ४५ ह दुसरे 💹 📉 📉 से मानित होकर

सन्तरन, बासुदेन, 🚃 का 📖 करते हैं। एकविनो निरह्नका महत्त्वागततः हो। भावति क्रवरे 🚃 🚃 🚃 मार्ग परम् ॥ ४६॥ र्ज्यं कर्ष्युक्रकातः संस्थानकनद्वाराः।

पुर्वतकारमः 🛗 शीकवाद्वितकासः॥ ५७॥ कोई एकअम्मीवय, निरासम्ब हो 🚃 भगवद्यसम्बन्ध होते

है। वे समोतन से परे किया नामक परकड़ा की देखते हैं। वे 🛮 चत्रर्थयः, तस्त-चक-गदायार्गः, गीत्राम्बर पहनने वाले वशःस्यतः वाले हैं।

श्रम्ये पहेन्द्रप्रतासिषुव्यान्तिसम्बद्धाः। मुक्तेन्तद्वविकाका महागठहवाहमाः॥४८॥ क्वें जीवसमयुक्त निवासक्य निर्मेशाः।

🚃 🕳 पुरस्त विक्लोस्परकारियः॥४ ५ ॥ अन्य शिक्यसम्बन, जिल्लाह से अद्वित मस्तक वाले, शक्क से ऐक्क्सप्तम सरीर वाले तथा महान् परुद्वमाहन

🏬 है। सभी लक्तिसमायुक्त, नित्यानन्द, निर्मस तथा विष्णु के इटच विचरण करने 🎹 वहां निवास करते हैं। सा भाषणकामहर्गम दुर्गतक्रमम्।

**व्याप्त क्ष्म पूर्व भ्रासादैक्यसोभितम्**।।५०॥ वहाँ जरावण का अन्य दुर्गम, अतिक्रमण करने के

अवोच्य तक अनेक प्रास्त्यों से उपलोधित नारायण नामक नगर है।

हेप्याकारसंबुक्तं स्थारिकैमंग्सपैब्रॅतप्। जनसङ्ख्यातिलं दुरावर्षं सुजोपनम्॥५१॥

इसमें सोने की बारदीवारी है और स्फटिकमणि के 🚃 है। वह सहस्र प्रथाओं से वुक्त, अधर्षणीय एवं

हर्णातसद्वेषुके ब्याहालसमीहरूपी। हेक्नोव्रसाइसैर्यं गस्त्रोपहोकितैः॥५३॥

जलक सुन्दर है।

ज्ञुचास्तरवसंबुकैर्विकितेः समलेकृतम्।

पूर्वपाने एकोनक्श्वाहोऽस्वायः

नन्दर्निर्विकराकारै: सक्तीपिक्ष जोविक्षण्य ५३॥

वह कैंचे-कैंचे पहलों से युक्त, बड़ी-बड़ी अक्रसिकाओं से व्यास, नाना 🚥 के रहीं से जोषित, जुध अस्तरकों 🖩

संयुक्त, विवित्र आनन्दरायक 🚃 🚃 निर्मेश इन्हरी सोने के फोपूरों (नगरद्वारों) से वह अलंकर 🖘 📰 नदियों

सं भी वह होमित था।

सरोपिः सर्वतो युक्तं वीजावेजुन्सिक्तिण् प्रवक्तिविज्ञिष्यरनेकाच्या सोकिन्॥६४॥

वह चारों ओर सरोकों से वृक्त, बोना और दंती की भ्यति से निनादित तथा अनेक विकिन्न प्रतासओं 🖥 लेकिन

TIII

भीविभिः सर्वतो पुत्तं जोयनै स्वयुक्तिः।

मदीलात पहलाक्ष्यं विकास समितिकाम् ५ ५ %

वह चारों तस्य गसियों 🚃 रहभूकि 🚃 से पुरु था। महस्रों महियों से परिपूर्ण और दिन्य-गावों 🖥 विवादित

वोता 🚃 या।

इंसकारप्यकारीयाँ पत्रवाकोपहोतीलयुः यहर्षारमगीयव्यनम्यं देवविद्यासम्बद्धः ५ ६ ॥

क हंस और बताबों से आकोण 🚃 🚃

पशियों से होईपत था। उसके चाउँ करों हुए अनुपय

देवसम्बर्धी द्वारा अगम्य थे। 💷 त्रवाच्यरः संपैर्शस्यविक्यत्रोर्शकतः।

नानागीतविष्यवर्द्धरिवानामधि दर्लमै:॥५७॥

नागविलासम्पर्तः कामुकैन्तिकोष्टिः।

प्रभृतक्ष्युक्दनेर्नृप्रागवसंपृतै :॥ ५८ ॥ इंप्रतिको: सुविकोईर्वालपुक्युकेशकै:।

अलेपविभवीयेवैस्तुमध्यक्षिपृतिः ॥५ ९ ॥

देस नगर में इधर उघा नृत्य करते अपसायें दिखाई

देती थीं। वे देवताओं के लिए भी इलंभ अनेक 🚃 🖥 रोत-विधानों को जानती थीं। वे अनेक 🎹 से सम्बन

कामुक, अत्यन्त कोमल, पूर्व 🚃 🛢 समान मुख 🚃 तथा नुपूर्वे की ध्वति से वृक्त थीं। वे **फर पमकन वृक**्

सुन्दर सुद्दोल होतों से युक्त, 🚃 और मुख्य पूर्ण के

समान औरखें बाली थीं। वे सम्पूर्ण वैशवसम्बद्ध 🗏 और उनके शरीर का मध्य भाग (कसर) 🚃 🖜

सुरामहंसधलनैः सुवेषेर्पशुरस्वनैः। संलापालस्यकुज्ञलेहिकसभरणपृथितै::1 ६ ०॥ सनवरविन्त्रीक्ष अवुधुविशलोद्यर्थः।

- क्रमक्वीक्रिकां नै र्गनाची नरति प्रियः ॥ ६ १॥

ने अन्यवर्षे कन्हेंस 📕 समान सुन्दर गति वाली, सुन्दर केत-पूच और मनुर स्वर-युक्त थीं। वार्तालाय में और

अत्यन करने में कृतस 🔣 तथा दिव्य आधुनणें 📕 सुसक्रित बीर 📰 🗷 पार से विका, मद-विद्वास केवों से वृक्त, नाना क्यों से विभिन्न असूर्ग करते 📖 विकिष्योग एवं रति

ज्**रुक्तपुरमुच्छेश्वरैश्वर्**ग्वरूक्<mark>तारो</mark>च्छिम्।

क्रीक दिव थीं।

अपंत्रोपनुष्यं सुद्धापांस्वीतीस्त्रीरिया। ६ २ स बह नगर खिले हुए पृथ्वें के उद्यान और उसमें रहने वाले

सैकड़ों 📰 🛮 सोपित 🖿 व्ह असंस्थ गुणों से पुक्त तक असंख्य देखें से भी परिश्र धाः।

्राप्ता हो हो स्वाप्ता की को गाँ**वतीलयः।** तस्य कार्येऽस्तितस्य कृत्याकारतीरभाग्॥ ६ ३॥

कार को कर्त हिन्दु वेशिया विशिद्धायकम्। स्थाने व्यवस्थाः पुन्तरीवदलपूर्तः। १६४॥

रेतेरकेक्श्रककृतिः रोगाहिरूको हरिः। बोगीनै: सनक्ष्युनीनमै:॥६५॥

विकारित का वह नगर सोभावतः क्वं पवित्र है। उसके मध्य में अधितेत्राची उन्नत प्राकार केरण शक्त है। यह योगियों का सिद्धिदायक विष्णु 🛍 दिया

रुवन है। इसके 📉 में 🚃 के समान कार्नत जाते. अलेन जगत् के जन्मदाल, एकाकी भगवान विन्तु तेमनाग की सच्चा पर विश्ववासन है। वे सनन्दन आदि योगीन्द्रगण द्वारा ध्यान किये जाते हैं।

स्वात्माकदाकुर्व कीन्या पुरस्तावकसः परः।

केव्यासा जिल्लासको भद्रामाने महाभूगः॥६६॥

दे पोताम्बरधार्वे, विसासाध, 🚃 युक्त, विशास मुक्तओं करे हरि करफरन्दस्य अमृत 📖 करके 📰 से भी परे अवस्थित हैं।

श्रीवेहकनमा जिलं पुरिवयरगद्धयः। सा 🗷 देवी करहुन्ता फदमुले हरित्रिया। ६७६

**ावार के कन्य सक्त्रों उनके दोनों चरणों** की निश्य सेवा करती हैं। वह बगर्वधा देवी धगवान् के पदमूल में ख़ती है और विष्णु को अस्पन्त प्रिय है।

सकते स्थल किये पीता नास्वकापुरुपः

न तप्रावार्षिका याचि न च देशान्त्रालया:७६८॥ वैकुमतं न्यम सरकानं विदर्शरांप वन्दिक्यः। न मे प्रभवति 🚃 कुरस्तक्रकानिकम्बोह्न६५॥

वह देवो नित्य नगायणकप समृत का पान करके उत्पन्न

होकर रहती हैं। उस स्तान 🖥 अवर्तनक नहीं जाते हैं 📟

📖 देकलय भी वहाँ नहीं है। उस 📖 का 📖 कैकुम्ट

है। देवों हारा भी यह वन्दित है। सम्पूर्ण साला 🗏 🚟 में मेरो पृद्धि समर्थ नहीं है।

एतावच्छक्यते बहुं नारावचनुरं 📑 📺

स एव परमं 📰 क्युदेव: सनक्य:४७०३ 🌃 मारायमाः श्रीयान्यस्ययः योक्षयक्रम्यः ५ १३

केवल इतना ही ..... मा समन्तर 🛮 कि 📖 📖 का

पुर है। यही परक्षा, सनासन, बाहुदेव, सोमान करायक माया से जगत को मोहित 🔤 📖 🚾 रहे हैं:

भगपन्तरितं जातं व्यक्तिकांशा

तमात्रपति कालान्ते स एक प्रत्या वर्षि:॥७२० 📺 📹 अपने अगर्य में ही उत्पन्न 🖥 🔤 📺 में

अवस्थित है। प्रतयकारत में 🌃 🖩 अद्रीका होता है। वे 📑

(संस्तर की) परम पति हैं।

इति तीकुर्यपुताने पूर्वकले पुरस्किकार एकोनपञ्चाकोऽकात्म:॥४९॥

प्रवाहोऽञ्चयः

(पुक्तकोह विन्यस- पुष्परक्षेत्र वर्णन)

পুর 🚃

शाबद्वीपस्य विकासारिष्ट्रभूषेन व्यवस्थितः। क्षीराजीवं समाजित्व हीयं पुन्करसंख्रियम्॥ 📰

सत बोले— शाकद्वीप को अपेका दगना विस्तृत एकर

नामक द्वीप है, जो श्रीरसमुद्र को 🚃 करके 🚃 ŧι

🚃 एवात विकेदाः पर्यक्रे नामबोचरः।

प्रेजनाती सहस्राणि धोद्ध**ी पञ्चासद्**ष्ट्रिय:॥२७ ताबदेव च विक्तीर्थः सर्वतः परिषण्डलः।

स एव द्वीपक्षार्द्धेन मनयोक्तरसंस्थ्यिः॥३॥

विप्रेन्द्रो ! वहाँ पर मानसोत्तर 🚃 एक क्री कसवर्वत है। इसका विस्तार हजार योजन और ऊँचाई श्रंथ श्रौ कोजन है।

एक एव जान्यतः अधिवेशो क्षित 🏬ः। वस्विको स्थ्वी 📕 हु मुख्यी जनवदी जुली॥४॥ हे पहाधान! एक हो हो हो हो भागों में विभक्त हुआ है। उस क्षेत्र में दो पश्चित्र एवं शुभ जनपद बसाये गये हैं।

उतन ही विस्तर वाला चारो दिलाओं में उसका परिमण्डल

हो है। 🔚 द्वीप आपे भाग से मानसोत्तर 📖 से संस्थित

🚃 वनकरका कांत्रलानुमञ्जले। **ब्युक्तीतं स्वृतं वर्षं कारकीस्वयत्येव प**ार्थः ह

ŧι

स्वाद्रकेनेद्रकितः पुष्पतः परिवासिः। तरिवर्ताचे प्रकृतको न्योबोऽपरपुर्विताः॥६॥

के केनों मानस वर्षत के अनुमन्दरत हैं। वहाँ से वर्ष हैं---महारहेत तथा पालकीक्षण्ड। यह द्वीप स्वादिष्ट 📖 माने सबुद 🖹 परिवेदित है। 🗪 द्वीप में देवों से पृथित एक महान्

क्रिक्रमानः। विकासमानः। क्षेत्र पूर्वपार्युल विकास स्वकालयः॥७॥ बक्रका 🐙 🌉 इतेश्वं हरिस्तवः।

वहाँ विश्वपादम, विश्वतया बहुत बास करते हैं। मुलिशेड! 📆 पर निकल्यवर्ग का मन्दिर है। वहाँ अधेमृतिक्य में महादेव हर और आधे में अविनाती हरि निवास करते हैं।

क्यां कालकः स्वतस्थितः॥**९**॥

प्रज्ञानकाने ब्रह्मती: शुधाराधीक्ष योगिनि:॥६॥ भव्योः विक्रारिकीकारः कृष्णविद्वारः।

निरामक विक्रोकक रामद्रेपविकरिर्वताः।

क्रम्बन्ते न तजस्य नोसमसम्बद्धाः॥ १०॥ अहर 📰 देवराण तथा सनत्कुमार अदि मेरियों द्वारा

वे पुनित है। भन्नर्व, किवा तथा मध्य 🖫 ठन कृष्णपिंगल ईक्ट की एक 🚃 हैं। वहाँ सभी प्रवार्वे स्वस्य है। ब्राह्मण तोग सकत: कान्तिपक्त हैं। नीरोग, सोफरहित तथा सग-द्वेव में वर्षित हैं। वहाँ सत्त्र, मिरमा, उत्तम, 🚃 और मध्यम 📰 भेद) महीं है।

न वर्णकार्यक्षा न नही ह च पर्वतः। वरेज क्यारेजान समावाय सिम्ते महान्। ११॥

स्कट्टरकसमूहस्य सम्बादिश्वसत्तयः।

बरेज तस्य कार्य कुरूते लोकसंस्थिति:॥१२॥

वहाँ न वर्णात्रम धर्म हैं, न स्टिपों और न पर्यत हो हैं। द्विजनेहों! पड़ान् स्थादिष्ठ जल जला समुद्र करों और से पुष्करद्वीप को आवृत करके स्थित है। उससे करे वहाँ महतों लोकस्थिति दिखाई पड़ती है।

कासनी दिवामा पृतिः समीविक्तांसका

तस्याः परेण जैलस्तु मर्वादा पानुमन्त्रासः॥१५॥

उससे दुगुर्ग सूवर्णमधी भूमि 🛮 जो एक 🔛 🔛 🗎

भानुर्यहरू है।

प्रकारकारका सोकारोकः च उपने। जेजनमं सहस्राणि दश हस्योक्तयः स्वतः॥१४०॥

कुछ मा में बार कि के प्रवास न रहते के कारण यह सोकालोक नाम से बार है। कि कैयाई इस हजार मोजर में है।

नावानेक च विकासो लोकालोकमहानिषे:। समायुक्त तु मं सैलं ब्राह्म विकासिकम्।) १५॥ रामहाव्यक्तस्योत समनकपरिकेष्ट्रियम्। युते यस महालोकाः ब्राह्मकः सक्तवितिकः॥ १६॥

लोकालोक महार्गिर मा विसंतर भी काम ही है। चार्च ओर अण्डकटाइ से पाराच्या बाज्यबर इस देवत की सब ओर से आयृत किये हुए हैं। ये साल क्यालोक और च्यालों का वर्णन कर दिया है।

ब्रह्माध्यातेपविस्तारः संक्षेत्रेक क्लेट्सिः।

सम्बानामीद्शानां तु कोरको होनाः क्वळलः॥१७७

हर्वकृत्वासम्बद्धाः बहुएनस्थल्यास्यन्ः।

अध्येक्षेत्रेषु सर्वेषु युक्तानि स्तुर्दशासदृदश

अक्षाण्ड के संपूर्ण विस्तार का संक्षेप में मैंने वर्णन कर दिया। प्रधान, बावाया अध्ययात्मा के सर्वव्यक्त होने से ऐसे ब्रह्मण्डों की संख्या हजारों करोड़ों में है, ऐसा बावाया चाहिए। इन ब्रह्मण्डों के चौदह भुवन विद्यापन है।

चतुर्वकाः व्यापननादयः।
 दशोतरपर्वकेकमण्डावरणसम्बद्धाः १९॥
 स्यनात्वस्थितं विश्वस्थाः अन्ति पर्वक्रियः।

उन ब्रह्मण्डों में चतुर्मुख शहर, स्टू और नारमण आदि रहते हैं। हे विक्रे! यहां सात आवरण स्थानण्ड को चारों और से आवृत करके स्थित हैं। इनमें एक-एक स्थानण पूर्व-पूर्व

चर अपेक्षा दक्ष भूमा अधिक का है। है विशेश 📺 हाती सोम माते हैं।

जनकोकमञ्जकसम्बद्धिनेवरं भारत्। १०॥ जक्रेय क्की सर्व जनजकृतिसारम्। जनकावमन्त्रसम्बद्धाः संदक्षाः न विक्रो॥२१॥

अनन्तः १६६, अन्यन्तः, जन्मपृत्युरहितः, महत्, जगत् की इक्टिकप, असर— इन सब को अतिक्रमण करके विधानन है। अनन्त क्षेत्रे के करण अवन्त की संख्या नहीं है।

स्वयक्तियं होयं सद्यक्त परमं शुणम्। अवक एवं **स्था** सर्वस्करेनु प्रदाने॥१९॥

्रस्य निरुप्तः परम् बह्य को अध्यक्तं व्यवना वाहिए। यही बह्य सभी स्वानी में अनन्त नाम से बहा बातां है।

वस्य पूर्व प्रवास्त्रके कल्याहरूकपुरावप्। याः स एर सर्वत्र सर्वस्थानेषु पुरुक्ते॥१३॥ पूर्व स्टब्स्ट वैश्व साम्बाहे प्रवेदक्ते। सन्वेतु व सर्वेतु द्विति वैद्य व बंह्यः॥१४॥

हरका में इसन महत्रक पहले भी मैंने गॉर्फत किया है, बड़ी सर्वत्र क्यत कभी क्यानों में पूजित होता है। वही भूमि, सम्बद्ध आकार, बायु, अभि, स्वर्ग क्या सभी समुद्रों में विकासन है, इसने मंत्रच नहीं।

क्षा 🔤 🔤 बाजेवु एव पहायुवि:। 🚃 विम्तासुः क्रीस्टे पुरुषेतमः॥२५॥

उसी प्रधार यह महासुतिमान् प्रशास अभ्यकार एवं (प्रधासकप) साम में भी विश्वपान है। यह पुरुषोत्तम अनेक प्रधार में अपनेकप को विभक्त करके जीवा सामा है।

क्षेत्रः प्रोज्ञ्यस्यद्शस्यकसम्बद्धः अक्ष्यद्शस्य समुद्रमस्तेत सृष्ट्यिदं जगद्धः २६॥ वे महेवर अञ्चद्धः से परे हैं। अञ्च अञ्चतः से उत्पन्न है। अञ्च से सहा। स्थास दृष्। उन्हीं के द्वारा स्था अगत् की उत्पति हुई:

> इति क्रीकृतिपुराने पूर्वकाने गुजनकोत्तवर्णनं गय पञ्चकोऽस्थानः ॥५ ०॥

## एकपञ्चाज्ञोऽध्यावः

(मननाकीर्तन में विष्ण का बहुतना)

#### च्चप उत्तु:

क्षतीयाना क्यानीड वार्टन तानि 📰 कथवासमध्ये 🚃 ह्यारे वृत्रेश १॥

ऋषिगण बोले— जो मन्दन्तर 📰 कुछे 🕇 तर्गर को उसने आने मासे हैं, उन्हें और द्वापर युग में जो स्वास हुए हैं,

उनके विषय में अप हमें बतहर।

वेदहाजाक्यको देवदेदस्य क्षेत्राः। वर्णार्थानां प्रयक्तारो हीक्तनस्य बल्ले युगे॥ २॥

कियनो देवदेवस्य हिन्दाः स्टिल्युनेऽपि कै। एतत्वर्गं भवासेन पूर्व बहुनिहाईविध ३॥

📗 सूत्र ने 🚌 केर्द्रों 🛍 स्त्रकाओं 🕨 कलियुग में देशाधिदेश, श्रीमान, ईस्वर के धर्म हेर्य 📰 🚃 🚃 बलियुग 🛘 उन देखविदेश के 🔤

शिष्य हुए 🛊 ? 📖 सब 🔝 अहम संक्षेप में 🛗 की कृष्य चारें।

#### का स्थान

पतुः स्वापन्तृषः पूर्वं काः स्वारोजिको स्वाः। उत्तमकाम**मधीय रैक्स,जूनका**।। ४%

म्बेने मनवोऽनीताः सामानं स् स्वे: पुनः।

वैवस्वतोऽयं सर्वनत्त्रसम् 📟 परमूत्र ५०

स्त ने कहा-- सर्वप्रयम स्वायम्पन भन् हुए। उनके पक्षात् स्वारोचिष, उत्तम्, तामम, रैस्त 📖 चाम्य 🚃 वे ए: पन् बोत चके हैं, सम्प्रति सर्थ के एत बाला वैकानत

मन् का यह सक्षम भन्वन्तर दस रहः है।

स्वापध्यते हु करितो करणदाककरे कथा। का उद्**रों विकास** पनोः स्वारोधिकान कुश**्**श

कल्प के प्रारम्भ में हुए स्वावस्थ्य मन्तनार को मैं क्या दिया है। अब इसके अनन्तर स्क्रवेचिय मन् का मन्तन्तर समञ्जलो।

कराक्तक्ष तुक्ता देख: स्वारोक्तिऽनरे। विपश्चित्रप देवेन्द्रो बच्चासुरमर्दन:००॥ अर्थसाम्परत्या प्राणी दानोदय क्रमणसम्ब विभिद्धार्थरीयांक्ष सम क्षाप्येकेऽच्यन्॥ ८०

स्वयोजिक मध्यन्तर में पापवत तथा तुक्ति नवाक देवता हुए तथा कमुर्वे का पर्दन करने वाले विश्वविद् नामक इन्द्र इर्। डसमें कर्ब, स्तम्म, प्राम, दान्त, ऋषम, तिमिर तथा वर्षवेकन कम से सर्खर्ष प्रसिद्ध हुए।

वैत्रक्रियुक्तकारस् युक्तः स्वारोक्तिस्य सुर हिंदीकोसङ्ख्यातकर्का नृष्यु चोत्तवप्।। ९॥

रक्तरेजिन के चैत्र और किम्युटन आदि पुत्र हुए। 🎟

द्वितीय पञ्चन्तर कहा गया, 📖 उत्तय पुरु 🖩 विवय में इसेचेऽप्रकारे पैक प्रतके राज से करूः।

कुर्वानेकार देवेन्द्रो समुखानिकार्वमः॥ १०००

कृतकारकार 📖 विश्वतान प्रवर्षः। क्यूमार्थिनः 🚃 🚃 🚃 स्मृताः ॥ ११॥

हतीय क्यान्तर में भी 🚃 📭 🖩 मनु हुए। वहीं पर ज्ञृतिनासक मुकानि नामक देवेन्द्र हुए थे। मुधामा, प्रत्य, तिव, प्रतदेन तथा वज्ञवर्ती— नामक देश हुए। ये सभी पीच शहरक पान के गमसमुख्य के 📖 में हुए थे, ऐसा भग्न

स्वतः है। रकेलकेलेक्क्स सामान्यसमा

युक्तकः इतक इत्येवे 📖 सतर्वयोजप्रयम्।। ११॥ क्रकारकानो देवाः बुराबहरवस्तका भरवाह स्थितकोथ सामित्रदिका वकाः॥१३॥

क्रिकिरिन् सर्वेश्वरीन्यनको परस्तानः।

क्यून इंकरे कार्र आर्रश्रामी साः। १४॥ रजस् गात्र, कर्म्याचार्, संदन्, अनव, सुरापस् और

शक— वे सात सर्वार्व हुए। 
स्वार्थ में सूराफ स्री, 🚃 और सुधी— 📰 वाले सन्ताईस भणदेवता हुए। सी

का करने जाने रिल्ल जनक इन्द्र हुए। वे शहर के भक क्या महादेव को पूजा में निरत रहते थे।

स्रोतिर्वाम प्रमासम्बद्धेत्रोऽभिवसगरका बीवरस्त्वच्यो क्षेत्रे सप्त तत्त्वपि वान्तरे॥ १५॥

उस मन्वन्तर में भी ज्योतिर्धाम, पुत्रकृ, करप, चैत्र, अन्ति, काल तथा चौका नायक प्रशिष्टे हुए।

1. वहीं 🚃 में युरावकरत 🚃 मिलव है, जो अधित नहीं 📖 🚃 । 🚟 🛘 हो इलोड वासन पराण 🕏 वृक्षण 🚥 में उर्जुत हैं, अर: इसने वही 📖 📖 है।

पूर्वभागे एकपञ्चाशीक्षणयः पक्रमे चापि विशेन्स्र रैक्से न्या नामाः। मनुर्विष्ठस्य तकेन्द्रो समुदासुरस्यंतःस १६॥ अमिता भूतपस्तत्र वैकुण्डक्ष सुरोक्षमाः। एते देवगणास्तत्र वर्तात वर्तातम स्टब हे विप्रेन्द्रो ! मन् तथा असुरविद्यासक विभू 📖 इन्द्र हुए। आवित, पृथि, 🚚 वैकुण्ड 🚃 सुरकेह चौदह-चौदह की 📖 🛮 गणदेवता हिरण्यरोचा नेदबीरवर्णवाहरूपैय च। वेदनापुः ह्यानुस्य सर्वर्णन्यो स्वरमुनिः॥ १८॥ पुते सार्वयो विशासकासन् रैक्केडन्से। हे विद्रो ! हिरण्यसेमा, केरबी, ऋश्वंबायू, बेरवायू, 🚥 संपर्जन्य और महामुनि 🚃 से प्रसिद्ध ये 🚟 रैका मन्त्रकार में धूप् थै। स्वारोजिक्कोत्रका नामकौ रैक्करक्का। १९॥ तिपञ्चारिका 🛅 वत्वारो 🚥ः स्ट्रमः। 🗐 मन्त्रको यापि वाश्वयस्य व्युक्तियः#२०॥ म्बारोपिन, उत्तम, नामस, रैबत— ये चार मन 🚃 🕏 वंशन करे 🕮 हैं। हे दिज्ञान! ऋधून क्रमक 📺 📖 मन्बन्तर में हुए थे। परोजनसब्देशो देवांक्री निशेषक आसाः प्रमुक्तमानास्य स्थापन विक्रीयस्यः॥२१॥ महानुभावा लेखकात क्या देवकारः स्थानः। विरवाक्ष हविष्यक्ष सोयो मनुसयः स्कृतः॥२२॥ अकिनापा सविष्युक्ष सत्तासकृषयः गुणाः। विवस्थतः पुत्ती विज्ञाः साद्धदेखे महत्युक्तिः॥२३॥ उसी भूकार मनोजब काता इन्द्र हुए तक बात देवक्यों को भी जान लो। आहे, प्रभृत, भावर, इचन और लेखन— वे पाँच महानुभाव देवगण सहे गये हैं। विस्त, हविकान् सोल, मनु, सम, अविनामा और सविष्य— ये कल्यालकारी साव ऋषि हुए हैं। हे विश्ले! विवस्त्यन् के पुत्र महत्त्वानित्यन् ब्राह्मदेव हुए थे। मनुः संवर्तनो विद्याः सम्बद्ध समयेऽनारे। आदित्य वसवी स्द्रा देवास्त्र महत्वाः॥२४॥

📕 विद्रो ! सम्प्रति सातर्वे मन्वन्तर में वही मन् 🕏 और

वहां आदित्व, वसु, रुद्र मरद्रम देवता 🐌

पुरुद्धरस्त्रवेदेहे वसूव परवोरहा।

कुरिकाणं समुख्यासुन्तिः सह देवतैः। इसमें विष्णु की अनुषम, सरवगुणानवी शक्ति रक्षा के क्षिए अवस्थित है। सभी देवगण और राजागण दसी के शंह से उत्तव 🏗 है दियो ! स्वापम्पूब मन्वत्ता में पूर्व काल में इकृति के नर्थ 🖣 🚃 जामक प्रजापति 📖 एक पानस पुत्र 'बुजा। अनन्ता वे 🖫 🐯 पुन: स्वापेचिय नम्बन्तर वंधीस्थत होने कर तुक्ति देवताओं के भाध तुक्ति में उत्पन्न हुए। 🚃 🚟 किन्तुः सत्यैः 📖 मुरोचभः॥२९॥ सरकारकारकारः सामस्यो अन्तर्देषः। उत्तम समझ मन् 🛮 🚃 🖣 🚃 वेवलेन 🚃 🗗 विष्णु संस्थ प्रापक 🎮 🖩 साथ संस्था 🖥 गर्भ से सत्त चम से उत्का हुए। क्षप्रकारकाच्ये केंद्र सन्ताते पुगरेष हि।। ३०॥ व्यांचां वृत्तिविद्यारियाशकारितः। क्रमस ====तर प्रमा होने 🛍 पुग: हरि (मिन्यू) ने (पशुक्ती) हर्या के वर्ष से स्ति तम से जन्म ग्रहण किया। रैकोऽप्यको वैद्य सङ्ग्रह्मानामारो इरि:॥३१॥ सम्बूजे मन्दरै: साई देवै: सह महायुक्ति:। रैका भट्ट के काल में भी संकरण 🖥 ही मानसदेगों के साय महारोजस्थी हरि मानस अप से उत्पन्न हुए। च्याचेऽप्यत्तरे चैव चैकुच्छ: पुरुषेतम:॥३२॥ व्यक्रमधामानी जाते वैकुम्डेर्देवनै: सह। बनानरे च सम्बद्धे क्या वैवस्क्वेडकरे॥ ३३॥ कारः काषकहिन्दुरदिन्तं सम्बद्धः 📑 इसके बाद ऋयुव 🚃 में भी पुरुषोत्तम दिव्यु वैकुप्त देवताओं के साथ विकुप्त से वैकुप्त नाम से उत्पन हुए। उसी 🚃 वैक्स्क्त मन्त्रनार के प्राप्त होने 🔣 दिष्णु

करनव से अदिति में सम्पनस्य में उत्पन्न हुए।

विका: अवक्राक्षकिर्वनद्विक नीतमः॥२५॥

उस मन्त्रनार में सन्तरीरों का नाश करने वाले परन्दर इन्द्र

हैं। बरिक्, करकर, अत्रि, जनदरिन, चौतम, 🚃 तथा

विज्ञुतकीरचेकक एकोट्टिक किया सिती। १६॥

रक्षकपुर्वेऽन्तरे वृत्वं प्रकृत्यां मानसः सुतः(। १७।)

काः कुरस्ती देवः 🛗 स्वारोक्विडन्तरे॥ १८॥

विवारिको पाद्मवः सा सार्वकोऽपवन्।

🚞 सर्वे च बिदिवीकराः।

📰: प्रमाणेकी वटनेनाकरिएकाः।

परहार— ने बार सार्थि हुए हैं।

त्रिपिः क्रमेरियोल्लोकाह्यस्या वेन व्यवस्था ३४॥ पुरन्दराय त्रैलोक्च दले निवतक्यकम्। इत्येतासानवस्तस्य सामन्यन्तरेषु त्रैव ३५॥

उन महारमा **माना** ने तीन पाद से इन कीन सीकों को जीतकर इन्द्र को निष्कण्टक जैलीवन का राज्य दे दिया था।

प्रकार मान मन्त्रनारी में विष्णु का है सके। मान क्यों में प्रकट हुआ।

र प्रकट हुआ। सार चैवाधवन्तिता वाचिः संस्थितः क्रमः।

सत स्वाधवान्यत्रा चावः स्वयक्तः त्रवाः। यस्पादिश्रमिदं कृतनं वायवेन बहात्वता। ३६॥ तस्यासर्वः स्वतो नृनं देवैः सर्वेषुदेव्यतः। एव सर्वे सुकत्यादी गति ३नि य केन्नवः॥३७॥

हे विश्लो! उन्होंके द्वार प्रजाये संबक्षित हुई। महात्मा === इस सम्पूर्ण विश्व को नाम तिया का। इसतिह सभी ==

द्वार 📖 काल में देखसंहारक आधन का हो स्परण 🌃 है। ये केशव ही सर्वप्रयम प्राणियों 🌃 सृष्टि करते हैं, किर

और संद्वार करते हैं।

भूतानतामा प्रगणकायणण इति सुनिः। एकांनेय जगनार्थं कान्य गरायणः जिलः॥३८॥

भगवान् नारायम् 🗪 भूतां को आत्म 🛚 सन्ते हैं। वे नारायम् अपने 📖 अंत से सम्पूर्ण जगत् को 🚃 👯

स्पित है।

चतुर्का संस्थितो च्याची समुक्ते निर्देकोऽनि च। एका धगवतो मूर्तिझौनकमा ज़िलायनमा ३९॥

ये निर्मुण भी समुजक्ष्य में बार क्यों में संस्थित होकर व्यापक हैं। भगवान् की एक मूर्ति शतक्ष्य, कल्यानक्ष्य एवं निर्मल है।

वासुदेवाभियामा सा गुणातीक वृत्तिकाता। वितीया कालसंज्ञान्या तामसी शिवसंवितास४०॥

निहन्त्री सकलस्याने वैष्णकी वरमा क्यूः।

सत्वोद्रिका इतीयाच्या प्रशुक्ति हा संक्षितात ४१॥ कसुदेव नाम की वह सूर्ति गुणातीत और अरकता सुद्ध है। उनकी दूसरी सूर्ति हार्यांच्या क्या अन्य समस्री सूर्ति

शिवसंत्रक है। वह अन्त में ह्याचा संदार करती हैं। वैज्यवी मूर्ति परम ब्रेष्ट है। सस्त्रगुणमधी अन्य जो स्टेसरी मूर्ति है वह प्रभुप्तसंत्रक है।

जनत्त्रस्थाववेदिसं सा विच्नोः ह्रकृतिर्म्भाः चतुर्वी वासुदेवस्य मूर्विर्क्कृति संक्रियाः। ४२॥ राजकी कनिरुद्धस्य पुरुषपृष्टिकारिया।

वः स्वविकस्तितं क्ष्या प्रमुप्तेन 🎹 प्रपुः॥४३॥

वह विष्णु की निक्स प्रकृति 🛮 और वही 📖 विह

को संस्थापन करता है। वासुदेव की चौथी मूर्ति 'ब्रह्मा' नाम से कही जाती है। यह अनिरुद्ध को पुरुषसृष्टिकर्त् शामसी जूर्वे हैं, जो प्रयु सकका संहार करके प्रसुपन 🖥 📖 सोते

नतम्बन्धको स्थानी प्रवासनं सरोति ॥:। सन्दर्भ नतस्बन्धनुः अञ्चनतम् स्थानस्थानस्थ

तक सम्बेद्धवेदिशं सदेवादुरमानुबन्।

Ř١

📖 सैन जभन्यूर्विः प्रकृतिः परिकीर्विता। ४५॥

ा नवनमसंहरू बद्धा प्रका की सृष्टि करते हैं। जो वह नवक्ज व्यक्ति प्रमुख्य काल से प्रसिद्ध है, वह देव,

मनुष्य क्या विश्व स्थानेहित करती है। इसलिए
 अन्त्यूर्त प्रकृति क्या गई है।

वासुदेको हानकाचा केवालो सिर्दुको हरिः। व्या पुरुषे सामाः सावायमनुसारम्॥४६॥

वाषुटेकामकं वित्यमेवदिवास पुरवते।

आहरेक हरि में केवल निर्मुण और अनन्त्रत्या हैं। इसी

प्रथम (प्रकृति) पुरुष और काल— यो तीर्पी ही

ा तरब है। वे भी समुदेवस्थकप हो है अस: नित्प हैं। इन सब वि के विशेषकप से बान वि है, वा भुक्त हो बाक्ष है।

एकहेर्ट ज्यूनार्ट बहुई पुगरजुत:॥४७॥ विवेद बाकुटेवोऽसी प्रदुक्ते नगवान् इरि:।

विवदं बाकुद्वाउसा अधुन्त्र नववान् इत्तः कृष्णकेसक्ये व्यास्ते विष्णुनीतवणः स्वयम् ४८४

क्रवादराचा सम्पूर्ण स्वेत्र्यका मणवान् इरि:। अन्यक्षनं परं कक्षा न देवा भणवो विद्य:॥४९॥

अनक्ष-उ पर क्रमा न दका मध्या विदुः।। ४५। एकोऽवं वेद भवकान् कासो नारावणः प्रमुः।

प्रमुद्धास्त्रकम् ममजान् वासुदेव हरि जो अञ्चल (अस्वामित) है, स्वयं एक होते हुए भी चतुष्पादात्मक अपने स्वक्रम् हि चार कपों (वासुदेव, संकर्षण, प्रश्नुष्न और अस्टिट) में विभक्त किया। विष्णु नावयण स्वयं हरि ही स्वेच्छा से कृष्णदेशायन व्यासक्तर में अवतारित हुए। अध्यक्तम् चलाह्य को चृति या देवता कोई मी नहीं जानते

है। एकपात्र नारकन, प्रमु भगवान् ब्यास हो जानते हैं।

इत्येतद्विष्णुमाहास्यं **व्याप्तः पुनिसनगः।** एतस्यतं पुनः सत्यमे**वं शास्ता न मुद्धाः॥५०॥** मुनिश्रेष्ठो! इस प्रकार मैंने विष्णु का महारूप्य कता दिया। व्याप्तरूप है, पुनः सत्य है, ऐसा जान लेवे व्याप्तकि मोह नहीं होता।

इति बीयूर्मेनुरानो पूर्वकाने पन्कतरकीकी विव्युवकारको नामेकस्वासकोऽकालः॥५१॥

## द्विपञ्चाकोऽध्याचः

(केरताराज्यमध्य)

#### सूत्र इसला

अस्मिन्यवानरे पूर्व वर्तमाने महान् प्रयुः। हायरे प्रयो कालो मनुः स्वासम्युको काः॥१॥ विमेद बहुमा वेदं नियोगल्यकानः प्रयोश हितीम हायरे केव वेदन्यकः प्रयासीः॥१॥

स्तानी नोले - ब्ला कांमान ब्लावा से पूर्व उचन द्वार युग में महान् द्रम् स्वायम्भुद यम् व्यास भाने गने हैं। ह्या बहुत के नियोग से उन्होंने केंद्र को अनेक भागों ने ब्लावा किया था। द्वितीय द्वापर युग में प्रकासी केंद्रव्यास दूष्।

तृवीये कोराना व्यासक्षानुर्वे स्थार्क्ट्रानीतः। स्वीता पञ्चये त्यासः को पृत्युः स्वीतिवः॥ १० सार्वे च स्वीयेन्त्रे स्वीत्यस्याह्ये व्याः। सार्वेद्यस्य नवये क्रियामा स्थापे भटः॥ ४०

तीसरे हाथर में शुक्र कार्य हुए और कीने में मुहस्मित। परित्रों में सूर्व कार्य हुए और इन्हें में कार्य की प्रतिस्थ हुए। कार्य में इन्हें कार्य हुए कि कार्य की सिंह। नवम हायर में कार्य और दशम में कार्य कार्य

एकादरें में क्षणाः युनेन हादते स्तृष्टः।
त्रयोदरे सा वर्षः सुन्धस्तु सनुदेशे ॥ ॥
त्रयास्त्रिः एकदरे पोडले तु कनस्यः।
सामान्य समदले हृहादरे स्वरहनः॥६॥
तन्ते व्यासी परहाजसारमादृष्टं तु सैतमः।
वास्त्रवाहेकविशे तस्यात्रात्रवणः स्टानक॥
ग्यत्तवें में क्षणा नामक सामा हुन् और द्वादन में
सतेन हुन्। तेरहवें में वर्ष और चौरदावें में सुन्ध हुन्।

पन्द्रार्थे में क्ष्मार्थण और सोस्कर्षे में **व्या**क्षा स्वास हुए। सम्बन्ध में कृतक्षण क्ष्मा अञ्चल्हें में **व्या**क्षण स्थास हुए। तदकत्तर (क्ष्मोक्षरें) भाद्राज ज्यास हुए। उसके पश्चात् गीतम **व्या**क्षण हुए। उद्योसरें में व्यावतया और तत्पश्चात् (व्यावतें क्षांत्रक में) नाक्षण हुए।

तृष्यिनदुष्यकेषिके करणोकिस्तरपः स्मृतः। शक्ष्मिके कम प्रमे वस्मिन्दै श्रवरे हिमाः॥८॥ गएक्रस्युको कमारः कृष्यक्षैत्रावकेऽण्यक्। (कार्विके क्या क्यारो जातृकर्णो बहायुनिः।) स एव सर्ववेद्यसं पुराजानं स्टर्शकः॥९॥

तृत्विक्तु केंद्रसमें द्वार पुन में हुए। तारशात् (चौरीसमें) सम्बोधि कास करे गये। हे द्वित्ये। स्तीयर्थे द्वार के आने सर साम स्वाद्धीय दुई। इसके साम परासर सम्बोधनें द्वार में साम सन्दर्धनमें साम में सन्दर्धने नामक क्ष्मस साम अञ्चलनों परासरपुत कृत्वद्वीयापन कास साम में ही स्वयस्त केंद्रों तथा पुराचों के प्रदर्शक हुए। सामान्यों सहायोगी कृत्वद्वीयायने हरिंश

क्लक्क्ट्राटकी कार्य बेदानांसक्केत्रापु:॥ ११॥ परासर-पूत्र काल्य महाप्येगी हैं। वे कृष्यद्वैषयम नाम से प्रसिद्ध स्थाप हरि हैं। इन्होंने जिसोचन ईसानदेव शक्क्षर की अवस्थान करके उनके प्रस्थक्ष दर्शन किये स्थि स्तुति करके उन्हों की कृष्य से प्रभु ने बेदों का विश्वानन किया।

काराका देवकीकार दुवा प्रतुका जिल्लेकारम्॥ १०॥

तान विकास व हाता चतुरे वेदवारमञ्। वैभिनिक पुणकृत वैक्तम्यकामेव चत्र १२॥ वैभे तेना चतुर्वक पक्षमं मां महामृतिः। मुख्येयस्थयं पैलं सम्बद्धः स महमृतिः॥ १३॥

स्वकार उन्होंने बेद-करंगत बार शिन्यों को वे बेदविधान प्रक्रण करावे अर्थात् उन्हें पद्माया। वे बार— जैमिनि, सुमंतु, वैसम्पायन और चतुर्थ पैल को (एक-एक वेद पहाया)। पहायुनि ने बद्धप लिच्य पुद्ध सूत को (पुराण पद्मकर) वैसर किया। उन महायुनि पैल शामक बार्म के प्राप्तेय चतुर्वे करों के रूप में स्वीकार किया।

कर्जुर्वेद्श्यकारं वैक्तमाध्यक्षेत्र च। वैधिन सम्बद्धेदस्य चारकः सोऽन्यपात्रव १४॥ व्योक्तकविद्रस्य सुक्तुपृत्तिसत्तमम्। इत्यासमुख्याति प्रवर्तुः पामकोजकत्॥ १५॥ वैतम्पायन को यजुर्वेद का प्रकार तथा चैकिन को सामवेद का प्र8क बनाया। उसी प्रकार अवविद्य का प्रकार ऋषितेष्ठ सुमन्तु को सामा और इतिहास पुष्पों सा प्रकार करने के लिए मुझे नियुक्त किया।

एक आसीकपुर्वेदस्तं बतुर्दाः प्रकल्पन्। चतुर्देत्रमपूर्वास्यस्तेन स्वाच्यास्यरेद्वः १६॥

य**ुर्वेद एक था।** उसे चार पानों में विश्वक किया। उसमें चतुर्होंत्र नामक यह का विश्वन सुमा, 💷 💷 भी बेदब्कस

🚃 किया गया।

श्राव्ययं पत्रुपिः स्वादम्पितेतं द्विनेयमः। श्रीद्वातं सार्पाध्यके द्वात्वक्रायमर्गितः॥ १०॥

है हिनतेही! पनुर्मकों से आव्यरंत अभिक्रोत काल हुआ। साममन्त्रों से उद्याता का कर्म और तक अवर्वपन्तें से बहुत है कर्म को करियन दिया।

ताः जित्रं च उद्भूत्य भूग्येदं कृत्याम् धनुः। चर्चवि तु वसुर्वेदं सत्यवेदं तु सम्बद्धाः॥ १८॥

सदरनार प्रभू शास्त्र ने पड़ में अक्टबों को शास्त्र करके एवंट को रचना की। एकटियों को उदल करके प्रस्तेंट

ऋग्वेद की रचना की। पनुर्मन्त्रों को उद्धत करके चनुर्वेद और साममन्त्रों द्वारा सामवेद का प्रकटन किया।

एकवित्रतिनेदेन आयोदं सामाता पुरति भारतानानु स्तेतेच चतुर्वेदनवाकरोत्॥ १९॥ सामवेदं सहस्रेण सामाता अविवेद मः। अवर्षाणयमे वेदं विवेद कुलकेतनः॥ १०॥ वेदंरप्रादर्शकर्मसः पुराव सामाता प्रयुः। सोऽयनेककृत्वादो वेदः पूर्व पुरतानः॥ ११॥ औकारो सहावो कातः सर्वदोनविक्तेवनः।

यजुर्वेद को सौ साखाओं 🖟 विभक्त किया। पुन: कुंजकणी घर वाले क्यास ने सामकेद 👫 🛤 जासकों में 🛤 किया और अथर्ववेद को 🖟 (नौ साखाओं में) विश्वा किया। व्यास ने अतरह प्रकार मैं पुगर्कों की रचना की। इस प्रकार पूर्वकाल में एक ही पुगरान केद 🖦 निसे का पद्ये में विभक्त किया गया। ऑकार सहा-चरमात्मा से उत्पन्न हुआ है, अतर्व सर्वदोगों का सुद्धिकारक है।

प्राचीन काल में ऋगवेद को उन्नीस पन्नों में 🚃

वैद्विकोऽभ जनका-वासुदेव: सन्ततन:॥२२॥ स मीवते परो वेदैयीं वेदैने स वेद्वित्। एकपरतर सह ज्योविस-स्मृतकम्॥२३॥ वेदवाक्योदितं सार्व व्ययुद्धेयः वरायदम्। वेदविकारियं 📶 वेदं बेदवरो मुनिः॥२४॥

ं सरस्य पगवान् वासुदेव तो वेदों के द्वारा ही हेव हैं। इन्हों वस्य पुरुष का चान केदों द्वारा किया जाता है। जो इस

बेट शिक्स 🖿 🚥 है, वही केदवित् है और वही परम 🔤 🗎 जनता है। वे भगवानु वासुदेव परास्पर, ब्रह्म,

ज्योतिकय और जान-दस्तकय है और बेदबार्क्स 🎹 कथित

ज्यातकत्व आरं आन-दस्तकत्व हे आरं बदबाबक्य 🔤 कायत 🔤 🚃 है। बेदपरायम मुनि इन्हें वेद द्वारा हेय और

आवेदं परमं केवि वेद्यनिःश्रासकृत्यरः। स विशेषक्षां भवकाकेद्रवृतिविद्याः।) १५॥

बेटरबक्य जनते हैं।

केर में निवस्तान् पुरुष पानेशररूप होकर परम IIII अनेव क्रम्य को जान साम है। II वेदपूर्ति भगवाम् महेना नेटों से ही अपने क्रेम्स है।

त एवं नेको नेवल वर्षमानित पुणके। इन्केस्टान नेवर्नेका नेवनस्वरम्।

अनेद्रह व्यवस्था चारालार्वे पहापुनि:४१६॥ व्यरे III 🗓 जे जानने योग्य है। उसी का व्यवस्था लेकर प्रत्यी मुक्त होला है। इसी प्रकार अवस्थानी ऑकार

त्राच भी अलगे घोष्य और अव्यय बेदायरूप है। पराशर पुत्र पदापुनि व्यस हमें |||||||| (परमहम्कर में) विशेष क्रम से जासो हैं।

> इति श्रीकृतेषुराचे वेदस्यक्षात्रस्यमं नाम कृत्यास्तेऽस्यानः(१५१)

त्रिपञ्चाशोऽध्यायः (माध्येव 🏿 अवसरों का कर्णन)

क्यांच

नेद्व्यास्त्रकाराणि द्वापी घलितानि 📑 महादेवाकाराणि कली नृष्ट्रा पुरुवा:॥ 🖮

चेले— ॥ युवलो ! द्वापरयुग में वेदव्यास के अवतारी
 संबन्ध में इन्हा नवा, अब कलियुग में महादेव के

्राच्या के किया में सुनो। असरे करिस्तुने केसे देक्द्रेखे महस्तुति:।

नामा द्वितार विकासम्बद्धीयस्वतेऽन्तरे॥ २॥

पूर्वमाने जिस्हाकोऽस्यायः हिमवच्छिन्छरे रस्ये सकले पर्वजीतये। तस्य शिष्यः प्रक्षियास्य वस्तुत्रियस्यायाः ॥ ३॥ वैवस्वत मन्वन्तर में ब्रह्मणें के कल्यानार्व प्रयम कलियुग में देवाधिदेव, महाभुतिभान् 🔙 (तिन) पर्वतांत्रा रमणीय हिमालय के शिखर पर उत्पन्न हुए। उनके व्यति तेजस्वी अनेक शिष्य और प्रशिष्य हुए। शेत: शेर्तशिखकेव शेतास्य: केवलोकित:) वत्वारले महात्वाचे 🚃 वेद्यारकः॥४॥ उनमें बेव, बेवरिक्स, बेवास्य और बेठलोडिया— वे 📰 🚃 यहात्पा वेद के परगामी विद्वान थे। पुतारो मदश्क्षीय मुक्केतः कङ्कारमञ्जा लोकामिरसम्ब योगीनो नैगीककोडव स्थानेस ५॥ 🔤 प्रकार (दितीय से लेकर 📺 करिन्दर पर्यनः) क्रमशः) सुतार, मदन, सुक्षेत्र, क्ष्म्रूच, 📖 तथा योगीन्द्र— ये महायेव 🖩 🚃 🚃 🚃 करिन्तुत 🗗 जैगीयव्य महादेव के अवतार हुए। अञ्चमे दक्षिणाहः स्थापनमे साहनः प्रपृत्त चनुस्तु दलमे जोत्तरस्वसमञ्जः पुरः स्व@:#६# हादनेशीर जनास्त्रालो 🚃 नाथ प्रचीदनेश यतुर्शे गीतमस्तु 🚃 स्व: या:॥७० आतमें कलियुव में दक्षियाह और तकम करित्युव में इप अपभ हुए। दलम में भूग कहे गये और एकारण में हुए हुए। हादश 🖹 🛗 👊 से विख्यात हुए, प्रयोदक 🖺 श्रासी, यसुर्दश में गाँतम और पक्दम में केददर्श हुए। नोकर्महापर्वतस्माद् मुद्राक्षमः शिख्यकृत्। बजमस्यद्वद्वासन दासको स्वदुस्ते स्थापटम सीलहर्वे कलियुग में मोकर्च और संबद्धवें में भूगक्षकी शिखण्डभृष्क, अतारहर्वे में यजमाली, रुत्रीसर्वे में बहुद्वास, बीसर्वे में 🚃 और इक्रोसर्वे में लाकुली हुए। महायामो मृतिः शुस्त्री डिपडम्पडीसरः स्वयम्। सहिष्णुः सोमलर्गा 🗷 नकुसीधर एव बाहरू (आगे ऋषशः) यहायाम, मृनि, शुली, डिण्डम्पडीशर, सहिष्णु, सोमरुमां और अद्वाइसर्वे कतिका में नकुलीशर महादेव के अवतार हुए। (वैवस्कोऽन्तरे हान्बोरक्कारास्त्रिहालिनः) अष्टाविश्वतिराख्याता इन्ते कलियुने हनोः।

तीर्वकायाधतारे स्यावेको नकुलीकरः॥)

क्रिया वपुनुप्रात्वेकं प्रत्येकं पुनिवृद्धवाः॥ १०॥ प्रशासनको दान्ता हेवारों पत्तिमास्विताः। क्रमेण सम्बद्धार्थित 🚟 योग्यिकसम्बद्ध ११॥ (बैबस्बत 🚃 में प्रभु, त्रिजुली, जम्भु के । च्या कहे नवे। अन्तिन कसिकुर में कामावतारतीर्थ में देवेकर, नकुलीकर पहादेव के 📾📾 होंगे।) यहाँ देवांबदेव 🖩 महारायाची 📖 शिष्य होंगे। उनमें 🖥 प्रत्येक कं पुनिसेत किया होंगे। वे सब प्रसम्बद्धत, हिन्द्रविवाही और 📺 में भक्तिपत्तवम होंगे। उन बोरियों एवं अरफ्त क्रिकेट के में क्रमतः महर्कता। (केन:केर्नामध्यक्ति केन्द्रपर: केरलेरीम:)। हुदुवि: इसलव्य प्रचीत: केह्नांस्का। · विशासः सम्बाहनः॥ १२॥ कुक्ते हुर्नुक्क्षेत्र हुर्गि दुर्गक्ताः। कार्यः करकार्येय स्थित ए सनक्षः॥१५॥ कुरुबद्ध बहुत्योचे वर्गात्वने बहुन्य:। कुळक विस्ताहेंग 🚃 📺 चा। १४० इनके जम है— | केत, केतरिंग्स, केतरिंग, बेतलोहित), दुर्जुनि, सतकप, ऋषीक, केतुमान, विसीक, विकेश, विकास, सापनारान, सुमुख, दुर्बस, दुर्वम, दुर्वातक्रम, सक्य, सन्तरम तथा सम्बन्ध, महायोगी, धर्मात्म एवं अत्यन्त, तेजस्वी दारभ्य, सुध्यम् विरजा, रोक्टवाण्यज्ञ। **१८९२कारका मेर्चे वर्गक: सुबक्**र:। व्यक्तिकार्यक्रीयोग केंद्रः पर्कातको पुनिः॥१५॥ शाहरक वर्षक वर्गकातिशासका धरध्यकुर्विस्तवितः केतृत्रकृष्टराचेकसः॥ া 👚 शबोदक 🚃 विद्योशे सम्बद्धः शुद्धः। क्ष्यः सम्बद्धित बाजासाव्यसमेव 📖 कुल्प कार्**षकाय धनिहो वरिजा**रका। 🔳 🚾 अवकोऽभ सुवैद्यकः॥ १८॥ कृषिक कृष्यकार्थ कुल्तीरः कुनेत्रकः। करूपयो जुलान केंद्र स्वयनोऽच बृहस्पति:#१९॥ **ब्यारको वापदेवक पहाकरचे पहारिति:**। वान्यवाः सुकेत्रम् स्थायानः सुपर्वसरः॥२०॥ हिरक्तकः क्रीफ़िल्येऽकाष्ट्रः कुष्ट्रपियस्तक। थुम्बर्धको विद्युत् करनाः कृषिकवरः॥ २१॥ -एको दर्जकन्त्रीय केतुपन् गौतपराका

का देवविदेवस्य करताः स्वरोधनः।

भल्यसी सर्विष**स्त्र केतरेतृस्त्रनेवनः॥२**२॥

देवसः 📉 च

ज्ञासक्षेत्रामिवेश्यसु वृक्तकः जनहबुः॥ १३॥

🚃 कुम्बक्पंश कुन्धंव प्रवाहकः।

स्तुको विद्युक्तीय सम्बद्धो **हाव**स्तावनः॥ २४॥

अक्षणदः कुमासा इत्यो बसुबद्धनः।

कुणिक्क्षेत गर्पक्र 🔤 उठले मा २५०

सारकत, मोप, धनकत, मुकाइन, करिल, आसूरी, खेडू,

मृति पश्चिति ए सरशंद गर्ग, भागंत, अस्ति , जनक्ष्ण, निरमित्र मा केतुन्त ने सम मा के बनी थे, इनके अतिरिक्त सम्बोदर, सम्बा, किकोस, सम्बद्ध, सृष्ट, समी, समबुद्धि, साध्य और असाम्य, पुष्टमा, करवन, बीतह, वरिता, अति, उरा, सवन, कृतेकर, पृष्टि, वृतिकर्म, कृतेकर, करवप, उसना, व्यवन और शृहस्पति, दवास्य, सामदेव, महाकाल, महानिति, स्वान्य, स्वान्य,

किया यहे महत्रपानः सर्वायर्तेषु चेक्निसन्। विपला सहस्रुचिहा <del>सामग्रेमपश्चमाः।। २६</del>%

कुमार, उलुक, वसुबाहन, कुणिक, गर्ग, विश्वक और रक।

कुर्विति बावसाराणि हिलाब थाः

योगेशराणापादेलाहेदसं स्वयपाय वैश २७६

सीरियों की संभी परस्पाओं में वे **स्थान किया क**ताने हैं। हैं निर्मल, ब्रह्मभूत तथा ज्ञानकेमफाक्क होंगे। वे

ब्राहरणों के कल्कानार्थ और वेदों की ब्राह्मण हेतु नोनेवर्षे

के आदेश से अवतार प्रहम करते हैं।

ये **व्यक्तिः संस्मरन्ति नवस्यन्ति ॥ वर्णका** वर्षवनवर्षवस्येतान् **वश्वतिकायका**नुषुः॥२८॥

जो बाह्यण इनका स्मरण करते हैं और सदा उचरकार करते हैं जा जो इनका तर्पण करते हैं और अर्थना करते हैं.

वे ब्रह्मविद्या को 🚃 करते हैं।

इदं वैवस्थतं प्रेसम्बरः व्यासम्बर्धः क्षाः भविष्यति च सर्वार्थे दशस्त्रकां कृषः वस२९॥ इस वैक्सका मन्त्रनार मैंने विस्तारपूर्वक वर्णन 📖 दिया, इसके बाद सकर्ष और दशसावर्ण मन्त्रनार होंगे।

क्षान्त्रवर्षे 🔤 🚃 एकः।

प्रदेशके कहतावर्णे रोव्यक्षमा क्लेद्सःस ६०॥

तदनकर ब्रह्मसम्बर्ग दसको और धर्मसम्बर्ग ग्वास्त्रवी ब्रह्मक गव्य है। ब्रह्मकी स्ट्रह्मकर्ण और तेरहको रोज्य क्रमक मन्त्रकर होगा।

चीत्वामुर्वतः क्रेको चनित्वा घरमः अगत्। अयं मः व्यक्ति क्रेकः पूर्वे नारावणेतिः।॥ ३ शत पूर्वेचेन्वेर्वकंत्रनेरासक्तरेश्यपेतियः।

चौद्धार्यो यन्त्रनस चीत्रय होग्छ। 📉 संबंधि अस्य से मनु होंगे। भूत, 🔤 और क्रांमन 🚃 से कृद्धि को 🔤 चित्रयम 🚃 कवित इस पूर्व आग को वर्षन मैंने कर

वः क्षेत्रकृतुक्तवर्षिः स्थानः द्वियोक्तवम्। ३१॥ सर्वकर्णवर्णन्त्रे इक्षलेके महीक्ते।

स्थानि इसका स्था करेगा था सुनेगा का द्वित्रतेशों को सुनावेगा, कर समस्त पार्चे से मुक होकर कामलीक में चुनित होगा।

वर्देशेक्सचे 🚥 वर्देसीयु 🖬 हि। ३३ ।

व्यक्तिक क्षेत्र प्रकारमण्। क्षेत्र देवाविदेवाक देवानां परमास्क्री पुरस्तक पुरस्तक स्थानिक प्रविकारीस ३४॥

पुरुषेतम करायम को अद्वापूर्वक कुनस्थार करके नदी-तट पर स्थान करके देखलय में इसका पाठ करना चाहिए। देखें के देखकिदेश, परमारण, पुरामपुरुष, सर्वीनवन्ता विष्णु को जनस्का है।

इति सीकृतंतुराजे पूर्वाई विश्वकारोऽकारः १५ ३॥ बद्गति कूर्वपुराजे पूर्वाई सपासम्॥

# ॥अद कुर्मपुरामे उत्तराई प्रारम्यते॥

## प्रवमोऽस्थावः (ईश्वर-योग)

### ज्ञवय समु

भवता कवितः सम्बद्ध् वर्तः स्वक्यपुतः उत्ते। वृद्धायदस्थादिविद्धारो सम्बन्धविद्धिणः ॥ १॥ तकेश्वेष्यो देवो वर्णिकर्वर्यस्यरैः। इत्यकोगसौर्नित्यस्यस्यः स्वत्यसम्बद्धाः १॥ सम्बद्धानेवर्यसारदुः सम्बद्धम् स्वयस्थः ॥ ॥

🖬 📋 गरायमः 🔛 श्रूष्टा कृत्यक्रितमस्यके अवातक्रित्विक्रमस्त्रमा वृष्टामके 💹 ॥४॥

हे प्रभो? आप साकात् नातथन है। **मान कृष्णदेशका से** अखिल विद्यान को **मान कर चुके हैं, अतः स्मान सा** पुनः पूछना चाहते हैं।

मुनीनां **म्यादेश**कारातुः। सूतः पौराणिकः शुक्ता पानितुं सुपक्कमेत्रभा

भृतियों के ये बचन सुनकर फैराणिक प्रमु स्तानी ने श्रोकृष्णद्वैषयन से सुने हुए वृत्तान्त को कहना प्रस्था 📧 दिया।

त्वासिमानारे हाता कृष्णक्रैककरः सम्बन्धः हातावा पुनितेष्ठा यत्र सत्रं सम्बन्धे ६॥ तं हाता वेदविद्यांसं कालनेकसमुख्यकिम्।

## कार्स व्यक्ति उत्तेषुर्दिकपृक्ष्याः॥७॥

हे मुनिकेको! इस मध्य बीकुव्यहैपायर ज्यास स्वयं वहाँ मा बहुँचे जहाँ यह किया जा रहा था। उन बेटों के विद्वान् तथा कासमेश के समान कान्ति वाले कमलनयन ज्यास वी को देखकर हिनकेकों ने उन्हें प्रणाम किया।

नका श्वास्त्रको छात्री लोक्स्पाः।

विस्ता वृत्ते प्रकृतिर्वतनोऽनक्तृ॥८॥

क्रमको देखकर वे सोमहर्गम भूमि पर दण्डकत् गिर गयै और सैतर सुकाकर प्रचल करके हाथ बोहकर भूमि पर सिमा हो गये।

वृह्यस्थेऽकार्यः विकाः इतैनकाता महामृतिम्। सकस्यकार्यः सस्तै वर्तान्यं समकरपरन्॥१॥

स्तेनक अर्थद सहाजों ने महामृत्रि से कुसलक्षेत्र पूचा और उनके समीप आवट उनके योग्य आसन को स्थवस्था की।

अवैक्रमधीरूकां राज्ञापुर: प्रपु:।

कार्क क्रिक्टनचः स्थानकामः बुत्तस्य सार्व १० ii

अनुकार परवार पुत्र प्रभु ज्यास ने उन सबसे कहा— आप लेकी के तथ, जालावा और साम कर्या की पुत्रक हानि तो नहीं को रही है ?

वत्रक्ष कृतः समृद्धं अध्यक्षः वहस्तृतिम्। ज्ञानं सद्वकृतिकतं मुनीकं अकुनवृत्ति॥१९॥

इसके कर 📺 ने महस्यूनि अपने पुरु को प्रणान करके ४५६ — मुलियों 🖩 तिए 📖 वह सहाविक्यक इसन नहींने को कृषा करें।

हमे वि पुरवः सम्बासायसा वर्गतस्याः। सुनुष जाको वैची वसुन्तर्गित तत्त्वाः॥१२॥ इसे विकृतिहे दिखी बने सक्तत्ववेदितम्। पुरविची नाहतं पूर्व विष्णुनः कूर्मस्विपाध १३॥

वै पुनियन स्वस्त तपस्ती तथा धर्मपरायम है। इन्हें स्वास करने की इच्छा है। स्वास स्वास करने योग्य है। वह मुक्तिप्रदावक दिव्य ज्ञान जिसे आफ्ने सार्ध्यत् भूते बताया का और जिसे पूर्वकाल में कूर्मरूपधारी विष्णु ने भनियों के लिए करा था। त्रता सुरस्य वसनं मृतिः सत्कातीसुरः। प्रवास हिरसा स्ट्रं क्य: बाह सुख्यक्रम्॥१४॥

सत्यवती पुत्र मुनि व्यास ने सुत के क्वन सुनकर स्ट्रोटन को 🚃 करके सुखकारक 🚃 कहें।

व्यूपे देवो महादेव: पृष्टो केसीकी: कुरा। समञ्जूषारामुखीः 🔳 स्वयं समयान्ता। १५॥

कार जो ने कहा- मैं हुई कहेंग जो पुरस्कार में

सनस्क्रमार प्रभृति योगीयमें 📖 कुठे जाने पर महत्त्वेव 🗐 स्मार्थ भारत था।

सम्बद्धाः पार्

आद्विमा न्यसहितो पूतुः वरमवर्गसित्। १६॥ क्रपादः क्रियलो गर्नो कक्ट्रेको महापुनि:। शुक्रो बस्क्रि पगरान् सर्वे संपत्तवनसः॥१७॥

परस्परं क्रिक्टित संवमासिक्केतसः। तुसबनासायो योगं पुरुषे वर्षानकारोध १८॥

सनत्कुमार, सनक, सनन्दन, अंगित, ल्ड्र सहित काम

भार्मिक भृतु कपाद, कपिस, वर्ग, महामृति समदेव, सुक, भगवान् वसिक्त आदि संघत किन वाले 🚃 प्रतिकों ने

परस्पर विचार करके पुण्य बद्धिकाश्रम में चीर तथ विश्व था। अपस्थाने महाबोगम्बिक्वयुर्व पुनिक् नारायणमनावानं नरेवा प्रक्रितं क्यात १९॥

तम उन्होंने महापोयी, ऋषिधर्म 🖟 पत्र, मनि, अल्ब्रह्स और अन्त से रहित नारायण को नर के साथ देखा।

संस्कृत विकित्तैः स्तोत्रैः सर्ववेदशयुद्धवै:।

प्रजेपुर्वस्थितंत्र्यपुर्वतः योगियो योगवित्रवर्ग्यः २०॥ मिक्सियुक्त उन कोगियों ने सभी बेदों से उत्पन्न विविध

स्तोप्र वाक्यों द्वारा स्तृति करके एरक मोगवेता

प्रणाम किया।

विशाय वाजिक्ष तेषां भगवान्त्रीय क्रवीवित्। प्राप्त गर्भारका कचा किन्दी तबके तब:॥२१॥

दनका इच्छित जानकर सर्वज्ञ भगवान् ने भी गंभीर बाली

में पूछा— आप लोग तप क्यों कर रहे है। अञ्चल इष्टयनयो विश्वत्यानं सनहानम्।

साहाजारायणं देवसायतं सिद्धिप्रचयन्। २२॥ वर्ष संवयमध्याः सर्वे वै अञ्चलदिनः।

प्रकारकोको स्थलां प्रकारः पुरुषोत्तपम्।। २३॥ प्रस्ता का बाले मुनियों ने वहाँ पश्चारे सिद्धिसूचक विश्वतम् समात्रन साक्षात् भागयम् देव से कहा— हम सभी

ब्याक्टी ऋषि छंक्पी क्षेत्रर एकमात्र आप पुरुषोत्तम की सरम में अपने हैं।

तां वेल्पि परचं नुहां कांनु प्रभवान्तिः। **ार्कः स्वयं स्थानुसर्गेऽव्यस्त्युश**ः॥२४॥

व क्रम्बे निक्को चेका स्थापने परमेश्वरम्। मान्य केश्वासिम २५॥

🚃 सन्दर्भ परम 🚃 🚃 को जानते 🗗 🚟 🚟 चनका 🌃 🚃 स्राप्त स्राप्तात प्राप्तात स्राप्तात पुरुष हैं। 🚃 पानेश्वर के अवितिक अन्य कोई तस्ववेता गरी है। इस्तरिक् लाथ ही इच्छो अनल संसव को दर करने में समर्थ

किं कारणिंदं कार्य को नु भंगते पदा। वर्क्कद्रात्व च का वृक्तिः प्रकारः किमिनिसकः॥२६॥

कः संसार इक्षेत्रस्यः को या सर्वे प्रयत्नीत। हिं **बार्टिश एक सर्व में बसुवर्गिया** १७॥

इस सम्पूर्ण जगत् का कारण साहि है ? कीन इसमें सदा संस्थल करता है ? अरुपा कीन है ? मुक्ति क्या है ? संसार का निमित्त कर्क है? सासर का अधीवर चौथ है? कीन सक्के देखल है? उससे परवर इन्हा क्या है? इमें यह सब

**क्ल्युक्ता तु मुनवः प्राथल्यन् प्रकोत्तमन्।** विकास वापना केने विकास स्वेत सेवासा। २८॥

आर करने को कृप करें।

विश्वकानं विवतं प्रचानव्यत्तनं विद्यान्। श्रीकरप्रवाहर्य देवं रहत्वाम्बनदश्रमम् २९॥

देख करकर मुस्मिन पुरुषकेष्ठ जातवथ को देखने लगे जो सकस बेश को कोड़कर अपने तेन से संस्थित थे, जो जनने प्रधानण्डल से मण्डित होकर बिमल प्रतीत हो रहे थे। उन्हें क्ष:स्वत वर श्रीवरम का चिह्न था और जिनकी

ह्युच्छान्द्रवाणि हर्त्युक्तं तिया कृतम्। न युद्धस्त्रकान्त्रदेव नरस्तरमैत वेजसा॥३०॥

🚃 तरे हुए सोने के समान थी।

हनके हाथों में शंख, चक्र, ल्हा और पनुष भारम किया हुआ 📭 वे त्युक्ट से युक्त ये और उस समय उनके तेज से

नर नहीं दिखाई पढ़े।

क्दवरे महादेव: हास्त्रहुर्ज्युवसेखर:। प्रसादाणियुक्तो स्त्रः प्रादुरासीन्यदेशस्य ३१॥ इसी 📖 चंद्र से अंकित लसाट बाते गहेका बद्र उत्तर मुख होकर प्राटुर्भृत हुए।

निरीक्ष्य ते 🚃 🛗 त्रिनेत्रं चनुनुष्यान्। तुष्ट्याईष्ट्रपनस्ते अकता 🛮 परकेक्स्प्रा ३ २ 🗷

जगताय, त्रिनेत्रवारो, चन्द्रभूक्य, उन परमेक्ट को

देखकर 🚃 मन कले मुनियों दे भक्तिमुक्क 🚃 स्तृति

क्षी। लवेश्वर महादेश वश्व पुरुष्णे क्रिया।

क्रवासेयपुर्वास्तान सपसादवित्रपूर्वेणकः ३३० इंबर महावेव आपकी जय हो। हे मृतचित जिब ! 🚃

जय हो। अरोप मृति इंहान 📕 जय हो। तप से अधिपूर्जित आपकी जय हो।

सहस्रपूर्ते विकासम् वगवनसर्वाकः।

वर्षात्रके वर्णस्थानेत्रात्तरं स्वत्यक्ति है है है 🛮 सहस्रपूर्ते ! 🖟 विशास्त्रम् ! संस्ररक्रपी कंत्र के 📖

आपकी जब हो। जगत् की उत्पति, रक्षा और 🚃 करके वाले हे अनंत। आपको जय हो।

सहस्रपाणेलान 🚃 येगीन्डबन्धिः।

क्यामिकाको 🔚 नयको परभेकास ३ ५ ॥ हे सहस्रवरण, हे ईहान, हे शंध, 🖥 खेकेन्द्रक्नबन्दिय!

आपको जब हो। अभिकारति देव की जब हो। 🖁 पर्यकर!

आएको सम्बद्धाः है।

प्रेरतते मगधानीहरूकमञ्जू समासिक्य इरोकेलं उच्च बच्चीरका निराम ३६॥ 🔳 पुण्यरीकाम् पुनीन्त्र सक्रमादिनः।

ध्यं समापता देलं किल् **🔤 म्याल्युटाः** ३७॥ इस प्रकार भक्तवत्सल भगवान् ईस पुनिव

हबीकेश को आलिक्सन करके गंभीर वाली में खेले— है पुण्डरीकास् ! ये बहाबादी पुनीन्द्रगण इस स्थान में । आये हैं ? हे अच्यत ! मूझ से बक्त कार्य है ?

बाकर्ण तस्य तहारूनं देवदेवो समानिः।

प्राह देखे पहादेवं प्रसादाधिपू**तं कि**वप् ॥३८॥

यह वाक्य सुनकर देवदेव जनकी उसन्विधास होकर स्थित महादेव से बोले-

हुने हि दससे देव 📖 होक्कर्यकः।

कथानको इस्ये सम्बद्धन्योद्दिनम्। ३९४

हे देव! 🖣 ऋष्टिय तपस्की और श्रीम 📖 वाले हैं। तान सम्बद्ध दर्शन भी अधिसामा वाले अतिमियों की शरण

(सक्) है। चंद्र प्रको क्यान्युक्षेत्रं कवित्रस्तायः।

व्यक्ति पत्र स्थानं दिश्यं क्युविद्यांदिश ४०॥ र्ख हि बेचि क्यांक्ष न हन्नो विहते दिया

🚃 कारकपालकार्ग पुरीकेष्यः प्रदर्शका।४१॥

📰 🚃 भनवान् पानितात्मा इन मुनिकों पर 📖 है, 🗎 मेरे सपन्न ही इन्हें दिस्य 📖 बताने की कृषा करें। 🖥

क्षित्र। 🔤 📰 में आप हो जानते हैं, अन्य कोई भी 📰 नहीं है। असर्व अहर 📷 ही कहें और मुनियों

💹 🚃 ( इस्त का) प्रदर्शन करें। एवपुरस्य इक्षेत्रेतः प्रोवस्य प्रनिप्रस्थान्।

प्रदर्शनकोत्रनिर्देह निरोद्देश दुन्यमस्य सम्बद्धि ५९॥ इतन कहकर जन्मदेन ने कृषभक्षक 🔣 🗏 और 🛚

🛮 चेलसिद्ध 🖿 इट्संन करते 🚃 📫 मुनियेहीं से

क्षप्रांककोतस्य संबरस्यम् सुरियः। कुर्जन स्वच्यात्वानं अनुपन्नि स्वच्याः ॥५३॥

आप मुनिगम सुनवामि महेरा संका के दर्शन से स्वयं पूर्वत: कुरुकृत्व मानने योग्य हो।

हरूर्यांच देवेश अच्यां पुरश्: जितम्। वर्षेय स्तिकाने स स्वाच्यक्तमीवरः॥४४॥

📶 अप सब सामने रिमत देवेबर को प्रत्यक्ष देखने में समर्थ हैं। वे ईक्षर भेरे सम्बद्ध 🖥 मनावर्त कहने 🕏 लिए

निवास विकास विकास वृद्धाः बंब्युमाराषुकाः कृषान्ति स्म स्वेदाम्॥४५॥

उचीयत हैं।

पनवान विष्ण के पत्ता सुनकर सक्तुमार आदि ऋषियों ने द्वापधान महेवर को प्रणाम करके पूछा।

अवस्थितको दिव्यमासर्ग विपलं शिवप्। क्रिम्मक्रियं मनक्ष्रीक्षवर्षे समुद्रवर्षे॥४६॥

इसी समय में एक दिव्य, विमत, पवित्र आसन जो कुछ अभिन्त 👊 आवश्य मार्ग से ईक्ट के लिए समुपरियत पुर्वी ।

तत्राससाद योगातम् विष्णुतः सद्ग विस्तृत्यः तेत्रसा पुरवन्तिसं स्था देवो महेसर:४४७४ दस पर योगातमा विस्तृत्तां (क्षित्र) विष्णु के साप

विराजमान हुए। उस समय भहेशर देव अपने केन से संपूर्ण विराजमान हुए। उस समय भहेशर देव अपने केन से संपूर्ण विश्व को व्याप्त करते हुए से प्रसांत हो रहे थे।

तले जिल्हा संबर्ध ब्रह्मवादिनः।

विश्वाजनानं 📖 तरिक्ट्यूनुसामेश ४८॥

मामानर प्रदायको मुनियों ने उस विभक्त सामा क सुतोभित देवेबर देवापिपनि संबर को देखा।

तनसम्बद्धं भूतानाचीलं स्टूजिरे निकाः यदनसः सर्वमेतदानोऽभित्रमध्यं कराहाः ४९॥

इस आसन ■ निराजपान प्राणियों के नियन्त किय को देखा, जिनके मध्य यह सम कुछ था, विकास यह जनस् तनसे अधिस है।

सम्बद्धियमीहालगीलं दृष्टीहरे परम्।

होताच पृष्टो भगकान्युनीनां वरकेकर:॥५०॥

वासुवेव 🖩 🚥 (विराजनाम) एरम ईत ईतान 🔜 🚃 देखा। तम मुनियों 🖷 हारा 🎆 जाने 📧 भगवान् कामेसर

वीले—। निरीक्षय पुरस्करिकाली स्वास्थ्योनसम्बद्धाः

तस्युगुर्वा करान्यावपुर्वाकारं स्थानकः॥५१॥ प्रजानसम्बद्धाः सर्वे विज्ञातं जनवेशस्य।

हे निकाय मुनियो! आप सम पुण्डरीकाल का वर्तन करके प्रशास का से मेरे क्या कड़े जाने क्या का आस्मयोग क्यो विश्वाद ईक्टीय हान को स्थानम् सम्ब

करें। इति श्रीकृर्वपुराणे स्वराई ईक्टरनेक्यकुर्वन्यकु स्वर्धीकार्यः योगसम्बद्धे अभिकाससम्बद्धे स्वयोध्यान्यः॥

द्वितीयोऽस्मायः

(उंधर-गीता)

र्मक 🚃

अवस्थितिहारं यम पुत्रां सनावनक् ••• देवा विवादित फारोऽपि द्विवादयः॥ १॥

ईश्वर ने कहा- यह मेग गोपनीय और समझन विज्ञान वस्तुत: कहने योग्य नहीं है। इसे द्विजालिया या देवनाय

करने पर भी नहीं जान शते हैं।

इदं क्षानं क्षणित्य क्षप्रीपृता हियोचमाः। य संसारं क्षणाने वृद्धेऽपि क्षप्रकदिनः॥२॥

हे इन्तरण ! इस जान का आजब सेकर पहले के प्रहादायी भी कहते रिक्षित को 1888 कर पुनः संसार को प्राप्त नहीं करते हैं।

कुर्युक्तमं स्कृत् नेक्येवं प्रकारः। व्या

 अल्पन गृह से भी गृहतम है। इसकी प्रकार्यक रहा की जानी कहिए। मैं ब्या आप परिस्तुक अस्तादियों के ब्या कहिंगा।

सामार्थ केमलः सम्बद्धः सुद्धः सूत्रपः समाप्तः।

शक्ति प्रजीवरः समावित्यासम्बद्धः परः॥४॥ बोडवर्धनी च पुन्तः समाजः स मोस्टः।

स कल्लेड्ड स्ट्रूबकं स व वेद इति वृति:॥५॥

यह स्थान केवल, स्थान तुर, स्था और समात है। वह सर्वात्तर में स्थित, सम्भात मात्र किल्बकर और तम में परे हैं। बड़ी अनार्वामी, वहीं पुरुष, बड़ी प्राण, स्था महेंबर, बड़ी काल, स्था अन्यस्त और बड़ी स्था है— ऐसा सुतिवयन है।

शक्ताहरूको विकासीय प्रतिस्थिती। स नामी स्थास स्थाद करोटि विविधासमुद्रा। ६॥

ा से हा। जन्म उत्का होता है और बसी मैं (अन्त में) श्रीम हो अला है। वह मानाओं अपनी मामा से मद होकर अनेक सरीरों का निर्माण करता है।

ा व्यक्ति पंचारीत न पंचारत्यः तपुः। याचं कृत्ये न व्यक्तिलं न तेयः प्राप्ते नगः॥७॥

न क्रमो न मनेऽस्कर्त न तस्य: स्वर्त एव चा न क्रमाक्षणम्बद्धा नाई 🔤 ॥ वाणि॥८॥

का ईबर व तो संसरण करता है और न पह संसारभव हो है। वह न तो कृष्टी, न जल, न तेज, न वायु, न आकात है। वह न क्रम, हा मन, न अञ्चल, न सब्द और स्पर्त हो है। वह न रूप, हा और गल्य है। मैं कर्ता और वायों भी नहीं हैं।

त व्यक्तिकते से कर्जुन कोवलं हिमेरामः। य व कर्ता न कोव्य का न व प्रकृतिपृत्तवै। १॥ य काक नैय थ प्रकार न वैय परमर्थतः। यक प्रवटनकारोः सम्बन्धे नोपराध्ये॥ १०॥ ज्ञास्त्रगे विजीवोज्ञ्यायः

बद्देववं न सम्बन्धः हपसपरमान्यकेः। ख्यातपी क्या सोके परस्यविकारणीत १५॥ तद्वरामहपुरुषे वरवार्यतः।

मिलन: मृहो विकासे स्वयत्वकृता: ३१२३

हे द्विजेत्तमो! यह हाय, पाद, पानु, 🖦 कृष भी 🕮 है। न वह कर्ता, न मोक्स और नहीं प्रकृति और पुरुष 🗐 है।

यह परमार्थतः न 📫 है, न धंबद्राष्ट्र है। जैसे प्रकार 🔚

अन्धकार का सम्बन्ध 🚃 नहीं होता है, उसी 🚃

परमार्थरूप से 📖 और पुरुष निज-भित्र हैं। उसी इसस

🚃 🚃 भी महित होकर 🚃 सह और विकार 📗

जाता है। न हि तस्य प्रकेनुस्तिशंन्धनस्त्रवैरीक

प्रस्थित पुनयो पुन्नाः स्थान्यनं सरकर्षतः॥१३॥ इसको मुक्ति सैकडों जन्मानएँ में 🖩 नहीं होती। मुनिगण 📕 गरमार्थकम में मुक्त होकर आत्मा 📖 दर्शन

करते हैं। विकासीनं विक्रियानस्थानमञ्ज्ञान

आं कर्ता सुखी दुःस्त्री कृतः सुलेति सा मोतः॥ १४॥ सा बाह्यसम्बर्धन्यादात्मन्यारोपिता सनैः। बदन्ति बेदबिद्वांग्रः साम्रिज इन्द्रतेः कान्॥ १५.॥

भोत्तारकारं वृद्धं प्रवंत्र सम्बक्षितम्। तस्मादश्यतपूर्णो हि प्रधारः सम्बद्धिकान्। १६०

📲 आत्मा विकारशुरू, मिईन्ट्र, आनन्दमय, अधिनासी

🖺। मैं क्षर्ता हैं, मैं सुर्खी-दुःखी, कृत-स्मृत 🌠 📺 प्रयस की जो बुद्धि होती है, वह मनुष्यों 🚃 आश्वा में आधेपित और अहंकार के कार्या होती है। बेंदर बिहान सब्बे अल्प

को प्रकृते पर बताते हैं। अत: समस्त 🚃 के लिए थर संसार ही अज्ञान का 🎹 💴 है।

अञ्चलद्वारमञ्जूषे अपूर्विसम्बद्धाः नित्योदितं 📖 ज्योतिः सर्वगः पुरुषः परः॥ ए०॥ आद्वारमानिवेदेन मन्त्रो।

पञ्चलि ऋषपोऽव्यक्तं नित्यं सदस्यसम्बद्धाः १८॥ अज्ञान 🛘 🚃 🚃 ज्ञान से यह नित्व क्यान्य.

स्वयंज्योति, सर्वेगायो, 📖 पुरुषरूप क्रत्य 📖 प्रकृति से संगत होता है, तब अहंकार से 🚃 अक्कि के 🛚 सह अपने को कर्ता आदि मानने 🚃 है। ऋषित्र 🚃

सदसदूप नित्य अव्यक्त को देखते हैं।

प्रकार पुरसं बुद्धा कारणं बहावादिनः। तेवर्व बहुव: स्वाच्य कुटलोऽपि निरहन:॥१९॥

नाववृज्योत स्वतः।

अभागनात्पविद्वानं वस्पादुःसां कोवस्य॥२०॥

बहुकादी क्रकन-पुरुष को ही कारणरूप सानते हैं, तभी

क कुटस्थ, निरंबर 🚃 भी उससे संगत होता 🖥 और

का कारणकर अविनासी हुए की तरवतः जान नहीं पाते है। ने अवस्य में आत्या का किरान करते हैं जिससे दुःश

🌉 तन दोनें उरक 🚾 हैं।

श्लोक्षदको दोवाः वर्षे क्रान्तिसक्यमः॥

कर्वन्यस्य न्यान्द्रोतः पुण्यापुण्यमिति स्थितिः॥ २ १॥ रान-देखादि सभी 💹 भानित से उत्पन्न शीमें बाले हैं।

इसके 🔤 व्यवन् केव 🗓 विजयी पुण्य और 📖 में **100 \$**1

व्यापदेव वर्षेषां सर्वेद्रवपुरुषः। नियं सर्वत्र पुरस्का कुटरको दोक्यभितः॥ २२॥

एक: भनिता । क्रमाद्वीयमेकपूर्युक्यः परमार्थतः॥२३॥

बसी के बात में होने हैं। बारण सब में इन सब सपैरों का प्रदर्शन होता है। किया, सर्वकायक, कुटस्थ और दोवपहित गुरुष्य 🔤 अपनी 🚃 तक्ति के द्वारा संस्थित 🚃

है, स्वधायतः सही। इस्सेरिस्ट, ब्राव्याम परमार्थकम में इसे अद्देश 📕 करते हैं।

वेदोऽभावस्थानेन स प्राची वतः 🗷 पुणसम्बर्धासायाने वस्तिने प्रवेश्व १४॥ क्षा करणां प्रतिस्था साम

जनक के 🚃 🛮 📰 पेट होता है और कर 📖 कारण से संसक है। जिस उच्चर पूप के संपर्क से जानात वित्त नहीं होता है, उसी हकार अन्त:करण से उत्पन्न मार्नो

🕶 📰 हेवल: स्परिकोपरी:॥२५४ अविद्येते विकासकीकामा प्रकारको

**आम्बरकानेकार्ययदेवदिकारणाः** ६२६५

से यह अल्बा तिस की होता।

वैशे स्वर्धिक का पत्था केवल अपनी आधा से चमकता है, उस्से तरह उपाधिरदित निर्मल आत्मा स्वयं प्रकारणा

🚃 🖥 अन्त्रे पुरुष इस जगत् को जानस्वरूप ही मानते हैं।

अर्थस्यस्यपेकान्ये पश्चनकन्ते कुद्रहृषः। कूटस्यो निर्मृष्ये स्थापी चैतन्त्रस्य स्थलकाः॥२७॥ दृश्यते हर्षक्षपेणामुक्तिम्बिति

अन्य कुदृष्टि वाले इसे अर्थस्यरूप ही स्थान है। स्वधावतः कूटस्य, निर्मुण, सर्वन्यपद्ध और चैतन्य कारण ज्ञानदृष्टि वाले पुरुषों द्वारा अर्थस्य में देखा जता है।

पण म स्थानते पता केवलं स्थारिको कौ:॥२८॥ र्रातकाक्षणकोन नहस्यरमपुरमः।

तस्मादात्मकारः शुक्को नित्यः कर्वक्रकेऽकायः॥२९॥

जिस **मान्य स्कटिक पत्था गॉलका अर्थर 🗐 उन्हों** (सालिमा) के कारण लोगों द्वारा साल देखा जाता है, उसी

प्रकार परम पुरुष परमात्मा भी स्वाचाधिकाकेन विकास

सर्वज्यापक और अविनासी है। इस्तरिसक्योः यनस्यः सोसम्बद्धः बुसुबुधिः।

क्या वितयं पति सर्वत्र सर्वदाशहरू॥।

क्षेपिन: प्रस्तुत्वा 💷 प्रम्यको स्थ्यम्। सुमक्षु जनो को उस आत्मा का ध्यान, परन और 💷

पता चाहिए। Ⅲ मन में मदा मा ओर 🛮 चैतन्य का भार होता है, तब बद्धायुक्त चेत्री का 🔝 अनसम्ब

भार होता है, तब **बद्धायुक्त केनी का 🔤 इतनस**ण्या 🛚 जाता है।

यदा सर्वाचि भूतानि स्थानन्येकानिकानीकः है १० सर्वभूतेषु बारमानं स्थान संस्थाने (स्था

वदा सर्वाचि पूर्तान सम्बद्धिको न प्रश्निक १२॥ सर्वाच्या स्टेशको स्टब्स्ट केल्प्या

एकीपृत: परेजासी हदा भवति केवलम्। जब वह (साधक) millio पृत्ती को जवनी आत्या में ही

और सब भूतों हैं बार्च को बार्च है, बार्च बहुत्व को प्राप्त हो जाता है। जब बोकी समाधित्य होका

जात भूतों को नहीं देखता है और परमात्मा से एकीपूत हो जाता है जब वह केवल (अशन्य) हो आता है।

बदा सर्वे प्रमुख्यन्ते कामा येऽस्य **इदि विद्याः॥**३३॥

तदासावयुवीयुतः क्षेपं गच्छदि यन्द्रितः।

जब उसके 🔤 में स्थित सभी कामकाई जूट जाती 🖥 तब वह अमृतता की प्राप्त हानी कल्पन को और जाता है।

वदा भूतवृधन्धवमेकस्यमनुष्ट्यकिः ३४० तत एव च विस्तारे इहा सप्पक्ते सदाः जन मनुष्य सम्पूर्ण भूतों के पृथकत्व को एक मैं ही दिश्त देखता है तब उसे समयक ब्रह्म की 🔝 होती है।

🚃 चरपति चारपारं केवलं चरपार्वतः॥३५॥

और जर बाजा को केवल परमार्थरूप में देखता है, तब सम्पूर्व जनव् वास्त्रकार दिखाई देता है और बाब मुख्य होता है।

क्य जनकराष्ट्रः स्टब्स्टिनपेक्ष्येच्यम्। व्यक्ति स्टब्स्टिनपे जाकोऽसी स्टा सिनः॥ ३७॥

ज्य जन्म, जा, दु:ख और ग्रेगों का एकमात्र औषधरूप

बहुद्धान उत्तरम होता है 📖 यह शिव हो जाता है। बहुत बहुत्वहा स्थेके सम्परिकता प्रदुः।

स्वयुक्तमार्थे कर्मा व्यवस्था क्रिकेत्।। ३८श माना विभिन्न नदी और नद सागर में समाध एकस्य 🗷

प्रक 📶 है, उसी प्रकार यह अस्पा भी सुद्ध असर प्रका से 🏣 एकत को प्राप्त हो आसा है।

कल्पाहित्रावयेकारित व प्रचक्को न प्रतिवतिः। श्यानेकावृतं लोके विकार्य देव मुक्कतिः। १९॥

इस काला विश्वाप ही है, प्रयक्त या संदिश्वीर नहीं है। विश्वाप अञ्चल से अञ्चल है, इसलिए सम मोहित सेते हैं।

विद्यानं विर्मालं कूल्यं निर्विकालं एदान्यकर्। अञ्चानकारतार्थं विद्याननिर्दि वन्नान्॥४०॥

(प्रदा) निर्मल, सूक्ष्म, निर्विषक्षण और अधिनाती है और उससे किन का काल है। इसीसिए उसे विज्ञान कहा क्या है।

क्ष्य: व्यास्त सामृत्यं पावितं ज्ञानपुरस्यम्। व्यक्तिकारकारं 🔣 क्षेत्रकार्वकातिकाराः। ४ १।।

च्यवदानसार ■ वामस्वयकाञ्चला।४१॥ ■ जाप सोगों को यह उत्तम जांसामा बता दिया। वहीं समस्त वेदान जा सम ■ और उसमें एकवित होना

केकरमञ्ज्ञको इत्तरं इत्त्राणीयः प्रवर्ति।

खेल है।

केक्क्रजिन्दुकरन स्थात निरुद्धे स्वधित्।। ४२॥ केम से ज्ञान उत्पन्न होता है और ज्ञान से बोग प्रवृत्त होता है। बोन और ज्ञान से वृक्त पृष्ठव के लिए कुछ भी अप्राप्य

नार्वे स्रता।

बदेव बोरिनो वान्ति सांख्यैस्तटतिककोः

उत्तरमागे वितीयोऽध्यावः

📹 🎟 योगमः यः पञ्चति 🗷 सम्बन्धिः ४३॥

योगी जन 🔤 🚥 करते हैं सांख्यवेता भी उसका अनुगमन और योग को जो एककप देखता है, वही।

Řι

अन्ये हि योगिनो जिल्ल हैन्द्रपालकोडकः।

पञ्जनि 📰 तर्रव ये सान्ते कुमञ्जूनुवः॥४४॥

है विश्रो ! दूसरे वोगों जो ऐवर्ष में 🗪 विश्र 🚾

वत्तरप्रवंत्रते दिव्यक्षेत्रर्वपाले 🚃

वृत्तरे कृंदित बृद्धि वाले भी उसी में मान राजे 📳

हानयोगापिमुकास्तु देहरने तदकस्यान्।।५५॥

और जो सर्वसम्मत दिख 🌆 महान देववं 👢 उसे

ज्ञानयोग से सम्पन्न शरीयन्त होने पर प्राप्त 🚃 है। एवं आध्यादमध्यत्वी मायाची परवेशतः।

कीर्तितः सर्ववदेषु सर्वात्या सर्वत्रेयुक्तः॥ ४६॥ स्मीनम् सर्वासः प्रचंत्रकोऽजरोऽसरः।

सर्वतः प्रतिपद्योद्धयनार्यामे सन्ततनः॥५०॥ में हैं। सभी केरों में वही वाचार्या,

एरमेश्वर, सर्वात्मा, सर्वतोषुख, सर्वरूप, सर्वरक, सर्वपूर, अपर, अमर, सर्वप्र बिस्तुत हाथ-पेर सला बदा गया 👢 मैं

ही अन्तर्यामी और सनातन हूँ। अपाणिपादो जवगो वर्धना हदि संनिवतः।

अवस्थारि परुपापि स्वाधवर्णः नुजोव्यस्थार ४८॥ शाध-पैर न होने पर भी मैं तीव यति हैं चतक हैं और हदय में संस्थित होन्दर समयने अक्ष्य करता है। नेजरवित भी

में देखता हैं और कानरहित होने पर भी भुनता हैं। वेटाई सर्वभेदेई न मो जानति ......

आदुर्महानं पुरुषं मामेकं तत्वदर्शनः॥४९॥ मैं इस सबको जानका हूँ पर ओई मुझे नहीं जानवा है। तत्वदर्शी पुद्रो ही एक और महान कहते हैं।

एश्वन्ति ऋषयो हेवुमालनः सूलकर्दिनः। निर्गुणायलक्षयस्य वदेश्वयंषनुसम्बद्धः 📲 निर्मुच और शुद्धात्मा के हेतुपूत जो सर्वोत्तम ऐसर्प है,

उसे सक्ष्मद्रष्टा ऋषिगण देखते हैं। कर देवा किसनित मोहिता मन कावना

उसे पेरी 🚃 से पोहित हुए देवगण भी नहीं जानते हैं। उसे में बहुँग, आप बहाबादी समाहित चित्त होकर सुन्हे। बहं इक्साः सर्वस्य मायशितः स्थापवतः।

डेस्कवि क्याबैदं 🚃 पूर्वा किट्टाए५ २४ में सबके प्रसर् प्रतास्त्रयोग्य नहीं हूँ और स्वन्यवनः पाया

से को हैं। फिर भी बेरित करता हैं। इसके कारण को विद्वान हो जनते हैं। को प्रकार देई की प्रत्यदर्भिनः।

प्रविद्या वय प्राकृष्यं भक्षते योगिनोऽव्यवद्याः ५३॥ इसी 🚃 तत्त्वदर्सी योगीवन 📕 सर्वगामी, गुह्यतम जरोर में प्रमिष्ट होनार मेरे अधिवासी सायुज्य (मोक्ष) को

प्राप्त करते हैं। वे है पानप्रविद्यान पर या विद्वारियो।

स्वक्ते वर्ष हुद्धं 🚃 ते क्या सह॥५४॥ जो येरी विकास माध्य को अतिक्रियत कर लेते हैं. बे की साथ परम शुद्ध निर्भाण को प्राप्त करते हैं।

व केवां प्रावद्वितः कल्पकोटिसर्गरिप। श्वादान्यव योजीन्त एत्रोद्यानुशासनम्॥६६॥ मैक्सें, क्रोड़ों करूप 🖥 भी उनकी 🚃 आस्ति (क्कावृत्ति) नहीं होती। हे योगीन्द्रगण | यही मेरी कृश 📗 🗈 ऐस्ट होता है और यही बेद का अनुसासन है।

इसलिए सहस्वादी रहेग मेरे द्वारा कहे गए इस सांख्यपोग चुरित बिज्ञन 📰 जपने पूजें, विश्वों 📖 योगियों को प्रदान करना चारिए। इति सोकुर्वपुराके उत्तरहर्दे ईक्परपीतास्पनिकानु प्रश्नाविकायां

इन्हरिक्कोनियो 🚃 इक्ट्यादिनिः।

बद्दक्येअद्वितारं सांख्यं योगसम्बद्धम्।५६॥

क्षेत्रकते अधिकामसंग्रहे सितीयोध्यायः॥२४

क्षेपे समाहिता यूर्व नृष्युक्तं बृह्यक्षद्भिः ॥५ १॥

## तृतीयोऽध्याचः

(इंग्रर-मीता)

#### ईसर उन्हर

अव्यक्तस्थलकातः ज्याने युक्तः परः।

वेच्यः सर्वीवदं जातं वस्माद्शकायं जन्म्॥ १॥

ईशर ने कहा— अव्यक्त ■ काल, प्रधान और परम पुरूष हुए। उनसे च्चा सारा विश्व व्यक्ता हुआ, इसी व्यक्ता

जगत् ब्रह्ममय है।

सर्वतः नामिपादानं सर्वतेऽविदिग्तेनुकन्।

कर्मतः श्रुतिमस्त्रोके सर्वमञ्जूत विद्यति॥२॥ सर्वत्र हाथ-पैर काला, सर्वत्र आसि, जिर और।

और सर्वत्र कान वाला यह (अव्यक्त)

आवृत करके स्थित है।

सर्वेतित्रपुरातामा वर्वेतित्रपिकविर्वप्। सर्वापारं

वह समस्त इन्द्रियों के गुर्जे का आधार करात है,

तथापि सभी इन्दिनों से गहेत है। वह सकता

सदा आनन्द स्वकप, अञ्चल और द्वेतथर्पित है। सर्वोपयानरक्षितं प्रयासातीसमोकस्यः।

निर्विकल्पं निरामासं सर्वायानं परत्यकृत्याः।

श्रामित्रं विकासंस्थानं सामानं शुक्तकारमण्ड

विर्मुल पर्य क्योतिसरकानं सुरक्षे बिद्ध:॥५॥

पह सभी बपनायों से 🎹 उत्तरनी से आति, अनोपर,

निर्विकरण, निराधास, व्याप्ता निर्वास स्थान, व्याप्त अनुत है, व्याप्त विकास करेंद्र संस्थान व्याप्त भी है। वह सामग्र,

ा अधिक है और भिन्न संस्थान कालों की है। का सामान, धून, अदिनासी, निर्मुण और फाम न्योसि:स्वकाण है, उस

🚃 के यथार्थ ज्ञान को बिहान् हो जलते हैं।

**ा स्तिपदं विशं वयस्यायस्यकृत्यम्** 

मस्वानि सर्वपृतानि यसं वेदविदो विदुः॥७॥

वह समस्त प्राणियों का आत्मा तथा बाह्म और आण्यन्तर में स्थित और (सबसे) पर है। कहे में सर्वज्ञानी, स्थान ज्ञानस्या और परमेश्वर हैं। मेरे स्था की इस स्थानस-

जंगमस्य विश्व का विस्तार है। समस्य ऋषी मुद्र 🖽 है. हैं. इस बात को बेदबेसा ही जलते हैं। ज्यां पुरस्केत सहस्र

तबोस्बद्धिस्ट: काल: संयोक्त: वर:३८॥ बुक्त और पुरुष को इसकी वस्तु कहा गया है और जो

परण काल अन्तरिकन में उतिहा है, कह उन दोनों के संबोग से उत्पन्न है।

प्रयोगस्यात्रकान्यकार्यः सम्बद्धितस्य । व्यापनाः वर्ष्ट्रनारकार्यः सम्बद्धः विद्रः व २ ॥

इसतिह ने क्षेत्रों तत्त्व अव्यक्त में जनाद और अन्यस्य

में क्वास्थित है। इसी स्वरूपवास्त और उससे फिन जो रूप है, यह मेरा है ऐसा (किहान) जानते हैं।

्यह नरा ह एस्य (।यहान्) आन्ता ह। व्यवस्था विशेषकां सम्बद्धीऽस्तितं प्रकार

क क ज्यानिसद्भा चेतिनी समीदीनान्। १०॥

स्थान से सेकर विशेषपर्यन अशिल जगत् को ओ उस्का करते हैं, हा इकृति कही गई है, जी सभी देहभारियों को चेतित क्या का है।

पुष्पः अवस्था वेपुके यः अवस्य पुष्पम् अञ्चलक्ष्यकार्थान्यः प्राव्यक्तः॥१३॥

प्रकृति में 🔣 स्थित 🔣 हुआ पुरुष 📷 गुणों का 🌃 करण है। परन्तु अहंबार से किनुक होने से उसे

ा कारो है। व

आक्रो विकार: इनुटोर्महाविति च क्याते।

विकादश्रिकीयात्राज्ञम् क्राह्मुगरस्यदृत्तियः।। १२॥ पुत्रति 🖿 📖 विकार महत् कहा जाता है। विकास की

शक्ति के कारण उद्धांबार को उत्पत्ति हुई है। एक एक का वहाराज्या सोऽह्यारोऽधिकीकते।

ब बीतः कोऽनारात्पेति गीनते तत्वविनावैः॥१३॥

भी एक पुत्रम् आस्या है, वही कहंचार कहा जाता है। तत्क्रवेचा उसे जीव और कलागरणा भी कहा करते हैं।

हेर 🚃 🔳 युक्तं 🚃 समयुः

🖩 विकासत्त्रकसस्यं वयः स्वाटुक्यरक्षम्॥ १४३

उसके ह्या कर्नों में जो कुछ भी सुख और दु:ख मोना बता है, उसका कर बोध कराता है। वह विज्ञानस्वरूप और उसका भन उपकारक होता है।

केवनि कन्यवस्थानम् संस्थाः पुरासम् तु। च श्रामिकः प्रकृती चंत्रस्थानेन सोऽपनम्॥ १५॥

।, देखें- इंबरकृष्णाचित स्वेक्स्थरिक ३

वसी के कारण उसके 🚃 भी पुरुष का संसार सन्वय होता है। 📉 अविकिमी प्रकृति और 🚃 के संयोग से 🚃 होता है।

कालः सुत्रति कुळानि कालः संहरते प्रधाः।

सर्वे कलस्य यजनः नामाना कस्त्रीकाले। १६॥ वहीं काल सब प्राप्तियों प्रत सका करता है और वही

प्रजा का संहार भी करता है। उत्तरूव सभी कहा के कहा में है किन्तु काल कियों के 📰 में नहीं है।

मोउनारा सर्ववेषेषं व्याप्तः।

श्रीकाते पगव्यक्रमाः सर्वतः पुरुषेत्रमः। १०३

भवैत्रियेच्यः गरमं कर कार्यक्रीकिन्नः। मनभक्ताचित्रहेत्रसम्बद्धारान्यद्वस्वरः अ १८ H

वही 🛲 🗰 यह सब कुछ प्रदाय 🕮 📳 इसीलिए उसे भगवान, प्राण, सर्वत्र और दुक्केलय कहा गया है। मनीवीयक सभी पन्दियों से 🔤 🚃 🔛 📖 ै। इस मन से भी हैं। आधार और 🖦 🗏

होता है। महतः परम्यसम्बद्धानसम्बद्धाने छ।

मुख्याद्वरपान् प्रायस्थान सर्वीपदे सम्बद्धाः १९॥ भहत् से परे 🚃 और 🚃 🖺 परे पूरव 🛊। उस

पुरुष 🖥 भी भगवान् प्राममय काल 🔣 🛊 📼 का कह सम्पूर्ण बगत् है।

प्रापानपतारं स्वीच स्वीवसीकेऽन्तिपीकरः। भोडाँ बहुतकायः ज्ञान्तो मायानीतबिदं जन्म् १०॥

प्राण की अपेका बाराधा परतर है। बाराधा से मी 🖩 (बररूप अन्ति है। वही मैं काम सक्ता, 🚃 🛍 है एवं

📺 चगत् मायस्तीत है।

जिल्ले नय: यरं भूते पास विकास कुम्बोत

नियं नास्तीति जनवि भूवं स्थायस्थ्रह्मम्या र शा

मुझसे मदकर कोई प्राणी नहीं है। मुझे मकार्वतः 🚃 जीवमुक्त हो जता है। सगह में 🚃 जंगकरण प्राणीसमूह भी नित्य नहीं है।

अते वामेवपव्यक्तं व्योपकां बहेत्वरहा सोऽई सुर्जाप सकतं संहतिय भदा अध्युत्त २२॥

एकमात्र मुझ अल्पक्त ज्योमरूप महेशर को लोहकर कुछ भो नित्य नहीं है। अरुएव में सम्पूर्ण जगद का सुनन करता हैं तथा सदा उसका संहार करता रहता है।

पावी पावापको देव: कालेन सह सहत:। स्वयंत्रियकेन कालः करोति सकलं अभवा। २३॥

मायबी और पायमय देव काल के पाय होता है।

🔤 करत 🗷 व्यक्रिया से सम्पूर्ण जगद की रचना 📖 है। 📰 अन्तरात्मा नियोजन भी 🚃 है। बही वेट 📟

अनुसासन (विका) है। १कि ओकुर्वपुराने अभारतें ईवरणेतासुपनिकासु ५५विकामा केन्द्रकारो व्यक्तिकार व्यक्तिकार व्यक्तिकार व

> चतुर्वोऽच्यावः (ईबार-गीता)

र्वतर प्राप्त

वक्षे सम्बद्धित पूर्व गुलुव्यं प्रक्रवादियः। क्षात्रामां देवदेवस्य देन 📖 प्रकारितः १४

ईश्वर ने शक्का है बहाकारियों । आप सब समाहित चित्त होकर उन देवाक्दिक का भारतस्य भूगो विभूते पर सब कुरू प्रवृत्त होता है।

नां वसेविर्वितिर्वे दुनेन न केवाना। लक्को दि पुरुषेत्रीहुम्ने परित्रकृतकाम्॥२॥

अनेक प्रकार के तप, दान अवका बजों द्वारा मुक्ते जानना क्ष्म नहीं है। उसमेशन भवि के बिना पुरुष मुझे नहीं जान

सकते हैं। 🌃 🗗 सर्वपृक्षणानसस्तिकापि सर्वतः। यां वर्वसावित्यं लोको न बानाति पुनीवराः॥६॥

मैं ही सब भूतों के अन्दर सब ओर से विराजमान हैं। हे कृषीकरी ! युद्ध सर्वसारही को यह संस्तर नहीं आनता है।

वासकार पर्वविदं से हि सर्वकाः 📖।

केउई कम विकास च कालोउम्पिक्सोन्स:॥४॥ निसके भीतर कर सब कुछ है और जो सबके भीतर

सुने बाला है। बड़ो मैं श्राता-विधाता, कालरूप, अन्तिस्वरूप और विश्वतेमुख हूँ।

न मां बहबन्ति कृतकः सर्वे पितृद्विधीकसः। 🚃 च 🚃 : उन्हों 🖟 वान्ये प्रवितीयमः॥५॥

सची मुजैक्न, पितृपम, देवता, क्रत, समस्त पन्, 🏬 और जो अन्य प्रसिद्ध हेज वाले 🕏 🖩 भी मुझे नहीं देख सकते हैं।

क्वान्ति सत्तां वेदा मानेकं क्रकेशन्त्र कवित विविवेर्परीर्वाक्रमा वैद्धिर्मसी:॥६॥

समस्त वेद एकपात्र मुद्र परमेश्वर की सद्य स्तुवि करते हैं और ब्यास लोग विधिय वैदिक को 📰 मेरा करन करते

सर्वे लोका न परपनि इक्न लोकविकयः। व्यावनि योगिने देवं पुरुविपविषेश्वरकृतकः

सपस्त लोक और लोक विवासत बका भी मुझे नहीं देख गते। योगोजन सम्पूर्ण पूर्वों के अधिपति देवस्वरूप पूर्व ईवर का ध्यान करते हैं।

अहं 🖪 सर्वहरियां भोत्रा चैव चलाहः। सदीवननुर्मृत्वा सर्वात्या सर्ववेष्ट्रसः७८॥

में हो सम्पूर्व 📰 का भोक्ता और 📖 देने करता 🧗 मै

📕 सभी देखें का शरीर 🚃 📺 सर्वाच्या और सर्वत्र ज्यात ŧί

चा पाल्यकीय विद्यासी वार्षिको केवचारिकः। तेवां सम्बद्धितो निर्म्य चे म्यं न्तिवपुष्पक्रते॥९॥

मुहको बेरबादी धार्मिक बिहान ही देख पाने 🕏। जो नेरी

नित्व उपासना क्या है में सदा क्या समीप काल हैं। ब्राह्मणः श्रीतेषा बैह्या कर्मिका प्रमुखको।

शन्येशय ये स्वार्यसा सुराक्त नीकनतयः।

तेवां वदानि तत्कानपानदं वरमण्डक्षः १० ॥ बाह्मण, अप्रिय, बैएव आदि जो भी वर्णयुक्त होका येरी

उपासना करते हैं उन्हें में अवस्थापम प्राप्यय द्वारा करता ξı

पश्चिमनः प्रमुख्यने कालेगापि हि सङ्ग्रामः॥ ११॥ दरारे भी नीच जाति के शुद्र आदि लोग अपने धर्म 🖩

स्थित रहकर भक्तिमानु होकर काल के द्वारा 🚃 🗯

🚃 मुक्त हो जाते हैं। महत्त्वा न विनक्त्यनि महत्त्वा वीतवानकः।

आदावेव प्रतिज्ञातं न में 📖: प्रशास्त्रवित १२॥

मेरे भक्त विनाश को 🚃 नहीं होते. मेरे पक प्रमुख हो जाते हैं। प्रारम्भ में ही मेरे 🚃 यह प्रतिक्रत है कि मेरे कहा

📺 नाल नहीं होगा। यो वै रिन्दति तं पूरो देवदेवं स निन्दति।

यो हि पूजको 📟 स पूजकि मां सदास १३ 🗷

नो मुद्ध मेरे तत पर्छ को निन्दा करता है वह देवाधिदेव को हो निन्दा करता है। वो उसका भक्तिपूर्वक आदर करता है वह सद्य मुझे हो पूजत है।

थां पूर्व यतं तेवं बद्धरावनकारणत्। वो ने दर्शाव 🔤 🖦 नकः क्रिने मना। १४॥

नो मेर्र क्या के उद्देश्य से निवधवृर्वक पत्र, प्रव्य, चस और बल सर्व्यक्त करता है वह भक्त पेए प्रिय है।

उद्धं हि जनसम्बद्धी इक्कानं परमेहिनम्। **व्यक्तिक को जन्म स्टब्स्ट अपन्**त १५ H

इस जनन के क्राएभ में परमेडी बहुत को मैंने हो पनापा और अस्तर्यनस्थत समस्त सेदों को उन्हें प्रदान किया।

अक्रमेन कि कर्वेदा क्रीमिनां गुरुतव्यय:।

🚃 🚾 नोतर्ज निहन्त बेदनिहिमाम्।) १६॥ 🗎 हो सच्चे केलियों का आविताली गुरु, धार्मिकों सा रक्षक और देखें से देव करने करने कार्कियों को मारने वाला

Ĉi. **अहं वि कर्वशंकारमध्यको सेनिनामित्र।** 

संस्कानेत्रेरकाः सर्वतंत्रारवर्गितः॥ १०॥ 🏺 🗊 पालका 🛍 संस्वर से मुक्त करने भारत हैं। मैं ही

संसक्त का कारण हूं और सम्पूर्ण संसार से भिन हूँ। अव्येष के संदर्भ संबद्धा परिधालकः।

· विका शिक्षां संस्थित लोकविमोदिनी। १८ K 📕 हो संहारकर्ता, सहिकले और परिपालक हैं। 📖 माया

मेरी ही शक्ति हैं। यह जगत् को मोहित करती हैं। पर्वत व परा मस्तियाँ स्व विश्वेति ग्रीयते।

अक्षभावि स तो पायां योगिनां हरि पंत्रित:॥१५॥

वेशिनों के इदन में स्थित होकर इस माम 💹 📰 🚃

पेते जो परासक्ति है उसे विद्या नाम से पुकारते हैं। मैं

वाई क्षि कृष्टिमञ्जीनो अववकानसम्बद्धाः

आकरपुतः सर्वासां निवानपपुतस्य पश २०॥

में ही समस्त अक्तियों का प्रवर्तक और निवर्तक हैं। मैं हो सबका अस्वरमूत और अमृत का निष्कर हैं। इस सर्वाचन होति: करेति विकितं समहा

(नहीं केरिकट किछ: परमें बोनमाजिता:)।

आस्कान इक्काने कर्न करुके महमितिया। २१॥

वह मेरी ही सरके भीतर रहने वाली एक खर्कि, इस विचित्र जगत् **मा** निर्माण करते हैं। (हे साथ बेन के अश्रित ब्राह्मणों! मैं प्रेरणा देने **मामा** नहीं हैं)

अन्या च इतिःविषुता ———— वे जन्म पुत्रा नारायजोऽभनो जनमानो जनमानः॥२२॥

णून्तर नारायणाऽनन्ता अवसमा जनमनः॥ १२॥ ••• महा ••• रूप ••••• करके मुहार्गे ही व्यविद्यात है।

येरी दूसरी वियुक्त सकि अनन्त, नमानन, कार्या जगन्मप नारायण का रूप प्रतम करके जन्म को संस्थानिक

करती है। तृतीया महती **शतिर्महित सवलं कर**्

तामतो ये समास्थाल ब्यासम्बद्धाः स्टब्स्टिकीश १३० मेरी तृतीय महान् सक्ति सम्पूर्ण जगत् का विकास करती

है जो कालकथा, रहरूपियी, महती, त्रमकी करी की है। बरावेन मां प्रथमित केरियक्तनेय कार्ये।

क्षपरे चल्कियोगेन कर्मयोगेन चायरे॥ १४॥ कोई मुझे ज्याब द्वारा देखले हैं. तो भूक जन से, अन्य

कुछ भौतियोग हारा तो अनेक कर्ययोग हारा देखते हैं। सर्वेदायेस अभागतिक: प्रियतयो वयः।

यो 🖟 शानेन मां भिषयमसम्बद्धते नान्यसम्बद्ध १५॥ परंतु इन सब भक्तों में साथ के द्वारा जो जिल्ह उपासना

करता है वह मेरा सबसे इह और प्रियतम् भक्त है।

शक्ते च हरवे धन्ता महारक्षनकारियः। तेऽपि मां प्राप्तवन्त्रेय नावर्तन्ते च 🖥 दुनः॥२६॥

मेरी आराध्या में संयुक्त जो हुए भक्त 🖟 ये 💷 🧱 ही

प्राप्त करते हैं और पुन: संस्थर में स्वीटते नहीं है।

त्रवा स्तिभिद्रं श्रुटस्ने प्रवानपुरुवारस्यान्। मस्योव संस्थितं विश्वं क्या समोकी वनव्। २७॥

प्रकृति और मुरुवरूप इस सम्पूर्ण जगन का मैंने हो विस्तार किया है। मुझमें ही 💷 पिस संस्थित है और मेरे ही

🚃 यह जगत् संब्रेरित है।

नाहं प्रेरचिता विकाः एएमे योजपारिकाः।

्र<sub>म्बान</sub> जगत्कृत्स्तमेतको वेद स्पेऽमृवः#२८#

हे विद्रो! मैं देरक पहीं हूँ। मैं परमकोग का आवय सेकर इस सम्पूर्ण जगत को देरित हुए हैं। हुए हुए को जो

🚃 है वह मुक्त हो 📹 है।

पश्यान्यक्षेत्रपेक्षेदं वर्तमानं स्कन्नवतः।

करोति कालो जनवान्यहर्गगेशारः स्वयन्॥२९॥

मै व्यापका विद्यासन इस सारे संसार **विद्यासा पूँ**। मुक्तवेनेका मनवान काल स्वामं इसकी रचना करते हैं।

बोऽहं सम्बोधको केची पानी शास्त्रेषु सुरिनिः।

केविवरोऽसी चयकन्यक्रवेवेग्ररः स्ववम्#३०॥

विद्यारों द्वारा सबसों में मुझे योगी और मामाबी कहा गया

है। बारे योगीकर और महान् योगेकर स्वयं भगवान् 🖥 भारतं वर्वकावानां सारवान् परवेदिनः।

क्षेत्रको जनकान् सङ्घा नकासङ्गमनोऽनलः॥ ३ १॥

परवेही की जेहरा है कारण सभी प्राणियों का महत्व है।

वे धनकान् **बहुत,** महान्, बहुतमय और निर्मल कहे जाते हैं।

🚾 क्रमेनं 📖 व्यानोनेष्यस्थात्। बोडविकाचेन क्रेनेन कुम्बते नात्र संस्थाः॥ ११॥

इस प्रकार 🌃 मुझ महायोगेशा 🜃 धलोधींने जापता है, व्यानिकरूप सेच से पुरु हो जाता है। इसमें सप्देह नहीं।

ह । सरकारण कार स युक्त हर आया है। इसमें सन्दर्ह गर कोइइं ब्रेडिक्स देश: परचारकामिता:।

कृत्वामि श्रोणी साम्य करतोद स योगविद्॥ ६ ६॥ वद्मी में देव देखा होकर परमानन्द का अवस्थ प्रहण भर, योगी क्षकर कृत्व करता हैं। जो इस बाह की प्यानत है वही

वास्त्र है। इसि नुस्रको अन्य कांबेरेपु निक्रियम्।

क्रसाचेत्रसे देवं व्यक्तिकासहितान्त्रये॥ ३४॥ ४स क्रमार यह सर्वभा गोपनीय जाह सभी वेदी में निवित

हुआ है। यह प्रसम चित्र, मार्मिक और आहितान्त्र में लिए देना चाहित्।

ा क्षेत्र्यपुरको आसर्वे ईश्वरचेतासूचनिकत् बहानिकार्यः क्षेत्रकारो अधिकाससमादे बहुवीरमाधः॥४॥

## बसुमोऽध्यत्यः

(ज़िस-मोहा)

क्तावुक्ताः क्यान्येतियं यस्मितः। कर्त कर्व वार्वभेत्राः सम्मदर्मयन्॥।॥

व्यास 📕 केले— इतना कहकर योगियों के परमेश्वर कावान अपने ईक्षरीय भाव की प्रदर्शित करते हुए नृत्य

कस्ते ल्ले।

तं ते ददशुरीकार्व तेवस्तं एरमं निर्मित्। नृत्वमानं महादेवं विष्णुन्त नक्तेऽप्रतेश २४ सम्पन्त तेवों के परमनिश्चित दत्त ईसान महादेव को निर्मत आकार। में विष्णु 🌡 साथ नृत्य मुद्दा में उन ऋषियों ने देखा। यं विदुर्वोक्तस्वका योगिने यहचायसः।

तपीर सर्वभूतानाभकाते दद्शुः किला ३॥ जिसे पोगदेल तथा संयत यद काले 🔠 📗 🚃

हैं। उन भूतादिपनि जिब को आकार में सबने देखा।

पस्य माधामर्थ सर्थ वेनेद प्रेकी जन्मः। कृत्यमनः सम्य विक्रैक्सितः कनु दुरणोणश्रः यह भाषामय सम्पूर्ण जनम् विसके द्वारा स्था है सन्धी

स्वयं विशेषर को विशे में साकान् नृत्य करते हुए देखा।

स्त्यादर्गकर्म स्मृत्या पुरुषेऽक्रकर्म भयम्। यहाति कृत्यमानं तं भूतेलं दद्शुः विद्याशकत

जिनके प्राप्त का समाण क्या पुरुष का जीता भय से मुक्त कि क्या कि भूतपति कि

🚃 हुए देखा।

केश्वास्त्राचितश्चासाः सान्या परिवसन्तिकाः। ज्योतिर्मानं प्रपत्निति स योगी दशके विस्तादक्ष

कुछ लोग निदा को और प्राणवानु को जितने कले, **स्ट** और भेकियुक्त जिस ज्योतिर्मन **स्टिशन** है कह

संबंधी दिखाई दे रहे थे।

योऽहारान्योक्तयेम् विश्लं प्रकाते भव्यक्तस्यः। शमेवं योधनं सहप्राच्छाने स्ट्युः वरम्॥७॥

यो भक्त बरसल अतिप्रसप्त होकर अञ्चल से मृष्टि दिखी है। उस मृति प्रदाता प्रत्यस्त को स्थास में सकते देखा।

सहस्राज्ञिरसं देवं सहस्रवरणाकृतिम्। सहस्रवाहं जटिलं चनुप्रजीकृतज्ञेखान्॥८॥

वे सहस्र शिर वाले, सहस्र चरण को आकृति बाले, हजार भुवाओं से सुरोतिक, जटाबारी और वर्धवन्द्र से मोधित ललाट वाले थे।

तसाने वर्ष वैवादं सुलासकम्बद्धान्यस्य। दब्दक्रक्रिक वर्षीनेत्रं सूर्वसोयस्थिलोकसम्॥ ९॥

वे व्याप्रवर्षकारी, त्रिजुलकारी, रण्डमाणि क्षक तीन नेओं से युक्त सूर्य, चन्द्र और अणि 🌃 स्थान नेष्ट करने 🖥 ऐसे जिन 🌃 देखा। क्षिण्या देवसा स्वेन सर्वायक्ष्य विद्वितन्। देवस्वतानं दुर्वतं सूर्वकोटसमप्रयम्॥ १०॥ सुक्रवयसमञ्ज्ञानं दक्षकास्त्रातं जनत्। मुक्तवं द्वार्कृतं विद्यार्थमान्येसस्य ११॥

को अपने हेव से सम्पूर्ण प्राच्या सा समावृत करके अधिवित है। जिनकी प्रकारक हुंहा है जो अत्यन्त दुईंगें और करेंड़ों सूर्व के समान प्रथा वासे हैं। जो अगि की ज्वालाओं को सुद्धि करने बाते और सम्पूर्ण बगत् को दृश्ध करने करने

🚥 दिवकर्षा ईवर 🛗 सबने नृत्य करते हुए देखा।

म्बर्कतं स्थानोयं देखनायति हैयतम्। सञ्ज्ञां प्रतिनीतानसम्बद्धं क्योतिरक्षयम्॥१२॥

काराव्या व्यवस्था केवर्च भवतेतिकात्। काराव्यानं काराकारः व्यवस्था मोजारम्॥ १६॥

जो महादेव, महायोगी और देवें ■ भी देव, पशुओं के फी, ईशार, आगण्डावरूप, ज्योतिस्वरूप, अविनासी, रिनाक्क्षाएं, ■ ■ वाले, संस्थर के ■ के औरप्रस्थारूप, कालाव्य, ■ ■ के भी देव महान् क्ष्मा

स्मार्की विकासको योगानन्त्रको परम्। इत्तरवैद्यम्बन्धिक इत्तरकोर्ग स्वासनम्॥१४॥ जो उमा 🖩 पनि, विशास नेड धारी, परम योगानन्त्रमयः

जा उपा 🖿 पात, उदशास नड घाय, परम पागानन्दमय, ज्ञान 🌃 🛗 के निसंप, ज्ञानपोगसम्पन और समस्तन है (उस १५ 🔣 नृत्य करते 📺 देखा।)

सम्बद्धियां विकास वर्षायाः दुशस्यम् व्योन्द्रोचेन्यसम्बद्धाः स्वर्थनसम्बद्धाः स्था

केवियां इदि तिव्रतां योगमाकासम्बद्धाः। इत्येन जवतां योगि नारायकासम्बद्धाः। १६॥

हिंद्रेचेवयपारकान्यस्यन् ब्रह्मयादिनः। व्यक्तियाः व्यक्तियाः नाराध्यक्रम्यसम्

को देखकर अपने को कृतार्थ माना।

कुरको स्था संत: स्थान प्रक्रमहिन:॥ १७॥ से स्थान देवर्ष के बैभन से युक्त, वर्ष के आधार स्वरूप, दुवाप्य, महेन्द्र और उपेन्द्र द्वारा प्रार्थित, महर्षिगण दारा वन्दित, खेगियों के स्था में निवास करने बाले और

द्वारा चन्दित, खेणियों के ह्या में निवास करने वाले और खेणमान से सम्पन्द हैं। जो ब्याब्य में ही ज्यात की सृष्टि करने कते अनामन नास्त्रण स्वरूप है, ऐसे ईक्ष के ब्याब्य ब्रह्मजादियों ने ऐक्सभाव को प्राप्त करते हुए उन्हें देखा। उस समय ब्रह्मजादियों ने उस नास्त्रणात्मक ऐक्सम्य स्टूरूप

उत्तरधाने पश्चम्बेऽञ्चलकः स्त्रकुमार:सनको । सनवस्थि सनद्वाः। रेम्बोऽहिमा वापदेकोऽम सुद्धो महर्विरति:व्यक्ति वरीचि:॥ १८॥ क्टम स्तं सनदीतिवारं ते कानकाशितकारकारम् व्यक्ता 🚃 📖 पृत्री कुतास्त्रसि स्वेषु शिर:यु चृष:०१९॥ सनस्कृपार, सनक, 🚃 सनसन, सनदन, रैभ्य, अंनिय, वागदेव, शुक्र, यहाँचे आहे, क्षणिल, परीचि आहे मृतिका विष्यु के आहित वामपान 📖 भगवान कर को देखका, इदप में उनका ध्यान करते 📉 महतक हुकाकर 🚃 करके पुन: जपने दोनों हाथों को खेककर 📰 📰 🚃 खडे हो गर्व। ओक्कारपुष्पार्थं किलोकन देक-भंतः सरिरं निवितं नुक्रमान्। समस्त्रक्त् इक्रमपैर्वकोति-रानवपूर्णमितयानका वैश्व २०॥ ऑक्पर का 🚃 करके और 🚃 📆 🖫 उन देश 🛍 🚌 काले. ने 🚌 नेदमय नवनें 🞚 और आनन्दपूर्ण मन युक्त होकर देवेशर 🛗 स्तुति 🛗 स्तो। मुख स्युः त्वामेकमीता पुरुषं पुराषां प्रालेखरं स्वापकरकोणम्। मान सर्वे इदि महिन्दितं प्रधेवसं **मान्य प**निवन्। २ १० मुनिगण बोले— आप 🖩 (बर, पुराजपुरुष, अनन्तकेग, प्रामेश्वर तद हैं। इस सबके इदन 🔻 सॉनिक्ट, इचेतस, ब्रह्ममय और परम परिष आपको हम नका धरते हैं। पंज्यन्ति 📖 मुनयो ब्रह्मसेनि दान्ताः विवसं स्वयक्ष्यं ध्यात्वात्पस्यक्रमं स्वे प्रशीरे कृष्टि परेष्यः 📖 परक्रकः २०॥ आप अक्षयोनि, अत्यन्त विमल और सुवर्णमय कान्तिपन् हैं। अपने ज़रीर में आत्मरूप से प्रचसित, बावि, पर 🖥 भो पत्तर, परमरूप आपका 📺 करके, तांव और दन्त 🛮 वाले मुनिगण आपको देखते हैं। प्रसूत्र जग्तः प्रसृतिः सर्वानुष्यतं परमामुखः।

अचेरचेयामध्ये चर्चया-स्वामेन 🔣 प्रवस्ति सनः॥ २३॥ अक्तो 🔣 इस जयन् की उत्पत्ति धुई है। 📖 सबके द्वारा 🛊 और परपापुरवास्य हैं। आप अप से 🗎 अपहर Ϊ 🚃 से भी महानकर हैं। ऐसा ही संतजन 📖 करते Ř١ हिरमार्थे उद्धरक्त सबोऽसि जाः पुरुषः पुराजः। व्याप्यको काल निवाले कार्किको स्थानं स स्व:॥१४॥ क हिरूकार्थ जनत् का अन्तरात्या, पुराजपुरुष आपसे 📑 उरका है। 🗪 🗏 📺 समुख्य होकर ही उसने ार्जिक हो सकत कातु की छट्टि की थी। 🚟 केतः स्वत्यः संबद्धाः स्वानेकरे संविक्ति है लागे। वर्ष्णवसम्बद्धाः सो हेतुपूर्व क्तानं स्वे इत्वे प्रतिवृद्धम्॥१५॥ 📟 🗏 📺 📖 वेद 🚃 📰 🖁 और असिम समय में आप में ही यह लीन हो बात हैं। हम सभी जगत् के हेतुभूत, अपने हदय में समिविष्ट, आपको भूत्य करते हुए 🔳 चे है। त्ववेदे प्रत्यो स्थापं संभवे 🔣 अपनानेकालः :। वयानसम्बं भरमं संप्रकार केपालामं अवनां दिव्यकृत्यम्।) १६॥ आपके 🕬 धी यह बहाबक भ्रमित 🖩 रहा है। आप 📕 माधाबी और जगत् के एकमात्र स्वामी हैं। हम आपकी सरवापति को पात है। पात मेपारमा दिव्य जुल्ब करने वाले 📰 📟 उत्पास करते हैं। राज्यपत्त्वं राजव्यामध्ये कुलन्तं 🛘 पश्चिमानं 🚃 📉

वर्कत्वनं ह्या प्रतिविष्टं

अनुभव करने कसे हैं।

इक्करं कनुष्यनुष्याः २७॥

परमानात के मध्य करते हुए इम आपको देख रहे

है और अपको पश्चिमा का स्माश करते हैं। समी आत्मओं

में अनेक 🚃 से सिन्नियह और ब्रह्मानन्द का बार-बार

ओद्भारको वासको पुलिजीओं क्रारं प्रकृती पुरुष 🚃 🛒 प्रवदनीय सन्यः पततो यतनावम्। २८**०** 

आपका वाचक ओकार है' जो मुक्ति का बीव स्वकृष है।

ही अक्षर और प्रकृति में युद्धरूप से स्वेन्चित है। संव

लोग आपको ही सत्यस्त्ररूप 🚃 काले हैं। 🕬 जो

प्रभाव है, वह स्वयं प्रभ है। स्तृपन्ति स्त्रं सववं सर्ववेदा

नमनि लाक्यः शीक्योकः।

SIGNATES CASE II

विज्ञानि को काले इस्टिक्स: ३९९%

🚃 वेद निरनार 🚃 सुर्तत 📖 है। 🕏

मुनिगम आपको नमन करते हैं। सामान चार्न प्रकार योगीजन, सल्पसन्त अपैर बरिहा उपप में ही इसेश करते हैं।

पूर्व नाहो नार्देशन्तिकाले

बक्त सिन्तुः परदेशी वर्तेतः। शास्त्रामन्द्रयनुष्य विज्ञते

स्वर्ग क्योतिरसस्य निरम्बुसाः॥३०॥

आप पृथ्लो के नामक, अमादिसक, विवक्रप, ॥

बिच्यु और ब्रेष्ट परपेड़ी हैं। निल्पपुक्त अविद्यत 🚟 📟 स्वात्मानन्द्र का अनुभव करके प्रकेश कर जाते हैं।

पको स्ट्राप्तं करोबीह विश्वं त्वं पालयस्यविकां निवस्ययम्।

लायेवाने निस्तवं विन्कीट

भगायको अस्ति संस्थाता ३ ५%

am अंदेले रुद्र हो इस किन को एको है। अवर ही अखिल विकरण का नालन भी करते हैं। बही 🖼

अनुकाल में आप में ही लग को प्राप्त होता है। हम आपकी शरणागत होकर प्रणाम करते हैं।

एको वेदो महन्नाको 🚃 स्वामेवैकं योगपत्येकत्वन्त्

वन्त्रे 🌃 ये जरण संस्था मायामेर्ता ते तस्वीड विका:॥३२॥

एक ही वेद बहुसाखायुक्त और अनव दे और 🚃

स्वरूप वाले आएको एक हो बोध कराता है। हे विप्रो ! ऐसे बन्दरीय आपकी छरण को प्रष्ठ, संस्कर में 📖 मोहभाया से का चाते हैं।

त्वकेक्ष्याः व्यक्तिकारं इतं कृष्यतं इरिम्मिनीशम्। स्तुं विकासीत्तं विकास कतारवादिकामनेकासम्।। इ.६॥

अपको 📕 कवि, एकस्ट्र, अक्ष का गुपगान करने वासा, हरि, अन्ति, ईस, स्टू, नित्य, अनिस, चेकिसान, धाता,

महित्व और समेक 📖 बता कारो है। लकारं पापं बेडिसमं

त्वयस्य विकास वर्षे विवासका जन्म जन्म निवास

पुरुषेयकेशिता ३४ । 🚃 🗮 🚃 अधिवारो, जानने योग्य 🛗 🚃 विश् 📖 🚃 🚟 💹 अन्य ही अन्यय, 🚃 धर्म के एक्षण,

**ार्जा** और प्रश्नोत्तम हैं। क्येष विष्णुक्षपुरस्यको 📖 स्त्रो भवनावरीहाः।

🔳 विकासकः प्रकृतिः 📖 सर्वेक्टरस्यं परवेक्टरोऽस्ति।। काय 📕 विक्नु और चतुरातन 🚃 है। आप ही रुद्र

भगवान 🔚 है। 🚃 ही विश्व 🖺 नाथ, प्रकृति, प्रतिहा, **ांग** और पापेश्वर है।

लावेकक्ष्युः पुत्रवं पुत्रजयादिकवर्णं तमसः परकात्। सं प्रक्र शुन्धं प्रकृतिर्वणक्षाः। ३ ६ ।।

अस्य एक 📰 🗱 पुराच पुरुष, आदित्यवर्ण, तम से पर, विन्यात् अव्यक्त, अनन्तकम्, अक्तरहरूम्, ब्रह्म, शून्य,

इक्दी और गुण कहते हैं। min सर्वीयां, विकति स्टब्स् निर्मलयेकस्थम्।

किम्बाबिकां का कर्मकारकार। संत्रतियाति तत्त्वम्।) ३७ जिसके पीतर कह संपूर्ण जगत् भासपान है, जो अव्यय,

निर्मल, एकरूप है, अप का ऐसा स्वरूप कुछ अचिन्त्य है, निसके भीतम यह तत्त्व प्रतिभासित हो रहा है।

बोनेकां महत्त्ववशक्ति क्रांक्कं इक्कत्रं दुरावाम्। नकम कर्वे शरणविनस्त्रां

प्रसीदपुलियवे पडेशा।३८॥

क्रम योगेस्य, भट्ट, अनन्तक्तिसम्बन्ध, परायण, पुराण बहातन हैं. इप सब सरपार्थी आपको 🚃 करते हैं। हे भृतादिकी महेरा! उसम हों।

), 📰 वाक्क; प्रणत: (योगसूत्र)

त्करपादक्यासमस्मादसेव-संसादबीयं निरुषं प्रकशि। मनो नियम्य प्रक्रियाय कर्यः प्रसादसाके स्वयेकविक्रम्॥ ३ ९॥

आपके पादपंकाय के समरणमात्र से 🖥 संपूर्ण संसार का बीच जिल्हा की प्राप्त होता है वर्षात् नष्ट हो जाता है। 🕮

अपने पन को नियमित करके प्रविधानपूर्वक एक ही
 ईवर को प्रसन्न करते हैं अर्थात् उनकी स्तृति करते हैं।

नमे 📖 भनेन्द्रकप

सर्वाच इतार्थ कृष्णम्

मनोधस्तु स्त्राय अपदिन वे

नगोऽस्तये देव नवः विकास॥४०॥

भव, भव के उद्भव, कालस्वकप, सर्वकप पहादेव **मा** नमस्कार है। आप **माना** स्टू के लिए ग्रम्मम है। हे देव। अगिस्वकप, शिवस्वकप आपके लिए समामा है।

ini: स प्रश्नामीय: क्वर्स क्वनहरू:।

संदुत्त्व परमे अने अकृतिक्लेऽभवन्तः।।४१७

्सके बाद कपरी वृषयाहण भगवाम् तिवः अञ्चला उसम होकर 📖 📰 🔣 समेरकर अपने सामान्य क्या में स्थित

📕 गमे।

ते भने भूतवायोगं पूर्ववायम्बरिकाम् खुः ब्राएवयां देवं विकितं वाययम्बर्काम् ४२॥ भगवन् भूतवायेश योक्वाद्वितशासम्। खुः से परमे सर्वे निकृतः स्यः करायनाः ४३॥

तन सथ ने भूतभध्येक किय को पूर्व के समान अवस्थित और विस्मय की प्राप्त नारावण देश को देखकर ■ ■■ कहा— हे भगवन्। हे भूतभव्येक। ■ नोवृष्णकुरुक्तकसन। हे सनातन ! ■ सब आपके ■ ■■ क्या की देखकर निवृत

(फुतकृत्व) हो गये हैं।

पकासाहाहमले परिस्थानेको। शामार्क जानो परिस्थानेको।

आएको कृष्ण से निर्मल 🚃 परभेक्ट 🚃 में इन्यरो

अटूट भक्ति उत्पन्न हो गई है।

हदानी श्रोतृषिक्कामो हमात्राची व्या भूगोऽपि चैतं गरिक्षणं यामान्यं क्लोदीनः॥४५॥

है शहूर! सम्प्रति हार आपके माह्यसम् को सुनने 🕊 इच्छा करते हैं तथा पुन: आप परमेक्क का नित्य और बचार्य स्थरूप का भी श्रवण करना चलते हैं। व व्या कारकमध्यमं व्यापाः योगसिद्धियः। इतः गर्भारमा क्षापा सम्बद्धेयम् च माध्यम्॥४६॥ योगसिद्धित्रकारः क्षित्रज्ञी ने तन योगिमों की चतः सुनकर माध्य की ओर देखकर गंभीर वाणी में कहा।

इति क्षेत्र्यंपुराने काराई ईवरपेशसूपनिकम् प्रतिकारतकेले वेक्योधसायः॥५॥

व्यक्तिसम्बद्धः वेषयेशयायः॥५।

बह्नेऽध्यायः (ईक्ट-मीता)

ब्रिट स्थाप

भृषुत्रपृष्टयः 🎹 ज्याकारारवेतिनः।

व्यक्तकेत्रस्य व्यक्तिकी विदुः॥ १॥

ांकर ने कहा— है ऋषिकृद! आप ाता लोग ==== कॉडिन: वें क्यावद परमेडो ■ का माहारू कहना हैं

बहाँ 📕 प्राप्ता ही जानते हैं। वर्वलोकैकर्वासार

क्षांत्रेकेककातां क्षांत्याह सम्बद्धः॥२॥

व्यक्तामनार्थेषी मोहारः।

🚃 क्रमः 🌃 सर्व 🌉 सर्वत्र पंतिकः॥३॥

्य है है। समस्त **व्यक्ति का निर्माता है। सब तोकों** की

■ करने कला भी 🖩 हो एक हूँ तथा सम्पूर्ण लोकों का संकृतकर्त्व भी 🖩 हूँ। मैं हो सर्वाच्या और सनातन हूँ। मैं महेका समस्त बस्तुओं का अन्तर्यामी हैं। ■ 🗎 और अन्त

महर्क्त समस्त बस्तुका का अन्तवामा हूं। हा है कार अन्त में, साथ कुछ मुझ में हिंहा है ही में सर्वत्र संस्मित नहीं हैं।

कादिरसुधे हुई साधारका मानकन्। गर्मक सुरुक विका साथ है दर्जिक मधाप्र छ॥ सर्वेकनेय कादानास्यहं सम्बन्धितः। हेरकदि जनकुरने कियाहस्तिहिने गर्मा।५ ॥

व्येद् चेहते किई रहे आयानुवर्ति मे।

खेडई बालो क्लकुरलं क्षेत्यामि कलल्पकम्॥६॥ काव लोगों ने जो वह मेरा बाब अद्भुत स्वक्रम देखा है।

■ विक्रमण! यह भी मेरी हो उपमा मावा है जिसे मैंने इस्ट्रील किया है। में सब पदार्थों के भीतर समबस्थित हैं

मैं मैं सम्पूर्ण करत को प्रेरित किया ==== हूँ- यही मेरी कियातिक है। मेरे द्वारा ही यह === चेटावान है और मेरे

📖 का अनुवर्ती है। वही मैं काल इस कलासक संपूर्ण जगत् को प्रेरित करता 🚃 हैं।

एकोञ्चेन जनस्कृतनं करान पुनितृत्वतः। संहराय्येकसमेण स्वितायस्था पर्वेष कृषका

हे मुनिश्रेष्टो ! मैं अपने एक अंश से इस सम्पूर्ण जन्म को

बनाता हूँ और अन्य एक रूप से 🚃 📺 🖚 हो। इसकी स्थिति की अवस्था भी मेरी ही है।

आदिप्रमाननिर्पृत्ये पायस्यवकार्यः।

क्षेत्रयापि च सर्गादी ज्ञानपुरुवसुनी॥३॥

📖 समुत्रको किश्चं चेनुन्धरम्बं वरस्कान्। महदादिक्रमेणैव यह तेजो विक्रमाते ४९॥

में आदि और 📖 🖥 निर्मुक्त तथा यापालल 🗪 प्रवर्तक हैं। सर्ग के 📷 🖺 इब प्रधान और पुरुष 🚟 🛍 बोलिस करता हैं। इन दोनों 🗏 परस्पर संयुक्त 🔡 पर 📰 🛭 समृत्यन होती है। महदादि के 📖 से मेरा 📗 केव বিজুম্পিন ছুজা 🚃 है।

यो हि सर्ववपरसाही कलवकानाकः। हिरण्यमर्भी मर्लब्यः सोऽपि मोहासम्बदः॥ १०॥ तस्मै दिवयं स्वामेश्वयं ज्ञानयोगं सम्बद्धन्तः दत्तवामान्यवामोदान् करणादौ बदुरो दिवा:॥ ११७ स प्रतियोगतो देशो ब्रह्मा प्रशासनामितः। हिन्दं तन्दापकेश्वयं सर्वदायन्तः श्वायप्रश्च १२ ॥

जो इस समस्य जगत का साथी और कालकड़ का प्रवर्तक वह हिरण्याभी मार्चण्ड है, वह भी मेरे 🔣 देह से है। है दिनों! उसके मिये मैंने अपना दिखा ऐवर्ग.

समातन प्रानयोग और प्रत्यासका चार देयें 🔣 करन के आदि में प्रदान किया 📖 मेरे नियोग से देव बद्धा स्वयं मेरे भाव से भावित होकर मेरे दिख्य ऐश्वर्य से सर्वदा अवगत है।

स प्रवंशोकनिर्माता पत्रियोगेन पर्वविद्या भृत्वा सर्पुर्भक्षः सर्गं कृज्यवेदात्परंभवः॥१३७ मोऽपि नारायकोऽनको सोन्हान। ऋषकोऽस्वयः। ममैत 🔳 परा पूर्विः 🎹 परिपमनम्म १४॥

को परिपालन किया करती है।

मेरी आजा से ही सर्वजाता होका यह सब लोकों का निर्माता, आत्मसम्भव, चतुर्मुख 🚃 इस सर्ग का सूचन किया करते हैं। और जो यह अनन्द अस्यवन, संपूर्ण 📟 🖿 उत्पत्तिस्थल और अव्यय है, यह भी मेरी ही पर। मूर्ति 🖥

बोऽनकः वर्वभूवनां स्तः ....... प्रपुः। पर्यक्रमार्थं 📰 संहतिमति मे स्तु:॥१५॥ इस्यं बर्झार देखना 📰 कल्काशिनामधि। क्का कृत्वे वर्धिः सोऽपि पक्किकेवेदितः॥१६॥ कुळनक्षारअस्य पत्रवे स्टार्स्सन्यः। केवानोऽभिर्वशकतीवास्य निवोधतः॥ १७४

नो समस्य प्रयंपमाँ 🖿 अन्तक (विनासक) है, वह प्रमुख्य प्रमुख्य भी मेरी आज्ञ से निरन्तर संहार करेगा:

बह मेरा हो सरोर है। हह देवों के लिये सर्पापित हवा को बहुत किया 🚃 🛮 और जो 🚃 (स्रेमाना रोप) का म्बान करने करों का कार कार करता 🖥 ताल जो बहि

कावद क्रिया करना है, वह भी मेरी हो शक्ति से प्रेरित हुआ करक है। ईक्र के नियोग से भगवान वैक्रमर प्राणियों हाए खाने गये अकार को अवर्तित पत्राते हैं।

बोऽपि मर्वाभ्यसां घोषिर्वसमा देवपुंगवः। सोडवि सञ्जीववेत्काननवीश्वरस्य नियोगतः॥ १८॥

के:नरिस्त्री धृतानं वहिर्देशः प्रमञ्जनः।

पद्मकार्थी पुरानं शरीराधि विवर्धि है।। १९॥ जो सम्पूर्ण जलों का उत्पत्ति का स्थान देवों में है। प्रतम है बह भी ईवर के ही नियोग से शक्की समीवित किया बाते हैं। के प्रतिपर्धे के अन्दर 🕮 बाहर 📖 स्था वह प्रभक्त (बान्देव) भी मेरी ही आहा से भूतों के तरीयें क परम किया धरता है।

केइकि सञ्जीकते कुना देवानानकताकरः। सोव: स विजयोगेन मेरित: किस वसीता १०॥ स्वधासा जयस्करनं प्रचासम्बद्धि सर्वज्ञः।

भूको श्रृष्टि विस्तुने स्वोद्येपीय स्वयंपुरः।।२१॥

जो मन्त्रों के लिए संजीवनरूप और देवों के लिए अमृत का चंडल है, कह सोम भी मेरे ही नियोग से प्रेरित हुआ क्रांपान है। वो अपनी दीति से सम्पूर्ण जगत् को सब ओर से ज़काकित करता है, वह सूर्य भी स्वयम्भू के अपने उक्का से ही वृद्धि का विस्तार किया करता है।

बोऽप्यक्रोपजनकास्त ऋकः सर्वापरेश्वरः। क्यानं फलटो देवो करी स स्टाइस्सा। २२॥

जो भी संपूर्ण जगत् के जासक, सकल देवों के अधीवर च्या व्यक्तां के लिए फल देने वाले इन्द्र हैं, वे भी मेरी सदा से वर्तित हो खे हैं।

उत्तरभावे वहोऽच्यावः

यः प्रशास्त्र हासमुनां क्सी निवमहिद्वा यमो वैवस्त्रतो देवो देवदेवनियोगत:N २३ ॥

जो असाधु (असत्कर्म वाले) पुरुषों के ॥

वैवस्वत देव यमराज हैं, वे भी **यह देखाँगदेव के** ।

नियमपूर्वक शासन करते हैं। थोऽपि सर्ववनावको ब्यानं बणाहककः।

सोऽपीश्चरनियोगेन कुनेरो क्की सदरा २४॥

यः प्रतंत्रक्षस्ये नावस्तानसन्ते करकदः। पवियोगादसै देवो क्ली निर्वति: सदा। २५॥

से सपस्त पर्ने 📰 अधिपति और धनों का समादायक

है. वह कुमेर भी 🚃 ईवर के नियोग से उपर्यवन है। जो सभी राधसों का स्वामी क्या शामसवर्गे के कारवार हैं.

वह निर्ऋतिदेव भी सदा मेरे नियोग 🖥 🖨 कांग्यन ै। वेतालकप्रमुखायां स्थापी योगपालप्रदः।

र्यमानः विका सम्बाभा सोडपि विकेश्यदक्तवात २६॥

जे वेतालगण और भूतों 🛮 स्वामी एवं 🚟 भोगफल प्रदाता है, वह इंतरन 🎹 भी भेरी आज 🖫 🛡 खला है।

यो वापरेकोऽहिएक: हिल्को स्कूचनावर्णः। श्राको योगिनां 🔚 वालिङ्गी मदक्कमा। २०॥ रुद्दमर्थी में अन्नजी, अंगित 🖩 किया और चेंनियों 🖥

रक्षक को सामदेश है हुए भी मेरी 🚃 से हो प्रवर्तित है। क्य सर्वजनस्थाने कारी विकासकाः।

विनायको धर्मलः सोदि महत्त्वलिकाः २८॥ जो सम्पूर्ण संसार के दिए पुरुष, धर्मप्रकृषण, विभी का

नायक, विनायक (गणेश) हैं, वे भी मेरे वचन से प्रेरिट हैं। पोऽपि ब्रह्मविदां हेव्हो देवसेनापतिः प्रभुः। रकन्दोऽसौ करित नित्यं स्वयम्भूविधिनेदिक:॥२९॥

जो सहावेताओं श्रेष्ठ, देवताओं के संनापति, स्वयप्प, प्रप स्कन्द कार्तिकेय भी विधि द्वारा प्रेरित होकर ही अधिक्षेत हैं। ये 🔳 🚃 कायो स्वीत्वाता पर्वातः।

सजनि 🚃 होकं परस्पैव निवोध्य:॥३०॥ या च 🔳: सर्वपृक्षानां ददावि विपृत्तां क्रिवपु।

पत्नी सरायणस्यासी वर्चते मद्तुकाद्शः ३ १॥ जो प्रजाओं के स्वामी मरीचि आदि महर्षिपण है, वे भी

परात्पर की आज़ा से ही विविध लोकों 📰 रचना करते 🛊 । और जो नारायण की पत्नी लक्ष्मी समस्त प्राणिकों को विपल

धन-सम्पद्धि 🚃 करती है, वह भी 🗏 अनुग्रह से ही वर्तमान है।

वाचे ददारी विपुरतं का 🔳 देवी सरस्वती। क्रफेसर्विकेषेत्र केटिल संस्थाति॥ ३ २॥

को देखे 🚃 विवृत बावी प्रदान करती है, 🥅 भी

इंबर के निकंद से प्रेरित होकर प्रवर्शित है। वाहेरपुरमान् भेरावरकाशास्त्रकाति।

🌉 इंस्कृष 🔛 मद्द्वानुष्यितिशः १ ३ ॥

जो सम्बक् इकार है स्थान काने पर समात नरसमूह

को पोर नरक से 🖿 देती है. 📉 🚃 भी मेरी 🚃 💹 अनुवर्किन्दे 🕏 ।

सर्वते परम एक स्थापन कवि काम विदेवेण साथि महत्त्वमुगा। ३४॥

🕮 🊃 🛋 को प्रदान करने वाली और विशेष रूप से व्यान करने केन्स है, यह 💹 देवी पार्वती भी मेरे 📖 का

अवगयन 🛲 है। केऽनलव्यक्रियक्यः हेक्येऽहेक्यम्हापुः। · । तिरस्य लोकं घोडवि देवनियोगतः॥३५॥

📖 🚃 पहिनाहाली, अनन्त नामधारी, समस्त देवों के इपु तेन (जग) अपने सिर से इस लेक को धारण करते

योऽस्थिः संबर्धको नित्तं व्यवस्थानस्थानीताः। विवासिक्षामाने विकेशास्य नियोचनः॥ ३६॥

🗒 वे भी 📺 देश के निवीप से ही करते हैं।

現場 田 (教養)

करपानि प्रज: सर्वासेऽपि तस्य निपोयतः॥३७॥

बो 🚃 लोक में प्रकित तेज वाले चौरह मन हैं, वे भी

वे कहर्रक सोकेऽस्मिन्यवः इतिहाससः।

इंडर के नियोग से धपस्त प्रजाओं का पालन करते हैं।

क्यर्क ब्रह्मसम्बद्ध सिद्धाः साम्बद्ध चारमाः।

क्षमण्ड देवतः सर्वाः जालेजेव विनिर्मिताः॥३८॥

व्यापा:विकासक स्थित: सृष्टा: स्वयंभ्वात:३९%

आदित्व, क्यू, स्टू, महत्, चीनों अश्विनीकृषार तथा अन्य

सभी देवता (भेरे) साल से ही 🚃 है। गन्धर्व, गरुड,

अस्ट्रिक वक्को रहा 🚃 स्वासिनी।

को अग्नि निरम विकास और सम्बन्धित होकर संपूर्ण 🚃 📟 📹 बरती है, 📺 भी महेनर के

226 रिस्ट, सन्ध्या, चारण, वस, राज्यस, विशाच उन्नदि सणी स्वयंभ् द्वारा सह हैं। कलाकाहानिभेषास्य मुहत्तं विकासः सुन्धः। प्रतयः पश्चमासम्ह स्विताः साम्बे प्रमान युनपन्तनराज्येत एव तिहन्ति ज्ञासने। परकेव पराजंक कल्पेटाक्वाररेत ४ शा वर्त्वाच्यानि पुरानि कावराणि वर्शन का वियोगादेक वर्तने देवस्य परमक्रमनः॥५२॥ कला, कावा, निषेष, मुहुर्त, दिवस, श्रमा, प्रतु, 🖚-मास— में सब प्रजापति के लाख (अनुसारत) में विका है। युग और मध्यक्तर 📕 मेरे ही जासन में 🚃 रहा करते 📳 परा-परार्ट तथा अन्य कालभेर और 🐃 प्रकार के कराकर प्राणी भी परमात्मा देव के ही नियोग से वर्तन्कर रहा करते रातालानि च सर्वाणि पुक्तनि च लाकस्क इहारहानि च वर्षने सर्वरवेट सर्वपुरः॥४३॥ अतीतार्यपराज्यति ब्रह्मप्राप्ति स्वतंत्रा प्रवृत्तारि पदार्वीयैः भहितानि सम्१७०:७४४॥ सम्बद्ध 🞟 लोक और सभी मुदन तथा सम्बन्ध बह्माण्ड— ये सभी स्वयम्भ के शासन हैं। ही प्रवर्तन हैं। जो 🗪 और से अनेक पदायाँ 🖿 समृहों 🖫 सहित 📟 अतीत ब्रह्माण्य भी मेरी 🔣 आजा से प्रबुध पूर 📖 अक्षाप्तानि परिचलि स्व चारप्रियासकैः। आरिकानि सर्देशको ⊪रसा परमास्परः# क≒॥ मूमिरायोऽनलो बायुः स्त्रं मन्त्रे बुद्धिरेन 🐿 भुवादिराविप्रकृतिर्विक्षेत्रे यम कालिश ४५॥ 🗯 भी बहुत से ब्रह्माण्ड आत्यम्पत बस्तु सम्बद्ध से मारमाओं के साथ भविष्य में भी होंगे। वे सभी -----परमेश्वर 📰 🚃 📰 ही सदा पासन करेंने। चूनि, चल, वायु, आकाश, अनल, मन, सुद्धि, भूतादि और इनुसी मेरे ही नियोग में धर्मभान रहते हैं। याशेषमगता योजिमेहिनी स्ववेदिनया। भावा विकरित निस्ते साधीमरनिस्नेषतः॥ ४०॥ यो वै देहपूर्वा देव: पुरुष: परुषवे पर:। आत्पासी 🚟 नित्यमोद्धारम्य नियोग्धः॥४८॥ जो सम्पूर्ण लोकों की योगि अर्थात् उद्भव स्थल है और

सभी देहभारियों को मोहित करने कसी है, वह नाम 🔣

नित्य 🛍 ईवर 🖮 नियोग से प्रर्वतमान हैं। जो 📖 देहघारियों का देव पर पुरुष के नाम से ही कहा जाता 🖥 यह 🚥 नित्य हो ईवर के 📖 से वर्तमान रहा 🚃 है। थिएव पोहकलिसं 🚃 🚃 🚃 सानि वृद्धिकारय नियोगनामार्सिनी॥४९॥ इस मोहर्जनव भ्रम 🛮 🚃 से 🚃 पर का दर्शन होता है, वह बेह बुद्धि भी मेरी आज्ञानुवर्तिनी है। बहुनात किन्नुकेन का शबस्तात्मके जनत्। नवैध हेकी कुरनं यवैध प्रस्तं क्रोतृह५०॥ 🚃 🚃 से क्या ? 🚃 संपूर्ण जगत मेरी सक्ति का 🚃 🕯 । सम्मर्ग जन्तु मेरे छए 📕 प्रेरित होता 📗 और मेरे द्वाच को सब 🗐 ऋत 🔤 है। माँ 🗎 क्यानीयः 📰 कोविः स्वाप्तः। वरमञ्ज 🔣 📖 तमे 🖼 ने व विद्यति।। ५ १॥ 🖟 🖫 भक्तान्, इंबर, ध्वयंत्र्योति, सपातन्, और परस्का हैं। मुझसे भिन्न कुछ भी नहीं है। क्रुपेक्कार 📖 पुष्पकं 📖 📖 क्राच्य विष्युक्तते अनुर्जन्यसंसारकवनीतु॥५२॥ 🔤 परमात्र है, जिसे मैंने आप 🛗 को कह दिया है। इसको ब्याप्ट प्राची जन्मविकप संसार-शंभान से मुक्त हो om ti हो। बीक्र्यकृतने असर्वे ईस्ट्रानीसस्परिकार् प्रश्नविद्यानां केरामको प्रतिकासक्षेत्रके कोडमानः॥६॥ समयोऽध्यायः (ईक्षर-गीवा) Şeri minin सर्वे 🚃 दलेहिन:। वं क्राध्य पुरुषे पृक्षो न संस्थरे परेत्पुन:॥ ५॥ महादेव चेले— जाप 🚃 परमेखे के प्रभाव 📰 । कों, 🔤 🚃 पुरुष मुख होकर पुनः 📺 में नहीं भिला।

पुरायम्पर्

<u>। कलिल- प्रम् मिन्कज्ञन। इ० भागवत २.५२</u>

में परहाराम हैं।

नित्वावन्दं निर्विकल्पं उद्याप व्यापं स्था २॥
जो पर से भी व्यापं, जावत, युव, अध्यय, सद्यमन्द्रक्ष्यं
और निर्विकल्प है, वही मेश परम ध्यम है।
अहं स्वाधिदं ब्रह्मा स्वयंपूर्विक्रितेषुकाः।
मापाविनावहं देवः पुराणो इतिस्वावः॥३॥
यै ब्रह्मवेत्ताओं का व्याप्त, स्वयंष्तु, विक्रतेष्युक्त,
के लिए देवस्वरूप, पुराण पुरुष व्याप्ति विद्यानेष्युक्त,
के लिए देवस्वरूप, पुराण पुरुष व्याप्ति देवी विशिन्त्रकाः।
अस्टित्यानावहं विद्यार्थस्वयक्तिय पालवः।॥॥॥

ऐरावती गर्भेनामां तयः' सम्बद्धानसम्बद्धाः । संगियों व में व सम्बु हूं, सियों व देवी पार्वती, आदित्यों में विष्णु और पसुओं व सब्दक्ष हूं। व व पहें व तंकर, पक्षियों में नरुद्ध, क्लेन्ट्रों में ऐरावत वाच सम्बद्धानियें

लाणां समुख्यातं हताः प्रतापत्त्वा

स्रवीमां च विश्वीतः देवनस्य स्वयत्:। स्रित्यमं विश्ववर्गते ह्याः पुरविद्यम्॥६॥ पुनीनामणते व्यासे गणानसः

कीरामां चीरमहोऽहं मिन्नामां कविन्ते कुनि:॥७॥

क्षियों में श्रीसह, देवलओं ■ इन्द्र, व्यासका व विश्ववामां और मुस्ट्रिवियों में प्रकार हुँ: मुनियों में विश्ववा गर्जे में गर्जेश, विक्री में बीवचन और सिद्धों ■ ■■■ भूवि हैं:

वर्षतामानदे वेर्क्यक्षणामास्य व्यवस्थाः। वर्षा प्रद्राणानास्य प्रमान्ते सम्बन्धसम्बाद्धाः । अन्याने कोणिन्तं देवः सेनानीनास्य वास्तिःः । अन्यानवर्षः गुप्तस्योऽद्यानीकारको स्वोधाः॥ ९ ॥

मैं पर्वतों में सुपेर, नक्षत्रों में चन्द्रपा, आयुर्धों में बना और बतों में सत्य हूँ। नानों में अनन्त तेथ, केनचनियों में कार्तिकेय, आध्रमों में गृहस्य स्थास और ईक्सों में महेका हूँ।

धस्यस्यम् अस्यानां वृत्तानां स् कुनेरः सर्वयक्षमां तृत्तानाक्षेत्र वीरवः॥१०॥ प्रजापतीनां दक्षेत्रम् सर्वयक्षमान्। वार्क्सक्तावस्य श्रीवानां पुष्करोऽस्प्यहम्॥ ११॥ :

वैं हो कर्त्यों में महाकरण और यूनों में सत्यवुग हूँ। सभी यक्षों में कुनेर और तृत्यों में जीरूप (सता) हूँ। प्रजापतियों में दब, समस्त उक्सों में निर्वरंत, वसवानों में वासु और होपों में कुकर हूँ।

विकास साम्बेदोऽई स्थानां स्थापत् । ११॥
विकास साम्बेदोऽई स्थानां प्रत्यक्षेत्रप्। ११॥
विकास साम्बेदोऽई स्थानां प्रत्यक्षेत्रप्। ११॥
वृत्यक्षां चीत्रनं भूकं ज्येत्रसाम च साम्बु।। १३॥
वृत्यक्षां चीत्रनं भूकं ज्येत्रसाम च साम्बु।। १३॥
वृत्यक्षां चीत्रस्य बीत्राचायविकृत्यक्ष्यप्। १४॥
वृत्यक्षां ची तित्र, चन्त्री मी धनु, वेदी मी सामवेद और
वृत्यक्षां ची तत्स्वद्विच मी ही हूं। जवनीय मा मंत्री में
विकास और मुद्ध क्यों में ज्येद्वसाम हूं। संपूर्ण वेदाची के
विकास में स्थापत्रभूव सन् मी ही हूं स्थानी विद्यानों के

मृत्यसम्बद्धः स्था मृत्युरेस स्था १५॥ पृत्यसम्बद्धाः सम्बद्धाः स्थापसम्बद्धः पृत्यसम्बद्धाः स्थापसम्बद्धः। १६॥ स्थाप्यद्धाः स्थोऽस्थित् स्थापसम्बद्धाः। १६॥ स्थाप्यद्धाः स्थोऽस्थित् स्थापसम्बद्धाः। १६॥

क्षेत्रों में अविमुक्त क्षेत्र हैं।

में आत्मिका, इतों में परम इंबरीय इति, महाभूतों हैं क्योम और तत्यों में क्या स्वरूप में हो हैं। चलों (क्यां) में मैं भावा हूँ और विनासतीलों में कालकृष हैं। नित्यों में मुख्ति और परों (क्रेशों) में परमेवर हैं। इस लोक में दूसरा जो कोई भी प्राणी तेन एवं वल में अधिक हैं, क्या सब को मेरे हैं तेन हैं विकसित समझो।

कारकरः ११वाः श्लेखाः सर्वे संसादवर्षिनः। तेनां प्रतिद्धं देवः स्कृतः प्रकृपतिर्कृषेः॥१८॥

करावाहोन क्रिक्ट वहूनेसन् स्वलीलया। कारेन मोक्ट कडु: पहुना वेदवादिन:॥१९॥ कारकाहोन बद्धारां भेककोऽन्ये न विवते।

<sup>🗓 📰ः</sup> परत्रुगमः अमदग्निपुत्रः।

<sup>2.</sup> अग्निपुत्रः कार्तिकेयः।

यापूर्व वरवारपानं पूर्वाविवरित्यक्षक्ष्म् २०॥ मैं अपनी सीसा से इन पशुओं को मान्यवार में बाँचना हूँ और नेदनको निद्वान् इन पशुओं को बाला से मुक करने वाला भी मुझे ही कहते हैं। याना के कन्यन से बँधे बाल जीवों को शुग्राने वाला पूर्वाविवर्ता, अधिवासी पुन्न परणात्मा के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है।

ध्युविश्वतिसमादि व्यास कर्ष कुळ श्रीता एते पाशाः पशुक्तोः वशेलावा पशुक्तभातः स्व १॥ बीबीस तस्य, पाया, व्यास्थित गुज— वे सभी पशुक्ति के पास बसेशस्त्रकक और जीव व्यास्थित करें व्यास

मनो पुश्चिरहरूरः सार्थस्यान्तियानार्थि पृः। एताः प्रकृतवस्त्रायां सिकाराम्य स्वावदेश २२॥ सोतं स्वक् स्वपूर्धि विद्या प्रावसीय तु वस्त्रवन्। प्रायुक्तवं कारी साथे बाक् वैच दसनी प्रमाप २३॥ शब्दः स्वर्तस्य सामा वसी स्वावस्त्रीयः। वसीविकारिरेगार्थि सर्वादि प्रमुखानि स्वा २४॥ सन्, मृद्धिः, असंकारं, सामानः, साव्, अस्ति, सन् सा

पृथ्वी ये आठ प्रकृतियाँ कही गई हैं। अन्य सब विकास है। श्रीत, त्वचा, नेत्र, जिल्ला और पॉचर्स काल गुटा, विकास पैर और दशम बाक्, तक्ता शब्द, स्वर्श, स्था, रस, गय्य— पर क्षामा ये तेईस तत्व प्रकृति के हैं।

ध्युर्विहरूपयस्य कार्य गुजरक्षणम्।

अत्यदिमध्यनियनं कारणं जनतः रहन्॥२५॥

चीनीसर्वी तत्त्व गुणसभन कता अञ्चल प्रथम है। सहै। मध्य और अन्त से रहित तथा जनत् का मुख्य करण है।

संबं रजस्तकोति गुणवपमुदाहतम्।

सान्याधरिकतिनेतेशभ्यात्मं क्रमूर्ति सिद्धः ॥ २६॥ सस्त, ह्या और तम— ये तीन गुण कडे गये हैं। इन तीनों

सस्य, ब्ला आर तम— य तान गुण कर गय है। इस त की संग्रमातस्या को ही अध्यक प्रकृति कहा जाता है।

ा साम्याज्या जा स्थापना प्रमुख करा करा जाने तमे इस्य समझ समुद्राहकम्: मुकानां सुद्धितेषामहैकायं करावे विद्र:

सत्त्वज्ञन, तमोज्ञान और राजस ज्ञान— ये सीनों ज्ञान चृद्धि की विषयता के कारण होते हैं, ऐसा विद्युत कहते हैं।

का विषयता के कारण हात है, एसा विद्वान् कात है। वर्षावर्गाविति प्रोक्ती पानी **वर्षा**वर्णिकी। वर्षार्पाति **वर्षाया** न क्याय विष्यक्रीण २८॥ धर्म और अधर्म— ये दो कर्मसंद्रक पात कहे गये हैं। हुए में ऑफ्स किये गये कर्म कच्चन के लिए न होकर मुक्ति के मिए होते हैं:

आंक्शानविकां सर्व हेर्न वाधिनियेशसम्। वरेतवासमंद्रवरं सात्रो यह पासनास्पतिककसत्।। २९॥

लिका, लिमल, एन, ड्रेय और अभिनिवेश— ये पाँचों कहाँ को बाबा के बन्धव होने के कारण वसेश नाम से कहा गया है।

एकेवचेव वस्त्रको स्वयासायमुख्योः मुरम्बुक्रियाका स्व स्थापना विक्रता। ३०॥

्रव 📖 चारों का कारण माना ही कहा लाल है। वह कारण पेरी अञ्चल पूल उन्होंते के रूप 🖹 मुझमें ही अवस्थित है।

स एक कुरस्त्रकृतिः सम्बन् पुरुगोऽपि मा विकास बारस्टोनि देवदेवः समास्यः॥ ॥ १५।

हा क्रम प्रकृति है, जो प्रधान और पुरुष भी है। यहत्

🚟 सब विकार करे गये हैं और देवाविदेव सनातन हैं।

स एव वयः सन्य स्वकर्ता

व एवं करः वसुन्तर एव।

स्र केंद्र सर्व ॥ व तस्य केंद्रा

व्यवद्वाता होती पुराजन्।।३२॥ व्या (जनतन) होती व्यवद्या है। यही वस्थानकर्त है।

ख्यों जान है जिले बाड़ी पशुभूत् है। वह सब कुछ जानता है, इसको जानने जाना कोई नहीं है। इसे ही आदि पुराण भुस्प करते हैं।

क्षी औपूर्णपुराले इकराई ईपरपैशासूचिकामु इसविद्यार्थ जैकालो अधिकाससम्बद्धे सालोऽम्बाधः॥७॥

> सहमोऽध्याचः (र्हमर-मीत्र)

Şur manı

अन्तर्मुकानं इतनं व्यक्ते केवाको करते कनुर्वोतं संसारसागरम्॥१॥

के बोले — हे ब्राह्मणश्रेष्ठी! अब मैं अत्वन्त गोपनीय जन की कहना निससे जीव हम भोर लंखा सागर से तर

जाते हैं।

<sup>।</sup> अविद्यास्मित्रसम्द्रेष्यभिनिकः व्लेखः (चेनस्य)

<sup>2.</sup> सांसक्करिका ३

कार्याने अष्ट्रेपोऽनलयः

अयं बहा तमः इत्रतः इत्रक्षके निर्मानेऽक्षयः। एकाकी भगवानुकः केवलः चरनेश्वरः॥ २॥ यह भगवान् व्याप तमःस्मकपः, सान्तः, सावाः, निर्माः, अविनासी, एकाकी, केवल और परमेश्वर बहे गने हैं। यस योगिर्महर्षकः व्यापने व्यापनाः मृत्यमामाम्बानं से हतो जावनितं जनातः ३॥ जो महर्षकः है, वह मेरा योगि है। मैं उसमें नर्म को

जो महद्बहा है, वह मेरा बोनि है। मैं उसमें नर्भ को धारण कराता है। वह मृतमाश सम से प्रसिद्ध है। उस्तेसे यह जगत उसम होता है।

अवार्ग पुरुषो द्वारमा महजूलदिरेस 💷 वन्यात्राचि मनोपुतानीन्द्रियाचि च अक्टिरेस४॥

उससे प्रधान, पुरुष, महाम् आत्रक, भूतादि, पञ्च तन्याचा एवं इन्द्रियाँ उत्पन्न हुई हैं।

ववोऽपद्रमध्यद्वैमध्यंत्रोतिसम्बन्धः। नदिमञ्जो मञ्जाका मञ्जूष्यः चेत्रां

उससे करोड़ों सूर्व 🖟 📖 प्रधायुक्त सुर्का 🚙 उरका हुआ और 🔝 📉 कुछ 🔛 🚃

अपन हुआ।

ये चान्ये बहुतो जीवासन्त्रवा: वर्ष एव है। इ.मां बहुतनि पितारं भावता जब मोशिका:॥६॥

ये जो अन्य बहुत से जीप है, ये सब तता है। 🗎 पेके

भाषा से फोहित होकर मुझ पिता को नहीं देखते हैं। बासू योगिय शः सर्वाः सम्मानीह कृत्यः।

में मतर परां थोनि भाषेत्र फिर्ट सिट्ट:man

इस संसार में ये सब मूर्तियाँ जिन क्षेतियों से उत्पन्न होती

हैं, उस पंचयोनि को माता और मुझे ही फिल जानी।

पो मानेव विज्ञानाति बीचिनं क्तिरं प्रपृष्। ■ वीर: सर्वलोकेव व मोहमविनवर्शता।८॥

जो मुझे बीजरूप प्रभु को पितारूप में जनता है, वह बोर पुरुष सभी लोकों में मोह को प्रात नहीं होता।

इंग्रानः सर्वविश्वानां भुतानां वर्रपेश्वरः।

ओङ्कारपृतिर्पणवानई उड़ा क्रसम्बद्धिः॥१॥

में ही समस्त विद्याओं का ईश्वर, सब मूखें का करमेकर, ओंकारस्वरूप, भगवान, बह्या और प्रजार्थीत हैं।

सर्व सर्वेषु पूरेषु विकास परमेशस्य। विनाइकरवर्विनाइकर्त वः पहनति स वहक्रीता १०॥ क्यात पूर्वे में समान ब्ला से अवस्थित मुझ परमेशर को ■ पनुष्य 📰 विज्ञाससील जगह में अविज्ञासोरूप में देखक है, वही क्यार्थतः मुझे देखता (जानसा) है।

🔤 क्रम् 😩 सर्वत्र सम्बक्तिसमिक्तम्। त्र विस्तानसम्बद्धाः क्रो क्रांति पर्याप्तिम्। 📖

जो व्यक्ति सर्वत्र ईबर को समानभाव से अवस्थित देखता है, वह जपने से अपनी क्रिंसा नहीं करता है, जिससे चाप नक्षि को पात क्षेत्रा है।

विद्या का कुमिन कार्नु व मोहरम्

सत सूच्य पदार्थी तथा रहकू पहेक्ट को जनकर जो

मार्ग काम में विनिकेट को समझ सेता है, सा प्रापक्त को प्राप्त काम है।

सर्वताः वृतिरम्बदिकेनः

क्वक्ट्रत निवस्तुसारिक्षेत्र

सन्तर्भाष्ट्र विमेविदिया

काबुध्यारि पोस्टस्याः १३॥

सर्वत्रता, दृष्टि, अनादियोग, स्थण्डण्यता, विशे अनुसर्वाक और अनमासकि— ये विशु महेकर के छः 📺

कदे गये हैं जो जानने मोग्य हैं। उनकारिय कर सम्बद्ध के सानि

मूह्यक्ष्मभूः सह समान्यस्थाति।

के 🛍 हेतुः समृतिः 🔛 🛗 क्याः होको विश्वेताचि हेना। १४॥

पवि तन्यात्र-मन और स्था में हो स्था है। सन्दर्भ करे जरों हैं। इन लगा। जो करण है वही प्रकृति है

जिसमे इस्ते 🗐 विनय से प्रधान शन्ध कहां है।
 ज ज सकि: प्रकृति जीवस्था

का शतक: अकृता स्थानकमा वेदेवृद्धा कारकं इक्क्वेनिः।

वस्त्र क्षः सम्बद्धे पुरस्त्र-

न्यकेशर: पुरूष: स्वास्ताता १५५ के वह सकि प्रकृति में हो विलोनरूपा है, वेदों में उसी को कारण ब्रह्मकेनि कहा गया है। स्वास्ता एक परमेश्रे,

मुसतात्, महेका मुख्य जला सत्यक्य है। स्टब्स्ट केने सम्बद्ध महिकान

व्योक्त्यामी वेदवेड: पुराणः।

एको सहो मृत्युमध्यक्तमेकं बीजें विशे देश एक: 🗷 एका १६॥ 🚃 🚃 योगी, महीयान्, घरशस्य, ज्योग में ज्यानक, केंद्रों के द्वारा हो जनने के बोग्य और पुराव है। 🕸 🗪 📗

रुद्र, अव्यक्त, मृत्यु है, 🎟 विश्वरूप एक क्षेत्र है, किन्त

📰 देव एक ही है।

वमेर्वक प्रहान्देऽप्येनक त्वामेवाता केवित्यं सम्बद्धः।

क्षणोरणीयान्यक्रतो महोन्यन

पहाटेम: प्रोक्तने क्रिक्स्य: n १०॥

रसी 🚃 को अन्य लोग अनेब बड़ा करते हैं— तुमको ही आरमा और कुछ उसे 📖 ऋदते हैं। यही अनु 🖁 भी

बहुत 🖩 अपूतर और महान् से भी 🕮 बहुत है। बही महादेव विश्वकष कहे जाते हैं।

एवं हि यो केंद्र गुहालयं कर ज्ञनं पुरायां पुरानं विकासम्ब

हिरण्यमं चुन्त्रियंतां पराकृति स बुद्धिमान् बुद्धिमतीन्य विश्वविश १८॥

इस प्रकार जो (इदयरूपी) गुहा 🖥 🚃 करने सते. परम प्रभू, पुराण प्रस्य, विश्वकप, हिरण्डमय 📖 श्रंदिश्यकों

🔳 परागति को जानता है, वहो कस्तुत: व्हिम्बन् 🛊 📰 📰 मुद्धि का अतिक्रमण करके 📰 सक्त है।

इति बीकुर्वपुराजे ज्ञाराई ईवरपीतासूर्यकाचु इक्कीसावा

प्रेनामस्य प्रतिकारकारम् अवनोध्यस्य:४८० स्वमोऽप्पयः

(ईशर-गीता)

निकलो निर्मलो निर्मा निकितः प्राकेशः।

तत्रो यद महादेव किलुक्यः 📰 भवान्त १०

भाषियों ने पूछन- निष्कल, निर्मल, निरम, निष्क्रिय और

परमेशर 🎚 महादेव। आप विश्वस्थ कैंग्रे हुए वह बताने 🔣 कृपा करें ?

र्कसर उदान

**37** 

नाई लिहा न किहार पापने विकते किना:: पावा विभिन्नमात्रस्ति स्य चारपनि स्वाधिता। २० अवर्धिकाम शक्षिकंक व्यक्तिसम्बद्धाः र्वेत्रवितः श्रमकोऽचमञ्चलकाञ्चाको स्त्रत्।। ३।।

इंकर ने कर- है द्विजगव ! मैं 🚃 💹 नहीं हूँ और पेरे बिना कर विश्व की बिद्यमान नहीं रहता। इसका निर्मत पात्र 🚃 हो 🛮 और बह पाना आरमा में मेरे द्वारा ही

व्यक्तित रहती 🕯 🚃 आदि-अन्त से रहित शुक्तिरूपा माया 🚃 का 🚃 प्रस्य करती है। उसीका विधित यह 📖

है जो उस 🚃 से समृत्यत्र हुआ 🚃 है। ब्राल्यं ब्रहरानदं ज्योतिसहरम्।

स्वयंत्र परं 🚃 पत्रे 🚃 विक्रोसध्य क्रकने व्यापन निकृषं प्रकृपादिष्ः।

**एकवे व कुवन्ये हा होत्त्रवेत**जिल्लीवयुग्नयुग इस एक अस्यक 📄 है। 🚃 कारण कहा जाता है। मैं

ही आनन्द्रमण, ज्येतिस्थिकप और प्रसद्धा हैं— मुझसे अन्य 📰 🖿 न्हों है। इस्से 🚃 🐃 विवरूप होना ब्रह्मवादियों

ने 🚃 किया है। मेरे एकएप होने और भितरूप होने में

📰 📖 निर्दर्शन है। अने कपाने उन्न सामान्य प्रनातनः। 

अवनाः शब्दवीऽकता मायदा श्रेविता ह्याः। वस्वितिय कियं निवयमानके चाति केमलम्॥७॥

में है। वह मानक परम 🛍 🚃 है। है दिनों! मो 📖 कारण कर कहा गया है, उसमें आत्मा का कोई भी

दोव नहीं है। अवन्त सकियों हैं जो अव्यक्त हैं और 📖 के 🚃 मस्थित हैं तथा धूब हैं। उस दिव लोक में स्थित नित्य 🕶 🗷 केवल प्रतिभासित होता है।

क्यन 📟 वृद्धवनदिन्धिनं वृधव्॥८॥ पुंस्रेऽन्यायुक्ता पुरितन्त्रया 🗷 तिरोहितम्। क्यदि 🔤 विद्वतं चेहते विद्वया किसा। १॥

अभिन्नं अक्षेत्रे मिन्नं भूगाव्यकं भगतयम्।

विभिन्न हो भिन्न कहा जाता है। 📖 अव्यक्त और 📺 🛗 **ै। वह एक पाया से मुक, आदि तमा अन्त से रहित निक्र**स

है। पूरण की जिस तरह अन्या पृति है और 📖 से निरोहित नहीं है 📖 अनहीं प्रथम से स्थित विद्या के द्वारा

उदेशक्षकाने प्रवासकारमध्यक्ता

केन किया करता है।

बद्धारं को उच्चेकिस्तक्षिको; एरमं बदम्॥ ५० ह

त्माप्त्रमे नवबोऽध्यायः वह परम, अव्यक्त और इश्वपण्डल से पश्चित है। बड़ी अक्षर, 📖 ज्योतिरूप और उस विष्णु का परम पद है। तत सर्वनिदं प्रोतमोतं चैकक्तिसं बच्चा त्येकेदं जनस्करनं तक्षिक्षय विमुख्यते॥ ११॥ पतो वाचो अञ्चल 📻 स्ट आन्दं इक्रमे विकृत् 📖 🛮 वृत्रधना १२॥ वहां पर उसमें 📖 सम्पूर्ण जनत् ओल-होत 🖥 क्षर्यात् बाहर भीतर सर्वत्र 🗏 विद्यमान है। बढ़ी यह समात जबन् इसका भली भाँति ज्ञान करके विमुक्त हो जावा करता है। जहाँ पर वाणी मन के साथ अवहं न पहुँचकर निवृत्त 📗 जाती है, कर 🚃 आनन्दमम स्वकृष है। बिह्नम् पुरुष कहीं भी भयभीत नहीं होता है। वेदाहमेर्व पुरुष महास-व्यक्तां 🗏 विज्ञाय परिमुख्येन विज्ञान् । नित्यानदी 🚃 इक्क्युन:॥ १३ ॥ अस्मान्यरं पापरमध्ति किस्तित् यजनोतिनां ज्योतिरेकं विक्रियाना त्रवेकत्यानं मन्द्रमानोध्य किछ-नात्पाचकी भवति इक्क्यूनः॥ १४॥

नात्वासकी भवति इक्क्यूनः।। १४॥ मैं वस भरान् पुरुष को जानता है जो सूर्व 🎚 समान 📖 वाला और तम से परे हैं। वसे भली-भरित जानकर विद्वान् संपूर्णकप से मुक्त हो जाता 📗 और निरुष की

बहाभूत अर्थात् बहास्वरूप हो जाया करता है। इससे 🗐 दूसरा कोई भी नहीं है, जो धूखोक में विकास भी उनेतिकों का एक ही ज्योतिकप है। इसी 💹 उन्हांना मानने बासा विहान् आनन्द से युक्त और बहासय 🖥 जन्म सामा है।

शदकारं कलिले गूडदेई प्रदास-दमभूतं विद्यालय वदन्येवं प्राप्तया स्वतन्त्रा

Actual Milital Militals

हिरणम् परमाठाङ्गतन्ते यहै दिनि स्वितिमाहीस केन::

नडिज़ाने परिपल्यन्ति द्योरा विद्यानमार्ग विपलं स्वोपकारक १६॥

यही अविनाशी, कतिल, गृह देह खाल, अमृतस्वका, इक्स्पनन्द और विश्व का धाम है— ऐसा सक्सीनेस साहत्या करते बिक ऐसा स्थान है जहाँ पर एक बार पहुँच कर यह जीवाम्य पुन: इस संसार में स्पैट बा नहीं आता बि अर्थात् अन्य नहीं सेता है। हिरण्यव

भिक्रानमान-विमस स्पेध के स्था को देखा करते हैं। विद्यानमान-विमस स्पेध के स्था को देखा करते हैं। वर: सां परिवासनित शीरा

व्याः व्याप्तान्यस्य वारा

एको देव: सर्वपृतेषु गृष्ट:

अपू: बरमेको प्रशेषाम् अक्रमनदी स्थापना एव:॥१७॥

सर्वपृत्तन्तरायम्। वैऽनुसम्बन्धिः वीरा-

कान्तिः वितरेषाम्॥ १८॥ और पुरुष साक्षात् व्यापा ॥ आहमा व्या

अनुमन विशेष काम काम को देखा करते हैं। हाई भगवान् हैत काम प्रभु, परमेद्दी, महीचान, बद्धानन्दी है। हाई हाई देव स्टब्स्ट भूतें हैं। हाई है। और सब प्राणियों में गृह हैं तथा स्टब्स्ट भूतें हाई कामा है। उसी हाई हो जो चीर भसी- भीति देखा हैं। अभीत् हाई हाई हाई प्राप्त कर

भी हैं. सामें में सम्बद्ध स्वर्षित साम होती है साम जनों की स्वर्ध।

वर्षन्यविष्येतीयः वर्षपूर्वपूर्वश्यः। सर्वव्ययौ व व्यवस्थातातात्रा विक्रो॥१९॥ इत्येववैष्टरं अन्युकं वो पुनियुक्तः। भोजवीर्थं विक्रेकेय योग्नियापि दुर्लयम्॥१०॥

सभी ओर मुख, हिस और ग्रीवा वाला, ब्रांबाध भूतों की इटच-पुढ़ा में वास करने वाला, सर्वत्र काला रहने ब्राह्म वह मंगवान् हैं: इससे अन्य कोई नहीं है। हे मुनिलेडो ! यह

हरने कारको इंबप्रैय झन बता दिख है। यह योगिजनों के तिए भी करपना दुर्लभ है कह: विशेषरूप से गोपनीय है। इकि जीकुर्वनुको उत्तराई ईक्स्पीतासुपनिकस् इक्सीधामां

व्यक्तिसदसंबदे स्वकेश्वावः॥ १॥

## द्रमगोऽध्वासः

(ईपर-चीत)

ईशर 🚃

असिद्वयेकपञ्चलहोत् वहोति निवित्तम्। रवर्ष ज्योतिः वरं शत्वं वृत्वं क्योचि व्यवस्थितम् ॥ १॥ अध्यक्ते कारणे यसद्वारं परमं पदम। निर्वेण प्रिविधिकाल वह परपनि ब्राय:॥२॥

ईवर ने कहा— अशिक्, एक, अल्वक शिक्क, क्या — इस पान से निवित स्वयंज्योतिकप, परम तरक और परम

ज्योम में भ्रवतिस्थत है, जो अञ्चल कारण है का करत और परम पद है, बहु गुर्जे से शहत है। इस सिद्धि के विद्वाप की विद्वान ही देखा करते हैं अर्थात जानते हैं।

ताँद्ध भारतसङ्ख्या निलं संस्थानसम्बद्धाः। पहरित का इस का पूर्व प्रति: १३६

अन्यवा न हि मां पूर्व सक्ये वै पुनिपुत्रकाः। नहि तक्किते ज्ञानं केन तज्जाको परमाध्या

जिनके अन्त:करण में संकरण नष्ट हो एवं हैं और जिल ही उसी की भावना से भावित का करते हैं वे की इसी परब्रह्म को देखने हैं क्योंकि यही ....... लिख है-- ऐसा

इति ने प्रतिपादन किया है। है मनिपद्धको ! अन्यक नहको नहीं देखा जा सकता 🛡 अर्थात अन्य कोई भी साधन नहीं 🖣 जिसके द्वारा मुझे कोई जान सके। ऐसा और कोई भी उस नहीं है जिसके द्वारा बह परमदा जाना जा सकता है।

एए त्यरमे स्थानं केवलं कवनो विदः। अक्रमतिमिरं ज्ञानं यस्यस्यायाम्यं जनत्।।५॥

📖 निर्मल सुद्धं निर्मिक्ट्यं निरङ्गाक् भगन्यासी तदैवैनपिति ऋदुर्विपक्कित: 🛚 ६ 🗷

वेऽष्यनेकं प्रणिपस्थानि तरणः पर्यः पट्या अक्रिताः परमां निद्यां बुट्यवैकां कलमञ्जानम्॥७॥

🔙 एकमात्र परम पद है, ऐसा विद्वान तोग बानडे हैं। अज्ञान रूपी तिमिर से पूर्व ज्ञान है निससे वह =====

निरजन है वही मेरी आत्मा है, ऐसा विद्वान सोट बड़वे 📗

उस अविनासी 📖 को जनकर वे परम निद्य को आहित का सेते हैं।

वे दुन: पानं तस्त्रमेकं क्लेक्स्वेत्रस्थ

···· च उन्ययहकति विशेषास्त्रे स्टालकाः॥८॥ साहादेवं प्रवत्नकि ........ परमेशस्य

निवास्ट विविद्यानं क्यांक्रिकारं सिविधा १॥

चनने परकार्य कार्य वस्त्रप्रकार स्वाच-कार्यकाः; इतनाः परे कालापस्य हा। १०॥

जो स्तेन पुन: उस 🚾 🗪 को 🚃 अधन अनेक

ईक्रकम में मुझको देखते हैं वे उत्सवकृष बाले 🗏 जारने

च्छिए। इस 📷 वे जपने 🚃 परमेक्स का साक्षात् दर्शन करते हैं। वह निरवानन्द्रमय, निर्विकरण और स्तपकप

🏬 है। वे 📰 ही 🚃 में अवस्थित करन सान्तमान कते. 🚃 स्वरूप, 🚃 गमनतील और इस जगत् के 🚃 📰 📰 🔛 और दूसरे 🚾 अञ्चल पर

📺 विवृद्धिः शस्त्री वदः प्रानुज्यपुत्रमम्। निर्माण प्रक्रमा चैका कैकाच कवाके विद्वास ११॥

तरमञ्ज्ञाद्वसद्विकालयं वस्त्रोधः वर्ग विवासः

💷 धरन करते 🟗

व ईक्ते व्यादेवस्य विकास प्रमुक्तांश १२॥ यह परम मुक्ति 📕 और मेरा उत्तम सायुज्य है। बहा के साथ एकता हो 📖 है 📖 जनियम कैवरण 📺

करते हैं। इसलिए जादि 📖 और 📺 से रहित 🚃 सिव 🚃 🕏 वस्तु है। वही इंधर महादेव 🖥 जिनका किरोब ज्ञान

प्रश्न करके औध मुक्त हो 📖 करवा है। न सा सूर्व: प्रतिकतीह धन्हो नकारण क्यो नेत विद्या

मावि क्यि-यहोव चासम्बद्धं इहिमानि॥१३॥

निविधारण सुद्धे व्याप्तां पहिमाति।

वक्रको ब्रह्मविदेश्य 📖 क्षाचनि 🚃 📆 इंशः सर्था।

नहीं पर सूर्व प्रकार नहीं करता 🛮 न चन्द्रमा ही है। नक्षजों का समुदान भी नहीं है और न विस्तु हो है। उसी के

🚃 होने का यह संपूर्ण विश्व भासित होता है और उसको प्रमाणकत असेव अपल है। इसी 🚃 यह 🔙

जगत् होता है। जो ब्रान निर्मल, सुद्ध, निर्विकल्प और

जो उसके अनेक रूप को देखते हैं, वह भी 📖 पद है।

युक्त भासित हुआ करता है। विश्व में उदिव वा विश्व का विश्व उदित हुआ है— निष्कल, निर्विकल्प, शुद्ध, बृहन् और परम विभासित होता है। इसी के मन्द्र बहावेक हव

नित्वानन्द्रयमृतं सत्यक्यं यातं स्वस्ति वर्णा

सुद्धं सदिन पुरूषे सर्ववेदाः। प्राणानिक प्राणविनेतिसारं

स्मापनि वेदैरित निक्रियार्थाः॥ १५॥ न पुषिसयो ॥ मनो ॥ वद्धिः

प्रापोऽक्ति गगरं 🌉 बुद्धिः।

न केत्रवोऽस्कवरमाध्यक्रका

विमाति देवः क्रिय 🏬 केवलः॥ १६॥

सभी वेद उसे नित्यानन्दस्यकर, अमृतपर, सत्यकर, सुद्ध पुरुष कहा करते हैं। हसा में स्थान को अन्यन्-इस तरह ध्यान किया करते हैं। इस प्रकार केटें स्था स्थाप अर्थ सा निश्चिम स्था है। सा परमान्यक-इटक्लुझ में स्थित मेतनकर में विश्वजान है। सा मूमि, जल, मन, अस्नि, प्राण, वायु, सनन, बुद्धि स्थाप कोई भी स्था परमानाहा है सध्य में प्रकारात्यक नहीं होता है केवल स्था

प्रकाशित होते हैं।
 इत्येतपुत्तं परमं रहत्वं
 ज्ञानहोदे सर्वयदेषु गीतम्।

काराति योगी विजनेऽर्व देशे

पुर्वीत योगं प्रकते हाससम्बर्धः १७॥

यह परम रहस्य श्रम मैंने आपको स्था दिया है जो कि समस्त देही में श्रम एक है। जो कोई योगी स्थास संयत्तियत होकर योगपुत्त रहता है, वही एकस्य देश में इसका ज्ञान प्राप्त किया करता है।

इति श्रीकृषेपुराजे स्वराज्यें ईकरवीताकृषीकानु क्यांनिकाता योगस्यके अविनासस्यक्षेत्रे सम्मोद्धमानः॥१०॥

एकादशोऽम्याय:

(ईसर-गीता)

Section 1

चरं प्रवद्यापि योगं परवदुर्नवय्।
 येनात्मानं प्रपार्वन्ति प्रानुबन्तिबवेदारम्।। १॥

केवनिर्द्धाः विवयतेनं चण्यसम्। इसमं अस्तो इसं स्वकृतिर्वाचसित्रस्य।। २॥

ईबर ने कहा— इसके अनन्तर मैं परम दुर्लभ मोग का वर्णन करता हूँ, जिसके द्वारा ईबरकम अल्मा को सूर्य की चौति देखा करते हैं। खेन को अन्दि समग्र पाधसमुदाय को सीध हो दाय कर देखे हैं और तब साक्षात् मोश की सिद्धि देने बहता इसक क्लिस हान अपन हो जाता है।

केक्स्यक्षये इतनं ज्ञानकोगः प्रवक्ति। केक्स्यक्षियुक्तस्य प्रसीदति महेक्स्यः॥३॥ एकस्यतं द्विक्तसं या विकासं कियमेव मा वे बृह्यकि व्यक्तकोनं वे विशेषा महेक्स्यः॥४॥

चेग से जान की उत्पत्ति होती है और झान से ही योग इक्ट हुटा करता है। योग और जान से अधिपुक्त होने पर कोशर इस्ता होते हैं। जो होई एक करता में, यो कालों में अधक तिमें कालों में सहा महायोग का काला किया करते हैं उनको महेशर ही जानना चाहिए।

केवस्य द्वितको हैयोह्नमानः जनमे नतः। अक्तरम् स्थानेयः सर्वकोगोत्तमोत्तमः॥६॥ तृत्वं सर्वविद्यासम् स्थान्यं यह वित्रको। अस्टब्योवः च त्रोत्तो केनस्यानं प्रयह्मति॥६॥ वह वहचति करमानं विद्यानम्।

नकैको स सब बोचे पानितः परमः स्वयम्॥७॥

यह येग दो इस्तर का जानना चाहिए। प्रथम येग तो अधावकर हो सन्त जता है और दूसरा समस्त येगों में उनमोतान महायेग है। जहां सून्य और निराधास का विन्तन किया अता है, अधाव योग वह कहा गया है। जिसके होरी अल्पा को देखा है सा है, जिसमें निर्धानन्द, निरजन औरमा को देखाता है, वह मेरे साथ ऐस्य है। इस प्रकार मैंने परम योग का स्वयं धर्मन कथा है।

वे काने केन्द्रमे क्षेत्र: बूदने स्मविस्तरे। कर्ने ते स्क्रमेनस्य कर्ता नाईति प्रेटफीन्॥८॥ नत्र स्मात्त्वपद्यनि विमुख्य विद्यमेश्वरम्। सर्वेकनेव केन्द्रमे व नोगः परमो पतः॥९॥ सहस्रकोद्रम बहुत्ये वे नेक्द्रबहिष्कृतः। द वे क्ट्यनि प्राचेकं धोषनो स्तरमानसाः॥१०॥

जो खेरियों के अन्य बीग प्रन्थों में विस्तारपूर्वक सुने जाते हैं वे सब बहायोग की सोलहबी कला की भी योग्यता प्राप्त नहीं करते। जिसमें विमुक्त स्रोग विश्वत्या ईक्त को साक्षात् देखा करते हैं, 📖 बेग सभी बेगों 🖥 📖 🚴 माना गया है। सहस्रों और बहुद से को ईश्वर के 📰 महिष्कृत संयतचित्त वाले योगीयन हैं, वे एक 📖 को नहीं

देखते हैं अर्थात् मुसको स्थिर चित्त करो केनीका ही देखा करते हैं।

प्राणायसम्बद्धाः व्यापे प्रत्यक्षारेशः व्यापात

समाधिक्ष पश्चित्र बच्छा निवनासने॥ ११॥

पर्वकविक्ता योगः स्टन्सर्गनकेन्यः।

तत्त्रस्यनानि करूवानि युक्तको व्यवस्था हु। १२॥

हे भूतिहोड़े। प्राचायाय, 🎟 🚃 परन्य 🚟 समाधि, पम, नियम और अहमर'— यह येना बक्का उत्तर है। प्राचनार नियोग से अधीत अन्य में से बृतियों का निर्देश

करने से यह योग साम्य होता है। इसके सिद्ध करने के अन्य साधन होते हैं जो मैंने आपको बता दिये हैं। आहिंसा सरस्यकोधं बहुचर्यापरिकारी

संशेपतः त्रोकस्थानस्थातस्य नृज्यम्। १३॥ अहिंसा, भारत, असीय, श्रष्टाचर्च, परित्रक्ष— मे क्य संखेप

में 📖 दिये गये हैं। 🛮 मनुष्यों 🔡 विक 🚟 सुद्धि 📖 करने वाले हैं।

वर्षमा पनसा बाबा सर्वकृतेषु सर्वहा।

अक्लेक्स्पनने होका त्वकिंवा परमर्विनिः॥ १५०। कर्ष से, यन से, बचन से समस्त प्रशंकतों में नदा विस्ती

प्रकार का क्लेश उत्पन्न न करना ही करम ऋषियों हारा अहिंसा कही गई है। अद्विमायाः परो वर्षे जलबद्विमानं बुख्या

विधिना या प्रवेदिसा लहिसैयं उद्योक्तिक 🙌 🛚 सत्येन सर्वपापोति सत्ये सर्व प्रविद्यितन्।

यवार्वस्वस्त्रसारः सत्ये 📖 द्विस्तिविः॥ १६॥

अहिंसा से परम धर्म अन्य कोई नहीं 🛮 और अदिसा से

बदकर कोई सुख नहीं है। (यज्ञादि में) जो दिसा कारबेक विधिपुर्वक होती 🖁 उसे अहिंसा ही कहा गया है। साथ से सन कुछ प्राप्त होता है। सत्य में सक प्रतिक्षित है। द्विजातियों

। यमनियमसन्याकार्यनप्रसाहरू व्यवस्थानसम्बद्धानामने अस्यानानि

(यो. स. २.२९)

के द्वार क्यार्थ करूर का यो 🚃 है, उसी को 🚃

🚃 गया है। क्लुक्ककुरमं चीर्वादव बलेद द्या

होने वरकाववरकादकोर्च वर्षसम्बद्धाः १७॥

कृष्ण 🚃 जन प्रयोगसाय प्रवेक। सके पैक्कार्य बहुवर्ष प्रकारते हरू।

परावे दृख्य का अपहरण चोरों से अवदा बलपूर्वक किया

क्य हो, वह सोय (चोटे) है। उसका आचाण न करना ही अस्तेव है। क्वी धर्म का साधन है। कर्म, बन और वचन से

सर्वदा 🗺 अवस्थाओं में सर्वत्र मैयून 🖿 परित्याग ही स्कारतये कहा जाता है।

रूक्तावनक बहुन क व्यक्ति को क्रांक

श्रविक्रमित्वकृतं प्रकलेन पालवेत्। १९॥ त्यः स्वास्थ्यपद्याची श्रीवमीद्यरपुर्वनम्। समाजिकमः क्षेत्रः योगसिद्धियदायिनः॥१०॥

आर्थांक के 🚃 में भी इच्छापूर्वक दृश्यों 🔣 🔡 प्रदृष् न्हीं 🚃 है, उसे ही अपरिप्रत 📖 📹 है। उसका

प्रकार्वक पालन करना चाहिए। तप, स्वाध्याम, सन्त्रेप, श्लीय, इन्हर का अर्थन-- ये 🗑 संक्षेप से नियम कड़े 🛺 📗 इन निवामें का पालन योग की हिद्धि प्रदान करने बाला है।

रुकारवाकारिककात्राकारियः। इतीरक्रोवर्ण प्रमुख्यायसाम्बय क्राव्यम्॥ २ १॥ अधि अदि उत-उपवास तथा कृष्ण्-चान्त्रायण आहि

🖩 द्वारा जो सहैर-स्रोपण 🎹 🚃 है, उसी की सपायी उत्तम तम बहते हैं। वेद्याराम्यस्थिताच्यादिवरं पुष्यः।

सर्वनिद्धिकरं पुंसी स्थान्याचं परिष्कृते॥१२॥ रकाकराव इसे घेटा वास्त्रिकोपालुगानशाः।

त्वारोकरवैज्ञिष्टचं ब्रह्मकेटर्ववेदियः॥ २ ३॥

सोन तब कहते हैं। स्वाध्याय पुरुषों को सत्त्व सिद्धि प्रदान करने जला कहा जला है। 🚃 🖩 भी तीन भेद हैं— वाजिक, उपांतु और मानस। इन तोनों की उत्तरोत्तर विजेपता

वेद्यन, जतरुद्दिव 💹 🚃 आदि के जप 📰 विद्यन्

3. श्रीपारकेरका:एकप्यकेशरपियामनि निकासः।

है, बेसा बेदन बहते हैं।

2. अहिंसासत्यास्तेयग्रहाधर्यापरिप्रहाः यमा:। (चो. सृ. २.३०) (यो. सू. २.३२)

यः प्रकाशकाननः परेतां कृष्यकां स्वटम्। स्वाध्यवो अचिक: प्रोक्त उपांत्रीस्य स्वाचम्॥ २४॥ ओहपो: स्व-द्रमधिण परस्यक्रमद्रकेषकम्। उपांश्रोच निर्देष्ट: साम्बर्धी वाचिष्ठान्यण्यत्॥२५॥ जो दूसरे सुनने वालों को 📖 का 📖 केप कराने 📖 होता है उसी को बादिक स्वाप्कय 🚃 गना है। अब उपांश का लक्षण बताते हैं। दोनों होती के स्फरन पता से दूसरे 🚃 📺 का कीध कराता है, यही 🚃 जग 🚃 🚃 है। 📰 वास्त्रिक जप से साधु जप होसा 🖫 कारहरूरसमूच्या परिस्थयनपरिर्वतन्त्र विवार्ग सर्वज्ञव्याची पारची कवार्ग विद्य:॥२६॥ जो पर और असरों की संगति से परिस्कटर रहित करा के सब शब्दों का चिन्तन ही मानस जप बना वस्ता है। •चरुकालायते कितं अले पुंची क्येरिक प्राज्ञप्रवद्यवदः ब्राष्ट्रः संतीर्वे सुक्रालकान्यः २०।। पुरुष को यहच्छापूर्वक जो नन 📖 आश है 🔤 📟 ही वह पर्यात मान सित हैं, ऋषियों ने उसी को 📟 💐 सुन का भेष्ट लक्षण कहा है। बाह्यमध्यभर्ग शीर्य द्विता डोन्ड विकेचनः। पुरवलाच्यां स्पृतं बाह्यं यनः लुद्धिस्वन्तरम्। २८% स्तृतिस्थरणपृत्राधिर्वाष्ट्रयनः वारवकर्तिः। सुनिक्षाला सिवे भक्तिरेतदीलस्य पुत्रभागः २९॥ वपद्य निषयाः होत्सः हान्सवार्थं निर्वाणकः प्राज: स्वतेष्ठजो वापुरायामलक्रियेकनम्॥३०॥ रतमाबागमध्यक्षातिबाधं प्रविचारितः। 🛮 एथ द्विदियः श्रीनः सगर्थोऽनर्थ एव 🖦 ३ १७

हे द्विजोत्तमो ! 🚃 और जाप्यनम दो प्रका 📰 सीच कहा गया है। मिट्टी और जल से जो सुद्धि है का कह सीच है और आन्तरिक शीव पर को शब्दि से हुआ करता है। वाजो, मन और सरीर के कमी 📕 स्तृति-स्मरण और 🚃 के द्वारा जो सुनिवित भक्ति किन में होती है, इसी को ईस का पूजन कहा जाता है। यम और नियम फहते हो बाब चुके है। अब प्राण्यवाम को जान लो। प्राप्त अपनी देह से उत्का वाय 🖿 जप है। उसका आयाम अर्थात् निरोम करना ही प्राणायाम है, जो उत्तम, मध्यम और अध्य श्लीन ऋकर 🖥 प्रतिपादित है। वह भी 🔚 दे प्रकार 📟 📟 क्या 🖫 एक सगर्भ और दूसरा अवर्ध।

काशकाबे म्यावित्रविकाः:। मानाः प्रभावतेषः वर्श्वप्रमानिकोऽन्तवः॥५२॥ 📰 स्वेद्द्धन्यसेन्द्रवासक्तकस्य नक्तकपम् संबोच्या वनुष्याकायानदाबोचयोत्तयः ॥ ३ ३ ॥ सुरकातुनं 🛗 🖩 योगं शनमंत्रियमं सुनाः। क्तौ योगिनं **प्रदुः सम्बद्धाः स्था**गर्**॥ ३**४॥ चार्जी मिरसा सह। विकित्यकारणः प्राणकाचेऽत्र नावतः॥३५३ हादस मामको चाला अर्थात् उतने कालपर्यन्त का जानामा पन्ट होता है। चीबीस मात्राओं से पुक्र मध्यम है 🌃 📆 यात्रमी बात्र उत्तम 🎮 है। जो 📖 से स्बेद, कम्पन, रहावान 🔣 📼 करने काल होता है तथा मनुष्यों 🞟 अभन्द से संबंग होता 🖥 📖 ठडमोत्तम होता है। उस सुरक जल करने योग को हो झनी जन सगर्भ विजय कहते है। 🚃 🚟 🛍 🛍 प्राचायाय 📖 🚃 कहा गया है। व्यक्तियों (भू:, भूग:, स्व:, मह:, मन:, तप:, सत्यम्) 🗏 🚃 🚃 (ॐक्स) से पुक 🚃 सिर से समन्त्रित 🚃 क्य का 📖 प्रण होकर श्रीन कर पप करे। इसी 📖 राज प्राच्यक्तन करने 🛤 है। रेक्ट: पुरवर्केन प्रकारकामीयन कुम्बदः। क्रेक्ट वर्षकालेषु केलिक्कंत्यागरी:॥१६॥ रेकको व्यक्तिकासः पुरवास्त्रिरोक्यः। क्राकेर संक्रितियाँ या कुलक: परियोगी। ३७% रेक्क पुरुष और कृष्णक- ये तीन प्रकार के प्राणासम को उपलब्क वाले योगियों ने समस्त शाखों में करन है। बाब निकास की ही रेपक करते हैं और बसका निरोध कर लेख ही पुरक होता है। साम्बायस्था में जो संस्थित है, उसे ही कुम्पक कहा जाता है। इन्द्रिकारं विचातं विवयेषु स्वनावतः। न्तिहः जेव्यते चनिः जनात्त्ररस्तु सत्तमाः॥३८॥ हर्म्यातिके प्राप्ता 🖿 मूर्जि पर्वसु पस्तके। एक्करितु देखेनु 🚃 विस्तवस्यम्। ३९॥ देशाकिमतिमतम्ब कर्यं वा वृत्तिसन्तिः। इत्यक्तरेरसुहर वा उद्यक्तनं सुरवी विदुः॥४०॥ 🚃: सम्बद्धिः स्वादेशालम्बनवर्गितः। क्रमचे क्र्यंनकेन केन्हासन्युसम्मा४१॥ करन ह्याच्याच ध्याने हारह बारजाः।

कर्म इद्धारं व्यवसमाविर्यमधीको॥ ४२॥

हे पुनिश्रेष्ठो! स्वभावतः विक्यों में क्विस्त करने करने इन्द्रियों को निव्रह करने को साथु पुरुषों ने अवकार कि है। इट्यक्सल, नाभि, मूर्या, वर्ष,मस्तक आदि स्थानों में बैठकर चित्र को एकाप्र करना भरणा है। स्थानविश्वेष कर आलम्बनपूर्वक कमर को और को विक्कृतियों को एकतानता रहती है, सथा जो इस्थनतों से अध्यक्ष सानी है, उसे विद्वान् लोग ब्यान कहा करते हैं। किसे किसाब के आलम्बन से रहित एकाकार होना हो सम्बन्धि है। उसका वस्तुमान्न से सम्बन्ध रहता है। वही उसका केन का उपदेश है। बारह न्नामानपर्यन्त प्रसाम, क्वाब कारणविश्व प्रवर्थ और द्वावस स्थानपर्यन्त स्थावि कार्र महिन

आसनं स्वतिकं शेकं व्यवद्धंवनं स्वतः स्वानानाक सर्वेवायेतत्वकानपुन्तव्यः ४३॥ उन्नेव्यारं वितेषाः कृत्वः वाद्यको ३वे। स्वासीनात्वनः व्यवपोनस्यस्यपुक्तव्यः ४४॥ इते कृतः व्यवद्गे जानुर्वोदनोत्त श्री। स्वासीनात्वनः श्रीत्वयसम् व्यक्तिकं वरम्॥४६॥ पृक्तं पादमकेकस्थितिकृत्योगसि स्वत्यः। आसीनाद्धंसर्वविद्यां

असन तीन प्रकार में पह हैं— स्वस्तिक, तय और अद्धांसन। समस्त साथनों में वह अति उत्तम साथन होता है। है विप्रेन्द्री। दोनों को जो जो कि उत्तम साथन होता है। समासीय होना साथका है, जि उत्तम का है। दोगों पादतलों को जानु और उत्त कि साथ स्वस्तिक समासीयाला पुरुष का जो आसन है, वह साथ स्वस्तिक कहा गया है। एक पाद नो विद्युष्धन करके उसमें स्वे— ऐसी स्थिति को अद्धांसन करते हैं। यह क्षेत्र साथन के सिने उत्तम आसन है।

अदेशकाले क्षेत्रस्य दर्शनं न है विद्योग अन्यस्थासे जले वापि शुक्लपर्यक्षेत्रचे तक्का ४०० वन्तुव्यासे स्पन्नाने च जीर्जगोहे बहुव्यके। सन्नदे सहाये वापि चैत्यक्षभीक्षक्रमोक ४८॥ अञ्चले दुर्जन्यकाले महाकादिसम्बन्धिः। कारेहरको वा दौर्वनस्वादिसंबवे॥४९॥

ं अदेश कात ≣ योग का दर्शन नहीं होता है। अग्नि के समीन में— बस में तका शुक्त पत्तों के समृह के जन्तु चाना

में, स्थातन में, जॉर्ज गोष्ठ में, सतुष्यथ में, सताद में, सामा में, जैत्य और कल्मोक सङ्गय में, अशुभ, दुर्जनकान्त और कारक आदि समन्त्रित स्थल में नहीं करना चाहिए। देह की

क्या में दीर्मनस्य आदि के होने पर भी योग का साधन नहीं करना पाहिए। - कुनुने बुद्धाने देही कुनुना व्यक्तिम का

नामसीने पुरुषदेही देशस्त्रधाने स्थाप ५०॥ पृष्टे का सुनुषे देशे निज्यने असुपर्धित। पृष्टीय केन स्थापकार स्वतास्त्रकः॥५१॥ स्वतास्त्रकार कोरीन्त्रिकार्यकेन विभागकात्।

नुक्क्रीय व को कोमी पुत्तीत सुप्रधारित:॥५२॥

विकास को धारी प्रति रक्षित, शुक्त, निर्वय, पर्वत की
मुक्त, निर्वय का ठट, पुष्पस्थल, देखपतन, गृह, जन्तुवर्जित
स्थान में आत्था में तत्वरम्बन होकर मतन योग का अभ्यास
करन चाहिए। | | विकास कियाँ, विकासक, गृह और मुक्तको

 करके मुसमादित होकर योगाध्यास करें।
 शास्त्र स्वतिक व्यक्त स्वमर्श्वकारि वार समित्रतो सम् इष्टिकेस्ट्रमिनेस्स्यानः॥५३॥ कृत्वत्र निर्वतः
 क्षित्रकेसरकेस्यान्।५४॥

स्वस्तिक, यस या अद्धांसन को बाँच कर नासिका के व्यक्तमा में एकटक दृष्टि को, नेत्र बोड़े खुले डोने चाहिए। निर्मय और सुन्त होकर तब इस मध्यमय जगत् का त्याग कर अपनी जाता में अवस्थित देव परमेश्वर का विकास करना चहिए।

हिस्सको हादहानुको स्थितको सुद्रोधनम्॥५५॥ वर्षकद्वसमुद्धां इत्येतको सुद्रोधनम्॥५५॥ देवर्षाहरूले क्षेत्रं वरं तैराम्यकर्षितकम्। विकारित्यको स्था वर्षितकायो हिरकस्थन्॥५६॥

■■■ ■ ■■■ में द्वादत अंगुल बाले एक पहुंच की ■■■ करे चोकि वर्गकर 🖥 समुद्धूत हो और जनरूपी ■■ से सुरोपित हो। उसमें ऐसर्व के आठ दल और

वैजनकरूपी परमोत्तर कर्षिका है। उस कर्षिका में हिरण्यय परम क्रोत III विन्तर करना नहिए।

<sup>1.</sup> स्वविदयासम्बद्धेगे स्वाटनम्बद्धाः स्वाटनमुख्यः स्वाटनम्बद्धाः स्वाटनम्बद्धाः स्वाटनम्बद्धाः स्वाटनम्बद्धाः स्व

देशमञ्जीवतस्य महत्या। तत्र प्रत्यकेत्रात्रतः मकत्यः तदेवार्थमाप्रदिश्वंसं स्वरूपसून्यमित सम्बन्धिः॥ (थो. सू. ३.१-३)

सर्वतिकार्यं सङ्गावं प्रदूर्विकायकात्। श्रोदुरवाच्यमकातं रश्मित्वासासम्बद्धानम्॥५॥॥ विकायेतः विमलं परं ज्योतिर्वदक्षरम्।

विन्यस्य स्कान्दं क्य केलाः॥ ५८॥ व्यापीत कोशकवास्त्रमीलं परमकारकम्।

वदात्या सर्वमो भूता न क्रिक्टेन्॥ ५९॥

वह सर्व-हातियों से माशात् परिपूर्व हैं जिसको दिला और अध्यय कहते हैं। वह कोड्रार से बाज्य-अध्यक तथा रशियों की ज्वाला से समानुस है। वही पर ने हाला विमल-पर ज्योति है, उसका है विनयस करना चहिन्। उस ज्योति में हैं पेट् से स्वानन्द का विनयस करके हैं। वहीं के मध्य में स्थित परम कारण रीत का ध्यान करे। ध्याला और

सर्वपापी होकर अन्य कुछ भी चिन्तन न करें। एक्ट्रपुछतमं ज्ञानं स्थानान्वरफ्लोक्को।

चित्रवित्वा तु पूर्वोत्तं इदये पराकृतवस्य ६०॥ व्यास्तिका कांतारं तत्रानस्त्रसम्बद्धियम्। व्या विद्वितित्वास्तरं पुरुषं पद्धवित्रकम्॥६१॥ वित्रवेत्यस्यात्मारं तस्यके गर्मनं स्टब्।

ओक्कारबोरितं तस्यं सम्प्रतं सिवनुष्यके॥६२॥ अध्यक्तं प्रकृती त्येनं यरं ज्योतित्वसम्बर्धः तदनाः परमं तस्यप्रसम्बर्धाः निरम्भवशः ६३॥

पह परम गोपनीय झन है। अब ध्वनतन्त्र बड़ा जाता है। पूर्वाता हदय में उत्तम पद्म का विन्तत करके काला को— अनल के तुल्य कान्ति वाले वन को काला में वह की मिखा के अकार वाली पंचवित्तक पुरुष कार्याला का विन्तन करे। उस मध्य में परमाकाश है। ओड्ड्रार से वीधित शावत तत्त्व शिव कहें जाते हैं। अञ्चल प्रकृति में लीन ब जो उत्तम काल

प्योर्वत है, उसके 📖 में असमा 📫 संबंधि निरङ्गन परमतत्त्व विद्यमान है।

स्यायीत तन्त्रयो निर्माणकार्य कोशाम्।
विशोध्य सर्वतस्यानि प्रणयेनकाया पुनः॥६४॥
संस्थाप्य यदि सरमानं निर्मते वरवे पदे।
स्मयध्यिकारपनो देहं वेनैव ज्ञानवारिका॥६५॥
पदात्या पन्यना भस्य गृहीत्वा स्नम्बिकेक्य्।
नेनोद्धृतितसर्वाङ्गपनिरादित्यपन्तवः,०६६॥
इस स्माण तन्मय होकर निरम ही एकक्य कले महेका

करके अवना पुरः ज्ञान के द्वारा निर्मल परम पद एक में अपनी आत्मा को संस्थापित करके और आत्मा के देह की उसी ज्ञान के नहीं से आप्लावित करके मुश में ही मन समाने वास्य होकर— बदास्थकप होकर अभिनेहोत्र की भस्म को जाइय करें। इस भस्म से अपने सब अनुने को अभि या आदित्य मन्द्र से धृतित करना चाहिए।

विक्रवेशवास्त्रीहानं परं न्योतिःस्वत्रप्यम्। एव चारुको सेवः चारुकार्शवपुस्त्रो॥६७॥ व्यवस्तरं पुत्रं चसायुक्ताराधकम्॥६८॥ दिल्लीतां वृक्षितं चक्रातं प्रश्लारियाम्। इत्यवितं चक्रातं प्रश्लारियाम्। इत्यवितं व्यवस्त्रातं इत्यवस्त्रातं दिलेकाः। इत्येत्रातं वृक्षितं च्यापतं वृक्षितंत्रः।

पुरः अपनी व्याप विशेष ज्योतिस्वक्य पृशान का विस्तन करे। यहाँ व्याप के बन्न की विमुक्ति के लिये क्ष्मुच्य चेग है। यह समस्य बेदाना का मार्ग विवास अस्पायम (सभी अवस्थाओं में उत्तम) है, ऐसा बुतिययन है। यह स्थान और परम गोपनीय है यहाँ मेरा साबुज्य प्रवास करने व्याप है। इसे द्विजाति सहस्वामी एवं भक्त विवास सिक्षे कहा गया है। स्थाप अस्तिकता— ये विशेषक्ष्य में इस के अस् होते हैं। इसमें व्याप्त के भी न्ह होने से इसका व्याप्त हो व्यक्त है।

त्रमाद्रामपुणोपेको मध्यतं शेतुपाति। वीदरायसमञ्जेषा मध्यक्ष पापुणविताः॥७१॥ वाजोऽनेन कोनेन पुता भद्रासमोपतः। विश्वका को प्रकारते सोसकीय समाध्यासम्॥७२॥

इसोलिये आत्मवुर्णों से युक्त मनुष्य ही मेरे व्रत का बहन करने में समर्थ है। क्य-चय और क्रोध को छोड़ देने वाले पुत्त में मानव लगाने वाले मेरा आश्रप प्रहण करके बात केम से कहुत से मेरी भावना से पुक्त होकर मुझको जो भी जिस भावना से प्रकल होकर जिस भावना से निम्न तरण में अपने हैं, में भी उसी को उसी भाव से भजता हूँ। प्रकलीयेन को सम्मक्षायेस परमेश्वरम्।

क्षात्राक्ष च स्ट्याक्षक परमारम् क्षात्रा चरित्रकेन वैदान्येण परेण तुत्तक ३॥ क्षात्रा चर्च्यकेन पुत्रकेना सदा श्रृष्टिः। सर्वकर्णिक क्षात्रा विश्वासी निव्यत्तिकः॥७४॥ 238 इस लिये महा फ्लेबर का जनगेन से अकब परिज्येन से तथा परम वैराग्य से कज़र करे। सदा पवित्र होकर बोध्यक चित्त से ही मेरा पूजन करें। बाब समस्त 💵 क त्वाग करके निष्परित्रह होकर पिश्वटन से निर्वाह करे। प्राप्तिति सम सामुख्यं मुद्धानेत-मधोदितम्। अदेश सर्वमृतानां मैत्रीयतम एव पश्चभू॥ निर्ममो निरहक्करों को सक्क: स में क्रिय:। संतृष्ट: सत्तं योगी क्लाका दर्शन्त्राय:॥७६७ यह व्यक्ति मेरे द्वारा कविश पर्य गोपनीय मेरे सामृज्य प्राप्त करता है। समस्त पूर्तों से कभी भी द्वेष न करने बाला तवा मैत्री भाव रखने वास्त्र, मध्यत से होन, अहङ्कार से रहित जो मेरा भक्त होता है वही मुझे प्रिय है। लेका 🚥 वाला और दृह निश्चयों चौकी निरन्तर सन्दृष्ट होता है। वर्व्याप्तामनोजुद्धियाँ सङ्गतः स ये विवाः धामानेपिको लोको लोकानेपिको च यः जो भन्नमें ही भन और बृद्धि को ऑर्फर 📰 देख 🖥 मेरा प्रिय भक्त है। जिससे बोई भी लोक उद्दिग वहीं होता और जो स्वयं भी लोख से रहेग प्राप्त नहीं करता। हर्वापर्यप्रयोद्वेगैर्मुको यः स हि मे जिनः। अवदेशः सुविदेश उदावीनो मनव्यवः॥७८॥ प्रवासभाषीत्वाणी भक्तिमान्यः स वे कियः। तुल्यनिद्यासुतिर्वीयी सनुद्धो चेर केनस्थित ७९॥ हवं, अनवं, भय और उद्देग से जो मन्द होता है बड़ी बेरा प्रिय भक्त है। जो किसी भी पदार्थ या व्यक्ति की अपेक्त न करे, पवित्र, दक्ष, उदासीन और 🗪 व्याप व्यक्षओं 📕 दूर रहता है एवं 📖 📰 के आरम्पों 📰 🛏 न करने करा। होता है और मेरी भक्ति से युद्ध 📕 वहीं मेरा हिम 🊃 करता है। जिसके लिए अपनी निन्छ और सुनी छेनों ही समान हों, भीन इस रखने वाला हो, तक यो कुछ भी प्रध हो उसी से सन्तोष करने वाला हो वही मेरा प्रिय भक्त है। श्रनिकेतः स्विरमतिर्पद्धको मामुपैनातिः सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाची मत्पत्तवण:॥८०॥ भक्तमादादवाजीपि शक्षतं परमं बदपः वेतसा सर्वकर्माण गाँउ सन्परम मन्तर: #८ १॥ निराशीर्विर्ममो मूला प्यमेश इरण क्येत्। त्यकता कर्मधलासङ्गं नित्यक्तो निरम्भय:॥८२॥ अनिकेत (स्वग्रहासकि से रहित), स्वरमाठ से युक्त जो मेरा भक्त है वही मुझे प्राप्त करेगा। सभी कर्मों को भी करवा

हुआ जो मुक्त में हो भक्ष्यम रहता 🖁 और निराक्ती-निर्मम होका एक मेरी ही ऋख में आता है। सब कमों के फलों में 📖 को ओड़कर नित्य हो तुष्ठ 🚃 🛚 📖 चित से सब कर्मों को मुझको ही समर्पित करके मुख में ही तत्पा 🚃 है, वह मेरी 🚃 से परम 🚃 पद को 🚃 कर लेख है। क्रांक्वचि प्रकृतेश्वी क्रमंत्रा क्षेत्र कृताहै। विकार्ववर्वजन्मामा व्यक्तवर्वजन्म:॥८३॥ इसप्रेरं केवल कर्य कुर्वजाम्बेति तरपदम्। बहुबबारकानुष्यस्य दृशुकीनस्य 🕮 दि॥८४॥ कर्म में इक्त सहता हुआ भी जस कर्म से बोध पुक्त राका है और निकरी-चित्र और प्राप्ता को संपत्त श्वाने कला समस्य परिष्ठ का त्याग करने जाता. मेर भक्त होता है। वदुबका लाभ से इस होने भाला, हुन्हों से परे अर्थात् सदा द:स्वादे 🖣 🚃 वाच रखने चला केवल शारीर-सम्बन्धी कर्न करता 🏬 भी मेट स्वान प्राप्त करता है। कृति कारकार्ण कर्म प्रसारकारम्। वन्तरा कामकारे कामी स्वराधन:॥४५॥ धापुरास्त्रीः केनीले इत्रता मां परमेक्रम्। वानेक्यः वरं ज्येतिर्विषयतः पास्परम्॥८६॥ कारत्यम् यं नित्रं यय सामुज्यमानुषुः। **पट केवल मेरी प्रसमता है 📰 हो संसार के पास के** हेत कर्मों को करता हुआ— मुझ में ही परायण होकर, मुझै हो नवन करता हुआ और मेरा हो यजन करता हुआ खेथीबर बुझे परमेबर जानकर मेरी ही बपासना करता है। मे शब मुझे ही परव ज्योति चहते हैं और परस्पर मेरा ही बोम करते हैं। जो सदा भी को में ही कहते हैं, वे मेरे सायुज्य को प्राप्त करते हैं। क्वं निकाषिकुकारां प्रापेशं कर्न सारवयम्।।८७**१** कलकाम तथः कर्त्सः जानदीपेन भारकता। इस इक्सर को मुझ में ही नित्य संयुक्त और मेरे कमी में निपन्तर संलप्त क्षेत्रे हैं, उन पर यह मेरो माया कुछ भी 🚃 नहीं करतो है। मैं भासमान ज्ञानदीय के द्वारा 🚃

अञ्चररूप अंधरार को 🐲 कर देता हैं।

पर्युद्धनो 🔣 🕬 पुत्रवस्त्रीह वे अशः॥८८॥

वे काने मोनकर्मार्क वजने इन्डदेख्या:॥८२॥

केवं निरम्भविक्तानां क्षेत्रकृषं वहाप्यहम्।

तेषां तदन्तं विदेशं देवतानुगतं कलन्। वे चान्यं देवताभरतः: पूजवनीहं देवलः॥१०॥ मद्भावनासमायुक्तः पुरुषने तेत्रवि वानवाः। तस्माहिनश्रानन्तास्वकत्वः देवानकेषाः॥११॥ मामेव संस्थेदीसं स बाति वरमं च्हन्।

मेरे ही अन्दर बुद्धि रखने करने को मनुष्य कई पर निरन्तर मेरो पूजा किया करने हैं उन को अध्यक्ष कि पत्तों के लेगकेप (जीवन-निर्वाह) को मैं वहन करना हैं। अन्य जो भोग के करने में प्रयोजन रखने हैं अवान इच्छित भोगों के लिए अन्य देनों का पजन किया करते हैं, उनका ऐसा ही अन्त समझना चाहिए। उनको उसी देवला के अभुक्ष का पिसता है। परन्तु जो लोग अन्य देगों के भक्त होते हैं और वहाँ पर देवलाओं का पूजन किया करते हैं किन्तु मेरी भावना से समायुक्त होते हैं को ने मनुष्य में मुख हो जाया करने हैं। इसीसियो विनवर अन्य देशों का स्वास्त्र को जाया करने हैं। इसीसियो विनवर अन्य देशों का सम्बन्ध को पा लेगा है।

विकास पुनित् केह विःशेको निव्यविकः॥१६॥
विवास प्राणितिकः विवासः परिवासम्।
वेऽर्धयनि सदा लिहे त्यस्ता क्षेत्रान्योकाः॥१६॥
एकेत जनना नेवा ददायि पर्य पदम्।
परात्त्वः सदा लिहे केवले रक्तप्रमम्॥१४॥
प्राप्तवः सदा लिहे केवले रक्तप्रमम्॥१४॥
प्राप्तवः सर्वानं वोगिना हरि संस्थितम्।
वे वान्ये निवतः भक्त भार्यकता विवानतः॥१६॥
वर्ष ववकत तरिलगभर्वकति कोशस्त्।
वाले वा विह्नाधे स क्षेत्रिक कोशस्त्।
सर्वलहस्य केतल्य विद्यासम्मान्यः॥१६॥
सर्वलहस्य केतल्य लिहे प्रविक्रियम्॥१८॥
सर्वलहस्य केतल्य लिहे प्रविक्रियम्॥१७॥
सर्वास्त्राम्य केतल्य लिहे प्रविक्रियम्॥१८॥
सर्वास्त्राम्य केतल्य लिहे प्रविक्रियम्॥१८॥
सर्वास्त्राम्य केतल्य लिहे प्रविक्रियम्॥१८॥

अपने पुत्रदि में स्नेह को त्याय जाते से पहित होकर, परिग्रहतृत्य होकर मरणपर्यंत परम विरक्त हो समित्र के लिक्न का बजन करे। जो सदा समस्त मोणों का परित्यण करके मेरे लिक्न को पूजा किया बरते हैं उनको जिल्हा जन्म में परम पद प्रदान जाते हैं। यह जनस्वरूप होने से, सर्वज्वापक और योगियों के इस्त में समतस्वरूप होने से, सर्वज्वापक और योगियों के इस्त में समतस्वरूप होने से, अन्य नियत भक्त विधिपूर्वक भावना करके महेशर के उस

रिक्ष का नहीं-कहीं भी चबन किया करते हैं। जल में, अन्ति के कब्द् बाब् ब्लोप-सूर्य में 📖 अन्य भी किसी में रत्वदि में इंशरीय लिख्नु 🔣 भावना करके उसका अर्चन करना चाहिए। 📺 📖 कुछ लिक्कमय हो है अर्थात् यह सब लिक्न में 🔛 🌃 况 है। इसलिये ईश अर्चन लिक्न में ही काम चाहिए। यहाँ कहीं भी हो यह शाक्षा है। 📟 (बज़िंद) किया सम्पादन करने वालों के लिए अग्नि में और क्लेक्सि के सिए जस, ब्लोम और सुर्य में विश्वमान है। क्यान्टिकेन पूर्णाको इटि सिहन्तु केनिनाम्। श्वनगरविक्रमो विरुद्धः इतिष्यंद्धः॥११॥ व्यक्तिः हत्यं इक्नो वपुः। क्ष्मा जनमहोर्व <del>ज्येद्धायसमादिद्धाः।। १००।।</del> कुर्यों 🖿 सिह्न काह्न (दिशा) आदि में होता 🖥 और 🚃 📟 लिक् 🚃 में खता है। धीदै विज्ञान के उत्पन्न व होने पर भी 📖 प्रोति 🖥 संयुक्त है, तो उस द्विज 🔳 जोधनपर्वतः स्टमान्धः 🖩 सरीररूप प्रण्यः (३३) का जय करना वर्तक्षर 🚃 मरवयर्यन्त सत्तरहोप (बेद) 📟 पहाँए। क्षाको अभिकासम् स् 🔠 पर्ग पदम्। वर्षेक्षपरकादिक काराजस्यां समग्रीतः॥ ६० १॥ क्षे**ऽपैश्रा**क्षकोटेन कवि क्रयरमञ्ज्ञम्। व्यक्तिककार्यक्रमे हि सर्वेदानेव देहिनाम्॥ १०२॥ ह्वति कर्ष इतर् येथ मुख्येत कवानात्। जो एकाको, संबत चिलाला है, वही पाम भाग को प्राप्त होता है। हे विशेष भरभवर्गना आरामसी में समाहित होकर वास करता है, वह भी ईबर के 🗪 से परम पद को प्राप्त mm है। क्वों कि वहाँ पर उस्क्रमण (मृत्यु) के समय समस्त देहचारियों को वे बेह ज्ञान प्रदान करते हैं जिसके 🚃 वह (संसाररूप) बन्धन से मुक्त हो जाता है।

वर्णात्रपर्वित कुलर्द कुर्वाको परपरायमः॥ १०३॥

वेऽचि का बक्करीह शिक्षा 🛮 पापसेनपः॥ १०४॥

विन्तु विकार परिष्यति पापोपहरूचेवसाम्॥ १०५॥

वर्षात्रम धर्म का शास्त्रविद्वित सम्मादन करते हुए जो

पुत्रमें ही परावण (एकाप्रचिव) रहता है, वह देशी जन्म से

📖 प्रद बरके शिवपद को प्रप्त 📰 लेता है। जो भी नीच

🚞 🚃 इत्रं 🚃 सति 🔛 पर्म्।

📰 नरनि संसारनीयासुनहाद् हिनाः।

तथा **मा** योनि वाले लोग वहीं **मा** निकास करते हैं, हे द्विजयम! वे सभी ईवर के अनुग्रह से इस संस्कर **मा** कर जाते हैं किन्तु जो पागों से उपकृत जिल करते (तीज) हैं, उनके लिए विध्नकारक होंगे।

वर्णन्यपातवेशस्थान्युक्तवे कर्त्य क्रिकः। एत्त्रहस्यं केदानां न देवं वस्य करवनित्। १०६॥ व्यक्तिकवेत दावस्यं धनाय इक्काल्यि।

है हिनामा इसलिये मुक्ति के सिये निरन्तर पर्यों सभावय करना चाहिए। यह बेट्से का परम सहस्य है। इसे जिस किसी को नहीं देना चाहिए। जो चार्किक हो, और ब्रह्मचारी हो, उसी को यह विकार ऐसा विकास

THE STREET

इत्येतपुरस्या भववान् साध्यो योग्युक्तवम्॥ १००॥ समाजीनं नारावकायनायस्यः। भक्तत्वाचितं ज्ञानं व्याच्या वस्त्रविद्याम्॥ १०८॥ स्याच्याच्यां प्राचीव्याच्यां प्रमाणं स्थित्। स्वाचीवम्यं योगीव्यावक्षयोक्षयकायः॥ १०९॥

वोले- इतना कहकर स्थान अस्पर्कता

अपने पास आसीन सन्ततन नागवन स्थानका भगवन् रोकर है।
अपने पास आसीन सन्ततन नागवन स्थानका थाः है।
यह हात बहुग्वादियों के हित-सन्मादन स्थानकिय ताले स्थानका भारतिय वाले स्थानका भारतिय वाले स्थानका भी देने योग्य है। इतना स्थानका कर भगवान् अन्य स्थानका से पोले।

हिताब सर्वशस्त्रानां हिजातीओ हिओनाथाः। भवनीऽपि हि सद्यानं शिकावा विकित्र्वेक्षण् ११०॥ अपदेश्यन्ति भन्तानां हिल्लावा विकित्र्वेक्षण् ११०॥ अपं नारायणो बोऽसावीवारो नात संस्थाः॥१११॥ नानारं वे प्रपत्त्वनि तेवां देवविदं वरण्। मभैवा वरमा पूर्तिर्वरावणसम्बद्धाः॥१९२॥

है ब्या बाह्यणे! ब्या द्विजातियों (बह्माण, स्विध देश्य) के भकों के हिए के लिये ब्या लोग मेरे इस द्वान को मेरे क्यन से विधिपूर्वक कियों को और ब्या मकों को प्रदान करेंगे। यह नारायण साखात ईवर हैं— इसमें बरा भी संजय नहीं है। यो इनमें कोई ब्या नहीं देखते हैं, उनको ही यह जान देना चाहिए। यह नारायण नाम कसी मेरी ही ब्या मूर्ति है।

सर्ववृद्धानकृतस्य इसका सक्षारपंतिका। वेदन्यम सं प्रयस्थित स्तेते भेददृशो जनाः॥११३॥ न वे पुर्वेद प्रयस्थित कावले स हुनः पुनः। वे स्था विष्णुकारकं बाह्य देवं पहेत्रस्य॥११४॥ एकीयानेन पहचित्रं न वेशो पुनस्त्रस्यः। वास्त्रस्यद्वित्तानं विष्णुकारकारमञ्जाम्॥११६॥ वास्त्रस्यद्वास्त्रस्य पुज्यमं स्वीतं ॥।

ा पूर्व समस्य पूर्व की व्याप में शास और अक्षर-अविनातीकप से संस्थित हैं, फिर भी जो इस लोक में भेटलूट करें विश्व-पित्र कारते हैं, वे कभी भी मुक्ति का दर्शन अहाँ करते हैं और चारचार इस बंधा में बाब सिया करते हैं। जो अव्यक्त व्याप्तिहरू को और महेबरदेव मुक्को इस्त्रेभाव से हो विश्व हैं, व्याप्त संसार में पुनर्यन्य पहीं क्रेकः। विश्व अवदि निधन-अव्ययास्म भगवान् विव्युत्वकप पुत्रको हो धतीर्थित विश्व करते भावना से पुत्रव विश्व

केश्यक सम्बद्धानि ब्राह्म देखात्मरम्॥११६॥ वे वासि नरकान् घोरावदः तेषु व्यवस्थितः। पूर्वे वा पविद्यतं वास्य ब्राह्म वा सद्यापरम्॥११७॥ केववनि कृतकं वा न नारायणनिश्वम्।

नो सोश [1] अन्य देवता मानकर अन्य 11111 से ही देखा करते हैं, वे परम घोर नाकों को प्राप्त करते हैं। उनमें हैं स्थित नहीं खुला हैं। पैछ 111111 11111 करने 11111 मूर्व हो अथवा परिवाद का कहान जनता सरावन की निन्दा न करने वाला चनकाल भी हो, तो उसे मैं मुक्त कर देता हैं। उसकदेव महायोगी पहाकै: पूछ्नोताय:॥११८॥

सर्वयेके नवस्थार्थे कार्तिकानाव है। एक्ष्मक्क कार्युटेक्सिनिय स पिनाकपृक्ष १९९॥ सर्व्यकेत्रकारेका सर्वेदायेक वश्यकम्

इस्रोतिये वह महायोगी पुरुषोश्चम प्रभू मेरे भक्तों ■ द्वारा जर्बना करने के योग्च हैं। इनका अर्बन करना च्वहिए— और मेरो हो प्रोति को बच्चा करने के लिये इनको प्रणाम करना च्वहिए। इतका कहकर उन पिनाकक्षारी प्रभु शिज ने च्याबान् वासुदेव का व्यक्तिङ्गन किया और वे भगवान् चहेकर उन सकके देखते हुए अन्तर्धान हो गये। नारावणोऽपि स्थितिस्थानस्य वेषपुत्तसम्॥१२०॥ स्था योगिनः सर्वोतस्थानस्य वे करवं वपुः। इस्तं भवदिरम्पर्तं प्रसादान्यरवेद्विनः॥१२॥ सक्षाविष्यदेशस्य ज्ञानं संसारनाञ्चल्। गक्कां विकासः सर्वे विकासं सरवेद्विनः॥१२२॥

भगवान् नारायणः ने 📕 योगियों के परम सर्वेर को त्यागकर 📉 तापस 🖿 येप द्वरण 🚾 लिया और उनसे कहा— आप 🖿 लोगों ने परमेड्डे—परमातमा महेश्वर के से निर्मल 🔤 🚾 लिया है। स्कानम् देव महेश का यह ज्ञान संसार 🚾 करने कला है। इसलिये 🚾 संताप गहित होकर परमेड्डे 🖩 इस विज्ञन को 🔤 करो।

स्वतंत्रकं क्रिकेच्ये वार्षिकेच्ये पुनीवतः।

प्रसाय स्थानाय वार्षिकायाहिकावने॥११६॥
 विज्ञानकेष्ठरं देवं बाह्यवाय विज्ञेकाः।
 वृद्यमुक्ता स विद्याला वोर्षितां वोष्णिकाः॥१२४॥
 वाह्यवारे महायोगी जगामदर्शनं हाताः।

मुनीवरं ! पह ऐवधिय विज्ञान निष्य, भक्त, साना, धार्मिक, आहितामि और विशेषक्य से क्या और दिया चाहिए। क्या कह कर विश्वी है क्या केल हैं जब विश्वास्था महायोगी नारायण स्त्रयं भी अदर्शन हैं क्या गरी।

क्षरक्तेऽपि देवेशं नमस्त्रत्व योक्सन्॥ १२५॥ नत्त्रपणकः भूगादि स्वानि स्वन्तिन लेशिने। सनत्तुभारो भगवान् संवर्तात यहापूर्वः॥ १२६॥ दत्तवानेसरं क्षानं सोऽपि सरक्तानावकी।

उन समस्त ऋषि भी देवेश पहेंदर को और ऋषियों के आदिस्तरूप नागरण को नमस्कार करके अपने-अपने स्थानों की वले गये थे। महामुनि भगवान् सन्तर्कृतार ने अपने खिष्य सम्वर्त के स्था यह ईश्वरीय ज्ञान प्रवान स्था, उसने भी अपने शिष्य सत्यव्रत को दिया का।

सनन्दनोऽपि योगीन्द्रः पुस्तहस्य स्वर्कवेशः१२७॥ प्रदर्शे गीतमायास पुल्तहोऽपि प्रजासनिः। अक्टिस वेदविद्वे सम्बद्धाः दक्कान्॥१२८॥

वोगीन्द्र सनन्दर्भ ने भी महर्षि पुलड़ के लिये **मा अन** किया था। पुलह प्रचापति ने भी गौतन को दिख का फिर अङ्गिश ने वेदों के महान् विद्वान् भरहान को प्रदान किया **मा** 

वैद्येपस्थय कवित्रसम्बद्ध पश्चिमसाय सः पराक्रकोर्जन सरकात्विक में सर्वतत्वदक्र १२९॥ तेचे कवर्ष हार्व रामाञ्चल्येकिरप्रायानः मकेवाय पूरा देव: स्वीदेशमयाङ्गा:॥ १३०॥ कार्यने कार्यन्त्रे छु: कार्यस्थाकारका नाववाधेऽवि चनवान्देवकीतनयो प्ररि:॥ १३ १॥ वर्तका स्वयं सहस्रहतान्दिप्तपम्। 🚃 सम्बद्धान्यस्थान्यस्थान्यसम्बद्धाः १३२॥ व्यक्तिकत् विरक्ते अस्तिस्तरमञ्ज्ञास्य मेऽपनत्। **गाम्या निवित्तं रहे प्रकारितं विशेषाः॥ १३५॥** कविल ने पीर्वाकन तथा प्रश्नतिक को दिया मा। सभी 🔤 के दक्त भीरे विका पराहर सूचि में इसे सनक से 📖 श्रिक्त का उनमें उस परम जान को चारनीकि ने प्राप्त किया बा। पहले सक्षे के देह से उत्पन महायोगी समर्देव ने 🔚 (ज्ञान को) कहा का। वे कमदेव महायोगो कार्सापनाक 🕮 🚃 करने 🕮 रुद्ध 🖥 और 🚃 🕳 भगवान् भी देवकी 🎩 पुत्र हरि हैं। उन्होंने साकाल् 🔤 इस उत्तर खेग की अर्थन के 🔤 दिखा था। यह मैंने यह एक्स प्राप्त समदेश रुद्ध से प्राप्त 📟 क. तुनी से विजेवरूप से 🍱 में मेरी

वृतेलं विरोशं स्वार्यं देवदेवं विस्तृतिनम्। कान्योऽवि 📑 तं देवं शान्यं गोव्यवासनम्।) १६४॥ प्रकारतं सक्तवेशः सपुताः शरणं विवस्। वर्तेलं कारसदेव कर्मयोगेन शंकरम्।) १३ ५॥

रुट्रदेव की ज्ञाप में हैं।

🔤 आरब्ध 👸 📟 में विशेषकप से ऋरण्य, 🗯

सम सम भी उन भूतेश, स्थापु, देवदेव, त्रिस्ती, क्रेक्स्थादन काले किन सम सल्य में सपत्रीक एवं पुत्रों सर्वित प्रत्य हों और उनके प्रसाद से कर्मधींग द्वारा उन संकर को सेवा में साचर हों।

वृत्रकातं बहादेवं नोचितं व्यासमूकाम्। एवपुके पुनस्ते वृ स्वैत्रकाता महेक्सम्॥१३६॥ इत्रोषुः साध्यं स्वापं व्यासं स्वयक्तीयुनम्। अञ्चलम् इहस्यसः सम्बद्धियनं प्रमुम्॥१३७॥

उस सर्पमाला के आभूकन वाले, गोपति, मझदेव की को। ऐसा कहने तर पुनः शीनकादि ऋषियों ने कत नित्त, स्वामु, महेका को प्रणाम किया और वे प्रसन्न होकर स्वायकतेनुत्र कृष्णदेवायर प्रभू व्यासनी से बोले। सामाहेर्व विकास शिव सोक्यकेक्ट्यू प्रवतस्थादावस्था सर्वाचे योक्यकवेत १३८० इदानी जावते प्रक्तिया देवैराव दुर्लका पुलिनेस कर्यवीयमनुसम्बद्ध १३९० वेशासी सम्बद्धानासः समाराज्यो मुख्याविः।

त्कसंक्रियमेय सूत: मृष्येतु चयम्ब्रचः॥ १४०॥ वे तिव साक्षम् देव, इषीकेत और सोकों के महत्व ईका

हैं। आप के ही प्रसाद से **बा** सरप्य, गोज़्यकान में हमारी अचल पत्ति उत्पन्न हुई है, जो देवलाओं द्वार **बा** दूर्मध है। हे पुनिश्रेष्ठ। अत्युक्तम कर्मयोग के शिक्षद में कहें, जिसके द्वारा मुमुशुओं द्वारा भगवान ईस आराधन-चोच्च हैं। ब्यासी सामिध्य में ये सुरावी भी इन भगधद्ववर्षों को सुनें।

तद्ववाधितस्तोवाचं श्रापं वर्षसंबद्धः। वर्षसं व्याप्तः विव्युत्तः कृषेव्यविवातः १४१॥ पृत्ते पुनिविः व्या स्वोत्राप्तवयये।

भी कहें, जिसे एक के द्वारा अनुसर्वयन में क्या कृतियों हैं द्वारा पूछे जाने पर कुर्वरूपधारी स्थित विकास ने कहा जा।

श्रुवा प्रत्यवतीसूनः वर्षयोगं समारमम्।। १४२॥ मुनीयां भाषितं कृतनं क्षेत्राव सुस्तवतिष्यः। य इपं पटते नित्यं भवादं शृतिकासतः।। १४६॥ सम्बद्धानस्मृत्येः सर्वयापेः अनुस्कते। श्रावयेद्यं द्वितान् सुन्तान् ब्रह्मध्येष्टस्तवव्यान्। १४४॥ सत्यवती पृत्र (व्यास) ने यह सन सुनकत वृतियों द्वारा

किया दस सनातर कर्मयोग को संपूर्णकर 📑 🚾 🚾

अथवा जो ब्रह्मचर्यप्रायक पवित्र की को सुनाता है, का भी का सनत्कुमार आदि मुनियों

वो वा विधारपेदनी सं क्षति श्यमं महिन्। महेतवर्णुयादित्वं प्रतिनुत्तो दृढ्यतः ॥ १४५॥ सर्वगापवितिर्मुको दृढ्यते महीको। तस्मायर्थप्रकारेर पठितको मनीकिनः॥ १४६॥ मोतव्यक्षानुष्यको विदेशस्त्राह्यतेः सद्धः १४७॥ अववा जो इसके अर्थ या प्रसंपति विकार करता है,

अवन जो हसके अर्थ का भूसीभौति विचार करता है, वह परम गति को **111** होता है। जो दूबताने भक्तिकुठ होकर इसका निरम शाम करता है, वह समस्त पूर्वों के मुक्त होकर ब्रह्मलोक में पूजित होता है। जा: मनोवियों को सन प्रकार से प्रकार्यक इसका 📖 करना चाहिए और विशेषकर से सामनी को सदा इसे सुनना और 📖 करना चाहिए।

इति क्षेत्रुनंतुराने उत्तराई इंबरगीतापूर्यमाञ्च प्रकृतिकार्य व्यक्तिकार्यको एकस्त्रोऽव्यावः॥ ११॥

> झदलोञ्जायः (व्ययपैत)

नुम्बर्ग्यः सर्वे स्थापकं स्थानम्। स्थानिकं स्थानकार्यकेककरास्युः। १॥

शान्यविद्याधिको साहणानां अर्थनेत्रेष् विद्यास्त्रिकाराः वृत्ते समुद्राह समारतिः ॥ २॥

कास जो विका— विवाहाओं के आरपीयक पहा व्या प्रदान करने कामे सन्तरन कर्षकेंग विकास हूँ जिसे वास व्यापन करने को स्वाप करें। यह विवाह सम्पूर्णकर से सिद्ध

है और बाहाओं द्वारा हो प्रदर्शित किया है। इसे अवश्यकर्ता इतियों के समक्ष पहले अजयति यनु ने कहा था। अर्थकाव्या पुरस्कृतिसहँगिकियम्।

सम्बद्धिकीयो पूर्व शृजुको गरको समा। ३॥ इजोपनको वेदानीकित दिवोसमः।

वर्णकृषेऽकृषे कान्द्रे स्वयूत्रोकविकायतः॥४॥ वह समस्त्र पाणें 🔣 हरने जाता, परम पुरुषमध् और

स्त्री समुदाओं के द्वार निवेचित है। मैं इसे कहता है, इसलिए समझितनुद्धि होकर आप सन इसका बनग करें। है दिजोचको! गर्थ से आठमें वर्ष में अववा जन्म से आठमें वर्ष में अपने (गृह्ण)सूत्रोक्त निवि ■ अनुसार हो उपनयन

संस्कार सम्पन्न होकर वेदों का जन्मपन करना चाहिए। इच्छी च पेक्समी सुन्नी कृष्णाजिकारो पुनि:। विकासपी कृष्णपी स्वासमे निवसन् सुप्तम्॥५॥

कर्णकपुरवीकार्वं निर्मितं स्थाता पुरा। इस्तुम्बद्धां विकृतपुर्वं स्थानं सा वसायेन का। ६॥

दम्बन्धरी, मेक्सला पहनने वाला, सूत्र (यहोपकीत) को कृष्णमृण्यर्थ को कारण करने का भूनि शहासारी होकर विश्वासरण को कि अपने आजन में मुख पूर्वक निवास करे। यहते बहुक ने बडोसकोत के लिये कवास का निर्माण इतरकमे हुदु:चेऽच्याव:

किया था। साह्यणों का सूत्र तीन आवृत्ति हो, बह कुत्र का बन हो अथना 📖 हो हो।

सदोपकेतो जैत हालाह बजुलिको हिंगः।

को सदा उपनीत (जनेई) करे हैं होना चाहिए और सर्वदा उसकी लिखा थे क्या है चाहिए। इसके अभाग में जो भी यह कर्म करता है, वह सब अपयाकृत अर्थात् निकास ही होता है।

यसेट्विकृतं यासः कार्यारं 📰 श्रभावकत्। वदेव परिकरीतं सुक्तविकृत्ववस्थादः॥

सूती या रेशमी **माम अविकृतक्**य वर्षात् वित्र कटा तुआ दशम **माम का, छिट्ट गहित और माम्म हो करन** करन पारित।

इतरण्यु समाज्यातं सामः कृष्णातिनं तुष्ण्। अयोगे विकासीतनं रीतां सा सिवीयोग १॥

बाहाणों ■ सिए कृष्णवर्ण ■ मृगवर्ष उत्तम उत्तरेय चार गया है। उसके व्यक्त ■ उत्कृष्ट ■■ ■ उत्कृष्ट वें के उत्तरीय का भी विधान है।

उद्धाव दक्षिणं कहं सन्ने बाह्री कर्ववित्रम् उपर्यातं अवेतितयं वियोतं क्षण्डसस्यने॥ १०॥ सन्ने ह्या अनुदश्य दक्षिणे दु वृतं वित्यः। इस्वीयाजीतवित्युक्तं की कर्मण सेक्केस्थ १९॥

दाहिना हाथ जपर उद्धवर बाम बहुआन (क्यो) पर समर्पित 'उपनीत' होता है। निरंप कम्प्यार के रूप हैं क्या सूत्र 'निर्वात' होता है। है द्विजगण! स्था हुई। को समुद्धृत रुट्ड दक्षिण खाहु में थारण किया गण 'ज्ञाचीनकेत' कम से कहा गया है जिसे पैत्रम कर्म में ही कारण करना चाडिए।

अस्यागारे गरा। हिंदी होये राखे खंदा का स्वाच्याये पोजने नित्ने हाहाणात्मक स्वितीक १९॥ उपासने नुक्कान्त सन्द्रवर्षाः सन्द्रवर्षाः उपासने प्रवेतिस्यं विविदेश सन्तन्तः॥१३॥

अभिनताला, प्रेस्ताला, इयन, जप, स्वाप्याय, प्रोजन, बाह्मणों के सामिष्य, गुरुओं की स्वाप्या और स्वाप्या

स्था तथा साधुओं के साविध्य में सदा वद्योपनीत स्था करने स्था होना चाहिए। यही सन्तनता निष्कि है।

भौड़ी त्रिक्तवा रुखणा कार्या किस्स्य नेकासा कुरोन निर्मता वित्रा त्रस्थितेकेन या जिन्हा १४० इत्येक ब्लान को मूंब से बनी हुई, तिगुणित, सम और ब्लान मेंबल बनानी चाहिए। मूंब के न रहने पर कुत की एक वा तीन चौंतें करने मेखला बनानी चाहिए।

कारवेद्देश्यवासारते दश्यो केस्वनस्यै हिनः। वहर्षः व्याप्त सीव्यवस्थानेत वा। १५॥

ब्रह्मण केन के सामा तक सम्बा, सुन्दर तथा छेद साम केस का सामा समझ आप में प्रमुक्त होने काले सामा

भी कुछ का 🗪 धारण कर सकता है।

कार्य प्रवर्धितः संन्यपुत्रासीतः भ्रमहितः। कारकारनेपादस्य स्वेद्रात्त्वसर्वेतां प्रतिते समेत्॥१६॥

क्रमण को इतिदिन एकप्राचित्र होकर प्रतः और सांध्य बन्दन करना चाहिए। काम, लोध, धय तथा मोहकरा सन्ध्या क्रमण न काने हैं का प्रतित होता है।

विकासी काः कुर्वत्वासमाहर्वव्यक्तिः। स्थान समर्वेशेकानुरीन् विहुपर्गासना। १७॥

्रातः व्या सम्बद्धः विश्वास्त प्रथापिथः अग्निसेत्रः कर्ताः करित्। (क्रतःकास) स्तान के अननार देवता, कृति और विश्वते कः तर्पन करवा कहिए।

देवतावर्णनं कुर्वालुकैः सोग वास्तुना। अधिकारपरीतः क्रिकेटी दुर्वेषु कर्माः॥ १८॥

के अमेरि सम्बद् वनतिपूर्वकर्

कानुसरोत्त्वकार्वातं प्रमादिपनिवर्तितम्॥ १९॥

इसके आद पत्र, पुष्प और 🔤 से देवताओं की पूजा कर्म के अनुसार नित्य गुरुवनों को प्रचान करना को को कोडकर केवल आयु और आगोग्य को

ाता । साथ करवेपीति प्रधाय करते हुए कहे— 'मैं व्यास वाह्म (आपको प्रधाय करता हैं)'।

क्षपुण्यम् पर्यः सीम्पेति वास्त्ये विकोर्जनवादने। अकाशकास्य सम्बोधने काळः पूर्वकारस्यतः॥२०॥

अधिकदन करने पर उस आहम को 'हे सीम्य! अधुन्यम् भव अर्थात् दीर्थायु हो— ऐसा वावय प्रणाम करने करो जाराण को कहना चाहिए। उसके नाम के अन्त ■

अवस्थादि स्वर वर्ण का अवस्था अविष वर्ण के ठीक पहले स्थित स्वर वर्ण का संक्षेप में उद्यारण करना चारिए।

न कुर्वकोऽनिकादस्य द्वितः ज्ञाविकादनम्। जानिकायः स विद्वास क्या मुद्रसावैत सः॥११॥

जो द्विज अभिवादन करने वासे का क्राविकटन नहीं करता है, ऐसा द्विज विद्यान के द्वारा कभी भी अभिवादन योग्य नहीं होता; क्योंकि वह खुटु के सकत ही है।

विन्यस्त्याजिनः कार्यमुपसंत्रहमं कृते:। सब्येन 📟 सङ्ख्यो दक्षिकेन 🛮 दक्षिकः॥२२॥

लेकिके वैदिकासीय जनस्तिकरेव या।

आददीत यतो ज्ञानं ते पूर्वपविवादवेत्॥ २३॥ हाथों को घरणों में विन्यस्त करके हो पुरु का उपस्पर्तन

से दक्षिण चरण का स्पर्ध चरें। त्येषिक क्ष्या केंद्रिक 📷 आध्यात्मिक ज्ञान जिससे भी 🚃 करे. उसका सर्वप्रका

करना चाहिए। बाप कर से बाप चरण कर और दक्षिण कर

अधिवादभ करे। नोदकं सारमेडीहर्य बुध्याचि सर्पिकं सका।

एक्षेत्रवर्णि कान्यानि क देखकेनु कर्यसुध २५० प्राप्ताने **कुरा**ले पृष्केश्वानकपुरमामकप्। 🔚 क्षेत्रं समानत्व सुरुवारोग्यमेन कक्ष २५॥

देवादि कर्मों में (बास्रे) 📖 भिक्षा, पुन्न, समिश्व स्व

इस 🚃 🗸 📺 पासी प्रदार्थे 🔣 ऋण 🔣 🚃 भाडिए (अपितु ताचे दृश्य 🖩 लेने माहिए)। (रास्ते में

मिलने पर) आहार से कुराल पुराना चाहिए। जन्म मन् 🖩 अनामय, चैरप से क्षेत्र-फुरुल और सुद्ध से फिलने पर भी

आरोग्य पृष्ठना चाहिए। उपध्याय: फिल ज्येही शाता श्रेष महीवति:।

मातुलः श्रमुद्धीय माताम्ब्यिताम्बर्धः २६॥

वर्णज्येष्ठः पितृत्यक्ष्य सर्वे ते भूरमः स्कृतः। पाता पातापड़ी पूर्वी फितुर्यातुहा श्रोदशः॥२७॥

श्वमुः पितामही ज्येवा प्राकृताया पुरुक्तियः।

हत्युक्तो गुरुवर्गेऽयं पावृतः विवृद्धसम्बद्धाः २८॥ उपाध्याय, पिता, ज्येत 🚃 राजा, 🚃 श्रष्टा,

——————— पितामह वर्ण में ज्येष्ठ और विद्यव्य— वे सभी गुरुवन 📅 गये हैं। माता, मातामदी, गुरुपके, 📖 और

माता की सोदरा भगिनी, सास पितामही, जेस भावनाथ ने सभी पुरु (ज्येष्ठ अतएव पूज्य) श्विषां ही 🛗 हैं। 🗯 माता और पिता के पक्ष से ज्येष्ट-कर्ष बकाया गया है।

अनुकर्तनमेरोवा मनोवाकायकर्मभिः।

तुर्के दृष्ट्वा सर्मुन्द्रदेशियका कु**म्हर्म**ः॥२९॥

वैतेक्विकेत्वार्थं विवदेनवंकारणात्।

कविकार्वजनि हेपाद् मुख्यिनैय प्राप्याम्।।३०॥ इस उपर्कुक गुरुकों का सदा अनुवर्धन मन, वाणी और

ज़रीर से करना चाहिए। एक को देखकर कुतात्रांत होकर अभिवादन करते हुए छड़ा हो चाना चाहिए। उनके 📖

बैठन नहीं पाहिए। अपने जीवन निर्वाह हेतु तथा द्वेपभावना

के कारण पुरु के सामने कुछ नहीं खेलना साहिए। र्वदेवोऽधि भूगैरन्दैर्गुर्ह्नोची परत्याः।

पुरस्कावरि 🌃 पुरुषाः यह विशेषाः॥३१॥ वेककारास्त्रयः बेह्नस्तेषां माता सूर्याजता।

को कामानि का पूर्व केन विकोपदिहणते॥ इ.स. क्षेत्रे कुळ च वर्त्त च वर्त्तदे गुरव: स्वृदा:।

गुरु से देव करने जाता व्यक्ति, दूसरे अवैक गुणों से

**ा होने का भी नाक में गिरता है। इन सभी प्रकार के** गुरुओं में भी पाँच विशेष 🎟 से पूजनीय होते 🖫 उनमें 峰 पुश्रम होन सर्वाधिक बेह्र होते हैं और इनमें 🗏 भाता को सबसे अभिक 📷 अहा 📖 है। उत्पादक (पिता), प्रस्ता

(माना), किन्न का उपदेशक अर्थात् भूष, बद्धा भए और की-- इसके उपर्युक्त चीच मुख्यों में मिना गया है।

आस्पनः सर्वकानेन प्राप्तकानेन की पुनः॥३३४

कुरुवेक विकेष पक्षी पृथितिकातः हेवर्ष 🕷 वहने कले व्यक्ति 🖷 अत्यन्त प्रापृष्टक

अथक क्रम त्यान करके भी उपरंक्त पाँच गुरुओं की पूजा व्यक्ति स्वक्तिए।

**व्यक्ति व साम व क्रोडो निर्मिकरियो**।) ३ ४ स क्रक्तार्थं परित्यम् पुत्रः स्वात् क्रवरायमः।

अब तक बाता और पिता दोनों निर्वकारी हों अर्थात जब तक दोनों में निर्देश भाग बना रहे, तब तक प्रत्येक पुत्र की बहिए कि 🚃 वचना 🚃 कुछ स्थाग कर उनकी सेवा करने में क्लर रहे।

विक मान व कुरिते स्वतं पुश्तवेर्वदि॥३५॥ स पुत्रः सकतं वर्षमानुषातेन कर्ममा।

बदि पुत्र के नुष्यें से अता-पिता बहुत सन्तुष्ट हों, तो पता-पिता को सेवारूपी कर्म से हो वह पुत्र समग्र धर्म को प्रव का तेता है।

वस्ति चतुरको देवो नस्ति सतसमे बुरः॥३६॥

तवी: ऋकुष्कारी हि न कवसून विस्ती।

संसार में माता के समान कोई देव नहीं है और पिता के समाय गुरु नहीं है। इनके उपकार सा बदाब किसी मी रूप में नहीं चुकाया जा सकता।

वर्वोर्नित्यं 🔤 कुर्वास्त्रयंका 🚥 विकास १०० व वाध्ययमनुद्रासो धर्ममन्त्रं सम्बद्धेस्

मुसिक्स 📉 💴 ३८०

अतएव इनका नित्य 📑 मन, काजी और कर्म के द्वारा सर्वदा ग्रिय 🚃 चाहिए। उनको 🚃 स निसमें पर मोक्षसाधक तथा नित्य या नैमितिक कर्म 🛅 क्रोड्कर 🚃 धर्म का आकरण नहीं 🚃 चहिए।

वर्षसारः सपृष्टिः क्षेत्रास्थवस्यादः। सम्बद्धारसम्बद्धाः स्थाः तिस्यो निकायसं युक्ते स्थाः मृत्याः दिशि। वो सातरं जित्रमं स्थाः मृत्योऽवयन्योशः ४०॥ तेश शोषेक स क्षेत्र निर्म वोरम्बद्धाः। पुंचां अर्थनि विद्येत पुत्रमो वर्ताः ॥ वर्षस्थाः ४ १॥

महो पर्न का स्वर क्या गया है जो मृत्यु के ह्या पता प्रदान करने क्या है। बन्ता को भारतिनि अध्यक्ष का उसकी अनुता से विस्ट हुआ तिका क्या का कल भोगता है और पृत्यु के बाद यह स्वर्श की है पूजा जाता है। कि मूर्ज फिता है हुत्य कई धई कि अवस्थित क्या के हैं। कि इसी दोप से मरजोपरान्त परम चेन नरक को क्रम करता है। पुरुषों के बार्ग में पूज्य भर्ता करता कियत रहा करता है।

मार्गर लोकेऽस्विच्चकाराद्ध औरवन्।
ने नरा वर्ष्ट्रीयकार्य स्थानाःकान् सम्बद्धनि विज्ञ ४१॥
तेवामधास्यास्त्रीत्वान् श्रीवाच भनकान्यः।

ा याता के लोक में manin से हैं औरव हैं है, जो मनुष्य भर्त्तिष्य हैं लिये अपने प्राप्तें का का का हैं। उन लोगों के लिये भगवान मनु ने काल लोकों का का कही है।

ात्रांचा विकास क्युराइकिको कुल्ला ४३॥ असाकामिति हुन्: व्याप्ता वर्षोक्षः। अक्षको दीक्षितो साम क्वीकारि को क्वेक्स४४॥ यो सक्कुर्वक्रकेन अधिकारेत वर्षित्रः

सामा, चाचा, बजुर, ऋषि और गुरु वन से मह में हूँ, ऐसा ही बोलक चाहिए चाहे ने युवा ही हो। वो दोकित बाह्यम 🌃 📖 भले ही कुता क्यों न हो उसे नाम लेकर नहीं

कुलाना चाहिए। धर्मनेता उसे (धरात्) आप सम्द के साथ अधिमानम करे।

व्यक्तिका पूर्वा तिरसा वना एवं वश्थ्यः॥ व्यक्तिकारीत श्रीकारीः सन्दर्भ स्वा। व्यक्तिकारम् विरोण इतियाताः व्यवस्था ४६॥

क्रास्कर्मुचोरेस ने कार्ति बहुतुतः।

हाहाज: कर्ववर्णनां स्वस्ति कृषीदिति युक्ति:॥४७॥ सम्पत्ति को व्यापना रताने वाले श्रुप्तिम आदि के लिए प्राह्मण सत्ता आदर के सक्ति अभिनादन योग्ध, पूज्य, और किर सुव्यक्तर बन्दन करने योग्य होता है। परन्तु उत्तम सम्पन्त में द्वारा क्षिक्तिदे किसी थी क्षण में अभिकादन

च्चित्र वर्धे होते चाहे थे जान, कर्म और गुणों वि मुक्त या चित्रम् च्चा नित्थ करण च्चित्र हों। ब्राह्मण सभी वर्णों के इति तुच्छत्त करणाण हो— ऐसा कहे। यह सुति वचन है।

व्यक्तंतु ध्वानंत्रं स्थापयेवाधियाद्वत्। पुक्तिविद्यानीयां स्थापं सहयो गुरुः॥४८॥ विदेशः गुरुः स्त्रीयां सर्वस्थापानो गुरुः। स्थाप्तं स्थापयापाने गुरुः।

सन्तर के सभी लोगों को अपने काल कि काल कि समित है। दिनारी की गुरु अगि है जिस सम कर्जे का गुरु बाहान होता है। किये का गुरु एक उसका पति हो होता है। अभ्यागत जो होता है। आ समका पुरु होता है। विका, कर्ज, तप, कन्यु और भन प्रीक्षा होता है।

क्यक्कासी कहातुः पूर्व पूर्व गुरुतासम्। इत्यति तिषु कर्नेतु पूर्वासि कलक्ती सा।५०॥ स्त्र स्व: सोऽत कर्नाहः सुद्रोऽपि दशमी गाः।

वे पर्षेष हैं कान्य-स्थान कहे गये हैं और इनमें उत्तर-उत्तर की अवेक पूर्व-पूर्व गुरु (बेह) होता है। ये सभी (ब्रह्मचर्दि) लोगों वर्णों में अधिक हैं। व्या प्रभावशांली हुआ करते हैं। जिन में ये होते हैं, यह सम्भावनीय होता है। इस्ते प्रकार दक्तमें को प्राप्त (नव्यों वर्ष की) आयु वाला सूठ भी सम्भान योग्य कहा गया है।

क्या देवी इस्तमान लिये तही इस्तृपेत ५१॥ इस्तम करकुरमा सेविजे दुर्वसार छ।

बदि व्यर्ग में सामने अध्यय, त्याँ, राजा, अन्छ, तृह, धारवाहक, रोग्डे और दुर्बल आ जाए तो उसके लिए रास्ता छोड़ देना व्यक्तिए। भिक्षामाहत्य सिष्टानां गृहेन्यः प्रथक्षेऽन्यहरूक५२॥ निवेश गुरवेऽइनीयाहरणास्तरनुक्रका।

प्रतिदिन यमपूर्वक सज्बनों के नम् से भिक्षा को प्रकृष करके गुरु के सामने समर्पित करें, फिर उनकी बाह्य से मीन होकर भीजन करना खड़िए।

पक्षपूर्वं चरेडीह्यमुक्तीले हिलेक्स:॥६३॥ पक्षप्रवं तु राजनो वैहमसु कर्युकरम्।

यसन्यानं तु राजन्यो वेश्यस्तु करतुकरम्। यज्ञेपवीती व्याप्ता वक्षयारी 'पन्त्' तस्य शहसे समाध्यः विका व्याप्ता करें (अर्थात् 'पन्ति निकां देवें' ऐसा

कहेंगे)। यहोपबीती शतिब ब्लाइ के बीच में "पबत्" कृष्ट ब्लाइड भिक्षा याचना करेंगे (अर्थात् "फिलां फर्यात देखि" कहेंगे) और यहोपबीती बैश्य अन्त में 'फ्या' कृष्ट ब्लाइड

कहरी) आर पशापकता चर्च करत में चवत् सन्द । स्थारण चर भिक्षा याचना 🌃 (सर्वात् 'निर्मा 🌃 भवति')।

पालरं वा स्वापारं का पालुको पनिनी निकास्था ६४॥ विक्रोत विक्रा प्रवर्ष वा क्षेत्रं व विकासकेता

माता, यहन, माता की सम्बे चड़न (मौन्से) अवन ऐसे ली जो बद्धाचारी को (खाली स्थ लीटकर)

करने वाली न हो, 📖 🛗 🛗 विश्वह

व्यवसीयपृष्टेचेव सार्ववर्णिकोच वा॥५५७

वैक्षास्य चरणं कृतः चलितादिषु वनिर्वतन्।

अपनी जाति के लोगों के घर से ही निका मांगकर सामी चाहिए अथवा अपने से उदावर्ण के लोगों से विश्व मांगी ज सकती है। परन्तु पतित व्यक्तियों के पढ़ां हैं विश्वा हाला

वर्णित है। वेदप्तैरतिकारी **व्यक्तिकार्थ सम्ब**र्णसा ५६॥

इक्कवारी हरेजीव्यं गृहेच्यः प्रक्लोऽन्यस्यः केर्वे के सम्बद्धाः स्वतीः सम्बद्धाः स्वतीः

वेदों के बाता, यज़ादि सम्पन्न करने बाले और अपने वर्णानुकृत कर्मों का सम्पादन करने वाले मोनों से ही ब्रह्मचारी को प्रतिदिन यह से विकादरण करना चाहिए।

गुरोः कुले न विक्रेत न प्रातिकुलककुनुमध्याः अस्त्रये स्वन्यवेद्यानं पूर्वं पूर्वं विकर्णनेत्राः

गुरु के कुल से, अपने सने सम्बन्धियों के कुल (यहब आदि) और पित्र के परिवार से इवस्वारी को पित्रा नहीं भौगनो चाहिए। अन्य भृहस्थ से भिक्षा न मिलने पर उपरोक्त पूर्व-पूर्व कुर्तों को छोड़ देश खहिए अर्थात् परवर्ता यन्थु-बांक्य, **मामा अर्ध**द के परिवार से भिक्षा मौंग लेना खहिए। सर्व का किकोड़समं पूर्वोकाशमसम्पद्ये॥५८॥

निक्रम प्रमादे क्षणं दिलस्तानवसोकवन्। वदि पूर्वोक्त सभी गृहों से भिक्षा मिलना संभव न हो, तो

बाद पूजाक सभा गृह्य स रामका स्थलमा समय म हा, ता वारपूर्वक वाची को निकत्रित करके, इधर-उधर दूसरी दिशा में दृष्टि न कारमी चाहिए।

व्यासम्बद्धाः विद्यानयायया।। ५९॥ युक्रीतः प्रथते नित्यं सामग्रीऽनन्यपत्यः।

उपर्युक्त भिक्षाचार से 📠 (कच्चे) अनादि का संत्रह करके उसे सावधानीपूर्वक संसाना चाहिए। तत्पश्चान् वाणी

को स्थापी करके एकाइवित होकर खाना पाहिए। वैद्युवन कर्तविक्रियकेकाइदी प्रवेदकति॥६०॥

वैक्ष्मेण कृतिको कृतिकावाससम्बद्धाः स्थातः।

का अन नहीं क्या करना चाहिए, (प्रतिदेश
 निवर क्या क्या कि का से निका क्या करनी चाहिए।)
 निवर क्या क्या की निका होए जीवन क्या की निर्धि

कृतवेदाननं नित्यसम्बर्धतस्कृतस्यम्।।६१॥

को उपलब्ध के समझ मान गया है।

ब्राह्म हम्पेकामेटेक तके पुत्रीत माण्यतः॥६२॥ अत्र कः (क्रमध्याक देवका में कानकर) प्रतिदित एकन

करें और कादरपूर्वक, बिना तिरस्कार के (अर्थात् यह अच्छा हों। तक बच्चा हों। यह कहे बिना) उसे प्रहण करण चाहिए। वाच को देखते हैं। पहले स्वस्थ और प्रसन डोक्ट, किर जाने को नियमित कर मौजन करना चाहिए।

अपूर्ण त्येकविद्विष्टं स्थानस्परिवर्णयेत्॥६३॥ असूरकोऽक्रानि पुत्रोत्र सुधीयमुखा एव था।

अक्षरोन्धमना<u>युध्यमस्वर्णक्र</u>तियोजनम्।

नामपुद्धभुक्ते निर्द्ध विधिरेष समस्तरः॥६४॥ ===== व्यक्तिकादी स भुझानो हिस्मस्युनेन्। मुख्ये देशे कवाकीयो भुक्तका च हिस्सस्युनेन्॥६५॥

अधिक पात्रा में भोजन करना आरोग्य से रहित, आयु को ■ कहाने जाता, स्वर्णन ह्यानु न देने वाला, अपुण्य करने वाला क्या सभी सोकों में तिरस्कृत होता है, अत: उसका

विरुक्षण कर देख प्राहिश् । पूर्व को ओर मुख करके अवस सूर्व के सम्पूख होकर ही अब करण करे। उत्तर ■ ओर 
> प्रवोदशोऽस्यावः (कासगीता-शायमर शारी वर्णयोग)

शुक्तवा पीतवा ■ सुक्त ■ ■ काल कालेकांकीः ओडी विलोधकी स्तुता बाले विश्वविद्या ■ १॥ रेतोमूबपूरोबाकापुरसर्वेऽनुकाबारको। हीकिकाम्यवारको कासभाषामये ककाला कावरं ■ इवसान का समागम्य दिलोकतः। सम्प्रयोक्तवो स्ताहताबानोऽप्रकाककेपुरः॥ ३० व्यवस्त्री बोले— भोजन करके, जनी केवत, निद्य के व्यवस्त्री बोले— भोजन करके, जनी केवत, निद्य के व्यवस्त्री करने पर, यस पहनने घर, नीर्य-मूत्र-मूल का का स्वस्त्री करने पर, वस पहनने घर, नीर्य-मूत्र-मूल का करने पर, असंगत वार्तासाय करने या पूक्ते के कर, अध्ययम से पहले खाँची आने मा सांस कोवने कर, कांचन वा स्वस्तान को पर करने पर सक्त दोनें ■ सम्ब महासावों को पहले एक बार आवसन किए सने पर भी, पुनः ■ व्यवस्त्री वाला व्यवस्त्री।

यवशासम्बद्धसंभावे स्तीशुहोत्किङ्गणको। उच्छिष्टं पुरुषं स्थापः मोजसङ्गापि स्वार्थिकप्। १००

और प्लेख से **व्या**करने पर, को-कुट कावा उच्छिट व्यक्ति के साथ बस्तबीय करने, **व्या**व व्यक्ति के साथ बस्तबीय करने, व्याव

चाहिए। आचामेदमुपत् वा लोविकस्य तमेद सा

बोजने सरक्षयोः स्वत्वता त्याने नृत्रपृतिक्षयोः॥६॥ आसन्त्रोऽप्यातपेतपृथवा अमेर्चनामकालको समूहा प्रकानेक ए॥६॥

अशु या 📰 प्रव्यक्ति होने पर, श्रीतन, संस्थाकरून, स्नान करने और मत-मूत्र त्यानने पर, शहते आवगन विश्व क्षा क्षा क्षा कि स्थान के अनुस्ति का प्रकार के अनुस्ति का प्रकार का प्रकार का प्रकार का प्रकार का स्थान का स्

त्या का करोर, उसका कटिकन्यन या वसा कू लेने से कृदि के लिए जल, भीगा हुआ तुम या पृथ्वी का अ्थरी करण प्रदिए।

केलाने चारमः सार्वे कप्रकोधकृतिसम्बद्धः या अनुव्यक्तियोजनिर्वितृद्धादिद्धः माध्याः॥८॥ श्रीकेरमुः सर्वकृत्वामेदायोगः अगुद्धशुद्धः।

जनने ही केशों का स्पर्श आता निमा भूसे हुए बात का बात बातों अनुस्य (गरम न हो) फेन से रहित विसुद्ध जल से सीम होकर मिलस्पत करे। इस उत्तर माहासुद्धि की हत्का स्वाने करों को पूर्व का उत्तर की और मुख्य करके वैश्वार आकारन सर्वदा करना चाहिए।

विवरः हाराष्ट्र व्याप्त व्याप्त व्याप्त प्रशासकारिकोऽपि वास १॥ व्याप्त वादयोः तीवधानायोऽपात्रविविवेदाः

अस्याः सामानासाराऽवस्तुवसम्बद्धाः असमा असमा विकास सम्बद्धाः॥१०॥

श्री एक स्वयं कर की वस्त्र से बैंककर,
 श्री और तिखा को छोल कर तथा पैसे को मुद्ध किये
 श्री आकार करने कला पुरुष अपवित्र हो होता है। जूने खुन कृष्ट, जल में स्थित होकर और पगड़ी पहने हुए बुद्धिमान् पुरुष में कभी स्वयंक्त नहीं करना वाहिए।

व कैव वर्षवासीक्त्रीको स्था कुषः। वैकारवर्षकवरीक्त्र कुष्टेण का पुनः॥ ११॥ व कटुकासनको का क्रिकीनुकनेऽपि चा किट्सुब्रिटिकरामुकैन नेक्सिटेसकैय चा। १२॥ व कैक्सुलिकः सस्तं अपूर्वजनमनसः।

उसी प्रकार असी पूर्व को वर्षा की धाएओं से आयमन नहीं करना चहिए। हाय के व्यक्तित्र होने पर, एक ही हाय से अपित चल से, यज्ञोमकीत के न होने से, पादुकासन (सद्धकें)पर स्थित होकर, जनुओं के बाहर हाथों की रखते हुए, दैनव और सुद्द आदि के हाथों से छोड़े दुए तथा उच्छिए जल से बाह्यक नहीं करना चाहिए। आयमन के समन्द अनुस्थितों से आकान नहीं करनी चिहिए वथा अन्यमनस्य होकर (एकाळळजून्य होकर) कभी उक्रयमन नहीं करना चहिए।

न वर्णरसदुष्टाचिनं वैवासम्बरोदके:॥१२॥ न पाणिकुमितामिर्वा न विश्वस्त एव वा।

जो जल (स्वाभाविक) वर्ण और रस (स्वार्) से धूनित हो या बहुत ही थोड़ा हो तथा जिसमें इाथ इस्तकर चूनित

हा था बहुत हा चाहा हा तथा व्यवस इत्य झलकर चुल्पत ••• दिया ••• हो, उससे •••• से •••• •• रखकर ••

आस्यन नहीं करना चाहिए।

इट्समिः पुरते तिषः कारासर्थिः स्रविषः सुविः॥१४ प्रशितापिस्तवः वैद्याः सौज्जी स्वर्शकोऽण्यसः।

प्राष्ट्राण इदय तक पहुँचने वाले इनका के जल डि पवित्र हो जाता है और रूप्ट तक जाने कले जल से खड़िल जी मुद्धि हो जाती है। पैरम तो प्रवस्ति (मुख में इतले) कल से ही सुद्ध हो अला डि तक को और डाइड के स्वर्त मात्र से ही सुद्ध को प्राप्त कर लेते हैं।

अङ्गुलरेखायां तीर्थं बाह्यपिद्येक्को॥ १५॥ प्रदेशिन्यक्षः यन्तुलं विद्यतिवंशनुसम्बद्धः

कनिसामुल्याः प्रसारकात्राच्यं प्रवस्तोत १६॥ आकृत्यके स्कृते देवे तदेवाने प्रवस्तित्वः

पूर्ण वा देवामदिष्टमानेचे मधनः म्यूनम् १७०

अबुह के पूल की देश में बहुतीय बढ़ा कता है। अबुह से प्रदेशिनी अबुति के मध्य का भग करता विद्वार्थ करा गया है। कनिहा के पूस से पीछे जनगरन दीर्थ कहा जाता है। अबुति 🏾 अग्रभाग में देवतीर्थ है, जो देवों के लिये प्रसिद्ध है। अबसा (अबुदित के) मृतस्थाग में देव आदिह है और मध्य में आपनेय कहा गया है।

तदेश सीपिक हीर्बनेश झाला न मुझ्कि ब्राह्मेचीय तु तीर्वेन द्वियो नियमुपस्पृतेत्। १८॥ कार्येन याच देवेन घाणाचाने शुणिकीत्। ब्रिसकार्येदधः पूर्वे ब्राह्मकः स्वास्त्राधः॥ १९॥

वही सीपिक (सोप) तीर्य है, ऐस क्या मनुष्य कवी

भी मोह को **मा** नहीं होता। **मामा को सक्ष**तोर्थ से **मा** नित्य उपस्पर्तन करना भाहिए। काव (क्रानाथक) तीर्थ अथवा दैवतीर्थ से भी उसी भीति उद्यवसन करने कर सुद्ध हो जाता है। ब्राह्मण को सब से फुटले मांचा लेकर तीन कर

आचमन करना चाहिए।

र्सवृत्रमृष्ठपृतेन पृष्ठं वै मधुवस्तृतेत्। अङ्गुष्ठानानिकाच्यानु स्पृत्तेत्रेत्रद्वयं स्थः॥२०॥ सर्वान्युक्तवेनेन स्वतंत्रसम्बद्धानम् व्यक्तिपुक्तवेनेन स्वयंत्रे समुक्तम् २१॥

संक्व अञ्चुष्ठ के मूलमाण से मुख का स्पर्श करना चाहिए। जनतर अङ्गुष्ठ और अन्तमिका से दोनों नेत्रों चा स्वर्श करना चाहिए। कर्ननी और अङ्गुष्ठ के योग से दोनों चाहित्स के क्रिक्कों का स्पर्श करे और क्रॉनिकिका और अङ्गुष्ठ के चित्र में च्या करने का स्पर्श करे।

कर्महर्त्विकर्महु 🗷 इंट्रेक्ट्र इसेन व खा

🚟 🚃 सर्वाचित्रकृतेका क हवम्।।२२॥

अनुसियों से देशों भुजाओं, हथेसी से क्या जात अनुसे या सारी अनुसियों से नाथि और सिर का स्थर्श करें। दि: जानीकाद्याना सुनीतासेन बेकाः।

इक्क किन्युक्तिक क्वतीत्वनुतुत्वा। २३१

्रहमने यह मुना है कि जान का तीन बार आक्सन करने वे सहत, किन्तु और भहेशा— तीनों देव प्रसन्न होते हैं।

im प प्रमुख सैस प्रीपेटे परिपार्स्समत्। संस्कृत्योत्स्यानमे: प्रीपेटे राहिस्थास्त्राती। १४॥

ार्का (मुखप्रधासन) करने 🛮 गंगा और पसुना प्रका होती हैं। 📰 देवें 🗺 📰 🚾 करने से चन्द्रमा

प्रसम्भ हरता है। स्था द्वारा स्था स्था करत पर चन्द्रम स्था स्था प्रसम्भ देखे हैं।

नक्कारको अभेके सुद्धे जनापुरहरे। ओडको: स्वरूकोस्स्वरकोयेते कामिस्सम्बर्गा। २५॥:

नासपुर्वे का स्पर्त करने से अधिनीकुमार प्रसन होते हैं। इसी प्रकार करने के स्पर्त से बाचु और अपन प्रसन होते हैं।

र्मान्हे इदयेकाच क्रिक्ते स्वदिकतः} वृतिं संस्थानिदेव तीतस्य पूछ्यो प्रवेशा १६॥

्रहरूप के स्वर्त से सारे देशता प्रसान होते हैं और सिरं भर स्वर्त करने से सहा पुरुषकाय विष्णु प्रसान होते हैं।

नोनिवरं कुनी निवं न्युपोरहं नवति III:।

दव्यामहरूतलम्बेषु विद्योग्रेशमुणियंवेद्शा२७॥

(अक्यन करते समय) हतीर का गिरने वासी अस्पन्त सूक्ष्म बस को बूँदों से अङ्ग बृद्ध नहीं होता। दाँतों में लगी हुई वस्तु, क्या के सम्मन मानी जाती है, परन्तु विद्या और ओह के स्पर्त से वह अपवित्र हो जाती है।

स्कृति निरुषः पद्मै ॥ आवानस्तः परान्। वृत्तिकाली समझोता ॥ वैद्यवतो परोन्॥ २८॥ उत्तरमाने जवोदकोऽस्वाव:

दूसरे व्यक्ति को आचयन करते समय, यदि बल की वृँदें देने बाले के पैरों पर गिर पड़े, तरे तर करकाणों को विश्वह धूमि का जल के mini 🎼 भारता चाहिए, उससे 📖 अपवित्र नहीं होता।

म्मुपर्के य सोवे ≡ तामूलस्य ≡ व्यक्ति। यसे मुस्स्युक्त्यो ≡ र दोनं त्रक वे वनु:०२९॥

मोमरस और मधुपके (दहीं-पी-विक्रित मधु) कर पर करने तथा ताम्बूल (पान), फल-पून और क्राह्म का पक्षण करने में मनु ने कोई दोष नहीं मान्य है।

प्रकृतकोदयानेषु वस्त्रिक्ति समेतिहरूः। भूगौ निक्तिया सरकायासम्बद्धिरेततः॥३०॥

परन्तु प्रभूत अब और फलवान कर सेने से खेर बाह्यन उच्छित हो जाय, तो उसे वे सभी द्रव्य भूमि पर व्यास आयमन कर सेना बाहिए। परन्तु आयमन 🖩 बाद 🔤 उन्हें

ग्रहण नहीं करना चाहिए। कैनर्स या समासन यहान्त्रिको अनेन्द्रिकः।

पूर्वं विक्रिप्त न्यूव्यवायम्बाह्यस्ते हु त्यू०३१७ यदि तैजस् (गर्न पृत, सुवर्ण आदि) व्याह्य सं

लेकर बाहाण जूड़ 🖩 नाम, तो 📖 वस्तु को भूमि 📟 📖 कर पहले आयमन करके तस्पक्षत् उसे 🖦 छूप 🕏

सिक्षित कर लेख पाछिए।

स्रापनं समाराय भवेतुकोक्तानितः। अनिवादेव प्रदुरमञ्जलतः सुन्तित्रक्तिकाम्।३२॥

कतारिषु विकल्पः स्वतः सङ्गा वैक्लेव हि।

यदि तदितिरिक किसी अन्य को लाल कर कोई स्वीकार हो जाय, तो उस इक्स की (भूमि पर) किस रहे हैं। आसभन कर लेने पर परित्र हो जाता है। परन्तु बात कादि में विकल्प होता है। इस प्रकार से स्पन्नं न कार्क ही होता है। अर्थात् शृद्धि के लिए यस्त्र को अल्ला कर देश काहिए।

अर**ण्येऽनुदक्षे राज्यै जीरत्यात्राकुले पर्विता** ३ ३ ॥ कृत्या युत्रे पुरीयं **वा मुख्यक्**तो न दुर्व्यक्ति।

दक्षिणे व्याप्त स्थाप्त ३४॥ श्रिष्ठ कुर्वाच्यकुन्यूत्रं रही चेद्दिशमापुद्धः। अस्तर्ज्ञाव पट्टी बाहैः पत्रैलीटिस्तृपेन बा॥३५॥ प्राकृत्य च शिरः कुर्योद्विष्णुतस्य विसर्जनम्।

अरण्य में, विना जल वाले स्थान में, राजि में, चोर तथा व्याप्त से समाकृतित मार्ग में, मुत्र तका मल को करके 🖥

ने हम्म में हम्म मामा है, यह दृषित नहीं होता। दक्षिण कर्म में ब्रह्मसूत्र (चल्लेचवीत) को सम्बद्ध ठकर की ओर मुख करके दिन में मत और मूत्र मा त्याग सम्बद्ध चाहिए। उस और राजि में दक्षिणापिमुख होकर सम्बद्ध करना चाहिए। उस भूमि को सम्बद्ध पत्ते, हेले और तुमों से दैक दें। स्मि को वस्त में लगेटकर हो फल-मूत्र का विसर्जन करना चाहिए।

काराकुमनदीवेद्यवैदयान्तः यसि मस्मतु ॥ ३ ६॥ जन्दी वेद्रय इत्यक्तवे च विष्णुके न समावदेत्। न खेळते न दुखे वा महस्यके न सम्हलते॥ ३७॥ न सिक्तवा न निर्माक्षा न च धर्मनप्रके॥

न जीवदिवासको न भागीके प्रभावतेत्॥३८॥

श्राव, बूच, भरी, मोड, बैत्य वि अन्दर, मार्ग, करण, अन्दिरेक्स, स्वरक्षन में कभी भी मल मृत्र का त्याग नहीं बच्चा चाहिए। खेपच में, जुती हुई भूमि में, महाधूश के नेचे, हरी चास वाली जमान पर, खाड़े होक्सर चा निर्मल होकर, चर्चन को चोटी पर, जीर्च देवला के आध्यतन में, बस्चीक में बाज की मल-मृत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। व सक्कोनु वर्षेनु सम्बद्धन्या सम्बद्धीत्।

कुम्बारकसमेनु एकमर्गे 🚾 चा। १९॥ व क्षेत्रे कियले कवि व सर्वे व स्कूमके।

नेकाने न सर्वावे का गोवरे न पराशुक्रीस ४०॥

जीवों से युक्त गर्तों में, चलते हुए, तुचाङ्गार (किलकों के क्रोबेट पर) क्रचल (मिट्टी के बर्तनी) में तथा राजमार्गी, स्वच्छा क्षेत्र में, तीर्थ में, चीराडे पर, बसान में, क्रचर भूमि में क्रमा चरम अववित्र स्वल हैं भी मल-मूत्र हा ज्यान पड़ीं करना चाहिए।

व क्षेत्रमण्डुको 📰 परा समार्थकारः। व सैकपिमुखं 🌃 गुरुवाद्यामोर्न छ।१४१॥

्रवृष्टें पहले हुए तका पार्टुका पहले हुए गमन करने वाला, धन में अन्तरिक्ष किया होका, जियों के सामने और भूमताहरूमें के काम भी मल-मूत्र का उत्सर्ग नहीं करे।

न देवदेवालक्योर्नेकार्गार । । । वर्ड क्योर्डींस वैदिलका न वार्लीपमुखोद्रय या।

क्र**वादिल क्रवसर्थ क्रीसोर्थ क्रियोर्थ क्रिया** छ।। ४२॥ देवता. स्टिंदर **क्रा**य नदी के भी सामने, ३४-नश्रती को

य इक्त-दक्त देखते हुए, वायु के क्या के सामने तथा अग्नि-चन्द्रमा था सूर्य की ओर क्या करके पल-मूत्र का कभी भी त्थान न करें। मृतिकां कृत्यस्तेवनकावकंकात्।

कुर्यादतन्त्रियः शीर्च विसुद्धेद्दतोदकैः॥४३॥

लेप और दुर्गन्य को दूर करने के लिए वालस्य त्याबर नदी तट से लाई गई बिट्टी और उदाए वर सुद्ध बस से शीच करना चाहिए।

नाइरेन्य्रतिकां क्यिः चांत्रुसारः च कांत्रान्। न मार्गाप्रोचराहेशाच्छीकोच्छित्रस्थीत 📖 ४४॥

बाह्मण को चाहिए कि वह धूल, कॉचड़, वर्ण, उत्पर भूमि और दूसरे के सीम से **100 दूर्व मिट्टी** को कभी भी ग्रहण न करें।

व देवायसमासूच्याप्रयादकार्यसम्बद्धाः

वयस्त्रशेकते कियं पूर्वक्रितः 🔤 :॥ ४५॥

मन्दिर, कुँआ, गाँव व्या जल के मोतर वि स्क्रैय के सिश् मिट्टी नहीं लेन्द्रे चाहिए। तीच के ब्याबात पूर्वोंक विश्वि वि प्रतिदिन आचमन करना चाहिए।

चतुर्दशोऽम्परवः

(म्यासनीता-जिय्यक्ककरी के वर्ग)

वृत्तं दण्डादिभिर्युक्तः श्रीवाचारसमन्त्रितः। आहुतोऽस्यपनं कुर्वाईक्षमाको नृरोर्मुक्तम्॥ १॥

व्यासजी बोले-- पूर्वोक्ष (पलका)दण्डादि बाज करने कले और शीचादि नियमों से युक्त बद्धाबारे को पुरु के द्वारा कुलाए जाने पर उनके बाज की और देखते बाज अर्थात् गुरु के सामने बैठकर बाजा करना च्यारिए।

क्तिमुद्धारमञ्जः स्थातमस्थानस्थानस्थानन्तिः।

आस्यतामिति जेक्त: सज्ञासीतामिमुखं नुवे:॥२॥

सन्ध्या-कदन करने वाले, सदाचारी ब्रह्मकारी को दाहिन। साथ (उत्तरीय वस्त्र से) हाता व्याप्त सुरू के हाता 'नैठ जाओ' ऐसा आदेश मिलने कर उनकी खोर लिक्कुल होकर बैठना चार्डिए।

प्रतिज्ञवससम्बद्धे असते ॥ सम्बद्धेत्। आसीने न च विद्यन्य उत्तिस्त्य हार्यासम्बद्धाः ् तेरकर, बैठकर, भोजन करते हुए, 📺 खड़े रहकर या ■ को ओर मुँह करके (गुरू की) आजा का प्रहण 🖩

उनसे कर्कलाय नहीं काना चाहिए।

न व सम्बारमञ्ज्ञास्य सर्वदा नुरुक्तिकोः मुख्य स्थानिको न कोहासनो प्रवेद्॥४॥

का आसर का उसकी राज्या, सदैव गुर के स्थान के सामा नहीं होनी साहिए अर्चात् उनसे का होनी चाहिए अन्य का का कार्या के समने उसे अपनी इच्छम्नुसार हाथ-

पैर फैलकर उहाँ बैठन चहिए।

केद्रहरेद्रस्य गण **शिक्षाः** केवलम् २ वैकाश्यानकर्षीय मनिकारिकवेद्रियम्। ५३

्रमुर के क्लेस में डिटी उनके नाम का (उपकि आदि से क्लिस) डिटी कर्स करना चाहिए और न 🛮 उनके चलने-

नुरोर्चंत्र इसीकादो निन्दा

🚃 🚃 ब्राह्म चेहाओं का अनुबारण करना चाहिए।

मानिक विकास निवास । इत्रीडण्याः ॥ ६॥ | गुरु | विकास वासिका हो रही थे, वहाँ

े देने कर (देने के) **स्था** हेने प्रतिप्र **स** इस **स्था** 

🖹 अन्यत्र कला जाना कहिए।

दुरको काणिदेनं ॥ कुनो नानिके सिमाः। व चैकारमेतरं इकत् व्या नातीत समिती।। ७॥

न चनारवातर हुवात् ==== नातात साक्षात्र ७॥ १२ साहे होकर या जोचित अवस्था में अथवा जी 🖥

्राच्या पुरु व्याच्या करी करनी चाहिए। उनकी चाहों का प्रमुख्य नहीं देश काहिए और नदि वे खड़े ही ही अनके व्याचित्र को बैठन नहीं वाहिए।

क्ट्युक्त कुरून् पुर्व सम्बोदस्याहरेसदा। कर्मने लेक्ने रिक्स्यूक्तर्ग वा समावरेत्॥८॥ कर्मने निर्वाल क्यां कट्ट्योबान्सवरि।

व्यक्तिकार्य स्थापसन्ति ।

(मुरु के लिये) सर्वदा अलकतरा, कुतायें, पुण और समिधाओं का सामा करना चाहिए। उनके अंगों का मार्थन (स्तान कारि), सेवन (चन्द्रन) निरूप करे। गुरु के

्राह्म (गुरु **व्याक्त आ**दि) पर शयन व करे और इनको **प**दका क्या क्वों, आसने और छाया आदि **व्या** भी

तंपन न करे और कभी भी उनके सामा 📧 न बैठे। सम्बद्धितकहारीने कृत्यक्रासी निवेदकेत्।

समाज्ञाम न मनामं प्रदेशिपाति रतः॥१०॥

## न पार्य सारमेदस्य सम्बद्धने बराबनः

(गुरु के लिये) फ्लाक्क (दाँतुन) आदि का प्रमन्ध करें और जो भी कृत्य हो उन्हों को समर्पित कर दें। गुरु से बिना पूछे ब्रह्मकारी शिष्य को कहीं ■ नहीं बच्च कहिए और सदा गुरुदेव के प्रिय कार्य तथा कित में सभा खना चाहिए। उनके सिप्रधान में कभी भी अपने पैतों को नहीं फैलाना चाहिए।

कुमाहास्यादिकक्षेत्र स्थानस्य स्थान १९॥ वर्त्यकेसक्रिये निरम्बाक्येटल्थं क्षानः स्थानस्याद्योगीत स्थान निरम्य मुद्रः॥१२॥

र्जेभाई, हास्यादि तथा कच्छ का आध्वतदन (गले में इस आदि पहरण) और ताली च्या या च्या से चेलन मिल्प व्याप्त व्याप्त में चर्चित च्या चाहिए। इस समय तथा व्याप्त व्याप्त पहे, जन व्याप्त मुख्देन वक न जार्थ।

आसीवाय पुरोशनो चलके या सम्बद्धितः। आसने स्थ्यते याने नेकसिबोत्करत्वनश्च १६॥ धायनामनुबानेसं गच्चन्तकानुगच्छति। गुरु के कहने पर ही सम्बद्धित होकर करवक (काह्यका)

पर बैठे। आसन, **बार्डा** और यान में कभी भी **हार साथ जि** बैतना चाहिए। गुरुदेश के दीड़ने पर, स्वयं च उनके पीके दीडे और उनके परने पर किया को पीके करना चाहिए।

हे और उनके पलने पर जिम्ब को प्रवेश वसना पाहि गोऽशोहफानप्रासाद्यासारेषु कटेषु IIII १४॥ आसीत गुरुवार सार्द्ध हिस्ताध्यसकीषु थ।

जितेन्द्रियः स्थानस्थतं यह्यास्थऽक्रेक्यः सुणिः॥१५॥ प्रकृतित सहा क्रयं स्थृतं क्रियासिकीन्।

बैल, अंब, या कैंट की संखये, क्रमाद, प्रस्ता वर्टाई पर अवका विलाखण्ड और नाव में गुरु के साम बैठ संक्रता है। ब्रह्मचारी को निरन्तर जितेन्द्रिय, मन को क्रम में रखने वाला, शुनि और कोध रहित होना चाहिए।

गन्यमस्य एसं भक्षे भुवलं अधिवर्धिकरम्॥ १६॥ अध्यकृत्यस्यानोपानकाव्यक्षपाणमेत्रः 💷

लोमं पर्य निहां गीतसवित्रनर्तनम्। १७०

हृतं जनस्रीवादं स्त्रीत्रेक्षालयम् दया। परोक्षातं पैशुन्यं प्रकलेन विकर्णमेत्॥ १८॥

बहाचारी को यहपूर्वक गन्ध, माल्य, मध्य **मुक्तिया रस**, प्राणियों की हिंसा, अध्यक्ष (मालिज़) अञ्चन, उपाना, उप धरण, काम, क्रोण, स्रोण, धन, निदा, गीत, बादित्र, गृत्य, धृत, कर्ने को निन्दा, स्री को देखना, आसम्भन, दूसर्वे पर उपवात, पैकुन्य— इन सम का परिवर्जन कर देना चाहिए।

व्यानां गुपरको गोशकृत्यृतिको कुशान्। स्वानेकानदर्वति चैत्रकामहरक्षाति॥१९॥

पुरु के लिए उनकी आकरकतानुसार जल का घड़ा, पूल, गोबर, मिट्टी और कुछ आदि लावे चाहिए और कुरिट्टिन विकारन की करना चाहिए।

दृत्यक्ष स्थवनं वर्णं वर्णोपेतक्क वर्ष्। समृत्यदर्गो स्थवं नवेद् नीर्तादिनस्पृष्टः॥१०॥

सक्कपुक सब प्रकार की उसोई का त्याग करना चाहिए का भी त्यान करना चाहिए। कभी भी शृत्य व देखें और जावन करना के जा उदासीन रहना चाहिए

जवांत् न तो मीत ग्यो और सुनने गर्ध चाहिए। विकास से समीक्षेत्र न चरेड्न्जाबनम्। एकानमञ्जूषितसीमिः जुल्लेरियमाणम्।) १ १॥

व्यापनी विकास समित देखना नहीं व्यक्तिय और न के (अभिक) दोत सम्ब करने व्यक्तिय। एकान्त में बैठकर

स्त्री स्त्री, सूद और काण्डालादि के mm पार्तालाय भी लिए पार पार्टिए।

नुक्तीकर्व सर्व दि प्रयुक्तित न कामाः।

्राम्याच्याः स्वानपावरेद्वे कवक्तना। २२॥ गुरु को को जिन सने वैसे ब्या कार्यों में प्रवृत्त रहना

क्षा । जिल्हा से जिल्हा को करें। बहाचारी को

हरीर 🚾 करने हेतु स्नान अस्त चाहिए) :

न कुर्वान्यावर्ध विज्ञो नुरोस्त्यामं कदावन। मोद्राद्ध वर्दि जा लोमात् त्यवत्वेनं प्रतितो भवेत्।।२३॥

कहाल को गुरुवनों को छोड़ने की बात मन में कदापि नहीं ताबी चर्छिए। तोब का मेहबत गुरु ाा त्याग करने से

होना पहला है।
लैकिक वैदिककारि काल्यानिक्येव च।

आइदेश को हार्न न वे दुझेखदाचना। १४॥ सहस्य ने जिस गुरु से लौकिक, वैदिक और अध्यात्मिक स्था प्रस्य किया हो, उस जावार्य के प्रति द्वीह कभी नहीं

कान चहिए।

नुरोरष्यवितास्य 📖 :।

मनुस्थानं सम्बद्धीत्व २५॥

परन्तु यदि वह गुरु अहंकारी, कर्तव्य और अकर्तव्य को य जानने वाला, कुमार्गगायी हो खे, उस का यो काल कर देना चाहिए, ऐसा यनु ने कहा है।

गुरोगुँदी 🚃 गुरुवर्गकमान्स्

न व्यक्तिसहो नुसमा स्वान् गुरूनविकादोव्।१२६०

अपने विकापुर के भी गुरु जब दर्पस्थित हों, तो पुरु के समान ही दनकी भक्ति करनी चाडिए तथा (गुरुगृह में रहते हुए) दनकी आज़ः 🎚 बिना अपने मृज्यवनी का अधिकाद्य न करे।

विवानुरुवेत्त्रेय स्थितः वृत्तिः स्थयेनितः प्रतिनेवस्य स्थयमितं योपहित्तस्यविधः २७०

इसी प्रकार अपने कुल में अनमें का उतिकेश करने 📖 और हितकारों उपदेश देने 🔤 🗷 भी 🚃 कुर 🕸

सम्बन ही वर्तन करना चाहिए।

केपाचु गुकाद्वृति निवयेश समावदेत्।

तुरसुत्रेषु धरेषु गुरोडीय स्वयन्युतुर। १८॥

आप हित चाइने वासे गुरु 🖩 पुत्रें, गुरु को प्रतिकें 🛲 अपने बन्धुओं के प्रति भो अपने गुरु के समान 🖥 🖦 करना चाहिए।

ातः संगानवन्तान्यान् त्रित्यो क व्यक्तमंति। अभाषमन् गुरुसुतो गुरुवन्तानम्बर्ति॥१९॥

असादनं वे 🚃 स्तापनोचित्रपूर्णानके

न कुर्माद्युक्युत्रस्य पाटकोः श्रीचभेग यश*्र*ा

व्यक्तियों का सम्मान करने वाला आसक क यक्कर्म में संयुक्त किया और स्थान के योग्य होता है। पट्यु (यह ध्यान रहे कि) को गुरुपुत्र के स्तरेर को पालिस करना, स्नान कराना, उसका उच्छिट मोचन करना,

पादप्रश्नालन करना आदि नहीं करना चाहिए। पुरुवत्परिकृष्यक्क सकर्णा गुरुवोन्तिः।

असवर्णासु समूज्याः प्रमुखान्त्रभिवादीः॥३१७

गुरु की जो **क्यां** समान वर्ण की हों को वे नुरु के कुत्व पूजनीय होती हैं। किन्तु गुरु को असवर्ण पश्चिमी उठकर तथा केवल नमस्कार कर अधिवादन के बोग्य क्षेत्री हैं। कम्मूर्त सामस्य प्रजेत्सदावेव च।

पुरुवन्ता व विकास केलानास प्रसावनम् ३१॥

्युरू पर्ता के सर्वर में उकटन सनान, स्नान कराना, सरीर की पालिस करना और केस हालाल करना निषिद्ध है।

पुरवानी वृ कुर्वा नाविकारेह बादवोः। कुर्वेत कर्स्य वृत्तवसायहाँगति वृत्तन्॥३३॥

यदि गुरुपती युवावस्था की हो, तो उसका चरणस्थर्त कर

नहीं करण चाहिए, अधितु 'मैं अमुक नाम करण अक्का अधिवादन करता हैं', ऐसा कड़कर फैक्स मृमि पर देडवंतु इन्हम कर ब्लि चाहिए।

व्याप्त व्यापत व्याप्त व्याप्त व्यापत व्य

परन्तु गरि तिस्य स्कृत स्था गर स्था से लौटता है, स सबसे में स्थानसम्बद्धान का स्थरण का सभी

गुरुपतिकों कः चरकामसंस्कृतंक अभिवादन करे।

महामान प्रमुक्ताने स्थापन पितृस्यसः। चेतृत्या नुकाली व समस्ता गुरुवार्यसाः। ३५॥

मीखे, मामी, साथ और बुठब (चिता की बहन), गुठपती

में समय पूजनीय होती 🖟 🛗 ये सभी पुरुषात्र के समय हो हैं।

अपूर्वर्व च संस्कृत संवर्गा/स्वयंप

क्रिक्ट कृपसंस्थाः इतिसम्बन्धियोगितः॥ ६ ६ ॥ वितुर्वेषिका पाद्धाः ज्यायस्यो च स्वसर्वेषि।

त्रवृत्तरमञ्ज्ञ मधुद्धा ज्याधस्या च स्वस्थान। नात्रवद्धतिमध्यक्षेत्रमञ्ज्ञा तत्रव्दे गरीवसी॥३७॥

चार्च की फाते 🛅 सवर्णा हो, प्रतिदिन उसका भी अभिकादन करना चाहिए। 🛗 की अधि-सम्बन्धी स्थिती

मा भी अभिकटन हाता चहिए। 🛅 तथा महता की 🚃

और अपनी चड़ी बहन 🖿 भी पाता के संमान ही आदर करना चाहिए किना 📰 समर्मे 📷 सम से अधिक

गैरवनुक (बेश) सेती है। क्षमकारसंशायतकतकदानिकम्।

केदमामकोद्धर्वं पुराकाद्वानि नित्यक्ष:॥३८॥

क्षा के सदावारों से सम्पन्न, जितेन्द्रिय और बदान्तिक (दंभ न करने बाले) को गेंद्र का क्षांत्रवा करना चाहिए और नित्य ही मार्ग, पुराय तथा छः अनुगं को बहुत्व चाहिए।

संबत्सरोचिते ज्ञिन्ते बुरुवांनवनिर्देशन्।

हरते हुम्बर्ध 📖 क्रियस्य बसके बुद्धः॥३५॥ जो शिष्य एक वर्ष 🚥 गुरु के वहाँ (विद्यान्त्रक) के लिए) उनके 📖 📺 है, 💹 भी शिष्य 🗐 मुख्यम 📖 निर्देश (उपदेश) प्रस नहीं होता, तो वस किया के दुष्कृत (याप) गुरु 🚃 🖿 लेते हैं अर्चात् उनमें का स्कटे हैं। आवार्यपुत्रः सुकुषुर्जनदो वार्षिकः सुनिः। मुक्तर्यदोऽएसः समुः स्थानाध्यदेशार्थाः॥४०॥ कृतहरम् तवाहोद्दी मेन्द्रयी नुस्कृतरः। काता प्रियोज्य विविधन् बद्धानाचा द्वित्यानगः॥ ४ १० रतेलु ब्रह्मको दानमन्त्रत च क्लोदिसन्। क्षात्रस्य संवतो नियमधीयोग सुद्रसुखः ॥४ १३ आचार्य का पुत्र, 🚃 🔤 🚃 क्वनराज, चर्मिक, जुचि, वैदिक-सूकों का अर्थ देने वाला, अर्थस्क, सम्बद, दत्तसभणमुक्त भर्मानुसार स्वाच्याय करने बाला तथा कृष्टा, अदोही, मेधाबी, उपकारी, आत, क्रिय — ने 📰 🌃 🚟 बिधिबत् अध्यापन 🖩 योग्य हैं। इनको वेटप्यापनरूप 🚃 देना चाहिए और अन्यप्र कहे हुओं 🖊 थी 🚃 करें। आरामन करके, संयत होकर सम्ब 🚃 🕮 और 📺 करके

टबसंबुक्त करादी बीक्समाची नुरोर्चुखम्। असीम्ब भी इति बुवादिसमस्विति नारमेन्स ४३॥

किल ही अध्ययन करना चाडिय।

गुरु ■ चरणें में बैठकर उनके मुख्य को देखता हुआ 'अध्ययन करो' ऐसा चोलना चाहिए। और (गुरु ■ द्वारा) 'विराम हो' ऐसा कहने पर आरम्थ नहीं करना चाहिए।

अनुकूलं समासीनः पनित्रेशेव गावितः।

प्राणायामैसिकि: पुरस्तत क्षेत्रस्परिकेश ४४॥ जैसे अनुकूल हो, उस उंग से सम्मसीन होकर, पनित्र पुरसो द्वारा पवित्र हुआ, तीन क्ष्मा प्रमाणाम अस्ट 🔝

होकर वह ओङ्कार का उन्नारण के बोम्य होता है। इस्हण: • इर्वादने व विकिट्सिंगः।

कुर्वादव्यको नित्ये ब्रह्मस्रक्तिस्थानिकाः॥४५॥

हे ब्राह्मणे। देदाध्ययन के अन्त में भी हिनों को विधिवत् ओडूनर का कामा करना चाहिए का नित्य ब्राह्मजिति (अध्ययन के समय गुरु के सम्मने विनयस्वक दोनों सम बोहकर कैठने की स्थिति) गींधकर नेदाव्यवन करना चाहिए।

**्रामा** धृतानां वेदश्रमुः सम्बन्धम्

अविकेशभवे निस्ने इत्हाच्याच्यवतेऽन्यवः॥ ४६॥

सभी प्राणियों के लिए वेद सन्तरन चशुस्वस्प है, इसोलिए प्रतिदिन वेदाध्यकन करना चाहिए, अन्यक्त (वेदाध्यकन न करने से) बाह्यध्यक से च्युत हो जाता है।

चेऽजीवीत वांधी नित्तं शीराहुत्वा सदेवताः।

क्रमण तर्ववन्त्रेनं कामैस्तृताः सदैव हिश४७॥ जो नित्व अप्येद की ऋषाओं का अध्ययन करता है और

 अब्दूर्त देका देवताओं को प्रसम काला है। इससे इस का देवता प्राची कामनाओं की पूर्वि कर इसे सन्तुह का

क्लेक्कीरे निकां देशा डीमारी देकाः।

**■** to

क्रमानि इतक्रुविनिरप्यकृष्।४८॥ सनुर्वेद का अस्ते वाला दविरूप

अब्द्रित से देवताओं को उत्तर करता है तक सामवेद का अध्ययन करने बारन मृताहुति देकर प्रतिदिन देवों को प्रसम करता है।

शास्त्रीपृत्तमे नित्तं मानां बीजाति देवताः। देवसूर्यान पुरावानि संसिद्धं तर्ववेरपुराप्॥४९॥

श्रीहरित अधर्ववेद का अध्ययन करने बाला सधु और वेदाङ्ग तथा पुराप का जन्मपन करने बाला विविध पदार्थी में देवताओं को समा करते हैं।

ातं स्थीते निवते नैतिकं विविधासियः। वाद्यक्रिक्यनीवेस मस्तारकं समाहितः॥५०॥

द्विज को अरम्ब में **माना** पूर्वक्रय से एकाप्रधित होते हुए किसी जलातम के समीप संपत्तमित से नैत्यिक-विधि का आश्रय लेकर पायत्री का भी जन्मपन (जप) करें।

व्यक्तवरमं देवीं सतनमा दसावराप्।

चावती से अवेदित्यं जगब्दाः प्रकीर्तितः॥५१॥ एक हजार चार मायको मंत्र का जप सर्वोत्तम मान्त्र गया

है, सी मन्त्र का जब मध्यम 🖟 और 🔤 बार जब 💳 अकर है। (परन्तु किसी भी रूप में) गायश्री 🖿 नित्य जब करना चाहिए, यही जब यह कहा गया है।

नावादेशीय वेदांस्य कुल्यातोसम्बद्धम् । एककानुरो वेदान् याच्छीत् वर्वेकतः॥६२॥

कोञ्चममस्त्रः कृत्यः मादवीस्त्रद्वनस्यः। कोञ्जीकी एक बार प्रमु ने गायजो मन्द्र और बावा केहीं को तुला में बावाम तोला बार एक ओर पसड़े में करों केद वे और दूसरी ओर केवल एक गायभी मन्त्र हो या (दोनों का करन धराबर था, अतः दोनों का महत्त्व भी सम्पन है)। सर्वत्रथम ओहुए को बावास अनन्तर व्यवहारियों (भूर, भूवः, स्वः) करनो चाहिए। इसके पश्चाम् सर्वित्री है वसका एका विक होकर तथा श्रद्धा से युक्त होकर जम करना चाहिए। पुराकत्ये समुख्या भूनुंबः स्वः सर्वक्याः। महास्वाहत्ववित्रसः सर्वाः सुप्तिकांकाः॥६६॥

महान्याहतयस्मितः सर्वाः कुथनिक्यंकाः॥६४॥
प्रमानं पुत्रयः कालो विक्युर्वद्वा महेकाः।
सर्व रवस्त्यस्तिकः अवद्ववद्वस्यः स्वृष्णः॥६६॥
श्रोहूतरस्तरमं इत्त सर्वितं स्थानक्षरम्।
एव मन्ते महायोगः सामन्यार इत्त्ववः॥६६॥
पूर्वकत्य व (सृष्टि के प्रारंथ में) 'भूः भुकः स्वः'
समुत्यन हुई ये सन्ततन तीनों महाव्यव्यक्तियाँ है। क्रम से ही
ये ज्याहरियाँ कही गई हैं। है सभी सुभ हैं।

साली हैं। प्रधान, पुरुष काल, बहुत, किन्तु, महेबर, सत्त्व, रज, तम— ये व्याचाः तीन तीन व्यवद्वतियाँ करी नई हैं। ओक्ट्रार उससे ■ परब्रहा है तथा सावित्री उसका अक्षर ■ यह मन्त्र महायोग है, जो उत्तम सारकप कहा नवा है।

योडमीलेडङ्ग्यङ्गेतां सामितां वेदमलरम्। विकासनं उपकारः च जानि परस्य जीवकारकाः

विक्रमार्थं ब्रह्मचारी स गति परणं नविष्०५७७ गामत्री बेहत्तनमें गामत्री लोककवनी।

न गायत्याः परं जाप्यमेतद्वित्रम् युक्यते॥५८॥

साबित्री वेद बात है, जो पुरुष दिन-प्रतिदेन उसका अध्ययन किया करता है और जो बाधकरी इसके अर्थ की जानकर इसका जय करता है, वह पत्रम बाद का करते है। यह गायत्री वेदों की जननी और लोकों को बाद करते वासी है। गायत्री से परम बाद कोई जय नहीं है— ऐसा बा

जान लेता **।**, वह (पुरुष) मुक्त हो जाता है। **। । ।** अध्यक्षमा जु मासस्य पौर्णनास्यां द्विलेशनाः। अध्यक्षमा प्रोह्मयद्यां या वेदोणनरणं स्मृतम्॥५९॥

आवादवा प्रक्षपद्धा वा बदायकारण स्कृतम्॥५९॥ उत्सुज्य प्राप्तनवरं मासाचित्रोर्व्यप्रकृष्टम्। अपीयीत सुची देते प्रकृष्टानी सम्बद्धाः॥६०॥

अपायात मुखा दश ब्रह्मकारा सम्बद्धाः॥६० पुत्रो 🛮 अदसा कुर्वाष्ट्रीतस्त्रकोन दिकाः।

हे हिजोत्तमो ! श्रावणमास को, आक्तद की अवका ऋड़क्ट की पूर्णमासी में बेद का उपाकरण (वेदाध्वकर की स्वधन किया) कहा गया है। हे बिहा! इस तिथि से आगे के पाँच मारों तक प्रमानन्तर को स्थाग कर किसी प्रवित्र स्थान में बहुत्वारी को एकप्रवित्त होकर वेदाध्ययन करना चाहिए। पुष्प नक्षत्र में छन्दों का बहुती थान में उत्सर्जनरूप वैदिक कर्म बहुत सहिए।

वाक्ष्मुक्तस्य मा आते पूर्वाहे अवनेऽहिना।६ बन्दको सेकदं कुर्यात् स्वेषु अक्षेषु वै क्रिताः। वैद्याहर्ति पुरायति कृष्णको च मानवः॥६२॥ इत्यक्तिवयनकाकान्योयानो विवर्धवेत्।

आक्रिक्स प्रस्कार पेतेच्या इस्तपति:। जिल समय रात्रि में हवा चलने 🌃 आवाज दोनों काणीं से सुन्दं पढ़े और 💷 दिन 🖥 💷 के छात्र भूल उड़ती हो,

शिक्षण की चनक तथा चादलों की गढ़गढ़ाहर के बात की करमता हो चा कहीं उतकापना आदि उपवृत्त होते हों, को उसे आकारिक अध्ययन (अर्थात् प्रश्रम होने से लेकर दूसरे दिन उसी समय बात बाताला बॉन्स) नाने— ऐसा

निवर्ति पूरिकलेने क्येस्टिकक्कोपस्कानि॥६५॥ क्यानकारिककिनेकारकामामुलाविष

प्रचापति ने कथा है।

्रवसी क्षाक आश्रवक में गढ़गढ़ाइट हो, भूकम्प हो रहा हो. व्याचकक्षा से करे गिर रहे हों— इस पूरे काल को

भी ऋतु में अनव्याय हेतु आकालिक मानना चाहिए।
 ऋतुमुखेव्यप्तितु 🛮 विद्युत्स्त्रीस्तिनस्वने॥६६॥

क्रम्बेलि: स्कट्स्यावमञ्जी चात्र दहनि। जिल्लासम्बद्ध एव स्वाद्यानेषु नगरेषु या।६७॥

निस समय होमानि प्रज्वलित हो तथा बादलों की गड़भड़ाइट के क्या किया बमकती हो, तो भी क्या को और दिन रहते हुए भी आधास में तरे दिखाई दें या उत्तरभाषे चतुर्दशोऽस्वावः

(वर्षा) ऋतु के बिना भी आकाश में **बाल बिना** दे हो हों, तो भी **बा** या नवरों में अनव्याय होता है।

वर्षनेपुष्पकामानां पृतिकवेन नित्वज्ञः।

अन्तःशवनते प्रापे वृष्यस्य ■ सर्वितीय ६८॥

धर्म में निपुणता चाहने वस्तों को **प्राप्त पूर्व**कारा वातावरण होने पर **प्राप्त रखना कहिए।** वदि गाँव में कोई शब पढ़ा हो, तथा सुद्रकृति **स्वाप्त के स्वाप्त** धी

सदा अनध्याय रखना चाहिए।

अन्ध्यायो मुख्यमाने समयाचे बनस्य का उदके मध्यरात्रे व विष्णुते ≡ विवर्जवेद्धाः ६९॥ विच्याः श्रासमुद्ध चैय यनस्यचि न विच्योद्धाः

व्रतिपृक्त दिनो विद्यानेकोरिङ्ग्य केतनव्शक्त ।। व्यक्तं न कोतंपेन्तक राजी प्रदेश कृतके।

गरि लोगों का समूह भोजन करता हो, से अक्टब्स् रहाना माहिए। इसी प्रकार जल में, मध्यनार्थ में, विद्या और

भूत्र के त्याग करते समय (बेश्यक्ष्यक) अध्यक्ष विशेष रखें। उचित्रह और (पितृतिमित्त) 📖 में भोजन करने कसे द्वित 🔡 मन 🎚 भी (बेर का) चित्रत भरी 📖 चहिए।

विद्वान् दिन 👫 एकोदिष्ट का नियंत्रण 🚾 🚾 🚥 और राहु के सुतक में तीन दिन 🖚 नेदान्यकन का

मामामा नहीं करना चाहिए। पायटेकोश्योगिका भोगो लेखा श्रिकाल स

पावदेकोऽपुरिहरूम स्थेही लेखा विस्ति॥॥ १॥ विप्रस्य विपूले देहे शावदृतक न सर्वियेत्।

िवार के विशास देह में जब तक एकोस्ट्रशाद्ध के निवित्त किया हुआ भीजम थोड़ी सी भी भीजनकट या गन्य को स्थिति (MM) हो, तब तक तका (बेट) (M) कोर्नन

(अध्ययन) नहीं करना चाहिए। शमानः प्रीमपादस पुरस्त 🖩 वार्कसम्बद्धसम्।।७२॥

अधीपीतामिषे जनवा मृतकाष्ट्रप्रदेव छ। नीहारे काणको च सन्वकोदमकेरकिः ७३॥

संते हुए, पैर ऊँचे ब्यास (असनवुक) होकर नेदाभ्यास न करें। जानुओं को ब्यास है बॉक्स्टर, मांस खाकर तथा सुतकादि के अन्न को खाकर, कुइए छह जाने पर, चान गिरने के समय और दोनों संध्या बाल में अध्यक्त

अपनवास्यो चतुर्दस्या पौर्णमस्यकृषीषु सः उपाकर्मीण कोत्सर्वे त्रियतं स्वरणं स्कृतम्।। ७४ ॥

नहीं करना चाहिए।

अभवास्या, चतुर्दश्ची, पूर्णमासी तथा अष्टमी तिथियों में, उपकर्ण संस्कार के समय और उत्सर्ण द्वारा के काला तीन स्रोत का क्षण्य (उत्तरव्यय) बहा का है।

त्र ह्या क्षप्य (जनस्याय) कहा ह्या है। ब्युटकायु ऋक्षेप्रसम्बन्धनायु ह्या प्रतिपुर व्यक्तीर्थे क्या की मारकारे लीव सम्बन्धा

विसोश्ह्याः समास्याताः कृष्णको तु पूरिभिः। इतेष्यतकाम कामार्था झारपलेर्यमुकास्य व॥७६॥ कर्मकानि कामेषं करियदारकविकानोः।

सम्बद्धि व पूर्व तथा सम्झ्राव्यक्तिशाक्ष्याः

जहका करक श्राह करम में एक घत-दिन की अनव्याप रहता है। क्ष्मु को अस्तिम पत्रिमों में अनव्याप कार्डिश मेर्गालिंग, फीन, मान मास में कृष्णपक्ष में विद्वानों ने तीन स्थास (बाद) कही हैं (इस स्थास अन्ध्याप रखना काहिए)। रसेन्यालक, तारुवसिंग और ममुक्त की इसका में स्थास कोरियहर्ग और कवित्यों में झाया में कभी भी अध्ययन नहीं करना काहिए। स्थास समान विद्या जाले स्थानका (सारकार्थ) की मृत्य हो जाने पर तथा ब्रह्मचारी

शायार्थे संविक्ते काचि विरातं क्या स्कृतम्। विद्यान्येकानि व्यवस्था थेऽश्याप्यः प्रवीतितः॥७८॥ व्यवस्थाने सम्बद्धानिकश्यविद्।

की मृत्यु होने पर भी अनच्याय होता है।

वैतिके महत्वकायः समयोगासम् एव का। ७९॥

अस्तार्थ ■ पृत्यु होने ■ भी तीन रात्रि का अध्यानी बात राया है। जो उपर बातामाम कहे गये हैं, में नियों के बात में किंदु हैं। इनमें main प्रहार कर सकते हैं। इसीलिये इनका स्थाप कर देश चतिहुए। नित्य होने खले कर्म में और सन्यक्षेपासन में कभी भी अनुध्याय नहीं होता है।

त्यकर्षिय कर्मने होनमनेषु वैव हि। क्याप्यकोशं क बनुः सामाव व्य पुनः॥८०॥ श्याकासम्बोधेत याद्ये व्यक्तियापि। सन्वाकलु बहुषु नेतिहासपुराजयोः॥८॥ व वर्षाक्रकेक्येषु वर्षाक्षेत्रानि वर्षवेत्।

ह्य वर्ष: क्याकेन **कॉर्ने**तो **ह्या**चारिणाप्॥८२॥

- I. Cordin myses Roub. (Sebusten)
- Borelare malabarum (Silk comm rece)
   Bassia latifolia
- Banhinia variageta (Mountain Ebony)

5. Acacia catecho

इत्रणाधितिः पूर्वपृषीणो पर्श्वतस्ययम्।

उपाकर्म के समय कर्ष के अंत में क्या होग के क्यों में अनध्याय नहीं होता। अष्टका बाद में तथा बावु के वेगपूर्वक चानने पर प्राप्तेद, वयुर्वेद अध्यक्ष सामनेद का एक मंत्र, पढ़ा जा सकता है। वेदाहों में तथा इक्तिस-पुराणों में तथा अन्य धर्मशास्त्रों हैं अनध्याय नहीं होता है बरन्तु पर्वों हैं दिन हनका व्याप्ता वर्जित व्याप्त चाहिए। ब्रह्मचारियों के इस धर्म को यैन संक्षेप में क्या है। इसे चहने ब्रह्मनी ने मुद्धात्मा ऋषियों से कहा चा।

पोऽन्यत्र कुरते करवनसीत्य मुर्ति दिवाः॥८३॥ स संपूर्वा न सम्बद्धां नेदवाहो दिवालितः। व नेदवाशमध्येषः सनुद्धो व दिवालकः॥८४॥ एकस्थानदिनस्य पट्टे गौरिव बीदविः। पोऽशीत्य विभिन्ददेवं नेदवां न विकारनेत्॥८५॥ स वान्यः सुद्धारमञ्जू पदार्थं न प्रकारोः।

पदि वास्वनिकं कसं कर्नुनिकाति वै वृत्तै॥८६॥ वृत्तः परिकरेदेनमाझरीरानिवास्तरः। भर्ता वर्न वा विकियज्युद्वास्थानवेदसम्॥८७॥ अध्यसेत्य तदा नित्यं ब्रह्मन्तिः सम्बद्धिः। सावित्रीं शतक्त्रीयं वेदाद्वानि विकेचाः। अध्यसेत्सातं वृद्धे परमस्तानपराकाः॥८८॥

यदि कोई द्विज परणपर्यन्त गुरुगृह में हो जस करने की इन्हा करता हो, तो ब्या निष्ठावान् ब्रह्मच्यपि को अजीवन एकाग्रचित्त होकर गुरु की सेवा करने कहिए। वसवा बन में जाकर विशिष्वंक अनि में हवन करते हुए ब्यास्टिय सहा–परमाला में निष्ठवान् और एकाग्रचित्र होकर वेद्यान्त्रस्थ चाहिए और परे मनोवोग से मानती, कास्ट्रीन और

वेदाङ्ग का विशेषकर हो 🚃 काते हुए मस्य 🚃

🖟 सार 🚃 🚃 कहिए।

स्वविकाने वसमें पुरायो

बेहाको सम्बन्धितिका

पुण व्यक्तिमरापुरुः

स्वारमुखे सम्बद्धाः देवः॥८९॥

बेदब्रन को फ़्रांत में पूर्वोक्त यह उत्कृष्ट विधान पुरस्तन है, जिसे मेंने अप सोगों को सम्बक् बता दिया है। प्राचीन काल में देन स्वायम्ब्य मनु ने बेड ऋषियों द्वारा पूछे जाने पर यह बाहाय बाह्

क्ल्लेकरकर्वकारते केउनुविकति विक्रि विकासीत्।

योक्तासम्बद्धाः कोइकुटं व्यवस्थानमध्ये हिम्बस्। १० ईवरः विश्वासमध्ये व्याक्तासमध्ये प्रकार से व्याक्ति विश्वासी का इतता जो कनुष्य व्याक्तिस विश्वास अनुसार ही व्याक्तिस व्यक्तिस व्याक्तिस व्याक

> क्रीकृतेषुक्तके उत्तरम्ये कामनीतासुबनिकानुः इक्नुकारिकरिकानम् अत्य चतुर्वकोऽस्थापः॥ १४॥

## वद्भदशोऽम्यायः

(आवर्षक-प्रकृषारियों के गाउँसम्बर्ग)

व्यक्त स्थाप

केंद्र केंद्री तक केद्रिनिकाश बदुरो हिंगाः।

🚃 व्यक्तिमध्ये काः सामार्श्विमेत्तमः॥ १॥

श्रीभासदेव ने कहा— हे द्विजगण! हरकोई द्विज को एक बेट, दो बेट जमका करों हो बेटों को प्रशासका किए। इन वेटों का कामका काम और इनके अर्थ को जानकर पुत: बदाकरी को (स्वाध्याप का समझि सूक्क) स्नान करना जाडिए।

पुरते वृ 🕶 दाका स्मानीत करपुत्रचा।

योग्यत को प्रश्न करत है।

भीर्मक्रकेष्य मुख्यम् स । स्वयुग्रहिता २॥ इसके बद अपने गुरु देव को (दक्षिणानिमित) धन देकर । से से स्नान करना चाहिए। जिसने (बहानर्ग) तत का अनुष्ठान । , वहं युक्तस्य होकर मक्तिसम्पन्न होता । तहे स्नान (समावर्तन) करने की उत्तरमाने एकुदुबोऽध्यावः

वैषयीं बारवेशहियनविसं तकेतरम्। यत्तोपनीतहितयं सोदकङ्ग कमण्डलुम्त ३०

इसके पक्षत् उसे बाँस **मा दण्ड माणा करना चाडिए।** उसके बाद अन्तर्वास (काँपीन) और उत्तरीय (फोरी कादि) बल, दो मजोपबीत और जल के साहित एक कमण्डल

चाहिए।

📰 कोम्पीयमनलं पादुके कामुकाहीः

रौकने स कुष्यसे वेदं व्युवकेशनसः सुनिः॥४॥ स्वस्थाये निरम्भकः स्वाहितीस्यं न वारके॥।

**ाता कामुनाहित: न रख्ये निवृधानकसम्**त५॥

इसके अतिरिक्त एक छत्र, स्थान पनडी, पहुच्य का सुवर्ण के दो कुण्डल भारण करने चाहिए। केद उसके चल हो। केस क्या नख काटकर पश्चित्र करें।

हो युक्त रहे 📖 बहरी भाग में पुच्चवानः 🗏 श्वरण 🗈 करें।

को मुक्त की माला के असितिक अन्य रक्तवर्ग मा पुष्पमाला धारण नहीं करनी चाहिए।

शुक्तमध्यस्यते नित्यं सुमनः विष्यदर्शनः। न जीर्पामसम्बद्धासा घरेष्टे द्वार्थी स्रति। ६।) न स्त्रमुख्यपञ्चानस्यतं सस्यो व कृष्टिकाम्। नेपानको व्याद्यसम्बद्धाः न व्यक्तिस्याः। ७।)

वह नेत बस्त धारण करने वाला हो. स्थापन से पुक्त और लोगों के लिए स्थापन की। बैभववुक स्थापन

फटे और मैसे क्ल कभी भारत न करें। **व्याप्त को** लाल रंग का और दूसरे का पहना हुआ **का का** अर्देग्डका (पात), जुला, माला और पादका का में प्रमोग व करें।

उपयोक्तकरान् दर्भानका कृष्यप्रविनानि का भागसभ्यं परीक्षणाद्वासो न विकृतक कर्मण८॥

यहोपबोतरूप में निर्मित कुताओं को तथा मूक्कों की अपसन्य अर्थात् काला (दाहिने कन्ये पर) खरण नहीं करना चाहिए और विकृत देवभूवा को पहननी नहीं चाहिए।

आहरेरिद्रिकेवद्वरान् सदृश्यनात्वनः सुन्धन्। रूपलक्षणसंयुक्तानयोनिद्योजिकवित्रसन्॥९॥ अपातृगोत्रप्रक्षापसम्पनिकोज्ञान्॥ आहरेद्वाद्वणो जार्यौ शीसशौचसमन्त्रिमान्॥१०॥

इसके **मा** यह रूपलक्षण से सम्बन्ध तथा योगि या गर्भाजय के दोव से रहित अपने हो **माना (वर्णनाली)** जुम स्त्री के **मान विधिपूर्वक (मुठ को साम से) विवाह क**रे। वह स्त्रो माता के पोत्र में उत्तम हुई न हो तथा **ल्ला** गोत्र भी समान न हो। इस प्रकार ब्राह्मण को शील गुण और पवित्रता से युक्त भाषां से विवाह करना चाहिए।

क्तुकारमध्याची स्थातासपुत्रोऽभिज्ञायते। कविकारिविकारि दिनानि हु =======

चन तक उससे पुत्र को उत्पत्ति हो, तन तक ही अनुकास में रखे ■ काम अधिगमन करना चाहिए। (परन्तु) उसमें मो विविद्ध दिवों का प्रकार्ज़क त्याग करना चहिए।

च्युक्त्मी च्युक्ती ह्याती च च्युक्तीय्। ब्रह्माती च्येतियां ब्रह्मातः संकोत्रियः॥१२॥

के 🛅 हैं— कहा अहमी, द्वादती, चतुर्वती, चुर्णमा तका अमाराज्या। ऋहान संचलेष्ट्रिय होकर सदा (उन दिनों में) ऋतपर्य का जलन करवा चाहिए।

(गृहस्य बना वह) स्नातक आक्सरण अगि को स्थापित करके उसमें नित्य होम को और चनित्र बतों का पातन करे।

व्यक्ति कर्म निर्म कुर्यादवनितः। अक्रमंभः व्यक्ति गरकानाति भीवकान्॥ १४%

ा द्वार निर्देष्ट अपने कर्मों को व्याप्तक स्वया करने शहन चाहिए। यदि वे व्याप्तकों की नहीं करते हैं, हो कोई █ (पृत्यु पहन्तु) भीषण नरकों में गिर जाते हैं।

अध्यक्तिकते हेदं यहायाम् जनकेत्। कुर्वाद् गृहास्य कार्योग सक्तोवासकोव यह १५०

्रद्धते प्रयसपूर्वक वेदों 🖿 अध्यास करते रहना चाहिए और भहावज्ञों 📰 🗐 🚃 करे। इसी प्रकार अन्य

श्रास्त्रोक कर्में को तथा सम्बोधसना आदि नित्य कर्म **वि** करना के।

सस्यं क्याविकैः कुर्नाद्वविद्रीक्षरं सद्या देख्या-विद्यालेस कुर्याद्याकंतिपूरवाम्॥ १६॥

बहु जपने समान वा अधिक त्रेष्ठ व्यक्ति से साथ मित्रता करे और सदा इंबर को पूजा करे। देवों में भक्तिभाव रखे और पत्नी को जाभूवण से सुसन्जित करें।

न वर्षे सम्बद्धवेशिक्षान् न वर्ष गृहवेदिय। कुर्वोक्षावकीतं निर्व वर्षकुतसुकायनम्॥ १०५

अपने द्वारा संपादित धर्म को किसी से न कड़े और अपने क्तन को भी न क्रियाये। अपने आत्महित को करे और सदा प्रतियों पर 🚃 रखे।

वयसः कर्पणोऽर्थस्य श्रुवस्वतिकारस्य का

वेदवामुखिसारम्बनाचरेहिहरेत्वदा॥ १८ ॥

🚃 🚃 अपनी आयु, कर्म, सम्पत्ति, सम्बद्धान 🛲

कुल की मर्पाटः 🖩 अनुसार बेट, बाजी और बुद्धि 👭 एकरूप करके 🚃 करे और 🚃 जोवन चयन करे।

बुतिस्मुत्पुदितः सम्बद्धः समुचिर्वहः सेन्तिः।

तमाचारं निवेदेत नेवेतान्यत कर्विचित्र। १९॥ बुति (वेद) और स्पृति (धर्मसास्य) 🌉 अनुमोदित

तथा साथु पुरुषों द्वारा सेवित व्यक्तरों 🖿 ही सेवन करना चाहिए, इसके अमिरिक दूसरों के आचार-विचार 🖿 सैपन कभी न करे।

वेनापर फिरो याता येन यातः फिरान्याः।

तेव पाव्यत्वतां मार्गे तेव गव्यत् वरिव्यतिकश्च २०॥ (क्योंकि कहा भी 🖁 कि) जिस (जाखोल) पार्न से

माता-पिता गये हों और जिस मार्ग 🖩 🚃 💹 गये हों. सञ्जर्भे के कल भाग क हा काक चाहिए। उस कर्न है 📖

हुए वह संसार से तर जावेगा अर्थात् मुक्त हो जाता है।

निवर्षं स्थानावर्तीलः स्थापित्यं प्रयोक्षीयवान्। सत्यवादी व्याप्ति इहापूर्णय कालोश ११॥

निस्प स्वाध्वायशील हो और छटा वडोपशेत चरण करना चाहिए। जो मत्पवादी 🖥 🚃 जिसने क्रोब 🕮 जीव

लिया है, 🎟 ब्रह्मरूप होने को योग्यता स्थाता है। सम्बाधनानको नित्यं ।

अवसूची पुरुद्धाँनी गृहस्य: क्रेब्स बद्धति॥२२॥ नित्य सभ्या-श्लान करने वाला, ब्रह्मबद्ध का अनुस्तन

करने वाला, इंग्यां न करने वाला, मुद्द-स्वभाव करना और जितेन्द्रिय गृहस्थ परलोक में अध्युद्ध प्राप्त करता 🕼

वीतरागपवक्रोबो लोधपोर्ह्यवर्वितः। सावित्रीकार्यनिताः शासुकुन्युच्यते पृद्धी॥२३≢

राग, भय और क्रोध से रहित तथा लोग-मंह से वर्षित, गायत्री का 🚃 करने में तत्वर 🚃 🚃 करने चला

गृहस्य मुक्त हो जाता है।

मारापित्रोहिते बुक्तो गोहाहामहिते 📖 टानो बाह्य देवपस्त्रो अञ्चलेके व्यक्तित २४॥ जो मता-पिता का हित करने में तत्पर, में तथा बाह्मण

💶 📰 लगा सहता है, दहता, वजनशील, देखें में भक्ति रखने बता है, वह ब्रह्मलोक में 📖 होता है।

🚃 देवतानाह्य पुजनप्र कुर्वाद्धकर्मितं स्वयंदेत् प्रवतः युरान्॥२५॥

गुहरूव 📕 सत्तत तिवर्ग (धर्म, अर्घ और काम) 📰 सेवन 🚃 चहिन् और 🌃 निषमपूर्वक देवताओं को

व्यासम्बद्धाः

क्षिपरशीलः सार्व श्रम्मपुष्टे द्यालुकः। **ब्राह्म स्थानको न पुढेल पुढी भवेत्। २६**॥ जो पुरुष अञ्च विकारशील, शयाबान् और दखलु होता हो

बढ़ी बुद्धस्थ कहा जाता है, केवल 📰 बनाकर इसमें एहरे

नात्र के मुद्रस्य नहीं हो समान अब रख व विकार कर्ष केंद्र दम: श्रामानविषयम् वर्षेत्रद्वाम् करम् धर्मः २७॥

क्षान्यतः प्रकारेन किलेवेम विजेतमाः।

क्रोतकर्व विद्यवर्षि विवर्णवेत्। १८॥ बाला दया, अनुभवपूर्वक 📖 सत्य, यस (बाह्रोन्द्रियाँ

को बत करक), हर (अध्यद्धर-प्रदियों को बत करना) और अध्यास्पतान 🖟 🛗 होना ही स्थान का स्थान है। ब्रेस्ट क्षक्रम्पे 🛗 इनसे प्रमाद नहीं 🚃 पाहिए और वधार्मास्त कर्ण करना चाहिए और जो निन्दित कर्ण हैं,

विकृष मोहकालिल लब्बा चोगमनुष्रवम्: गुरुको पुरुको 🚃 कार्या विचारमध्य ११॥

दनका त्यान करना व्यक्तिए।

मोदरूप पाप को धोकर और उत्तम थींग को प्राप्त 📟 गुहरूव 🚃 से मुक्त 🖩 जाता है, इस विषय में कीई 📟 (वर्क) नहीं 📖 चाहिए।

विक्योंकिक को पीई साथ कामार परान्। अन्यवन्त्रप्रकृत्वानी दोवाजो मर्वर्ण सुवा। ३०॥

कोकदम दूसरे के द्वारा की गई निन्दा, अनादर, दोषरोक्न, हिंसा, 🖮 और 🚃 दोगों को सहन करक ही धना है।

क्षद्र:खेळिव सामर्थ परपु:सोषु सीहदात्। क्वेति कृतवः ऋष्ट्रः साहतदुर्यस्य सामनम्॥ ३ १॥

 विच्यासील == क्यां से अर्थ होक— अपनी संपत्ति का माध्येक विधि से विभाग करने

 को भी दु:ख होता है, वैसा हो दूसरों के दु:ख में सौतार्दवत्त minu mm करना ही दया है, ऐसा मुनियों ने mm है। यही (दया) साधार धर्म का साधन है।

क्युर्दशानां विद्यानां बारणे हि **व्यानी**ः। विद्यानमिति त्रविद्यास्त्र वर्षे विद्यानी॥३२॥

चीदह विद्वाओं (बार वेट, सः वेद्धान, पुराण, न्यायशास्त्र, भीमांसा और वर्षक्रमत्र) को वक्कांक्य से धारण करना ही विज्ञान जानना च्यहिए। इसके द्वारा कर्म की एडि होती है।

अवीत्व विकारेक्**रकार्वक्रीक्षेत्रकार्वे ह्या** वर्षकार्वित्रकृतकोत्र तस्त्रितनक्रिते । ३७४

विधिपूर्वक देरों 🖿 अध्ययन 🚾 📖 🚾 को जानकार भी जो धर्मकार्यों से विभूख रहता है, उसका वह जान विज्ञन दुष्का करने योग्य नहीं है।

सचेन लोकाहाचति सार्च तसरमं चरम्। पराधृतामार्च हु मन्यमाहुमैनीविज:॥६४॥

का स्त्रथ से ही लोकों को जीत लेता है, पा पाप पद है। जो जैसा है, इसका इसी कप में धर्मथ अन्य सत्य है, ऐसा मनोपियों ने कहा है।

दमः सरीरोपरमः समः उद्धातसम्बद्धाः। अध्यापम्बद्धारं विद्यासम् गावा २ सेवामि॥३५॥

स्तरि का उपसम (चेष्टाओं भी विश्वासि का स्विपनित्रह) इस है और श्वाह (पण का विद्युष्ट) मुद्धि की उसमत हैं उत्पन्न होता है तथा अध्यास्त्र की ही अधिनाती प्रात्नाधा जानना चाहिए, जहां जाकर मनुष्य सोक नहीं करता।

व्यास स देवो भगवानिक्या वेदले परः। सञ्जादेवो पहादेवस्तव्यानीमी कॉर्सलम् ॥ ६ ६ ॥

जिस 🚟 🗏 द्वारा परम देव भगवान् सायवत् भक्षदेश का जान होता है, बड़ी (वस्तृत:) 'जनन' करा जान है।

तक्रिष्टस्तवनो विश्वक्रियवक्रीयनः सृषिः। भक्षयञ्जयते विद्वान् सभते वदस्तवम्'॥३७॥

उनमें 🔤 निष्ठा रखने वाला, तत्परायण, कोध न करने कला, पवित्र और महायद्भपरायण किट्रन् से बस 🚥 जन को प्राप्त करता है। वर्यस्ववसरं कन्तकरीरं प्रतिकलवेत्।

न च देई विन को विक्रो पुरुष्टै: या:॥३८॥ वर्ष के व्यवस्थात का क्षेत्र का व्यवस्थात

सर्ग के आयतनरूप स्था तपीर 📧 यसपूर्वक पालन करना स्वदिए। मिना देह के मनुष्य 📖 रुद्र को नहीं नाम सकते।

निकार्यक्रीयानेनु पुर्वात निवसे हिन:1

व 🚟 कायको वा नगसा स्वरेत्।। ३९४

संबद्धित होकर सदा द्विज को वर्ग, अर्थ और साम में संबुक्त रहना चहिए। परन्तु धर्म से रहित साम का अर्थ सा सिन्दी मन से सि सामा न करे।

सीदप्रवि वि वर्षेण न 🔣 समाज्येता

वर्ते है वरकारेको नहें: कर्वेषु कर्तुपुत्र ४०॥

अर्थाकाल व्यक्ति क्रा कर्या हुः स्व भी उठला पढ़े तो भी अपर्य व्यक्ति व व्यक्ति व व्यक्ति व देवस्थालय भगवान् और

कृतनं दिक्तारी स्थात रहतेहरूकीः।

न बेट्ट्रेक्सचिन्हां **कुर्वारीक्ष र संबदेत्**॥ ॥ १॥

्राम्पर्धि 🖿 🕬 प्रिय करने 🗪 होना चाहिए और टुकरों 🗷 🔛 ग्रेहनुद्धि 🗪 नहीं होना चाहिए। वेद 🗪

📰 🗷 क्रिया नहीं करनी चाहिए 💹 निन्हा करने

🔤 के साथ मेलया 🖩 नहीं भारिए।

पश्चिम निका स्थिति वर्णन्यामं परेप्यूनिः। अस्तरकोष्याकोष्ट्रा सहस्रोतेः महीयते॥ ४२॥

जे 💹 विकासपूर्वक पवित्र होकर 🛤 धर्मध्याय 🗒 पदाता है, (इसरे को) महाता 🖁 🚃 सुनाता है, 📖

व्यक्तिक में पूजित होता है।

इति नीपूर्वपृत्ताचे काराई काशनीतापृत्तिकाम् स्वामितानां कोप्यक्तके स्वित्रकारकारे, स्वामितां नाईकामनीविकाशं अस्य सहदानेऽस्थापः। १५॥

बोडशोऽध्यादः

(नर्द्रस्ववर्ष-निकप्प)

## **200** 200

व विस्तापर्वपृत्ति सत्तं 🗷 वकेक्विवित्

चित्रं कडिनं क्या सेनः व्याप्तास्य १॥ न्यास चेते— किसी भी व्याप्त व्याप्त करें और कभी भी असरव व चेते। अधिककारो और अप्रिय लगने व्याप्त भी

न बोले और कभी भी चोरी न करें।

<sup>|,</sup>बिद्धम भवेकरनुरुपम्' 📖 मिलता है, जो अनुचित जन। पड़का है।

तुषो का यदि वा 📖 मृदं का असमेव का परस्थापहरकुर्जुनंत्रकं प्रविपद्यते। २॥

कोई भी व्यक्ति दूसरे की पास, सतक विही तक जार को युरता है तो यह प्राणी नरक को प्रक करता है।

व राजः प्रतिगृद्धीयासं सुरात्यतिकाद्यिः सन्यस्थादायकासम्बद्धाः निकार्क्यवेषुकः ॥ ३॥

(कोई भी प्राह्मण) कन से दान ऋष न करें क्या सूद्र और (वर्णश्रमधर्म से) प्रतिक्ष व्यक्ति से ची च हो। कन निन्दित व्यक्तियों से भी बुद्धियान् पुरुष को व्यवस वहीं करनी याहिए।

नित्यं पायनको म कालुनसर्वय व्यवकेत्। प्राणानकाल्येय व्यवकातस्य पुर्वतिः॥४॥

प्रतिदिन दान मांगने दासा नहीं होना साहिए और सुध हैं। इसकि से बार-बार नहीं मांगना चाहिए। ऐसी दुर्बुद्ध आता याचक दाता के प्राणी को ही हर सेता है।

न देवहव्यहारी स्वाहितेषेण हियोगका

वा नपहरेदापवर्षि वदावर॥५॥
 विश्व विश्वविक्याहर्वद्वस्य विश्वविकाले।

देवस्यं 🌃 क्येर बदा परिवरेक्य:॥६॥

विशेषकप से **व्यास्तित को देवलओं विशेष रहे**व्या को नहीं पुरान पहिए। प्रावृत्त के धन विशेष सो
आपरिकाल में भी पुरान नहीं प्रावृत्तः; व्या व्या को ही
विष नहीं कहा जाता, अपितु शाक्षण की सम्पति का दृश्य ही
विष कहलाता है। इसी व्याप देवद्वम का वि कापूर्वक सदा स्थान कर देना पाहिए।

पुणे प्राच्चेरके बढ़ी तब पूरे क्ले चले। अदलदानमधीर्थ पनुः 📶 प्रजानतिः॥७॥

पुष्प, शाक, चल, काह तथा तृष्य, मृत और बाब को बिना दिये हुए जो ग्रहण नहीं करता है, वह अस्तेय है, (बिना दिये ले लेना चोरी है) ऐसा प्रज्यपति मनु ने कहा है।

प्रशीतकानि पुष्पणि देवार्चनकियौ हिला:। नैकस्यादेव निकायनमुख्य केवरुप्॥८॥

हिज देवताओं की पूजा के लिए पुण तरण कर सकते हैं परन्तु दन पुष्पों को भी प्रतिदिन केवल एक हो स्थान से विना (स्थामी की) अनुमति के प्रहण नहीं करना चाहिए।

तुषां कर्त्वा फल पुष्पं प्रकाल वे हरेतुतः।

क्वाँटी केवल उन्हां इन्त्रका परिता क्वेत्॥१॥

ार्थ प्रकास विद्वान् पुरुष को चाहिए लि हुण, ार्था और पुष्प को प्रकटरूप में अर्थात् किसी की मौजूदगी (या मालिक को अनुमति हो) केवल धर्मकार्य के लिए ार्था

करे, ब्याब वह नरक में शिरता है ब्याब नीतिन्त्रर्ग से ब्याब व्यावस्थान है।

विसमुद्द्यकादीनं पृष्टिर्वातः 🔤 विकी:। सर्वार्विनेन्याः 🕶 विकास विकास १०॥

(फिर भी) है बितो ! धर्मवेताओं ने यह यर्वादा स्वित् 🖷

व वर्षकारदेशेन ताथ कृत्य 🎟 क्षेत्र

क्रोन 💳 🚃 कुर्मन् स्वीशुद्धसम्बरम्॥ ११॥

क्रेकेड चेद्राचे 🌃 नहींत ब्रह्मकादिनिः।

वर्ति का इर्व स्थानि गकति॥१२॥

ा है धर्म = कार्न से (जानबृक्त कर) पाप कर्षके (जाबिकारूब) = अनुहान भी नहीं = वाहिए। इस के क्षा पाप को क्रियकर च बाह्मण = या सूद्र का

जन्म सेका इस \iiint में भी ब्रह्मकादियों द्वारा निन्दित होता है। ===== (कंपट) से === हुआ उसका द्वत का फल

🔤 📰 🚥 🖥 अर्थात् राक्षसः 🖥 🚃 थीग करते 🗗 ।

अस्तिही स्थित्वेषेत्र को वृतिपुष्पतिवति। स स्थित्व होदेवस्तिर्वाचीती च वायते॥१॥॥

जे अतिक्षी अर्थात् साधु-संन्यासी के क्लिव विक्रों से रहित होते हुए भी जो (सींगपूर्वक) तिक्षी अर्थात् साधु-संन्यासो छ वेव को बारण करके उससे अपनी आजीविक्स करवता है, वह तिक्क्षणियों के पार्कें को बावों हर तेना है (उसका व्यती वक्ता है) और (अगले बावा में) पश्चिमों की वोनि में उसका क्रेसा है।

वैद्यासम्बद्धियः । चया स्थापः वर्षीयनास्त्रयः। च्याः च्यतिः चर्चन वर्षणस्त्रस्य सम्बत्तम्। १४॥

1. बैकलक्की से करपर्य हैं— किसी के सथान ब्रवचारी। विक्री कुड़े को पकड़का खाने लिए ध्यानमान होका चुपराप बैठी ■ है और अपने चाला, का ब्या प्रकट होने नहीं देती.

बैसे ही दुराबारों का भी उस 🛅 है।

जो इस लोक ■ बैहात के छपान जन रखने करो पापाचारी हैं, वे (पाखण्डी) धर्म के विकासक होते हैं और शोग्र ■ पाप से (परक में) गिर चले हैं। उसके क्यों का यही फल है।

पास्तविक्ते विकर्मस्थान्यसम्बद्धसम्बद्धस्य पाः पद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धस

पाखण्डी (डॉगो), (ज्ञास्त्र) विषयेत कर्म करने कते. वामानार्थ (विषयेत आनरण करने करने), पाइएजसिद्धान्त्री और पासुपत पत 🌃 अनुवायों को समीमात 🖥 🔛 नहीं नहीं देना चाहिए।

वैद्यनिन्दारतान् मर्व्यनेशनिन्दास्तोध्यक्षाः हिजनिन्दारताहेव वनसावि र किनवेत्॥१६॥ साजवं वेदिसम्बर्धं सहवासत्र स्वयन्त्। कुर्वाणः पाते अनुसारताहतेन वर्ववेत्॥१७॥

नेद की निन्दा में नात्वर व्या विन्दा में व्यावस्था स्थान करने और नाहाणों को निन्दा में व्यावस्था मनुष्यें व्यावस्था और नाहाणों को निन्दा में व्यावस्था मनुष्यें व्यावस्था से भी व्यावस्था करने करने करने व्यावस्था करने की निन्दा के व्यावस्था करने की निन्दा की व्यावस्था करने की भी प्राची प्रतिक्ष को व्यावस्था है। इसिलिए चत्रपूर्वक इनका त्याम करक चाहिए अर्थात् उनके साथ सभी व्यवसार त्याम क्षावस्था

देवग्रेशस्यक्रोदः कोरिकोरियुव्यक्तिकः। जनापवादो नास्तित्वचं सस्यक्षोरियुव्यक्तिकम्॥ १८॥

देख्द्रोह करने से गुरुद्रोह करना करेको मुना व्यक्त (क्षेत्रपूर्ण) है। ज्ञान को निन्दा करना और नास्तिकता दससे भी करोड एना अधिक काला है।

गोप्सा देवतेको: कृष्ण सनोवसेकका

कुलान्यकुलक यानि यानि हीननि वर्षतः॥१९॥

गी-बैल क्या और देवताओं यह ब्रह्मणों के विकास कृषिकर्म करने तथा एका भी सेवा क्रम (विकिन्नेश्वर्यक क्यक्ति के) सारे कुल अकुलता को प्रश्न हो जाते हैं और वे क्या धर्म से भी हीनता को प्रश्न होते हैं।

कृष्टियाई: क्रियालोपैर्वेदानव्ययनेन वा

कुराज्यकृततां यन्ति ब्राह्मणविक्येण समा२०॥

निन्दा से विवाह करने से, व्यक्तिक क्रिकाओं का लोग होने से और वेदों के **क्राप्ता** से तथा व्यक्तमों का व्यक्तान करने से भी (दोषमुक्त होकर) सभी उच कुल निस्नता की इस होते हैं।

क्तुमात्वरद्वर्थन स्तर्भक्त्यत्व । स्वतिकर्णनरकारियं अस्परि 🖥 कुलस्य २ १॥

असरम भाषण करने से, दूसरे 🔣 स्त्री से ह्याला रखने से, अभवन (मांसारे) पदार्थों 📰 भक्षण करने से ह्या अवैदिक वर्ष का कारणा करने से निवय 🗒 कुल मीच हा है।

क्योतिके 🎚 इस्थानके 📰 पा विक्रियक्षिके 🔛 सम्बद्धि 🖟 कुलक्। ११॥

उसी **व्या** विकास को, शूटों **व्या** तथा **व्याप्त** अवकरों से हॉन पुरुषों को दान **वि** से (उस जाति की) कुस भी अवस्य नद हो **व्या** है।

कार्यकेत्वे क्रये न मासिक्ते ह्या व मुख्यमे निवसेत वस्त्राक्यमेत्वेश २३॥

क्षा से कार तथा की का की व्यक्ति से का संकृत का में और प्रसन्दों लोगों से कि का सुद्र स्वारत कि निवास की अस्ता च्योरर।

विश्वविक्रकेतंत्रे पूर्वविक्रके: सुत्रत्।

कपुरवेर्वेतं 🚃 स्विमेर्वीयः॥ १४॥

कृष्ण्ये मा 💷 परति हुनी निर्ण स्थनास्तः।

नियुक्त का विवसेदिहतः॥ १५ ॥ १९५० मान्य

हिमबान् और विश्वावत है मध्य का शुभ प्रदेश और वृत्रं तका पश्चिम है बाल समुद्रो भागों को छोडकर शास्त्रा हिम कर भी द्विन को शास नहीं करना चाहिए बाला उस श्यान पर नहीं कृष्णमृग स्वच्छन्दतप्रपृत्रेक विचाते हों तथा नहीं इसिट परित्र नदिनों नहती हों, स्था पर द्विन भी

सर्वकोसस्यक्षेकुर्रः व्यवस्था द्वितेत्रमः। भागतः निर्वकेतुकवी नारकतप्रामसस्यिते। २६॥

🚃 करन चहिए।

मामा प्रत्येक उत्तम द्वित को किसी भी नदी विकास ताथा भीत विकास प्रदेश विकास अन्यत्र कहीं भी निवास नहीं करना चाहिए और निम्नवर्णों के ग्राम के समीप मो निवास नहीं करना चहिए। न संवर्षेष पतितैनं सण्डातीनं वृक्करैः'। न मुर्खेर्नविक्तरेष्ट नान्यैनंत्र्यवसाविकः॥ २७॥

उसी प्रकार धर्म से पतित लोगों के साथ, ।

साथ, पुष्पस जाति के लोगों के साथ, मुखों के 🚃 भमंडियों के साथ, निम्न जाति के लोगों के 🚃 🚃 उनके

रहने वालों के साथ भी (द्विन को) विकास नहीं करना

वाहिए।

एकमध्यस्य पंचित्रीव्यक्तवर्गात्रम् । वाजनाव्यापनं स्वापीयनका २८॥

प्रसम्बाधनम् दशमः सङ्कलनमेन क

एकादरीने निर्दिष्टा दोचाः सार्क्यसंक्रिकाः॥२९॥ (उन स्क्रेमों के साम) हा हाता पर स्क्रेस और बैठना,

एक पंक्ति में भोजन करना, इनके व्यक्ति में ब्यान, 📰 🚃 अब को मित्रित करना, उनका 📰 करना, उनको पद्धान, उनके साथ 🚃 करना, एक साथ भोजन करना, एक

श्राच पदना और एक साच 🚃 करना— ये 🚃 🔚

सांकर्ष नाम वाले कहे गये हैं अर्थात् 🚟 💷 🗷 कराण

होने खले दोन हैं। समीपे वर क्षिप्रकार संस्थाने कुमानू

तस्मात्सर्वप्रकलेन संबद्धं कर्जवेद्वाः स ५०० एकपंक्युपविद्या ये न स्ट्रलन्ति वरस्यात्।

भरमना कृतमर्थाक न तेलां संख्यो प्रवेत्त्र है है।

(इतना ही नहीं) 💹 लोगों के समीप उठने-पैठने से 🗎 उनका पाप संक्रमित हो 📖 है, इसलिए बढिप्यन को 📷 प्रकार से प्रयमपूर्वक वर्णसंकरों 📰 त्याग करना व्यक्तिए। परन्तु कुछ लोग जो उनके साथ एक पंक्ति में 📰 हो और

परस्पर एक-दूसरे को स्पर्ध न करते हों तक भस्य द्वरा (रेखा से) जिसमें सीमा गाँध ही शे. उनको सांकर्व दोव नहीं

अस्तिना ब्यास्ट धेव सरिप्रतेन विशेषकः। हारेण साम्पर्पार्वेण बहिष: वॅडिविवाले॥३२॥

इस 🚃 अस्ति से, भस्म से, विशेष्तः बस 🗏 डोधन से, द्वार खड़ा कर देने से, स्तम्य लगा देने में उच्च पर्ण में बनरोप खद्धा कर देने से- इन छ: प्रकार की कियाओं से चिंक का भेदन हो जाता है।

न कुर्बाद्व:सारीपतिक जिलाई चैन पैतानम्) रखेते मां बरकी न बाब्हति कस्ववित्॥३३॥

क्राल से भी क्रमारात सञ्जा, ज़नक और चुगलकोरी नहीं करनी चाहिए। इसरे के शोध में करती हुई भी के बारे में

किसे को नहीं कहना चहिए।

न संबक्तेपुतविका न विक्रमार्थिक स्वतिहा न पूर्ववरिवेच का नेन्द्रवाचे प्रवास्थिकपा। १४॥ पासी कार्यक्रिक्रकतिने वा क्टारान।

न कुर्वाद्वाचि: सार्द्ध विरोधं वा कदावर॥३५॥

भी सक्षकों के साथ नहीं सोना चाहिए। विभी को भी पर्यत्यान में स्पर्त न करें। सुर्व के चारों और का श्रेडल, इन्द्रथन्त्र, विक्रानि तथा कट्-पंडल को देखका भी विद्रान

पुरुष दूसरे से व कहें। बहुत से लोगों के साथ और बन्धु-

क्रमकों के साथ कभी भी विरोध नहीं करना चाहिए। आत्यनः प्रतिकृत्यसं गरेवां न मनायरेष्

भिर्वि प्रकार न कुराव्यकारिक विभिन्नित्ते हैं है।।

🔟 कुछ अपने प्रतिकृत हो अपछ 📖 🔣 अच्छी 🖛 सनता हो, बेसा आवरण इसरों के लिए भी नहीं साला चारिया कोई भी पक्ष की तिथि को न बताबे और नक्षणों के क्षिण में भी निर्देश न करे।

नेदनकार्यानकारेत सतुर्वि व द्वियोत्तनः। व देवनुरुविकानां दीवमानं 🛮 वारचेत्।। ३७॥

बेह दिव रक्षक्क स्थी से बात न करे और अपवित्र

असित के सामने भी कार्तालाय न को। यदि देवता, गृह 🖿 विक्रों के विभिन्त 🚃 दिया 🗯 एठा हो हो दसको वेकना नहीं चारिए।

र काका प्रश्नेष्ठ परिन्यम् वर्ववेत्। बेटनिन्दां देखिन्दां इस्तेन विकार्ववेद् ॥ ३८॥

अपनी प्रशंसा कपी न करे और दसरों की निन्हा का लाम करें। उसी प्रकार बेदनिन्दा सभा देवनिन्दा का भी कन्त्रवंक स्थान करना चाहिए।

वस्तु देवानुकीन् विज्ञान् केदान्या निन्दति विधः। न तस्य निकृतिर्देश शासेच्यिह मुख्यस्य: १३९॥

क्दिके कुल्देककेंद्र का कोपहरणम्।

<sup>),</sup> एक अधम जाति। मन् के अनुसार 🚃 में उत्कार निकद की सन्तान को पुरस्का कहा शत है- आते निवदासहरायं जात्या भवति पुरुषकाः (भन्० १०.१८)

कल्पकोटिमर्स सार्व गैस्ते एपको नर:॥४०॥

क्योंकि है मुनोक्से। जो हिज देवी, ऋषिमें, क्यों अथवा वेदों की निन्दा खाला है, उनके लिए शास्त्रों में इस मोक में कोई प्रायक्षित्र नहीं देखा गया है। और भी जो मुस्ओं, देखें तथा उपवेहण (अंध) सहित वेद को निन्दा करता है, वह सौ करोड करूपों से भी अधिक समय तक रौरव नामक नरक में प्रकाया जाता है अर्थात् कह भोगता है।

तूर्णीयासीत निद्धारो न पूर्वालिक्षीहरूताम्। कर्णी विवाद कनको न चैतानवसीयकेत्॥४१॥

उसी प्रकार इन सफकी जहाँ निन्दा हो रही हो, वहां सुनने बाला जुम रहे और कोई भी उत्तर न दे क्या दोनों कान बंद करके कहाँ अन्यत्र चला जाना कहिए मा निन्दा करने करने को देखना भी नहीं बाहिए।

वर्जवेदै एउस्पन्न कोची गुरुवेह्नाः।

विकारे कार्यी: सार्थ व कुर्वादे कार्यका।। ४२%

मुकियान् पुरुष दूसरों के सहस्य को किसी के सामने प्रमुख न करे। अपने मन्युओं में सहय कभी भी विकाद नहीं करना चाहिए।

र वार्ष वार्षिनं कृत्रवस्थारं या वृत्रवेशकः।

स तेन तुल्यहोदः स्वान्त्रिकादिदोलयम् क्वेक्स४३०

है हिनोनमो! पापी **आजा पाप के निषय है ।**और पैसे हो अपाप की भी पापी न कहें। ऐसा करने करना वह पुरुष उसके समान हो दोषपुरू होता है अर्थात् नो पापी को दोप लगता है, **को उसको** भी लगता है और (अपापी को पापी कहने से) मिल्यादि रोषपुरू भी कह हो काता है अर्थात् हुन आरोप समाने से यह उस दोप का को पापी होता है।

थनि विकाधिजस्तानां एक्क्कूर्वन रोटकत्।

तानि पुत्रान् पर्दृत् स्रन्ति 🔤 विकारिकरिक्तम् ॥ ४ ४।।।

उसी प्रकार जिन कर चहु निश्वत आरोप विकास गया हो, (इस दु:ख के कारण) रोने से, उनके जिलने और पिरते हैं, उदने ही बंद्या में उन मिथ्या आरोप करने जातों के पुत्री और पशुओं का हनन होता है।

बहाहत्यासुराधने स्टेबनुर्वह्ननाममे। दृष्टं विशोधनं सदिदर्गस्ति विकासिक्संबनेशा ४५॥

ब्रह्महत्या, सुराधान, चोरी हाता सुरुवती के साथ व्यक्तियार करने वाले पाणी को सुद्ध करने हाता प्राथित सक्तर्वे द्वारा (ऋस्त्र में) देखा 💷 है, परन्तु मिच्यारोपी 🕏 तिए कोई प्रावक्तित नहीं है।

वेकेकेकचमहिलं स्वीतनकारिकतः।

🚃 📠 🔳 व्यक्तिकां नोपक्छं न मन्यपन्। ४६॥

निर्मित के किसी भी पुरुष को उदित होता दुआ
सूर्व = जन्द को नहीं देखना चाहिए। वैसे ही अस्त होते

🚃 🔤 में प्रतिविभिन्न, 🚃 से उपसृष्ट और आकाश के 🚃 में 📖 सूर्व 🏴 🚃 🛡 नहीं देखना चाहिए।

क्रिकेट मामस्य मा व दर्शन्यसम्बद्धम्।

न कर्मा सिक्निकेस पुर्ण व्य कदासन।४४॥ ■ च 🌉 पुरीनं जा न 🗷 संस्कृष्टेषुनम्।

न्तुनिः पूर्वयोगारीन् व्यागारोगयेषुवः॥४८॥

🍱 प्रकार करन 🖟 इंकि हुए 📖 दर्गण के भीतर चिक्रा सुर्व 🚾 🚃 को कभी नहीं देखना चाहिए।

क्य 🔤 अथवा पुरुष को 🔤 भी व 🔤। 🛅 हो (अपने पा अन्य के) 🌉 🖿 🔤 को वहाँ देखका चाहिए तथा

पेपुनासक किसी भी पिपुन को नहीं देखना चाहिए। उसी प्रकार वृद्धिमन् पुरुष को क्यां अपवित्र स्थाना में सुर्य-

करहारि 🔤 भी वह को नहीं देखना चाहिए।

वरिक्यमुक्त्यस्यात् वृत्तिस्यात्राक्योकस्य। स्वतिकारेक च परवृत्तिकृते काववर्तितः॥४९॥

प्रकार कार्या, विकलाङ्ग, बाण्डाल तक्त असुद्ध मोगों को नहीं देखना काहिए। अथवा स्वयं उच्छिह हो और क्या डेंककर बैख हो, तथ उसे किसी से बार्तालाय नहीं करक वाहिए।

न मुक्तेतेवर्धमारी न क्रुद्धस्य गुरीर्नुकाम्। न वैस्पेटकवेड्समा न पानी भोजने सति। निकृतकमार्गुतं ह्या नोत्मतं मतमेश वास५०॥

ाति प्रतासीर व्यास्तर्भ किया हो, उसे स्पर्श र करें और कुट हा गुरुवन के चुछ को, तेल या जल में अपनी बाब को, भोजन करते समय पत्रों को, असोन्य दोंग से बेंधे हुए कार-बैत को, उत्पन्त एवं बाबल व्यक्ति को नहीं देखक काहिए।

क्यक्रिक्य कर्वक स्पर्ध नैनाक्षेत्रेत मेहनीयः क्षवर्ती वृक्तकां या नासनस्यां स्वासुखप्तानः सा

जन्म भारत के साथ कभी भोजन न करे। वह जब फेक्स का रही हो, डॉक कर रही हो, जन्हाई ले रही हो य सुखपूर्वक आसन पर कैंद्री हो, तो इस कबस्का में भी उसे न देखें।

नोदके चारपनो सर्व सुर्ध कशुरुपेय चा। त समुचेक पूर्व वा नाविधिकेकदाकनाः २॥

जनना रूप सुप हो जनना असूब, उसे कब में नहीं देखना चाहिए। किसी के भी मूत्र को कभी साँचे नहीं और न उसके अपर खड़ा रहे।

न सुराण मतिन्द्रशासुद्धारं प्राथवं दक्ति। नोच्छिष्टं का प्रतास न च कुम्बासिनं इति:॥५३॥

कोई भी द्वित हुए जाति के सनुष्य को सर्वार्ध (उपदेश) प्रदान न **व्या** (क्योंकि उसके निव्य वह कोन्य हो नहीं है)। उसे कृतर (खीकड़ी), बोर, दहों तथा अववित्र पूर्व या मधु भी न दें। इसी तरह उसे कृष्णकृत्यकों और

हर्षिम्याम भी न दें।

त सेवाको इतं दक्षण च वर्ग क्येकुकः। त च कोरकसम्बद्धोदेनं रामक्क कर्माकेक्शकः ४॥ सोर्च दक्ष्यं तथा समावसूर्यं सामकृतकर्मः। मानं मोर्च तथा व्यक्ति देवक वरिकर्णकेकुशकः॥॥

ार्क भी विद्वान् इस सुद्ध की इस बाला न करते और ार्क क्यारेश भी न दे। इसके सामने कि वि व्यक्तिपृष्ठ न हो और द्वेष तका एम कि भी त्यान दे। सोम, क्यान्य, असूमा (दूसरों के मुचों में दोक्सरेक्स करका), अन की निन्दा, मान, मोइ, कोच तक्ष देव को क्यान्येक त्यान देवा वाहिए।

॥ कुर्वात्यस्यविषयेकां कृतं विश्वका सक्येक्। न प्रीतानुष्यस्येता न च तीव्यवस्तीन् स्वविद्यान्यः ॥

किसी भी व्यक्ति को **माना व करे (परंतु मान की पूर्ट** से) अपने पुत्र और किम्म को प्रताहित किमा ना सकता है। सभी भी हीन व्यक्ति का आध्य प्रकृष न को **मान** वैसे ही तीली मुद्धि वाले का भी आध्य न ले।

नात्पानसारायन्त्रेत दैन्दं क्लेन कर्मानेत्। व' विज्ञिहानसमूर्यात्रात्मानं तंसकेहाः॥५७॥

बुद्धिमान् पुरुष को अपनी अवसानस नहीं करनी चाहिए। और दोनमाव को भी प्रमतपूर्वक त्यान देना चाहिए। अपने व्यक्तियों को अनादर नहीं करना चाहिए और स्वयं
 व्यक्तियों होना चाहिए।

न् **महैर्जितले दु**षि च व संवेत्रवेश है। न नदीनु नदी कुलावकी न च पर्वतन्॥ ५८॥

नकों से पूर्ण को कुतरना नहीं चाहिए और याप पर सकते को कार्न पाहिए। मदी में स्थित रहते हुए (अन्य) नदी के निषय में कुछ न कहे और पर्यंत में निचरते हुए (इसरे) पर्यंतों में क्या में क्यां से करे।

क्षा वर्तते व्यक्ति र त्यकेसहमारिकम्। साम्बद्धियो राज्ये व्यक्तिसहम्बद्धियम्।

क्षितेऽभ्यास्त्रातिहेन कैलेनाई व लेपवेत्।

॥ जनावर्षे: प्रक्रिय प 🔤 वानि 🗷 स्कृति। ५०४

मा पर क्यां को के बाद की हुए की से चूसरे अनुमें का कि न करें। जस्त्र और सर्व से क्यां का करे अनुमें करियों की भी कि व करें।

तेन्स्रीतः । प्रकारि वास्तितं यह स्टीत्। व प्रतिकादकानी ।। पातकारि समस्तिहा ६ १४

ानने युक्तभानों के रोजों 🔣 स्पर्श न करे 📖 क्षसभ्य

साम गमन न करे। अनि में इस्त-पैर दालने की
 सम्बद्ध न करे।

व किल्मेदरकोर्नित्वं ४ च श्रवणयोः वयदिन्। य चाहुनस्त्रकारं वे कुर्वाशस्त्रतिमा विवेत्॥६२॥

इस्तर सिङ्ग, उदर और कामों की चपलता भी कभी व थरे। अवने किसी मा चा मा को नहीं बजाना चाहिए क्या अञ्चलि करके नसादि चैना नहीं चाहिए।

🔳 भी क्रमने हम्ब या पैंधें से जल को 🚃 नहीं

च्यादिए। ईंट-परवार सेकर फलों को नहीं तीवना
 च्यादिक और फलों के भी फलों को नहीं तीवना चाहिए।

न म्लेक्क्यकर्ग हिन्द्रोककर्तेष पदासनम्। व चेदनक्षितकोटं हेदनं क क्लियनम्॥ ६ 📖

कुर्वोद्धियर्दरं योगानगरुरगादेव विश्वताम्। जेत्वके महानेकश्चार कृषाचेक्षास्य नामोत्रास्य ५॥

वर्ग्न पार्क्यक्रानुनसम्म्। इति पादः

<sup>2. 🗎</sup> वाजिल्यं २.. इति पातः ।

वाहिए।

म्लेच्छ सोगों को भागा को सोखना नहीं चाहिए और पैर से आसन को खींचना नहीं चाहिए। बुद्धियन् को अकरमात् व्यर्थ हो नाखुनों से चौरना, बजाना, उससे काटना या कूतरना आदि नहीं करना चाहिए और व्यर्थ हो अंनों का मर्दन नहीं करना चाहिए। मध्य क्दाचों को अचने मोद में रखकर नहीं साना चाहिए। मध्य क्दाचों को अचने मोद में

न अधेदक्या गर्पमा करिजानि कद्येत्। य संस्तान्त्रो गणिन्त्रो कस्युकेदन्त्रनः स्थि:॥६६॥

उभी प्रकार (बिना प्रयोजन के) नृत्य और पालप निर्हा करना चाहिए तथा धाय-मध्य भी कहीं कजने चाहिए। अपने

शिर को दोनों हायों से सुजलाना नहीं च्हिए। न लौकिकै: कवैटेंबॉकोबटेडोक्कैरिंग

नाही: झीडेज बाबेत नाय्यु विवयुक्तकवीत्ता ६७॥ सीकिक स्तांत्री द्वारा देखें की स्तांत 🜃 करने व्यक्तिए

स्वीक्ष्म स्तात्री द्वारा दश्च को स्तुति हता करने व्यक्षिए और औपधियों है भी उन्हें सन्तुष्ट करने हा हता व करे। पानों से जुआ नहीं खेलना चाहिए और जलतन में बस पृथ को त्यान नहीं करना चाहिए।

नेक्किन्नः संविज्ञेतित्वं न ननः श्रामकाकोत्। न गर्कता प्रदेशिय न केन स्वतितः स्वतेतः ६८॥

अपवित्र होकर कभी सोना नहीं चाहिए और **विका** होकर स्नान महीं करना चाहिए। उसी बांब्य में व बहे, प

पढ़ें और 🗷 अपने शिर 🛗 स्पर्श करे।

न दर्शनेपारोगाणि द्विन्द्रस्तपूर्ण न केक्केस् न वालासपमासेकेत् केल्क्ष्म विकर्णकेद्रः ६ ६ ॥

दौतों से नावृत और रोएँ न करते। सोने हुए की नगाना

📰 वाहिए। प्रात:कालीन सूर्य को धूप 📰 सेका न 🖫 और शवानि के धूर्य का स्थान कर देना चाहिए।

नैकः सुम्बाच्यून्यमृहे स्तरं नोक्तनही होकः

निष्ठीवेत्र बसुम्बां स्वीं तरेत्त**ः** ।॥

सूने घर में अकेले सोना नहीं च्छिड़ और स्वयं अपने जुतों को उद्यक्त नहीं से जान चाहिए। अकारण कुकते नहीं रहना चाहिए तक मात्र भुनाओं के बस से नदी को चर नहीं करना चाहिए।

न पादशासनं कुर्यात्पादेनैय कदम्बनः नाम्नी प्रतापनेत्पादी न कांस्त्रे आक्लेकुमः॥॥१॥ कमो भी अपने पैरों से पैरों को बोना नहीं चाहिए। विद्वान् पुरुष को दोनों पैर अपने में तथने नहीं चाहिए और कांस्य पात्र में भी पाँच धोने नहीं चाहिए।

निक्रसारयोषं झाइजन् यासापि याः साम्बन्धित्रस्थानसः सूर्वं या शक्तिनं प्रति॥७१॥

देवताओं, सहायों तथा गौओं, सबू, अप्ति, गुरु, विप्र तथा सुर्व और बन्द्रमा को तिरस्कृत नहीं करक प्रतिए।

असुद्धारको को स्थानको स्थानकोत्रसम्। बोर्डिककारकोत न कुर्मीत कराइन॥७३॥

असुद्ध स्थिति में सब्ध करना, यात्रा करना, स्वाध्याय करना, स्नार और भाजन करना तथा घर से बाहर जीनी कादि कभी भी नहीं करना काहिए।

स्वयनसम्बद्धाः स्वयन्त्राः स्रोकनं भीतम्। अन्योः सम्बद्धानिनं सम्बद्धाः विदर्शनेत्। ७४॥

्रेने 🚃 कार में 📖 मध्यक् 🛮 सोब, अध्ययन धरना, बाहन पर पहला, भोजन करना और मल-मूत का

करक आदि का स्थान कर देना वाहिए।
 न मान्तव्यक्तिकेकिको स्थित मेलाक्रकारण्यः।

च्या कवि न देवातिमां स्पृतेद्शक्षण

्द्रिय **व्यक्ति होने पर अपने दावों से मी, साहा**ण और अस्ति का स्पर्त ≡ करे तका कोई भी अपने पैरी से अन तथा देवचरित्य का स्पर्त न करें:

बाहुकोऽप्पि सरिवरेष देवान् कीर्नकेर्यान्। कारकोदनामम् वार्गेत्रान्तियेकतः॥७६॥

क्षा होने कर अग्नि की परिचर्षा, देशों तथा ऋषियों सब कोर्जन न करे। गहरे करा में स्तानार्य प्रवेश न करें क्षा

न सम्बद्धकेनोद्धक विवेद्दकोच वा नत्त्व्। नेवोदनुषस्कृत नामु रेत: समुद्धनेत्॥७७॥

अपने किसी चौ एक भार में अग्नि को धारण 🛭 करे।

अपने चाँदे हाण भी उठाकर मुख से जल को नहाँ पीना चाहिए। जल का उपस्पर्त करके ही उसमें प्रवेश की और

अवेक्सीस्त्रकन्यञ्ज स्थेत्रितं क क्यांकि का व्यक्तियेश सक्तीं अप्यु वैश्वनपायरेत्॥७८॥

जस में कीर्व का त्याग न करे।

अवस्थित वस्तु से लिस किसी पक्षर्थ का, खून का, विच का तथा नदी का अतिक्रमण कभी न करे और कभी भी बस्तरसम् आदि में मैक्स न करे। चाहिय।

कैयं दक्षं न वै जिन्सात्राच्यु होयनपुरक्षेत्। गरिक्यस्मकपातानि न केलांत्र च कारकात्। ओर्पागरकरीयं मा जहितिहोकदाकरक्षक्षः॥

चैत्य (यज्ञस्थान) या चौराहे के कृष्ट को कभी न कार्ट और पानी में कभी धूकना नहीं चाहिए। जस है कभी भी अस्थि, भस्म, कपाल, केश, कार्ट, चन के क्रिसके, जंगा

और गोकर नहीं दासना चाहिए।

न चारित संपर्धशीयशोषद्ववादवः क्याँक्। न धैनं पादतः कुर्यान्यसेन न क्येन्ट्रतः सट०॥

बुद्धिमान् पुरुष कमी 🔣 अपने को लीचे नहीं और 🛗 अपने पाम भी न रखे। उसी प्रकार अपने पैसे 🛗 करक अपने को न रखे और पुंच से अपने को पुँकता भी नहीं

 कृत्यम्यरोहेन नामहीवासुनिः कर्मीक्षः अस्तै न प्रकृतिदर्भि नाहिः प्रसम्पेतन्त्रस्थ ८ १॥

अपवित्र स्थारि 🔛 कुएँ के रूपर कहन वाहिए और न अभी उस में मुँह बालकर देखना काहिए। अभि में अभि का प्रक्षेप न को और जल से उसे कुसका भी नहीं काहिए।

पुत्रकारप्रधार्ति का न उक्को शामकेरवरान्। स्थानका कार्य का विवासे न प्रयोजनेत्॥८२॥

किसी को भी अपने मित्र 🛗 मृत्यु सकता उसके दु:ख का समाचार स्वयं दूसरों को सुनान नहीं कहिए। जो किसन के अयोग्य हों और जो इस्त-कपट 📺 त्रास हों, 🛗 पदार्थी का प्रयोग नहीं करना साहित।

न वर्षि मुखनिशासैज्वांसयेक्ष**मुख्यं**यः। एण्यसानोदकसाने सीमानं **या इते**श तुस्रदक्ष

उसी प्रकार मुद्धिमान् मुख्य अपवित्र अकावा में अग्नि को अपने मुख से फूँक देकर प्रज्यक्तित न करे। ऐसी अवस्था में नीर्मस्थान के पवित्र बल में स्नात न करे क्या उसकी सोगा पर्यन्त भूमि को भी न जोते।

न विनामपूर्वसमयं सत्योक्तं बदावनः

पश्चन व्यवस्थान पहिल्लो न्यूक्टो**लनेत्**कट्र¥॥

इसी प्रकार सत्य से युक्त पूर्व प्रतिक्र निषम को जोड़ना नहीं चाहिए तथा परस्पर पशुओं को, सपी को और परिस्में को लड़ाने के लिए प्रेरित नहीं घरना चाहिए।

एरकम् न कुर्वेत जलगनावनदिनः। कार्यक्वा सुकर्मीण कस्तन् कुरा कार्यक्। सार्व प्रावर्ग्यक्रमान् विकार्ण नावकारचेत्।।८५॥

जल, वाबु और धूप द्वारा दूसरे को बाधा नहीं पहुँचाती साहिए। अच्छे 📖 करा लेने के 📖 बाद में कारीगरों को

(चारिकांगक दिवे कित) छोड़ नहीं देना चाहिए। उसी प्रकार सार्व चार प्रात: साम पिश्त के उद्देश्य से जाने कार्जी

शिर्म के हुए चन्द्र नहीं हुए देने चाहिए। व्यक्तिस्थं व्यक्तिकं चार्चना स्ट्र केवनम्। विव्यक्तिस्थं कुछरानेसं च विकर्णनेस्स्थ ।

म्बद्धाः प्रमुख्यास्य च विकासम्बद्धाः व । स्थाः स्थाः की कोई दूसरे अन्याने स्थापि की स्थाः स्थाः न करे। यहाः के शन्य-चन्द्रन आहि, पत्नी के

साय गोजर करना, विद्यारपूर्वक विकाद और कृत्सित 📖 से प्रवेश आदि का त्याप 📖 देना चाहिए।

न स्वत् व्यापाती करना हत्त् हुवः। सर्वाण व्यापाती स्वतंत्राद् व्यापादका

भी विद्वान् स्थान को साते हुए सका नहीं होता प्रक्रिए और स्थान हुए स्थान नहीं चाहिए। अपने हाथ से अधने अपने का स्थान नहीं स्थान साहिए और देर तक पानी

व व्यक्तियोग्ययेत सूर्पेण व पाणियाः

के चीतर नहीं रहना चाहिए।

मुद्धेनेय कोर्ट्सन मुख्याद्धनिरमास्ता॥ ८०॥ विक्रो को स्थिति, सुप से १० १०० से (इस्का देकर)

इन्समित नहीं हाता चाहिए। मुख से (कुँकनी हारा) अनि जनाव चाहिए क्योंकि (परमान्या के) मुख से ही अनि

🎹 क्रापति हुई है। परस्थित न प्रतेश अधान्य प्रोक्येट् द्वीयः।

वैद्यक्षरेष् कर्मा विज्ञसम्बार्ग च वर्गयेत्। वैद्यक्षराज्ञेन गर्भासक्ष्यविद्यक्षरविद्यम्॥८९॥

न देखाकाने स्वर्गत्।

हित को परस्त्री में साम बात नहीं करनी बाहिए और जो यह करने के लिए बोग्य न हो, उसके यहादि नहीं कराने बाहिए। सामा को समा में अकेले नहीं साम चाहिए हथा

व्यक्तियों के साथ हो 📖 चहिए। देवालय में बायीं ओर हे कभी भी इसेत नहीं करना चाहिए अवक विना प्रदक्षिणा

मण्डली 📰 भी त्यान कर देना चाहिए अर्घात् एक-दो

📕 देवमन्दिर में नहीं 🗪 चाहिए। 🌃 भी वस्त्र से हवा 🛗 🚮 बहिए और देवमन्दिर में स्त्रेना नहीं चाहिए।

नैकोऽस्कानं प्रकोतः नावार्मिकाननैः स्तु॥९०॥ न स्वक्रीदृष्टिनेसीपि न सुद्रैः स्टिमी सा। उनस्मागे सप्तवलोऽध्यायः

नोबानह्रिक्तिकेऽस्थानं कलादिरहितस्त्रसात ११॥ मार्ग में कभी भी अकेले, अवस्थिक वनों के साम रोगग्रस्त मनुष्यों, जुद्दों और पतितों के साम नहीं कना चाहिए। बिना जूता पहने तथा विना साम लिये साम को काम नहीं करनी चाहिए।

न सत्रो आरिका सार्द्ध ॥ किस ॥ कमक्कुपुष्। नामिकोसाक्ककादीनामनारेका क्रजेसकाविक्स ९२॥

पत्रि में, राष्ट्र ■ साथ और विना कमण्डल लिए तथा अग्नि, गौ असवा ■ जादि को साथ ■

नहीं जाना चाहिए।

म वर्षितापतित्रप्रेषेट् हिलेक्याः।

न निन्देशीयन: सिद्धान् गुणिनो सा व्यक्तिसाम १३॥

हे तेह बाह्मजो! अच्छे आवरण बाह्म नद्ध स्वधाय की स्वी का तिरक्कार न करें। उसी प्रकार चोकियें, सिद्धों और गुणवान् संन्यासियों की भी निन्दा न करे।

देक्ताप्ताने प्राप्ती न देवानो च शक्ति। नाकामेत्वापतस्थापां साम्रणानां नकाविकश्चा

नुदिमान् पुरुष को देवयन्तिर में या देवयूर्तियों के **विश्व** बाह्मणों 🛍 तथा गीओं 🛗 परसर्व 🛤 जनसूकका नहीं स्वीयना गाहिए।

को द्व अक्रमचेत्वस्यां परितार्धर्ने रोतिकीः। माहारणस्यकेतादिव्यविभिन्नेत्वस्यायकः। १५०

उसी प्रकार पतित आदि नीम लोगों से अधवा रोगियों से अपनी छारा को लीमने नहीं देन: चाहिए और कभी भी अंगार, भरम, केश आदि पर सन्ते नहीं होन: चाहिए।

कर्तयेन्यार्थनीरेणु स्वानकस्त्रपटोटकम्। न भक्षपेदभक्षाणि नायेक्झाफिनेटिङ्गाः॥१६॥

भो नहीं चाहिए।

हे दियो ! झाडू की धूल, स्नान किया हुआ बस्व और उस मड़े के जल का त्याग कर देना चाहिए अर्थात् उस चल स्न पुन: काम में नहीं लानर चाहिए। उसी प्रकार अध्यय पदावीं का भक्षण नहीं बाला चाहिए और अपेय पदावीं सि भोना

इति क्षेकुर्वपुरामे उत्तरार्थे क्यांस्थ्यक्षिकवर्थः सार वोद्यसोऽध्यायः॥ १६॥ ससदक्षोऽध्यायः

(प्यक्तप्रकीर्णव)

ध्यस १

नकायपुरस्य विजेऽतं मेकाग्न यदि कान्यतः।

जुड़बेरि उस्ति पसु पुरुष्ठे इतपदि॥१॥

सहाम को सुद्ध का अत्र नहीं खाना चाहिए। से क्षेत्रकर जो मोहबत या अन्य प्रयोजन से सुद्ध का अत्र

व्या उपहुंकर ना माहबात या अन्य प्रयाजन ≡ सूद्र । व्यांवा है, व्या सुद्धिन को ही प्राप्त होता है।

क्या कर है। प्रति होते हैं। क्या कर किया है के सुरक्षा के कि किया है।

विकास वर्षेत्रको पुर एवाविकारने॥२॥ वो द्वेत्र हः यस तक विश्वार सुद्ध का विवित आहार

करूप करता है, वह विकास अवस्था में हो शुद्र हो जाता है और मरकोपसन्त भी कारी चेनि को प्राप्त होता है (या कार्-

विशेषे जाता है। इन्हरूक्षिकविज्ञां भूष्ट्रस्य क युनीवराः।

वस्त्रक्रेयेदरक्षेत्र भूतरमहोतिमाञ्चलत्। ३॥ हे मुनोवये! बाह्यण, श्रविष, वैत्रय और शुद्ध में सं विस्तवन भी अन वदर में स्थित रहता है, मृत्यु के पश्चात् कर

क्टाई वर्डकासम् स्थानेऽडं वर्गकारियः। क्याई वर्षिकासम् वद्यानि ॥ वर्ष्यवेत्।।॥॥

चा (अवदा राजा), नर्तक, बढ़ाई, चर्चकार (मीची) विस्ती जनसमूह का और बेहमा का अन्न- हुन छु: प्रकार के

🔤 📰 त्यांग करना चाहिए।

उसी खेटी को प्राप्त करता है।

धारोपनीविश्वसारकारणविनी ॥॥॥ पर्व्यालोकुकारको सुरुकातक वर्गमेश्वा५॥।

प्रकार चक्रोपबीवि अर्थात् व्या निर्माण करके आर्विकिश चलाने वाला वा तैली, कपहे रंगने व्या या धोषो, चोर, मद्रविकयी, गायक, सुहार व्या सुतक के अत्र का भी त्यान करना चाहित।

कुरसारविशकर्गात्र कार्त्वः पतिस्थाः 💷 कुर्व्याकारतैस्तुकामसम्बद्धारस्य स्थापः स

विकार पुरस्कार द्वारकस्य व। स्वेनचरिककवेरते देवदानिस्करम् == ७॥ सोचकिकविकास्त्रतं क्वकस्य विशेषतः। उसी प्रकार कुम्हार, चित्रकार, व्याव लेने खले, परित (धर्माचरण से रहित) सुकार, नर, व्याव, कैदी, रोगी, चिकित्सक, व्यभिचारियी खी, चारक्यी, चोर, नारिकक, देवनिन्दा करने व्याव, सोम क्षेत्रने खले सच्च च्यावा

चाण्डाल के 📰 🖿 विजेश्हर से त्याग कर देना चाहिए।

भावांजितस्य वैकारं साम जेपपतिनृदेशः । अकिष्टस्य कटवस्य त्येशेजिक्क्योजिनः।

जो स्त्री का करणाना हो और विसके पर में पत्नी का हेथी (जार पुरुष) रहना हो, जो अपनित्र रहता हो, जो कंजूस हो और भी सदा उच्छिए ब्ला साने बस्ता हो, उसके उस को भी त्याग दे।

अवंशवराष्ट्र विकास समाजीवरण चैन दिशाए॥ वसीयसञ्जातिकालों मनोज्यसम्ब चैन हि। भीतरण समितनावरणसूख्ये परित्रहम् १०॥

पंक्ति (अपनी निरादरी) में पहर हुए क्या मा मान समुदाय विशेष का अत्र, जो मनुष्य कवाजीनि हो, नपुंतक हो, संन्यासी हो, शराबी, रूपात और स्थिति हो, जो रेते मान हो, भी निरस्कृत हुआ हैं। और दिस पर स्थाप हो, ऐसे अत्र को ग्रहण नहीं करना चाहिए।

हाहादिः शपरमेः स्टास्य सुरुधस्य का कृतासमस्य कैयातं शहरतं बहुतस्य का ११॥

प्रस्केरते का, स्थान ह्या स्थान स्थान का अस नहीं सान्य चाहिए। देखें को त्कलकर अपने निर्मात फकाया हुआ, धूर्व और कहुर कालि का जन की हों

शाहिए। अप्रयासम् शाहिकां कृतकस्य स्वीत 🖿

विशेषण शस्त्रविक्रविकस्थान १२॥ सीव्यातं समिकानं च विक्रवानसमित्र का

विद्धारकम्परस्यार्थं स्थापनायाः स्वार्थः स्वर्थः स्वार्थः स्वार्थः स्वार्थः स्वर्थः स्वर्थः स्वरं स्

अवज्ञातं चारक्षतं सरोपं विष्ट्यान्वित्रम्॥ १४॥ गरोरपि ॥ मोक्तव्यम्भं संस्कारवर्णिकः।

पुरस्क ≡ नाक्ष्यम् संस्थारयानस्य। दुष्युनं हि पनुष्पस्य सर्वपत्रे व्यवस्थितम्। १५॥ यो व्यवस्थानस्य सम्हनाति व तस्यात्रयति विक्रियन्तः।

सन्तानहीन नारी, नौकर, शिल्पी और विशेषक: हाटा विश्रेता का अत्र नहीं व्यास सहिष्। सुरा वेषने काले व्या अत्र, भाट-चारण तथा वैश्याः व्या अत्र, विद्धालिको व्यास परिनेशा-ज्येष्ठ चाई के अविवाहित रहने पर जिसने विवाह कर सिमा हो हाला। अन, दो चार विवाहिता की या ऐसी ||| के |||| कर अस विशेषकरण से त्याज्य है। जो अस

के कि का अब विशेषस्य से त्याज्य है। जो अब अब्बात-अवश्यात हो ■ अवज्ञा-तिरस्करपूर्ण हो, जो अब्बात हुआ हो, जो कोवपूर्वक दिया ■ हो, जो

भी आग नहीं करना चाहिए। पनुष्य का जो कुछ पापकर्न स्थि है, यह उसके बाग में ही बाबा है। इस कारण जो पनुष्य जिसका जान खांता है कसूत: यह उस जान विक्रेसा

सन्देहवुक हो क्या गुरु के द्वारा दिया गवा संस्कारहीन 🖿

के पाप का हो भग्नण करता है। अस्तिक: कुल्पिक्क स्थ्येतरका जीवा:॥१५॥:

कुर्मित्तः कुण्यबारः क्षेत्रवर्षेत्र एव गा

🔐 कुन्न कोलाओं इत्या 🔤 कर्त कुर्व :। 📰 सुद्धों में जो अर्डड्ड (जो सुद्ध दिजाति के महाँ सेट

का आधा भाग लेका केवी करता है) कुलामित्र (जो कुल में परम्परागत करना आ रहा हो, दारा नामक सुद्र) जो स्टब्स्स गीओं का फालम करने भारत हो और दो नापित हो,

को कुलोसर नाम से इसिद्ध सुद्ध जानि में पना फैसाने वासे कर हों, बारण था भार हों अधना गायकरूप से प्रसिद्ध हों, कुलार बात में हों, केलकर्मक अर्थात् खेलों में काम करने बाते हों— ऐसे सुद्ध जाति के सोगों को धोदा बच्चत धन

रेश्वर मुद्धिकन् पुरुष क्षणका जम प्रत्या पर समसे हैं। समाने स्टेड्स्टर सनु गोरह 🌃 समस्य:(११७)।

क्षेत्र के विकास का को है प्रकार को अपना कर

्रध से निर्मित तथा भी में प्रकार हुई बस्तूएं, दूध, सत्, विकास (वित सा सरसों को क्षतो वा गम्भद्रक) और तेल आदि सुदू से लिये जा सकते हैं।

एथार्था जलिका' साथं कुसुन्तास्पराध उक्षाः १८॥ भलार्थ्य लसुरं सूकं निर्धासं भैय वर्धवेत्। कार्यः विद्वाराहश्च सैसं पीयूनमेव चा। १९॥

च्या पुनुकक्षेत्र करकानि च कर्नमेत्। वैगन, न्यतिकासान, कुसून्थ (पुन्यविशेष) अश्मन्तक (कन्तोटक) च्या, तहसून, सूक (कांजी) और निर्यास अर्थात किसी भी कुछ का चेंद्र आदि- ये सब अपहर होने

🛮 🎆 है, जो मंत्रास्था रहता है।

<sup>ा. 🎟 🗸</sup> स्थार 🖿 "मस्यम" पाठ मिससा है। यह 🚥

जारमार्गे सहद्वतेश्रमायः

से नहीं लेने चाहिए। उसी प्रकार महरूप, जंनती सुधर, लसोडा (बहुवार)', पीयूप-तानी व्यापी हुई भी का दव विसय और सुमुख नामक साथ पदार्थ तथा कुकुरमुके का त्याग करना चाडिए। एक्सरें किसूकें 🚾 कुम्बुट क 🔤 का ५०॥ उदुम्बरमस्त्रम् च पन्या कति वै दिशः। 🚃 कृतरसंवातं वायसावृष्येत साः २५% अनुपाद्धतमांसं च देवाव्याने इमेरिट च। यवानुं मातुलिङ्गस्र मल्यानचनुः समुतानु॥ २ २॥ नीयं कवित्वं पत्तां च प्रचलेन विकर्णनेक गाजर, पसात, सुसुन्दु गुसर (१५, १००) लीकी खाने से द्विज परित हो जाता है। कुलर (तिल का ame से पिर्मित पदार्थ) संपाप (इंस्ट्रेज) खीर, मालपुरव, जवन्यवस्त मांस, देशों को अपित अस, संबंध, क्कपू (भी की दीर) मातृतिङ्ग, मन्त्रों द्वारा असंस्कृत मस्त्रकरि, नील-कदम्ब, कपिरथ, कोठकल और 🚃 के फले 📰 त्कल 🚃 चाहिए। रिक्याके क्षेत्रुतानोई विकासनार्वक व्याप्त स राजी हा रिक्ससम्बद्धां प्रकारेन राजि राजेन। नाइनीयात्पयस्य हर्षः न बीजान्युपर्यक्ष्येषुः॥२४॥ विवादहं मान्यहरकार्यमं विवर्णकेत्। दिन में बंतादि रहित दुन्द या तिल 📶 🐠 🛍 उससे पुक्त 🚃 और राजि में तिल 🌉 📰 📰 घामचनी 🖩 त्याग 📖 देना माहिए। इसी प्रकार 📖 ससे दृश्यों का आजीविका के साधनकप 🖁 उपयोग नहीं 🖦 पा आहिए। मनुष्य आदि को फ्रिया से दुवित अधवा मान से दुवित दुव्य स्य भी त्याग करना चाहिए उसी प्रस्का दुनीनों के संग का भी विशेषकप से संग नहीं करना चानिए। केशकीरावश्त्रे 🕶 स्वभूतेंश्चं च निष्पश्च:॥२५॥ 🚃 व पुरः सिद्धं क्यालावेदिवं काः। उद्ययपा च प्रतिवैर्गमा चाम्रावमेच मा। २६॥ अनर्थितं वर्षयितं पर्याचानां च निर्मातः।

I. Cordin myza. गृज्यनं गाजरं प्रोक्तं तथा सरङ्गवर्णकम् (१०००) राजनवर्गः)

कारक्रक्टरांस्पृष्टं कृषिचित्रंत संबुक्त्या २५॥

मनुष्पैरतवा हातं कृष्टिना स्पृष्टकेत सा

3. पलाम: मिन्हक: पर्यो... ( मानी+ सामध्ये)

बदि अप में काल और कीई हों तल नायुन या रक आदि में युक्त हो हो उसे निवित ही छोड़ देना चाहिए। जिस

देन चनिए।

इन्द्र को कुने ने संघ सिमा हो, जो फिर से पकाया गया हो, बिस कर 🚃 की 🚃 पड़ी हो. उसे भी छोड़ तेना

चहिए। उसी इकार निस पदार्थ पर 🎏 लाला 🖫 की

दृष्टि यह उदये, जिसे पतित ज्वति ने सुँध लिया हो अधवा

की स्त्री ने दिया हो उसका भी उपयोग नहीं करना स्त्रहिए।

एथ चैने केरव नहीं होता। ठाँउनी का एथ भी न पियें।

📖 कुराधालुर अलबरङ क्रेस्टिन्)

कर्मन सन्तर्भेशक 🚟 🚃 🚟 या। ३ रा।

अपूर्व राजनाम्बद्ध कार्य ग्रहानर्थ राजा क्रमेशं विश्वित्वीय सम्बन्ध्यक्रमेन सा। ५२॥

वदि कोई महस्वहारी हो उसे भी बगुरना, हंस, कतक, कौळा, चिहिना, तोळा, कुरर, सुखा हुआ मांस, जिन

कंतन, कन, गिद्ध, उस् ................. पास पक्षी, कन्छर,

पंहक, टिटकरी, फ़म्प मुर्गा, सिंह, काप, बिझी, कृता,

📟 सिवा हो, निसन्त सरकार 🖪 किया गया हो, ,जो बासी हो चया हो, जिस पर सदाधान्ति बनी हुई हो, जिस हच्य को बौए ने तक मुर्गे ने स्पन्ने किया हो, जिसमें कीका लग गया

हो और जिस इच्य को पनुष्यों ने मुँच सिया हो अवता जिसे कियो 🎆 व्यक्ति ने स्पर्ध किया हो उसे अवस्य ही त्याग

न रक्तकारक इस न 🚃 धरोनाहमू। २८॥

व्यवस्थान स्थि परवासंक्योपकेत्।

विकासका थे: औरमेंहे क विदेशस्य था। १९॥

**ार्थिक स्थितिको स्थाप प्रमुख्यात्।** 

के करत 📰 रजस्कला 📰 ने दी हो 📖 प्रयोग 🔻

करें उस्ते प्रकार विस्त्र व्यक्तियारियों स्त्र द्वारा दी गया और

रीय के साथ ही क्यी बस्तु का भी उपयोग नहीं करना च्यादेश: विस् 📺 🗐 मलीन 🚃 परने हुए किसी दूसरे

धनकार बनु ने ऐसा 🖫 कहा है कि किया बाहके की भी का

क्लाके इंस्ट्राल्ड अलविड्रे सुके तका। १०॥

बिंद व्यापन कर्जर धार्न कुनकुरमेत क नुकरां वर्केट केंद्र वर्दश्रह न भ्रामेत्।

के नाखुन कापस में जुड़े हुए हो कोयल नीलकेट,

🚃 सुधार, सिकार, 🚃 और गये 📰 📺 नहीं स्नीना

चिहिए।

## न च्यायेखर्तमृतकान्यन्यरम् कृष्णन्॥३३॥ जलेकरान् सारावरम् प्राणिनकेति चरणाः

उसी प्रकार सभी जाति के मृग और अन्य जो 🖿 🔛 पहियों 🖿 गांस, 📟 🔛 स्वसंबर प्रकियों का मांस

कभी नहीं **मार्ग चाहिए ऐसा स्थान** निकय है। गोबा कुर्य: **प्रा**तः शायिन संस्ताकी चेति सवानःसदश

पर्याः पञ्चनका निस्त्रं पनुरक्ष प्रवासीतः।

और भी मनु कहते हैं 📕 गोह, कसूआ, खरगोदा, बेंडा और हाही जैसे पाँच नहां वाले प्राणीयों 🖿 📺 नहीं साना चाहिए।

फल्यान् सरस्त्यान् पुर्वीकार्णसं विकास पार्थिय। निवेध देवताम्यम् क्राह्मपोष्यम् व्याप्त

परन्तु जो महासियों सस्य नाम के यमहे से युक्त हैं उसका मांस और क्या नाम के युनों क्या मोस देखाकरें क्या तथा बाह्यणों को आर्थन करने के बाद हो क्या स्वकृत हैं परन्तु अन्य प्रकार से बनों नहीं क्या प्रकृति।

प्रवृत्तिक्तिःहोन कव्हिल्लाकेन वश्च हु ॥ वहाँवित्रं होवितह अक्ष्यातहः प्रकारतिः।

मपूर, तितिस, देत तिनिर का फातक, गेंडा अध्यक्ष इस नाम का एक प्रकार का पथी, चिडिया इन सब को प्रजायति मनु ने काम बताया है।

राजीवान् सिर्मुण्डास्य समा पार्यनगेतिकीक १७॥ परस्थेणेने सपुरिष्टा ध्यापीया पुनीश्वराः। प्रोहिता भारतेदेशा जासस्य द्वितकाध्यश्वराक्ष ८॥ ध्यापिय विद्वार च प्रकारतार्गि स्वरूपेता भारतेदेय मासानि सेवकोची न विष्यतेश १९॥ औषधार्थप्रस्ती का नियोगार्ग न ध्यारवेता

उसी प्रकार हे मुनोबरी! मस्य, सिंह के संसान मुझ बाला भरूप, पाटीन नामक महत्व तथा रोहित मरूप हतने मरस्यों को भक्षण करने थोग्य कहा गम है। बग्नु इन बांध कहे हुए प्राणियों का मांस मन्त्रों हुए। वा अभिमन्तित कर्त से सिचित हो तभी हिज वर्ण को अपनी इच्छा होने पर व्याध के अनुस्तर देखों को अर्पत करने के बाद अवका प्राण संबाट में जा गये हों, तभी खाना चाहिए। वस्तुव: कोई भी मांस भक्ष्य नहीं होता फिर भी देवों को अर्पत करने के बाद अविशेष्ठ प्रसादरूप में हो जो मनुष्य करें खाता है करने पाप नहीं लगता अथवा जो मनुष्य औनपरूप में, अहांकि होने चर अधवा किसी भी विशेष प्रेरणा से अधवा यह के निमित्त उसे साला है, यह भी पाप से लिए नहीं होता।

आविकासु वः बाद्रे देवे वा प्रसमुख्येत्।

च्युरेकार्ज व्यक्तम् इकेत्॥४०॥ व्यक्तका जीवास्त्रकारेतः

क्रिकोराक्यमोर्थ 📉 🔛 ॥४ १॥

जिसे ■■■■ चितृकर्म में अवस्थित किया गया हो ■■■ किसी देवकर्म में अवस्थित किया हो फिर भी जो प्रकृष्य उस समय उस नैवेचकर मांस का त्यान करता है हो वह विच्या पहुंचा जांक परोसा नवा हो, उसके जितने रीम होते हैं, उसने हो काल तक वह गांक में जाता है।

वरणायनंत्रकारेन या निवास कार्यका। वीत्रक प्रोत्य: वर्षकाः व सम्भावके ध्येतिहर्कः॥४९॥ व्यक्तिया सम्बद्धांक प्रीत्यादेख-यदि हिटः। विकास प्रवेत्त्रवात्रावस्य कृत्यकाः॥४६॥ कृत्यात्विकोत्रीक्ष्यक्ष्यक्षांकि व्यवकाः॥

अवेकारि 🖿 विज्ञा 🖥 क्या केलाति रीरकप्राप्ताकार

प्रकार शि हुन का देने अवोग्य हो, जो पीने मोग्य न शि और जो स्पन्न काले पोग्य न हो तो का बाह्मण आदि को भी देशने के कि अपोग्य होती है। कि शि सभी वस्तुर्ग मदिए शि सम्पन्न हैं अथवा हिन को मदिरा कि देना बोग्य नहीं है। शि ही पीने, स्पर्त करने तथा देखने पोग्य भी शि है ऐसी भूजोरा है। इस बाला सावधानीपूर्वक मदिरा का स्वाग कर देना कहिए। वो विश्व श्री अध्यक्षी तथा शि को बहुब करता है का गैरव नामक नरक में जाता है।

की क्रीकृतिकृतिके काराई व्यवस्थानिकी व्यवस्थीतास् काराकेश्यासः() (1881)

> अहादक्षेत्रध्याय: (अक्षणों के निषक्रीसकर्ग)

क्ष्मच तमुः

अङ्ग्लानि कर्तलो झाहकारी महसूने। उद्यानकावितने कर्म केन मुख्येत कमन्यत्॥ 🎟

प्रक्रियों ने बड़ा— हे महामृति! ब्राह्मणों के प्रतिदिन के करने योग्य सबी मिल्प कर्मों Ⅲ विषय में कहिए, जिसे करने से वह संसार-वंधन से मुक्त हो जाता है। वहने समाहिता पूर्व कृतुम्बं नदके 📧 अहन्यहर्नि 🌃 बाह्यकारो प्रमाहिनिम्॥ २॥

ल्यासजो बोले— ब्राह्मणी को जो कर्म चतिहित करने योग्य है, उसकी विधि में क्थाप्तम से कहता हूँ, आप तब एकाग्रचित होकर **व्या**करें।

बाह्ये पुरुते तुम्बाय वर्षप्रदेश किस्तेश्व। स्वायक्तेशस्त्र यनुसं स्वायेत यनकेशस्त्र ॥॥

प्रत्येक ब्राह्म को प्राप्तः ब्राह्म मुहुर्ग (सूर्वेदय से पूर्व) में उठकर धर्म और अर्थ का चिन्तन ब्राह्म महिन् दक्ष उसके मूलकर कारकलेलों ब्रा भी विकार को और यन हैं इंडाह का ध्यान करता रहे।

स्य:काले व **व्यक्ति कृत्यः कार्यक्रको पू**राः। स्थापनवीषु सुद्धापु **व्यक्ति व्यक्ति** 

 कानेन पूर्ण येशी पायको क्याः तस्यासर्वप्रकान क्याः सार्व समायरेव्॥५॥

इसके बाद प्रात:कास हो जाने पर विद्वाप 🏗 🚥 कार्या शोधादि कर्म करके पवित्र नदियों में प्रवासिंग 🕬 करना

गाहिए। इस प्रकार प्रस्तः काल में स्थान करने 🗷 प्राचावाचे पनुष्य भी पवित्र हो जाते हैं। इसलिए सब 🚥 🔣 🚥

मे प्रातः काल का स्नान करना चाहिए।

स्थान प्रशंसनि सुक्तकुकरं 🖥 👊।

चुर्वाचापृतिशा निर्द्ध प्रातः स्थापा संस्थः॥ ६॥

विद्वान् सोग इस प्राय.कालीन स्नाम की प्रशंका करते हैं. स्थोंकि यह इंट (प्रस्पक्ष सुध) और अदृष्ट (पुण्य आदि) दोनों प्रकार का लाल देने साल्य है। नित्य प्राय: स्नाम से ■

दाना प्रकार का लाग दन चात्वा है। नित्य प्रात: स्वान के ऋषियों का भी ऋषित्व स्थानी है, इसमें कोई संद्रय नहीं है। मुंबी सुसस्य महत्वे काला या: संस्कृति .....

तमो नैवावरेन्डर्न असूत्वा स्नानम्बद्धिः वश्र

सोये हुए ज्यक्ति के मुख से जो कितनर तार बहती है. उसकी मिलनता को प्रात:कालीन स्वतन से दूर किये किना किसी भी कर्म बा अनुहान वस्तुत: करना हो नहीं चाहिए।

अलक्ष्मको कलं किञ्चित् दुःस्वमं दुर्विधनित्रम्। •••• स्नानेन गामनि पुरस्त नात संसकः॥८॥

वस प्रातः कालीन क्या से दरिद्रता, बसर्द्रेण, दुःस्कपः, और क्या विचार नष्ट होते हैं और सारे पाण को पूल जाते हैं, इसमें सन्देह नहीं है। कार: स्वानं विक्य पुंचां प्रकारं कर्म संस्कृतम्। होने अन्ये विशेषेण सरकारतानं समाचारेत्स ५॥

अतः प्रतः स्वान किये विना मनुष्यों m कोई भी कर्म करने में खिलात नहीं मानी जाती, होम और चन करने में तो विजेष आवश्यक है। इसलिए प्रतःकाल स्वान करना ही प्रतितः।

अञ्चलकारियसके का स्थानगर क्राव्यक ब्रोड्स कावक काम सम्पर्धने कावित स्थानम्।) १० (।

(रुग्याकस्या में) रुक्तर करने में बसमर्च होने पर किर का किन बानो डासें रुवन किया जा सकता है अथवा गीसे अस्य से सर्वेट वॉक्टर 🎟 पवित्र होना कहा 💷 है।

कार्यके में समुख्ये स्थायपेन श्रमकरेत्। इक्कादिनक्यासको समस्यतापुर्वनीर्वेणः॥११॥

असहाय (असमर्थ) होने पर भी (किसी भी 🛗 से) स करन पार्टिय। इसविय अञ्चल होने पर विदार्ग है

स्थान करना चाहिए। इसलिए असक्त होने पर विद्वानी ने स्थापि कानी को विधि कही है। इस्टायानेक∮हिट्ट सामार्थ दिस्कोप सा

कारणं सैनिकं यह चेहा स्मर्ग समासनः। १२॥ हारां वृ मार्थ्यं भर्षः कुरीः सोटककिटुनिः। आर्थेनं संस्थात सदमसामाहेत्युलनम्॥ १३॥

नक्षं हि स्थान प्रेसं कामकं सामगुत्तमम्। यञ्च सामग्राजीय साम सहिक्यमुक्तते॥१४॥

कारणकारणकारु पानसं स्वात्मवेदनप्। वेदियां व्यावकारणातं योचे विकासिकानप्।।१५॥

आत्मतीर्वेषिति एकतं सेवितं ग्रह्मवादिषिः। वनःशुद्धिकां गुस्सं नित्तं तस्त्रात्मवादेत्॥ १६॥ अस्त्रोद्धकां विक्रम् स्थानम्य वर्वतं सः।

भारा, आर्थेस, सायव्य, दिव्य, सारुप और वीगिक ये ा: संस्था के स्थान संकोपत: कड़े गये हैं। कुशों को लेकर

जलविन्दुओं से मन्त्रपूर्वक मार्जन ...... 'ब्राह्म' स्वान है। ...... इस्स मस्तरक से लेकर पाँच ..... वरीर को लिख करना

'आनेव' स्मान है। पोधूलि से सर्वाङ्ग लेप 'बावन्त' स्नान कहा गया है और जो सूर्य के ज़ातप के साथ वर्षा के बल से किया जाने वाला स्नान 'दिल्य' स्नान

कहर जाता है। जाताराय के अन्दर स्नान करना 'वारुप' स्नान हैं। इसी प्रकार अपने यन को आत्मा में निवेदित करना

केनिकें का खीनेक स्नान कहा गया है। इस भेग में सम्पूर्ण

श्रीय का आत्म-चिन्तन होन्द्र है। यही व्यवस्था नाम से कहा गया है, जो ब्रह्मवादियों द्वार सेवित है। यह स्तान मनुष्यों के मन को व्यवस्था करने चाला होता है, तह: इसे अवस्थ करना चाहिए। परन्तु जो विद्वान् समर्थ हो, बसे वाहण स्तान व्यवस्था

प्रशास्त्र एकस्यं वै व्यक्तिक विद्यासः॥१७॥ श्रास्त्र प्रको नियं सानं प्रतः सम्बद्धेत्। प्रव्यकृतिस्वरकौत्यं प्रदर्शकृतवन्तित्व ॥१८॥ सर्व्यं दनवातं स्वानदोव ह वाधनेत।

दातुन को अपनी तरह श्लेकर विशिष्यक विशेष प्रात्तः पाहिए। किर आध्यक करके युक्त स्वच्या करके विशेष प्रात्तः स्तात करना पाहिए। दातुन भी सध्यम अंगली के तुल्य स्थूल और पास्त्र संगुल जितना साम्य हम्म प्राप्तः में पुष्प होना पाहिए। उसके अग्रभाग से दनाधानन करना पाहिए।

शीरकुरसपुद्धां मालविश्रामार्थे 🏢

अपनार्गन किया किया किया किया । १९॥ वह दातुन प्रशाद आदि खेरकुश का हो, प्रशान के हो, अपनार्ग मा किरव का नो। कनेर का निवस्त में उत्तम

ti.

कर्माधाना निर्मितानि पृत्तीनोकं वक्षीयान्। परिद्वार दिनं पानं स्थापेष्टे निर्माणीयम्॥२०॥

अन्य निर्मित पृथीं को डोड़कर प्रवासिक एक छन्। लेकर ब्राह्मकाल कर लेज पाहिए। दिन निकस कने के कर जो शहुन करता है, यह पाप को ही खला है, ऐसा विभिन्न अन कहते हैं।

नोत्परवेहनकाई महुल्योग कावेत्।

वस्त्रकाष्ट्रची देशे बनाहिय:॥ १ एव

उस दन्तकाह को कहीं से उखाइन्त नहीं चाहिए। जसे उंगलियों के ब्राच्या से भी उसे पकड़ना नहीं चाहिए। उसे करने के ब्राच्या वॉकर, तोड़कर किसी पवित्र ब्राच्या में केड़ देना वाहिए।

ातात स्टब्रंबेहेवादृक्षेन् विदुक्तवंशाताः सावस्य स्टब्रिक्टं पुनरायस्य वास्त्राः॥२२॥ इसके **बाद स्थान करके**, आवसन करके मन्त्रवेता की देवताओं, अधिकों तथा वितर्षे को तर्पण करना चाहिए और पुन: आवसन कर सैन चारण कर लेना चाहिए।

सम्बद्धां कौरतकारं कुत्तैः सोदक्ष्मिन्द्विः। सम्बद्धिराज्यकृतियः क्षांक्रमा सस्यैः सूपैः॥२३॥

कोबुस्टकार्श्वयुक्तं शक्यां वेदयावरम्। कोबुस्टकार्श्वयुक्तं शक्यां वेदयावरम्। विका वस्त्रवृक्तिं दशस्य मानसः 🔣 स्थानाः॥२४॥

मंत्रीयत्वर्षक अपने शरीर पर कुलाओं से अविकट्टों ह्रास मार्जन करके 'आयोहिता' इस मंत्र और

व्याप्तिकृतः वेदमानः गावते ॥ जप करके तुर्व के प्रति मन सम्बद्धाः वेदमानः गावते ॥ जप करके तुर्व के प्रति मन सम्बद्धाः वस्तव्यक्ति देनी चाहिए।

ज्ञानकोषु काः विकास स्पेतु पुरस्पदिशः। सम्बद्धाः स्थानकोष्टरसम्बद्धाः स्पृतिः॥१५॥

 में किलई हुई कुलासमें पर एकाप्रधित से बैठकर
 में प्राप्तकाय करके संस्था-स्थान करना चाहिए, ऐस्ट स्थितकाय है।

in n स्थाप सम्बद्धीयर्गयतीला है निकला। देखरे स्थाप लोकसत्त्वस्यप्रमुख्या। १६॥

🛍 मेलें वल्कें (सहा-विष्णु-महेस) 🖩 स्टब्स है।

कारकर्षन्त्रकराज्यां सावित्रीं विजयेषुवः। अञ्चलकः सत्तां वितः सम्बोपासन्पार्थरेत्।।२७॥

विद्वान् व्याप्ता को चाहिए कि सूर्यमण्डल में नियंत स्वतिश्रों का जब करें व्याप्ति सद्य का और मुख करके ■

सन्योगसम् करे। सम्बद्धीनोऽस्थितिसम्बद्धाः सर्वकर्मसुः क्ट्नकुको स्थानः स्था कलमामुगस्। १८॥

क्ट्ककुटा सामा साम क्लमानुपात्। १८ सम्बद्धेक्य: सामा साम्रामा वेदबारण:)

उसस्य विभिन्नत् सम्यो प्राप्ताः पूर्वेऽवरां गतिम्॥२९॥

सन्ध्या न करने जल्स बाता अपवित्र ही होता है और सभी कार्यों में अयोग्य माना जला है। सन्ध्योपासना के अविदिक्त जो अन्य कर्म काता है, उसका उसे चल ही नहीं

मिलता है। ऐसा जनकर जन्यत्र चित्त की ■ लगाने हुए वेद ■ महस्त्रामी ब्राह्मण स्थान्त इनेकर विधिवत सन्ध्योपासना कर्म

करके करन गति को प्राप्त हुए हैं।

<sup>1.</sup> Ficus Indicus.

<sup>2.</sup> Jasraimum grandifforum.

Achyrinthes aspera.
 Nerium odorum soland.

योऽन्यत कुरते यसं वर्षकार्थे हिजोजनः। विहस्य सञ्चातमति स सति दरकानुतम्॥३०॥ तस्मारसर्वत्रवस्तेन सञ्चायसम्बद्धाः। वपासियो भवेचेन देवो योगानुः वरः॥३१॥

जो द्विजोत्तम सन्ध्योपासना को खेड्कर बाज धर्मकार्य में बाज करता है, वह हजारों नरकों करे बाज होता है। इसलिए बाज प्रकार से प्रवस्त्युर्वक सन्ध्येपासना करनी

है। इसलिए बाब प्रकार से प्रयतपूर्वक सनव्यवसम्ब करनी चाडिए। ऐसा करने से योगसरीरधारी करण देव हो उच्चवित होते हैं।

ाव छ। प्रहुतपरमां किये इसकार्यः दुशासकार्यः प्रावित्री वे जनेतिहान् प्रावृत्ताः स्थान स्थितः॥३२॥

विद्वान पुरुष को प्रधापूर्णक पूर्व **व्या**क्षण को होकर नित्य उत्तमकार से एक हमार, मध्यसकार के एक सी और

निम्नकृष में दम सावित्री मन्त्र का जप का चहिए। अभोपनिश्चेश्चित्रसमुख्यां 🖥 क्यादिकः।

मनेसु विविधेः सीरे अस्त्रमु:सापसामाने:॥६६॥ इसके भाद सावधान [22] उगते हुए सूर्व का और आराधन भी अस्वेद, बजुकेंद्र और [22] हैं। सुबंदाक

विकिय मंत्रों से करण चाहिए। उपस्थाप भड़ाबोर्ग देसदेव दिवाकतम्।

कुमीत प्रणिति पूर्णी पूर्वती हेतीय कामा: 8 % 8 इस प्रकार महायोगी देवदेव दिव्यकर का कामा करके भूगि पर मस्तक रखकर उन्हीं के **111** इस प्रणामपूर्वक

वर्णना करनी चाहिए। ओहुम्बोसाय हा ज्ञानाय स्थापनायोजने। निवेदयामि बारवार अवसी विकासक्रिकेश ३ ५ ॥

खणीतस्वरूप, शान्तस्वरूप और रीमें कारणों के हेतुकप गपको में आरमनिवेदन करता 🜓 विकास्य आसकी

आपको मैं आत्मनिवेदन करता हूँ। विश्वास्य आयाची नमस्कार है। नमस्ते पृणिने कुन्यं सूर्यास सक्कारनिके।

त्वपेय इह धरममार्थाञ्योतीरसोऽपृतम्। पूर्णुतः स्वस्त्वमोङ्कारः सर्वो 📖 सम्बन्धनः॥३६॥ प्रकासस्यरूपः, ह्याः 📖 सूर्यं को नगरकार है।

ा हो परवारा, जल, ज्योति, वा और अभूतस्वस्थ हो। भूः, भुवः, स्वः, व्याहति, जीकार, त्रवं और सनातन स्टु है। परवः सन्महोऽनास्त्रं क्रम्यानि सर्वर्टकाः

लमेव विश्व बहुमा 🚃 🚃 📆 📆

नमें रुद्धम सूर्याय लाग्यं शरणं गाः॥३७॥

आप हाँ परम पुरुष होकर प्राणिवों के भीतर रहने वाले

महान् तेनकप हो। जदाबारी सिकस्तरूप आपको प्रणाम है। जान हो विश्वरूप हैं, जो बहुचा उत्पन हुआ है और होता वहता है। स्टूक्टम सुर्व को नगरकार है, मैं आपकी सरण में

क्या है। इकेस्से नवसूच्यां क्यो मीह्यूचाय च। क्यो नवस्ते च्याच साव्य सरमं काः।

क्रिक्कसम्बे कुर्ज क्रिक्क्सचे नव:॥३८॥

्र इचेडम् वरुषस्य आपको नमस्कार है और मीशुश्मरूपं आपको नमस्कार है। स्टूक्त आपको बार बार नमस्कार है, मैं आपको सरण में जाना हैं। हिरण्यकट्ट और हिरण्यमह

अधिकाको हुम्बनुक्यः क्रवे नगः। नवेऽस्तु रीरकोशाय नवस्तुम्बं विनामिने॥३९॥ व्यवस्तान्यं कर्याच सम्बन्धाः ने नमः।

जनको नवस्था है।

समोऽस्कृत वे जिल्लासहित्याय यमोऽस्तु है।।४०॥ अभिकारोह, पार्वनीयति, नीलग्रेस, पिताकपाणि आपकी

है। पित्र प्राप्त को ग्रह करने वाले अपनकार है। जिल्हा समाज को ग्रह करने वाले

नवस्ते अस्त्रसम्ब ज्ञानकाम कसे पय:। शक्ते ह्या जिल्लाको महानो परमेक्टरम् ४२॥ द्विरक्षको पृष्टे कुलमातकाने सम्विद्धियाम्।

नगरकार्यः वरं अमेरिक्टंब्राजं रचा परामृतम्॥ ४२॥

हत्व में बन्न प्यरम फरने बाले और त्रिनेत्रधारी आपको प्रमाण है। अप जिरूपाध हात महान् परमेश्वर की त्रिरण में जाता हूँ। सर्वताणियों के स्थापना सुवर्णमय गृह में

गुत आरमकप में विशवनान परम ज्योतिस्वरूप, ब्रह्मस्प्प, परम अमृतस्वरूप आपको नमस्कार करता हूँ।

विकं पशुर्वित चीर्न नरवारीक्रसीरियाम्। जन: सुर्वाम स्ट्राय भारवते परमेहिने॥४३॥

क्ष्मच कर्वज्ञान न्यां प्रथष्टे सदैक है। विभाग, पशुपतिरूप, भीष और अर्थनारीशस्यप,

स्ट्रस्वरूप, परपेहोरूप प्रकारमान सूर्व को नमस्कार है। उद्युक्तप होने से सब का भक्षण करने वाले आपकी शरण में असा है। प्तर्ड पूर्वहरूवं जन्मा सम्मनुत्तम्। ४४॥ प्रतःकारेऽम पणाहे नगरकुर्वदिकायत्। इदं पुत्राय शिक्षाय वर्षिकाय हिराहवे॥४५॥ इदंवं पूर्वहरूवं ब्रह्मण तु ब्रह्मिक्यः इस सर्वोत्तम सूर्वहरूय स्तोत 💷 🛍 में मह करके

इस सर्वोत्तम सूर्यहृदय स्तोत 📰 📰 में चाठ करके प्रात:काल अथवा 📰 काल में सूर्य को ज्यास्तर करें। बह्या 📖 बताये गये इस सूर्यहृदय स्तोत 🔣 अपने पुत्र रिण्य तथा हिजाति 🗐 धार्मिक पुरुष को अवस्थ देवा

चाहिए। सर्वकथालकां केदसारसङ्ख्यान्।

स्मानामा दितं पुरुषकृतिकोषैनिविध्यान्॥४६॥ भारतिकोष्टिकामा पाणी को सान्त करने साहा, 🚟 🖮

साररूप में उत्पन्न, बाह्यजों के लिए हिल्कारी, पुण्यमय 🔤 बावियों के समुदाय हारा सुमेवित है।

पृद्धं क्याः समायम

वर्षिः विकियम्बुक्ताम्बरकेदसम्॥४७॥ इसके ब्या प्राह्मच थी अपने यर ब्याव विक्रिक्ट आयमन प्राप्त अपने को प्रजातिस करके

होन करना चाहिए।

कनिक पुरोश्य पत्ती या रितको वानि कोहरः। प्राप्ततुत्तां विशेषेण हाव्यपूर्ण कार्मिनिश ४८॥

प्रवित्रपाणिः यूताला शुक्लान्यस्वरः शुक्तिः। अनन्यमनसः वितर्थं सुप्रवासंग्रोतिकः॥४९॥

कारण वर्षका । तथा पुरुष वास्त्रकार अवस्त्र अवस्त्र आवर्ष्ण भी वरिष अनुसा साम करके विशिष्ण व्यक्तियो सम्बद्ध में साम

 पवित्रातमा होका, नेत शस्त्र पारण करके, पवित्र होका इन्द्रियों को संगत करके अनल्यकित है निश्च होन हा

शब्दमा का तमत करक अवत्याचन ॥ जन्म हुन्य । सकते हैं। विस्म दर्भेग सक्दमें किना कुलेश का पुन:।

राज्यसं तद्भवेत्सर्थं जामुत्रेह फलप्रदयुग्धः ०॥ विना कृतः के और विना यहोपक्षेत के हो कर्म

है, यह रूप समस के लिए होता है।

हो इस लोक 🖩 भिलता 🖥 न परलोक में। दैक्तावि वधस्कृतीनुपद्दारान्निकेटकेत्।

दशासुमारिके तेनां कृतांश्रीनामिकादनेत्। ५ १॥ प्रत्येक द्विज को चाहिए कि वह देवताओं को नेपासक को और उन्हें नैनेपादि अर्थित करे। बाद में पृथान्तिन

अफित करे तथा अपने से बड़े लोगों 📰 अधिवादन करे।

अवेद्ध्य तक्क स्वास्त्राणि वर्षादीनि हिजेसमाः।।५३॥ श्री साराणों को धर्मशास्त्रों का अवलोकन काते हुए जप करना चाहिए तथा विकास को व्यास कराया चहिए उसे व्यास करावें और उन पर विचार-विमर्श

करना पाहिए। वैद्यांक्षेत्र निषयानेशंकानि व सर्वातः। क्षेत्रण्डीशास्त्रका कोन्योगंक्षीस्त्रवेशास्त्रका स्वाकेश्विकानकान् कुटुम्बर्गे स्थो हिनाः।

पुरुक्कैकपुष्पतीत विद्यास्य सम्बद्धोत्।

अपेदाकाचीनिक्यामारमेहै विकारदेत्।

वेदाभ्यास 🚃 चाहिए।

बैद्धान्तरो साः कुर्यक्रमस्तरकृतियो हिनः॥५२॥

उसी तरह एक की भी सेवा करे तथा उनके हित के लिए

को। तदनना दिन को अपनी शक्ति के अनुसार

क्को **परक्रसम्बे** स्थानमें पृदेशक्षरेश्। ५६॥ इसके **स्था**न बेदलास्त्र, अगम और सभी वेदांगी का

■ श्राप्त व्यापित अपने जीवन के सुन्दर निर्माण हेतु ईनर ■ सरण विचया दिन व्यापित विकास अपने परिवार के रिक्ट् विकिथ पदार्थी का संपादन करे। इसके बाद मध्याह

काल में स्थान के लिए पिट्टी का संतह करे। कुम्बाकान् कुलिकान् चीलकुम्बाकेन === स्टीत् देवसावेन् तहारेत् सरस्य चा

क्यानं समावदेशियां गर्नात्रक्यांगु था। ५६॥ पुष्प, आक्षां, कृतः, तिल तथा पवित्र गाय का गोवर भी त्सना चाहिए। शास नदेवाँ, जलानमाँ, तालामाँ, सरीवरीं, स्वाभाविक वर्त में ज्ञाहित अस्तों आदि में स्नान करना

जारिए। वस्त्रीवरिक्षेत् २ स्त्रवर्धं बदावतः वस्त्रीवस्त्रवस्त्रवस्त्रवः स्त्रवर्धः सम्त्रवे पुरः॥५७॥

वृदेकक हिए: कृतकं द्वारमं नामेस्तकोपरि। अवस्तु तिकृत्विः कर्त्यः गदी वदिमस्तकेव च॥५८॥

दूसर्थे के बलाजवों में कभी भी स्मान नहीं करना चाहिए। वृद्धि सर्वचनिक व्यास्त्रा उपलब्ध न हों, तो दूसरे वि बलाक्ष्य में से भीच विण्डों वि निकालकर किर उसमें स्नान करना चाहिए। सबसे पहले मिट्टी से विषे को, किर दो बार चाथि और उसके ऊपसे भाग को भीचे। इसी तरह तोन चार चाथि से जेचे का चाम और पैसें को त: बार प्रशासित करें। अत्यमे अहादहोऽस्यायः

पुलिक च समृद्दिष्टा सर्व्हरतसम्बद्धिकाः गोमवस्य प्रमाणस्य तेनाङ्गं लेक्केनुनः॥५९॥ लेपवित्वा 📖 उल्लिबुरिन 📖) मिट्टो गोली होनी चाहिए और उसका प्रमान 🚃 उसैक्से के 🚃 बताया गया है। पुन: उतने हो प्रमाण का गोवर लेकर रागेर पर लेप करना भाहिए। (जलाहवादि के) 📰 पर रही 🚃 उस मोबर है 🚃 उस अंग से संबंधित 📺 से उस उस अंग पर लेप करने के बाद पुन: उसे 📖 विधियत् अवस्थान् भारके एकावृधित होका स्तान भारत चाहिए। अभिमन्त्र जले वर्तकारिलक्षेत्रीतने; सुनै:। भावपूर्वसद्भक्तकं बारवेद्विज्ञुपकावव्॥६ 🚃 इस मनय तस्त्रान्यन्थी गरुण देवता के शुन पंत्रों से करा को अभिमंत्रित करके पून; पवित्र भागों से युक्त होकर अञ्चल, प्राप्ता विक्यु का ध्यान करन पाहिए। अस्ते अराषणोजुलस्ता एकस्थाकर 📢:। शस्त्रापारायणं देवं स्तानकाले स्वरेष्ट्रयः॥६२॥ क्षेत्र सोजुनगर्माहत्त्वे विनिक्तकेरजनाशये॥ ६ ३ ॥ वे जल 🚃 में हो समुद्धत 🖥 और वे 🛍 जल 🗷 भी 🚃 🗗 📆 है। इसलिए 📖 🖥 🚃 बिहुन् 🛗 को नाग्रयम देव का अकरब समाच करन 🚃 ऑन का उद्यारण करते हुए सूर्व का ओर देखकर अस्त्रहर में । थार कुकको समानी माहिए। इसके बाद पत्त्रवेता को 🛭 मंत्र के द्वारा एक बार आसमन किया होने पर 🛗 पुतः आरामन करना चाडिए। शनक्षरींस पूर्वेषु बुहायां विद्यारेषुक्षः। ावं यहासर्व वषट्कार कापी ज्योतीरकोऽ*प्*रत्या ६५० हे विश्वतोमुख! आप प्राणिमात्र के अन्त:करणक 🚃 🖥 विचरण करते हैं। आप हो यह, वषटकार, अल, ज्योरी, 🚃 और अमृतस्वरूप हैं। दुवर्दा का विरध्यस्थेह्यसर्थि प्रमक्ष्मिसम्। 📰 📺 वर्षेद्रिष्टानका चैताववर्षेणवृश्चद्वः अथवा तीन कर 'दूपदा' मंत्र का खासक करना चाहिए 🚃 ऑकार सहित व्याहतियों का पान करना वर्धाए 🚃 🔻 प्रणव सहित पायत्री का जप करे। इस प्रकार विद्यान को अभवर्षण सुद्ध का भी जब करक व्यक्तिए।

🚃 रूप्यर्भने कुर्वत् आवेदिश मधे पृतः। प्रकार: प्रकार माहतिवस्तीय सा)६७३ क्यक्रिका उक्तेववर्ग हिरादिनिक्रिके:। अवर्गतको पन्नो वरेतिसमर्गनम्॥६८॥ इसके पक्षत् 'अल्पेक्टिंग मयो पुतः' और 'इदमापः इन्हती' यंत्र और न्कारियों से सम्पार्वन करना चाहिए। उस 🚃 'अपने किस्त' आदि तीन मंत्रों से जल को अधिमंत्रित करके 📰 के अन्दर इक्की लगाने हुए अकर्मन मंत्र का तीर कार जब करना चाहिए। हुक्ट्रो जाव स्वतिक्षी स्वीत्रको: धरने पद्या **स्वार्तनेत राज्य देवं क संस्थितहरिय्।। ६ ५** () 📰 प्रकार ट्रपटा और 📖 का भी पाठ करना चाहिए क्यों कि यह विष्णु का ही परम पद है। अथवा ओंकार का बर-बर जन 📖 चाहिए या मगवान् विच्यु भा स्मरण करते समा चरिए। पुष्टादिय के वको प्रकृषिद्र प्रतिक्रियः। कर्कले जिलकर्ष सर्वशरीः प्रमुखने॥७०॥ बजुबँद में प्रतिहित दुपदादि 🗯 की जल के पीसर रहते हुए जो और बार अवस्ति करता है वह समस्य पायों से मुक क्षे ज्वस है। 🚃 पानी प्रचाहन समय ने पानी हते। वित्यक्ष पूर्णि तसेष पुष्पते प्रारंपात्री:।।७१॥ त्रतेर को तृद्धि करने के 📖 अधेली में जल लेकर मन्त्र का 🕬 करते हुए उस जल को मिर 📰 डालने से 🕬 क्वों से कुछ हो जल है। वक्रवाचेवः अनुसर् वर्धपाचावनोदनः। श्राधनर्वमं प्रोक्तं सर्वपायायनोदनम्॥७२॥ जैसे यहाँ में अर्थश्रेष अक्रमेष यह समस्त भागों का जात करन करन होता है वैसे हो अधर्मण सुक्त सम्पूर्ण पापी को दूर काता है। अक्षेत्रविद्यदिवपूर्व पुण्यक्षतन्त्रितम् **व्यक्तिकवेदेव पूर्ण यस्तमसः पर:॥७३॥** इसके अनन्तर पुष्प और 📖 युक्त जल को ऊपर की 🗺 किहम कर अन्यकार से पहित ददित होने वाले सुर्य को ऊपर की ओर पुँह करके देखना चाहिए।

उद्धर्ण विजन्भिषेते समक्षरिति सन्दरः:

📺 अधिबद्देव सकिया स्वितेष्ठः॥७४॥

अन्येश वैदिवेर्यनीः सीरैः सवास्थानीः। सवित्री वै व्यक्तसम्बद्धाः स वै स्त्राः॥७५॥ 'उदुत्यं' 'चित्रं' तबशुः', इंसः 'जुष्पिन्', इन वैदिक मन्त्री से सूर्वीपस्थान करना खहिए। तरपक्षत् साविकी करा जपना चाहिए, साविश्री जप को 📗 🊃 कहा क्या है। विकित्तनि पविज्ञानि नुस्तिकारायेक मा अतरुरीयं जिरमं 'चौरा-मनांस सर्वत: ११७६० इस के अतिरिक्त पवित्र, विविध मन्त्र और पुर विद्यार्थ शतरहोय और अववंशित्स स्तोच और अवनी इच्छा अनुसार अन्य सूर्व सम्बन्धी मन्द्रों का भी मधातकि पाठ काना चाहिए। प्रवकृतेतु बमायीमः कुरोतु प्राक्तकः सुन्तिः। तिहास बीक्रमणोऽके जन्म कुर्मात् समाहित:॥७७॥ जलाश्य के पूर्व दिला को ओर कुलाइन पर बैठकर पूर्व 💷 और मुख करके सुद्ध 🚟 एकाइचित होका सूर्य 🖿 ओर देखते शुए जप करना चाहिए। स्वादिकेनुम्**रकार्यः** पुरुषेकासुनुसैः।

स्वयुक्तराष्ट्रकमा स्वयाध्यक्षण क्ष्याध्यक्षण स्वयाध्यक्षण स्वयाध्यक्य स्वयाध्यक्षण स्वयाध्यक्षण स्वयाध्यक्य स्वयाध्यक्षण स्वयाध्यक स्वयाध्यक स्वयाध्यक स्वयाध्य

वयकाले न शावेश व्यंत्र न आवेषुवः। व कंपवेरिक्को प्रीवां दलावैव प्रकारवेव्यक्षः ।

जिस समय जप किया जा रहा हो उस समय कुटिमान मनुष्य को कुछ भी बोलना नहीं चाहिए। इसके और देखना

मनुष्य का कुछ भा बालना नहा खाड़दा दूसक कार दशना नहीं चाहिए, सिर तथा गर्दन कम्माना नहीं चाहिए 🎹 🞹 भी नहीं निकालने चाहिए।

भा नहा ।नकालन चाहरू। बुद्धका रहासा सिद्धा हरनि **डबर्ग साः।** 

एकानेलु सुधी देशे वस्ताम्बन्ध समावत्त्वा८०॥ जप करते समय एकान्त और पवित्र स्वान में बैठ कर ही

जप करना चाहिए अन्यया मुझक, राखस और मिद्धणण कस जप के फल को बलपूर्वक हरण कर लेले हैं।

चन्याताशीचर्पतवान् ग्रष्टा चैव पुनर्ववेष्।

तरिय भावनं कृत्या स्नात्या चैन पुरुवनित्ध ८१०

उस समय चाण्डाल, पतित और अपवित्र अर्थात् सूठकी व्यक्ति को देख होने 📧 📖 करके पुनः जप करना चाहिए। ऐसे नीच कोगों के साथ यदि कतचीत हो जाए तो स्वान करके ही पुन: जब करना चाहिए।

आयम् प्रस्ते स्थि जोदशुकिदर्शः भौतन्यवान् प्रस्तिते विचयमनीस्तु स्थमतः॥८२॥

विकानुसार आषमन करके अपनी जारित के स्थान पी करना चाहिए और स्थान व्यक्ति को देख सेने स्थान के स्थान पावमानी मन्त्र की उप करन चाहिए। वार्ट स्वाह विस्तुकास में वारित्रहं महोऽपि का।

श्रामक कु सुची भूग्यां वर्षेषु सुसमाहितः॥८३॥ यदि गोले बस्त महनकर जम करता है तो उसे जल के श्रीतर हा हो। जम करना महिए अन्यया सूखा मल सन्तकर होंडी। भूषि कर हास्ताल पर एकाग्रमित से जम

प्रदर्शनं करावृत्य करकृत्य वदः विमी। आक्रम स कारकसं कारक स्वासायककेत्॥८४॥

करम चहिए।

्रमके पक्षत् सूर्व ■ परिकास ■■ भूमि को गमस्कार ■■ ===== अरवे के === स्तरूप विधि ■ अनुसार स्वान्यक करना पार्टिए।

ताः सम्बद्धिकन्तेन् विवृष्णसम्बद्धः सम्बद्धेवृत्रमुकार्यं सम्बन्ते तर्ववर्षि वै:॥८५३

इसके स्थान देवताओं, ऋषियों साम विश्वें का तर्पण धरना आहिए, उस समय तथा में जल लेकर के का उद्यान्य करते हुए नाम के अन्त में 'तर्पनामि वः' अर्थात् में आपको तस करता हैं— ऐसा कहना चाहिए।

देशन् ब्रह्मभूर्विहेश तर्पवेद्शतोदकैः। तिरोदकैः स्तिन् अस्तम स्वसूत्रोत्तविशासाः॥८६॥

• समय अपने • गृहस्य में बताए हुए नियम के अनुसार हो देवलाओं • अधियों को अधारपुक्त • से

पिछरों को तिल वुक्त बल से मिक्टपूर्वक तर्पण करना व्यक्तिए।

अन्यस्थेन क्योन कवित्र दक्षिकेन हु। देक्वीसर्वकेद्धीयानुद्दक्षप्रसिविः स्थिन्। वज्रोक्कीते देखार्थ स्थानि स्वित्रकेसा८७॥

निये 🏿 स्वेन तीर्वेर मावितः।

बुद्धिभान पुरुष को चाहिए कि यह देवों को तथा ऋषियों को बाँव क्या दाहिने हाथ की अंत्रति में ■ा लेकर तर्पण करें। तसी ब्याब देवों को तर्गण करते समय दिन को तर्गणरूप कर्म में बजोपनीत ब्याब करना चाहिए। प्रश्ना के तर्गण में बजोपनीत को माला के रूप में और पितरों के तर्गण में दक्षिण को ओर बजोपनीत करण ब्याब चाहिए और अपने तीर्ग ब्याब है जा होना चाहिए।

निकीश्वय समावार्ता हु समावाना व कान्याः। स्वैर्धनीर्वाचेहेसान् पूर्णः कौरकामृत्तिः॥८८॥ तदनन्तर भीने बस्तों को निचोड़ कर आकान करके, वाणी को संयक्ति रखते हुए, देवताओं का सर्वाचनिक मन्त्रों द्वारा पूजा, ब्ला और यस से पूजन करना चाहिए।

इक्काल शहरं सूर्व क्षेत्र स्युप्तरम्। अन्योद्धप्रियमान्देवान् क्ष्यतावारो वरोत्तय: #८९॥ हे नरोत्तय ! प्रद्या, शिव, सूर्य, स्युप्तर-विक्तु इस् अन्यान्य अभीष्ट देवताओं को भीत्रभ्रव से यूनना क्ष्यिए। स्टब्स्डाह्म पुलाणि कृतेन जैनकेल हु। आयो वै देवता: सर्वोद्धोन सम्बद्ध सर्वार्तिय: #९०॥

अथवा पुरुषसुक्त के मन्त्रों से स्तुति करते 📷 पुन्न और जल प्रदाम काला चाहिए। ऐसा करने से 🛤 देखता भलोभीति पुजित 🖥 जाते हैं।

लाभात पुजर III जात है। श्रमकः प्रमायपूर्वे देवतानि स्थादिकः। यमस्यारेण पुणाणि विभासेट्रै प्रमाद पुणाकः। ६२॥

समाहितियत होकर ३३ का प्राप्त करने 🖥 प्राप्त सभी देवताओं का ध्यान करके वृषक्-पृथक् 🕬 से 🔠

देवताओं को नमस्कारपूर्वक पुष्प अस्ति करने चाहिए। विकाससम्बद्धाः विक्रते कर्न वैद्यकन्।

वस्मादनादिककानां निष्यभाराजवेळित्वाहरू २०

विष्यु की जातवना के अतिरिक्त जन्म कोई में पुन्य प्रदान करने वाला वैदिश्व कर्म नहीं है, इससिए आदि, मध्य और अन्त रहित विम्मू को नित्य समामा करने नहींग्र।

वाह्यमान्य क्या हुतेन युवस्यवितेः। न ताथ्यां सद्द्रके बन्तो वेदेशुरुक्ष्युर्व्योगाः वदात्मा कमनाः इतनस्यक्तियोतितं कम्बाः॥९३॥ अक्रवा देवयोज्ञानं व्याप्ताः समातनम्। अस्तवाचेन्यहादेवं वावपृतो प्रोक्षण्यू॥९४॥ उस समय 'बहुष्णोः' इस बाब से और पुरुषसूक्त से सम्बद्धित्व होकर मंत्र बाब चाहिए क्वॉकि इनके संभान बन्त चार्चे केदी में भी बाब है। अतः तन्मय होकर विष्णु में बाव चार्चे केदी में भी बाब है। अतः तन्मय होकर विष्णु में बाव चार्चे हो। बाब समार्थ्य, महार्थ्य, ईजलदेव, भगवान्

मने परिष्य से सामान करने पाहिए। प्रतेण स्टूबनमा प्राप्तेनमं मा पुनः। प्रतिनेकाम स्टूबनमकेत समितिः॥१५॥ पुनेः सौरमञ्जूनो कर्नतीयीक्षरम्। समस्य काः विकायीत समेकानेत सा व्योष्ट्रा।१६॥

्वत्रश्राचित्र होकर स्ट्रणस्यो, प्रचय, ईतान, सहरुद्वियं और ज्ञानक मन्त्र का उत्तारण करके पुष्प, विरुवपंत्र स्टास कन्द्रश्रीदेवुक केवल जल से 'क्यः सिवाय' क्या से उलका जय करते हुए मगवान् सहूर की पूजा भरती चाहिए।

नवसुर्जन्यसमेरं त पृत्युंगवधीसरम्। विकास सम्बद्ध में इक्कालवितीसरम्।) ९७ ॥

उदननार कृत्युक्तम्, देवेशर महादेव 🗰 🚾 स्वरूप करके 'यो ब्रह्मणं' आदि यस का 📖 🚾 📜 ईशर के प्रति अस्य-असर्वन महान गाडिए।

ज्योतम् हिनः कुर्यासस्य नर्गान है पुनः। ज्यानेत देवसीहानं जोनस्वयन्तं हिनम्॥९८॥

विद्वान् सद्भाग 🔣 गाँव 💹 📖 प्रदक्षिणा भरने चाहिए और सम्बद्धा के मध्यपिका इंजानदेव, भगवान् शिव 🔜 स्थान करक स्वतिए।

अवायरनेक्वेदकै इंग: सुविवदिष्णाः कुर्वन् पंच वहत्वकान् गृहं गाना समितिः॥१९॥ देवकां विद्यां भूतकां व्याप्तः॥ अनुव्यं सहस्यां च पंचयतन् अवश्रते॥१००॥

ंडंमः सुनिकर्' ऋक् स्तुति सा सूर्य का दर्शन करने साहिए। तदन्तर पर काकर एकात्रकित से पंच महायद्ध करने साहिए। वे संस्था हैं— देवसद, मितृयद्ध, भूतयद्ध, मनुष्यमद्ध तथा सहस्यद्ध।

वर्षि स्वार्यव्यादर्शक् इस्त्यहः कृति न हि। कृत्या बनुष्यकां वै वतः स्वार्यव्यापकतेत्। १०१॥ वदि वर्षण से पूर्व असम्बद्ध न किया जाय तो मनुष्ययत (अविधि सेक) समाम करने के उपरान्त वेदाध्ययनरूप

(काराम समा) व्याप्ता करन के उपरान्त करण स्वाध्यान (ब्रह्मवद्ध) करन चाहिए।

क्षणे: पश्चिमतो देशे पृतकात्त एव सा ्कुशपुक्षे समामीनः कुशचन्तिः क्याह्मिः॥१०२॥ समाहित होकर कशपुत्र घर चैठकर 🚃 📰 🚞

करके अपने के पश्चिम भाग में भूतका (क्यु आदि को अत्र देना) सम्पन्न करना चाहिए।

शालामी लेकिके शाम असे प्रधानकारि हा।

वैत्रदेवत कर्मको देवयहः स से स्थाः॥ १०३॥

यहशाला को अपि, लीकिकापि, यस या भूगि में दैवदेव होम करना पाहिए, उसे देववज्ञ पहा जाता है।

यदि स्थालनीकिके को ततोऽत्रं तत्र इकते। शास्त्रारमी तत्पचेदकं चिक्तिय सम्बद्धन: h १०४ ii

यदि लौकिकानि में भोजन प्रकाया 🚃

लैकिकारित में और जासादि | बनाव गया तालागि में ही बैसदेव होन 🚃 प्रक्रिए 🔣 🚃

दिधान है। वेबेन्यक कुलएजाच्छेबाद्यावर्ति होता

प्रथमः 🖿 विदेशो पुनिदः सर्वेदीस्मान्॥ १०५॥ वैश्वेत होस से बचे हुए अन से पुत्रवति कर्म करना

माहिए। 📰 भूतपड सम्भत प्रामियों को ऐवर्ष प्रदान करने जानना चाहिए।

**ाता स्वयंत्रका** परिवारिका एवं का द्यान्पीयद्विशतं प्रकृष्ये द्वित्रक्षणः॥१०६॥

है द्विजनेशो ! परित, 🚃 🚛 . कुन् और 🖥 वह अत्र यर से बाहर भूमि पर देना चाहिए।

सायज्ञातस्य सिद्धास्य प्रश्यक्तं वर्ति होत्। **प्तयक्तवर्य नित्यं साराधातर्गकविविध**ः १०७॥

सायंकाल एक हुए अब से बिना मन्त्र बोले हो | प्रदान करे 📖 प्रतिदित 📖 और सार्वकाल विधिपूर्वक

भूतयज्ञ करे। एकन् परेजनेतिमं पितृन्दित्व सन्तरम्

निकार है त्रुकिष्टं वितृष्ये निकार ॥ १०८॥ पितरों के नियित्त प्रतिदिन एक बहुत्य को चोकन करना

चाहिए। यही नित्पश्राद्ध कहा गया 🕯 और असे गतिहार पितृयज्ञ है।

३८५स्य वर क्यास्तरिक किन्द्रिट्यं सम्बद्धिः। थेदरात्वार्वविद्वे हिजायैवोषपादवेदः॥ १० ९॥ देर के कत्वर्थ को जनने खले किसी ब्रेड ब्राह्मण को

🚃 बोह्न 🖛 आ सेवन सावधानीपूर्वक 🚃 🚃 चिहिए।

वृज्येद्धिर्वि 📖 स्वस्वेद्वविश्वित् यकेवावकाणिः ज्ञानं स्वाधनं स्वपृद्धं भरः॥ १९०॥

उस्टे प्रकार भर पर आए हुए जान्त स्वभाव वाले अतिथि को मन् 🚃 और कर्ष से सदा पूजा करनी चाहिए तथा

नवस्का और क्यांतरिक आदर सरकार भी करना चाहिए। क्रव्याचेन क्रवेन क्रविना दक्षिकेन है।

इन्यादयकारं वा विकास का स्थिती क्रिया:स १५१॥ दक्कदक्किये नित्यं कुलेत परमेकाम्।

🚟 🚃 🖩 धामकर, दाईने हाथ से अतिपियों को 🎟 अन्दे साम्बर्ध 🖩 अनुसार इन्तकार, अग्र 🔳 भिक्षा

🚃 चाहिए। अतिथि को प्रदा प्रतिशरक 📑 मानना माहिए।

व्याप्तकर्णसम्बद्धानम् अस्यापतुर्गुलम्। ११२॥ पुष्पानं इत्यवस्त् व्यवदुर्गुणपुरवते। एक प्राप्त के बराबर अब देना विश्वा कहलाती है, उसका चीनुना अप होता 🖡 और आह 📰 चीनुना पुष्पाल अन

हरमञ्चा कारका है। चेटोइकालकां वै प्रतेषको प्रतिकिः स्वचन्। ११६॥ अञ्चलकार्वाकार्याः वृज्येद्विचीनस्य।

📕 दोहन के समय 📖 हो किसी अतिथि की भिक्षा के सिए इत्हेबा करने चहिए। स्वयं अतिथि को भी उतने ही काल कर काल चाहिए। आए हुए अतिदियों की सदैव

अपनी जन्ति के जनुसार पूजा करनी बाहिए। विका वै विकाये दक्षद्विकद्वकृत्वारिके।

**प्राप्त क्यालीक हर्विन्ये लोक्वर्जित:॥११४॥** 

लोभर्जनत होकर यद्यातकि याचकों को अत्र देना चाहिए। सर्वेदारपाताचे दि ह्यां चेच्यो निवेदयेता

विक् और बहावारी को विधिवत मिक्षा देनी चाहिए और

मुझीव बद्धविः सार्द्धं वान्यतोऽप्रयक्तसयन्॥ ११५॥

वदि ये सभी (बावक) न मिले अर्थात् धर पर न आवे तो. 🚃 कर लाम को हो दे देन चाहिए। तत्पश्चात् बहुत से लोगों के साथ अवस्ति परिजनों के साथ मौन होकर अन की निन्दा र कर्छ हुए भेजन 📖 चहिए।

जारमाने एकोनविज्ञोऽध्यावः

अकृत्या तु द्वियः पश्च महम्प्यतम् दिक्षेत्रमाः। पृष्ठीत चेत्य मूद्यत्या तिर्यन्योनि स मक्किश्वः ११६॥ हे ४तम आह्मणो। परन्तु यदि कोई द्विज पंच महम्बत्र किए विना अस ग्रहण करता है, तो यह दुविद्व चुक मनुष्य

पक्षी-योनि में जन्म ब्रहण करता है।

वेदाध्यासोऽन्त्रं ज्ञवस्य पदावहः किवाह्याः नाज्ञवस्यात् पापनि देवनध्यानं कवाः १९०॥

नाज्ञकरव्यक्तु पापाल दक्ताश्वयक समाप्त ११०। यस महायान स्थाने में अस्त्रार्थ होने कर स्थिति

पंच महायज्ञ करने में असमर्थ होने पर इतिदिन सकि के अनुसार नेदाध्यास तथा देवताओं का पूजन करना चाहिए।

ऐसा करने 🖟 सभी पाप श्रांत्र नष्ट हो जाते हैं। यो पोडाकावासमध्यास देखार्जनम्।

मुले स पानि नरकं सुकरं नात वंशक:m११८H

ंगे मोहवस अथवा क्रास्त्रास, देवपूत्रन किए क्रिस भोजन करता है, यह मरजोपसन्त नरक में जाता है और

योनि में जन्म सेता है, इसमें कोई करोड़ नहीं। तस्मात्त्रकीयक्षेत्र कृत्वा कर्तांक के हिंकाः।

भूकोत स्वजनैः सार्वं च वाति यस्यां चतिन्। ११९० अतः सभी प्रकार में यवपूर्वक को सम्बद्ध विभिन्नेक कमं संपादित करके सने-सम्बद्धियों के साथ बैठकर ध्येतन

करता है, वह गरम गति को प्राप्त करता है।

कृति प्रीकृत्येषुरायो प्रशास्त्रे व्यासमीताम् स्थानास्यः विकारतंत्रकार्यानिकारानं नाम अनुस्त्रहेऽसारः ॥ १८॥

एकोनर्विशोऽस्वाय:

(ब्राइपों के नियकर्षे में भोजनांदानार)

स्वास 🚃

श्रास्थुकोऽप्रान्ति भुत्रीत सूर्व्यापपुरत एव व्या आसीन: स्वासने भुत्रो मूर्जा गाडी विवास व्या

च्चा बोले— शुद्ध और अपने हो असन पर बैठकर पैठें को भूमि पर रखकर, पूर्व दिला वो ओर अथक सूर्व वो

तरफ मुँह करके 🚃 🚃 चाहिए।

आयुष्पं प्रारमुखो पुरुके **व्यानां दक्ति**नामुखः। त्रिय प्रत्यसुम्बो पुरुके **व्या** पुरुके स्वरसुखः।

दीर्षायु 👭 कामा करने वालों को पूर्व दिला को ओर, यश की इच्छा रखने वाले को दक्षिण दिला को ओर, सम्पत्ति की कम्पना करने वालों को पृश्चिम दिला की ओर सत्य-पत्त की प्राप्ति को इच्छ रखने वालों को उत्तर दिशा

और पुष्ट करके थीजन करना चहिए।
 भोजन कुर्यद्वयों मार्ग निकल का

क्याचेन क्युन्यं स्पृत्यः प्रकारितः॥ ३॥ चौनों अञ्जों को सोका और भोजन के चत्र को भूमि प

चौनों अनुने को खोकर और भोजन के चात्र को भूमि पर रखकर भोजन करना चाहिए। प्रजापति यनु ने ऐसे भोजन को व्यासक व्यक्तियाल के (भाग है)। उन्होंसे सुनी दल पादी सहस्य विकरि।

करवण्यार्थः स्वेशः स्वातः योजनं चौत्।४॥ ■ पैर, दोनों ■ और मुख- ये पाँच अङ्ग धोकाः,

योगर से लिये हुए स्थाप स्थाप पर बैटकर, व्याप्त करके, प्रतेय **व्या**प्त व्याप्त विश्वप करना **शरीए**।

व्यक्तवाहर्विक्तवा विवादिकेत हु। अपृक्तवाहरणवद्गीताचीतार्विक्तवृतिहास्।। महत्ववाहरी का पाट साले हुए, सा को सा से पार्रे

👬 से परिषे 🚃 'अनुवोयस्तरमापि' मना का 📼 इनके, क्ल को आवमनरूप अपासन क्रिया कानी पाहिए।

स्वकृत्यसम्बद्धेनुस्यं बाजासाहार्ड्डनि स्तः। अक्तरूप रहते पुरस्या स्वस्थाय स्वस्थारम्।।६॥ स्वतस्य स्तः कुर्वत्सस्यानामेति पद्धसम्।

विक्रम सक्येकेचं जुडूबाकायनि दिवः॥॥॥ उसके कट ३० के साथ (पंच)प्राचादि आहति करनी

चहिए अर्थात् ''ॐ प्राप्तय स्वाहा' कहका प्राप्तहृति, 'ॐ अपन्तय स्वाहा' कहका अधानाहृति, 'ॐ स्वाह्मा स्वाहा' कहका व्याप्तहृति, 'ॐ उद्योगय स्वाहा' काका उदानाहृति

और अन्त में 'ॐ सम्प्रताय स्वाह्म' कडकर पाँचवीं आहुति देवी चाहिए। इन कादुविकों का तत्त्वज्ञान कर सेने के 📖 ही

बाहरण को स्वयं आत्या में आहुति प्रदान करनी चाहिए। जोकामां कामकामं चुसीत स्मंबनेर्षुतम्।

ज्यान्या सन्यनमा देवानस्थानं ने प्रश्वादिष्।।८॥ इसके प्राप्त जेन साम को क्यंजनों के शाम, अपनी इन्हानुसार देवता, अवस्था और प्रजायति का मन से ध्यान

अनुव्यक्तिमानकीतृनविकृत्यः विवेत्।

करके चौजन करना चहिए।

।. यह सामाना कायन क्रमुकावरूप निक्रीना है।

श्राचान्तः कुनस्वामेद्वंनीरति **===:**॥९॥

भोजनोपरान्त 'अमृतापियानयसि' मन्त्रोत्वरपपूर्वक वस पीना साहिए। उसके उपरान्त 'अर्थ मी.' कन्न में पुनः आसमन काना सहिए।

दुपर्दा वा जिसकर्ष सर्वप्रधानकान्यम्।

**ाल्या प्रन्तिरसीत्कलपेटुदरं ताः॥ १०॥** 

सर्वपापनासक 'दूपया' मन्त्र की तीन कर आनृति करके फिर 'प्राणानां प्रन्थितीय' मन्त्र से उद्धर को स्पर्ध करना चाहिए:

श्राचर्यागुरुपत्रेज पद्मोगुहेन दक्षिणे।

विज्ञापयेक्कसम्बद्धाः सम्बद्धाः॥ ११३

कृतानुमनवाः कृष्यंत्रसम्बद्धवर्गमानं मन्त्रः।

क्षमभूरेक स्वस्तानं योजयेद्वाक्रलेति क्रिक्ष १२०

अंग्रहमात्र बस से आक्यन करके, उसे दक्षिणकर अंग्रुटे — गिराना चाहिए, फिर स्कातिक सेकर उपर उठाना चाहिए। तम 'सभ्यायां' इस सन्त्र से पूर्वकृत का अनुस्मरण क्या चाहिए। इसके अनन्तर 'सक्तक' इस मन्त्र से अवनी अस्ता — अक्षर-क्या के स्वय चोड़न

सर्वेगमेव योगानामतम्बोगः स्कृतः वदः।

याहिए।

वोइनेन विक्रित कुर्वास कवित्रांक्षण: स्वयम्॥१३॥

सभी भोगों में आत्मकोग को **मा गया ग**र है। जो उपयोक्त विधि के अनुसार आत्म कर संयोजन करता है, यह विद्वान स्वयं प्रदास्त्रकम हा जाता है।

प्योपक्षेती मुझीत सगानासंस्थाः सुनिः।

सावमातर्गानसः वै सम्बाधानु विशेषाः॥१४॥

यहोपवीत बाज करके, पवित्र होकर कटनाट कन से अलंकृत होकर और माला करक के केवन बाज चाहिए और वह मी बाज और प्रता: फोजन करें अन्य समय में भोजन नहीं करना चाहिए। विशेषकर बाजा में ते: भोजन अवस्य नहीं करना चाहिए।

नावरसूर्वश्रहसूर्वं विकास समित्रसम्। शहरुते न वामनीवारनात्मसीवाहिमुक्तने॥ १५॥

नसी प्रकार सूर्यग्रहण से पूर्व कुछ समय **भारते भो**ननः नहीं करना चाहिए और **चन्दग्रहण से पूर्व भी सार्वकाल ए** भोजन न करें। ग्रहण काल में भी भोजन न करें, परन्तु साम सम्बद्धि 🗎 वस्तर स्वत करने के पश्चत् 🖮 करना चर्किए।

कुके **व्यक्ति कारणेकस**दि न स्वान्यहानिहा। सन्तर्भवेशस्त्रकोरसाद्वाहा परेऽहनिहा १६॥

चनुत्रहरू हुट जाने पर परि हा सध्यराति हा हार्थी ने हो, हो भोजन किया हा हार्था है अर्थात् भध्यतिति के हार्था भोजन नहीं करना चाहिए। पदि भ्रष्टण से मुक्त हुए बिना ही चनु हार्था सूर्य अस्त हो जाते हैं तो दूसरे दिन बाज से मुक्त हुए चन्द्र अवसा सूर्य के दर्शन करने के बाद ही थोजन करना चाहिए।

यक्ष्मेपारोक्षणसम्बद्धाः च दूर्वतिः। यक्ष्मारीतकृष्णकः न कृत्ये नामकारसः॥॥॥॥

भेजन के समय जो (भूखा व्यक्ति) हमारी ओर देख रहा के ब्रिंग क्रिंग दिए भोजन नहीं ब्राह्म चाहिए। ऐसा न करने ब्रिंग अर्थात् भोजन ब्रिंग स्थलं खाने बाला दुर्वृद्धि

भाग विकास स्थापन स्यापन स्थापन स्थाप

•••••••• होकर 🔣 छान्य चाहिए। •••••• कोकर काम राज्यों 📖 मैनुनम्।

कुरवर्ग करन व्यक्तितं 🚟 📖 जीवितम्। १८॥

■ मनुष्य केवल अपनी तृति के लिए ही भीजन पकाता है, जो मैनुन केवल मा ■ लिए ही अर्थात् सन्तान ■ ■ उद्देश्य के रहित पात्र ■ ■ के लिए ही ■ ■ और जो व्या कमाने के लिए ■ ■ ■ है उसका जीवन कर्म ही होता है।

व्यक्ति वेदिवसिस 🖛 पुरुष्टे 🔤

🚃 यो पुरुके सर्व विक्रकदापुरम्॥ १९॥

जो मनुष्य अपने मस्तक को उँक कर (भगडी मा रोपी सहनकर) === || को और मुख करके, सीड़ी || बैठ का फोजन करक है, यह || उसका भीजन शक्षसों के लिए || जनमा कहिए।

कर्तृत्वे न पहल्के क्यांनी नर्तृत्वसमृद्ध २ व व्हिन्नवृत्वके प्र वानसंख्यिकेऽवि क्या २०॥

💴 🖦 को, मध्यक्षकाल में, अजीर्ण (बदहवर्गी) के मार्थ मेले कपढ़े हुए हुए 🚥 🗷 तथा किसी

त्रों कहन पर बैठे हुए भोजन नहीं करना चाहिए।

न पित्रपायने सैद न भूग्यां न स शालियु। नोक्तिष्टो स्वमादराल् न मूर्दानं खुलेटक्शि २१७

किसी टूटे हुए पात्र में, भूमि पर काव्य समा में अज्ञ काव्य भोजन नहीं करना माहिए। भोजन काते समय बूटे

हाथों से भी नहीं लेना चाहिए और उस समय सिर में स्पर्ध भी नहीं करना चाहिए।

न प्रक्रा कीर्तथेशापि न निःहोने न पार्थका नाथकारे न सन्दाना न ॥ देवालकारित्य २२॥

भीजन करते समय देद 🔳 ठवारण न 🚾 🚾 क्रोस्ट

हुआ अन पूरा का पूरा न खा जाय अर्थात् कुछ 🚥 🚥 रखें। अपनी पत्नी के साथ अन्धेरे में, सन्ध्याकता में 🛗

देवालय आदि में फंजन नहीं खरना चाहिए।

वैकायकारम् मुझीत न यानस्त्रपनस्थितः। १ पादुकानिमतोऽस्य न इसन्तिलपश्चविश्व २३॥ भुक्तवा 🖩 सुक्षमास्त्राय तदत्रं परिणायनेश्।

इतिहासपुराणाच्यां केदार्वानुवर्षक्रकेत्॥ २४॥

्यक्ष नक्ष भारण im (पिना इचनता के) भारत में बैठकर या सोते हुए, खड़ार्ड कुल कर, एक्स हुए या बिस्तप करते हुए भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन के कर मुखपूर्वक बैठकर जब तक अन्न हुआ से प्रचने को हुआ। में अ आ जाय तक तक विशास करें और इतिहास तका प्रकने

द्वारा नेदीं के अर्च का मनन करें।

रंतः सन्यापुरासीत पूर्वोक्रविक्रिय सुविः। आसीन्छ अपेर्वि गायती बह्विया प्रति॥ २५७

इसके पश्चात् पवित्र होकर पूर्वोक्त विधि के अनुसार सन्ध्योपासना करें और पश्चिम को और मुख्य करके असनस्य होकर गरवरी मन्त्र का जब करें।

न विद्यति तु पः पूर्वाध्यक्ते सन्दर्भ तु विद्यवस्। स मुद्रेण समो लोके सर्ववर्धनिवर्धिकः॥२६॥

जो मनुष्य बिधि-पूर्वक प्रतः और **व्यांका** सन्ध्येपासना नहीं करता है, वह सुद्र के समान इस मोक में

सभी कर्मों से अयोग्य बन जाता है। इत्योगि विकियन्त्रवैर्मस्या वहाविहासस्य।

समृत्यवान्यकानः स्वयेच्यून्कपदो निशिक्षा २७॥

सार्यकाल विधिवत् मन्त्रोचारपूर्वक सन्ति में सापूरी देवर यज्ञ से वसे ह्या अत्र मा भक्षण कर राजि में सम्म सिक्स बार वन्यु-यान्धर्वे के साथ सुक्षे पैन ही स्त्रे जाना चाहिए। नेक्सिक्कुक: स्वयक्तपश्चिमित्रुको र छ। न ककाले न रमने वा नामुक्तिर्गासने क्वसित्।।२८॥ न सीर्माक्षन् खट्कामं मृत्यापारे न वैय व्य समुद्रेशे न पारवाले सबने व्य कट्यना।२९॥

उक्त का चीवण दिला को ओर मिर करके नहीं सोना चाहिए उसी प्रकार खुसे स्थान में, क्लावीहत, अपनित्र

प्राहर, उस्त प्रकार खुस स्कान म, वकायहत, अपानन मिन्न में किसी आसन पर नहीं सोना चाहिए। दूटी हुई खाट पर, सुने पर में ब्लि और ब्लिक्टर से ब्लिका या

🔤 🚃 करकई पर कभी भी नहीं सोना चाहिए।

इमेर्क्सकर्वकर्वान्यस्थि है प्रणा

क्रमण्डलं कृत्यसम्बद्धनं क्रमण्डलं ३०॥ समित्रसम्बद्धनं सम्बद्धाः समित्रसम्बद्धाः स

🔳 🎟 नरकान्कोरान् काकवोनी च शाववेस ३ १स

इस प्रकार 🔤 बतानों के लिए प्रतिदिन करने पोप्य जारतोक कर्म 📹 दिए हैं। वे सभी पोक्षकप 📖 को देने

🚃 है। इन 🔤 🚾 को 🔳 स्तहरण नास्तिकता के कारण स्व 📰 कारण

नाचे विकृतने एक पुरुवासमीवर्षि स्वक्त्। वस्त्रस्थानि कृतीव शृक्षे परमेष्ट्रिय:॥३२॥

🚃 🖥 🔣 क्रक्यवेति में जन्म लेता है।

 अपने अभ्रयों में बताए गए निवर्ते ## पासन पत्रने # ##### मृद्धि का दूसरा कोई ### एस्ता भर्ते # (उपाय ### है)। इसिन्छ इंबर को सन्तृष्टि के लिए पताए

गए कर्षों का स्वपूर्वक पासन करना चाहिए। १की बीकूर्वपूर्णने आसर्वे व्यवस्थासम् इस्त्रानानं विश्वसर्वनावर्णने भीतनस्थितसम्बर्णने कोन्द्रोननिकेश्यानः॥ १९॥

> विज्ञोऽध्यायः (जनस्य)

स्तर जार

**ा अप्रकारको प्राप्त कर्न हिन्देव**मै:।

विकार-स्थापिके प्रकार पुष्टिपुरिकारकारम्॥ १॥ ज्यासनो चेले— प्रयोक श्रेष्ट हिन 🌃 🚥 के दिन

पिकपूर्वक विषयदानसहित अन्याहार्यक नामक ■■ अवस्य करना चाहिए ■ भ्रेग और मोश्ररूपी फल देने ■■ है। विषयान्यसर्वकं **प्राप्त** श्रीचे सर्वान सरको। अपराद्धे दिकार्तनां इसस्तेनाविषयः 💷 २॥

चन्द्रमा जब श्रीण होता है अर्थात् कृष्णपश्च में, विच्छ-दानयुक्त अन्बाहार्यक **मान्य करना मान्य कर्या है।** इसलिए सभी द्विजातियों को अपग्रह के समय उत्तम प्रकार के अभिय या भोज्य पदार्थों द्वारा यह खद्ध करना चाहिए।

प्रतिक्टापृति सन्वास्थितयः कृष्णकाके कर्नुदेशी क्वीवस्था सामात्रा सूचरोवसः॥ ॥ अभावस्थाहकास्तिकः गैनवास्त्रीत् विष्। विश्वसारकाहकाः पूच्या वाणी पहादसी साम्। ॥॥ विश्वसारकाहकाः पूच्या वाणी पहादसी साम। ॥॥

शम्यपाकमाञ्चलताः नित्याः त्रेत्रतः दिने दिने॥५०

प्रत्येक कृष्णपक्ष में प्रतिपद्ध से लेकर सभी तिथियों में केवल बत्दर्श को संस्कार रुत्तरेकर क्या प्रतास मानी गाँ हैं। पीसमास साम नाम पास पा अमाश्रस्थाएँ और तीनों अल्बाएँ (सवारी, अल्बी और नक्षी में तीन अहफा स्थाप हैं) बद्ध में उपपृक्त हैं। तीनों अल्बाएँ और साथ मास में कृष्यम पुण्यस्थी क्या गई है। स्था प्रकार कि चतु को पद्धा नक्षत्र में पुरु चर्यादशी तिथि तो स्थाप रुत्तम है।

नैपिनिकम् कर्तकां प्रद्रावे वन्त्रसूर्वकोः। कानकानां विस्तरेण नारकी स्वाहतोऽस्वातः। ६ व

यन्द्रतहण, सूर्यप्रहण के समय वैभित्तिक हाला करना चाहिए। उसी प्रकार बन्यु-बान्धर्वों के अपनेपकता यह हाला करना चाहिए अन्यश्रा (शाद ॥ करने बाला) करके ही भी शाहै।

विषय स्थानि स्थाने अस्पतिहा अयने विषुवे चैव व्यवीपाते व्यनकान्। १००॥

हसी प्रकार ग्रहण आदि के समय किए जाने वाले साथी काम्य श्राद्ध करना भी प्रशंसनीय बात गया है। दक्षिणका, उत्तरायण के समय विद्युव बात में हका व्यक्तिका की बा जो श्राद्ध किया बाता है वह बाता प्रथमां होता है।

संकारवाम्सर्व श्राद्धं तथा कम्पदिनेवर्ति। स्रातेषु ■ सर्वेषु ■ कासे विकेशकःस्टा स्वर्गेष्ठ लगते व्याप्त कृतिकासु क्रिकेशकः। ■स्वर्थाः गेडिक्सं सीम्पे तु ब्राह्मकर्वसम्बर्धः रोहामां कर्मकां सिद्धिकर्द्धनां सीमीम्ब का मुर्किती तथा भूमि जियं पुष्पे तसैय 🛍 १०॥

संक्रान्ति कात में 📖 प्रत्येक जन्मदिन 📰 अक्षय-श्राद्ध 📖 चाहिए, उसी 🚃 सभी नक्षत्रों में भी विशेषकर

काय्य-बाद्ध करना चाहिए। प्रत्येक द्विन श्रेष्ठ को कृतिका स्थान में स्था करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, चेहियो नक्षत्र में स्था करने से स्थान में प्रति होती है और

मृतसिक नक्षत्र में 🚛 करने से सहतेज की प्रति होती है। कार्य 📖 में 📖 काके प्रत्येक कारित की कार्ये 🗎 सिद्धि और 📖 प्राप्त कार्या है। पुनर्यसु नक्षत्र में भूमि

हक्य हम्म में सबसी प्राप्त होती है। विकास समिति कर्ष्य क्रिये बीचानामेव स् अर्थनो मु 🌃 विदेश क्रियुम्मां करनाहरस्य। ११॥

्रा इकार सर्व के 'आरलेक ग्रहर' में हाड़ करने से यनुष्य व्यापकों व्यापकों व्यापकों कर लेता वे और विवाध के मक व्यापकों व्यापकों के प्रमुख्य करता वे। पूर्व प्रमुख श्वाप में बाह विवाध के प्रमुख्य करता वे। पूर्व व्यापकारणान्त्री के समस्त पापों व्यापका होता है।

का इसे का व प्राप्त का इसे का का प्राप्त का का का का का का का का

्राप्त व्याप्त में किया गया बाह्य जातिकस्थुओं में केहता व्याप्त करता है। विका में अनेक पुत्रों की प्राप्त होती है। व्याप्त विकास करने विकास सिंहा स्थाप होता है और

में किया गया आह स्वर्णद्वयक होता है।
 की महीर विकास IIII साझे स्वरंग III

कृषे 📶 लयेकानं सिद्धियाचे प्रमुखः॥ १३॥ सर्थान् कमानीकदेवे बैद्धकन् अवने पुनः।

विकार्य 🚥 कामानमुपे च परम्यसम्॥ १४॥

हरू में हैं करने से अनेक मित्रों को होती हैं और लेख बाज में कल्प को प्राप्त होती है। हा में कृषि लाम होता है और पूर्वाचड़ में सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं।

त्रकण 📠 में श्रेष्ठता और धनिष्ठा में सभी इच्छाएँ पूर्ण 🟴 🖥 क्या सर्वतिका 📖 में 📖 करने से तो श्रेष्ठ करा

की **मार्ग** होती है। अनेकाले करने करन

अनैकादे कृष्ये स्वक्षिकृते 📷 सुषम्। रेक्सम्बद्धते गाने इस्टियानुस्रांसका। बच्चे दु जेकित्नु सम्बद्ध सार्व्यकर्ति॥१५॥

पूर्वभाइषद में श्राद्ध करने से कृष्य (सोने और चाँदी से भिन्न) भन की प्राप्ति होती है। उत्तरामदृष्ट नक्षत्र में उत्तथ

🔳, रेवती में अनेक गाय, अस्तिनी में अनेक 📰 और भरणी में बाद्ध करने से दीर्ध्वय की प्राप्ति होती है।

आदित्यवारेऽन्यारोग्यं कन्द्रे सौधान्यकेत 🖦 कुंबे सर्वत्र विकयं सर्वान् कापान् कुवस्य गु॥ विद्यापमीहरनु गुरौ धर्न नै पार्गके पुर:।

लनेश्चरै लचेदावुः प्रतिपत्तु भुतान् 📖 🚃

को करने से सौभाग्य, भंगल को करने से सर्वत्र विजय और वधवार को करने से सभी कावनाएँ पूर्व होती है। गुरुक्तर को किया गया श्राद्ध इंकित विचा को देख है। जुड़कर को करने पर 📖 📖 होता है। शनिकार 🐫 दोर्घाय 📖 प्रतिपदा को करने से उत्तम पुत्र की प्रार्क होती है।

उसी प्रकार रविवार को उत्तव करने से अमोरन सोमकर

क्रमका में हितीयाचा इतीयास्त्रन्त विन्तृति। पराष् श्रासंस्था में प्रसम्बा होपनान् सुतान्।।१८॥ पहला पूर्वि क्रिकेशायि प्रतब्दा ए वर्ग सर:। अञ्चन्यापपि वाणिलयं लयते बाद्धदः सदा॥ १९॥ स्वतन्त्रप्रापेकपुरं दलस्या द्वितुरं 📖 एकादस्थानाथा 🔤 ब्रह्मवर्धस्थितः स्तान्। १०॥

उसी प्रकार दिशीया में बाद्ध करने से उत्तम करक की प्राप्ति होती है, तृतीया में उत्तम आन, चतुर्यी में छोटे पहुओं को प्राप्ति तथा पत्रमी 📕 ब्राद्ध करने से उच्छा पुन्ने को प्राप्ति होती हैं। पत्नी में 📖 करने भारत चुनि (तेन) और कृति

लाभ करता है। सहमी में मनुष्य भन प्रश्न करता है। अञ्चली में आहा करने भारत सदा वाकिन्य को प्राप्त करता है। नवनी में आद्ध करने से एक श्वर नाले पत्रु, दक्षणी में हो खुर काले पर्। और एकादरी में ब्राइ करने से बहुत सी चाँदी और

ब्रह्मवर्चस्थी पुत्रों को प्राप्त करता है। हादश्यो जलकर्ष च रजने कृष्यभेष च। प्रातिनेष्ठयं प्रयोदस्यां चतुर्दस्यान्तु बुक्रकाः।

पञ्चद्रस्यां सर्वकामान प्राप्नोति बाटदः ह्याः २ १७

हादरी में श्राद्ध करने से स्वर्ण, रबढ़ हवा कृष्ण 🚃 देव्य को प्राप्त करता है। प्रयोदको में 📖 करने व्यस्त अपनी जाति में श्रेष्टता को प्राप्त करता है परन्तु चतुर्दरते में ब्राह्व करने से कुसन्तान की प्रति होती है। पहादती विधि को

करने वाला सदा सभी काफ्नाओं को पा लेखा है।

बरमञ्जूतं न कर्वथं क्युरियां दिवातियः। हालेन वु इक्रमानु साई का प्रकल्पयेत्।।२२॥

इसलिए दिव्यति के लोगों को चतुर्दशी में 🚃 नहीं चित्र केवल तल द्वार भारे गए व्यक्ति का ही

📖 इस लिक् में करना चाहिए। दुव्यक्रिकासम्बद्धी न कासनियमः कराः।

वस्पादोगाववर्षाचे बार्च कुर्यु द्विजातयः॥२३॥

दब्ब, 🚃 और सम्पत्ति 🖣 प्राप्ति होने 💻 🚃 सम्बन्धे निक्यों पर विचार किए बिना किसी भी दिन शाह 📖 या सकता है। इस्रोतिए पोग पोश्व के लिए द्विजातियाँ

🔤 भे समय) श्रद्ध करना चाहिए। कर्वरचेषु कर्षेषु कुर्वाद्यपुरुषे पुन:। पुरसन्बद्धि 🚃 पर्वतं क्वंपु स्वतन्।) १४॥

मधी कार्य 🚃 बरने से पूर्व, अप्रति के निमित्त किए

🗎 🔤 में फरले, पुत्र 🗪 पर और पर्व के दिन 🚃 📰 करना चाहिए।

क्वेमीहरूदि विकेषं दिवा बाद्धस्य पार्वणम्। १५॥ एकस्कृतिकं बार्त् यनुवा परिवर्धर्मिवम्।

अवन्यक्रीय निर्मा स्थातकाम्यं नैमिनिकं पुत्र:।

🚃 📆 जाने वाले 📖 💹 📭 काम्प बाढ. विभिन्निक लाड और पानंप शाद्य— 📖 परिव इकार के 📰 को मनु ने बताया हैं। 🚃 के निमित्त अर्थात्

विश्वपात्र के निर्मित किया आने वाला 📖 कहत्त्वच है, इस 📖 को यवपूर्वक करना साहिए।

शुद्धवे बार्क कार्द्ध वृह्यमा परिपारिकान्। वैविककृत्यं आर्द्धं याकृत्या मुख्यते प्रधातु।) २५।)

ब्रह्म ने ब्राव्धकत के समय किया जाने बाला ब्राह्म सतन कहा है तथा देविक बाद को आठवाँ बताया है जिसको करने से भव से मृक्ति मिलतों है।

सन्यां सभी व कर्तन्त्रं सहोरन्यत्र दर्शनात्ः देखानजु विजेनेज मवेत्रुक्षपश्यवम्॥२८॥

फलदाबक होते हैं।

सन्दर्भ समय और एत को ऋक नहीं 🚃 चाहिए परन्तु वह के दसँन अर्थाह् ब्रहण लग जाए तो 📖 करना चहिर्। स्थान विशेषों में किए जाने बाले 🚃 अनन्त पुण्य

गंगायामध्यं लाह्यं इवामेऽसरकम्ब्रीत गायनि कियो यहां कांग्रजि स्वेरिक:#29# र्यमा किनारे 🚃 तथा अधरकंटक क्षेत्र में जो 🚃 किया जाता है पर असय फलदायों होता है। उस 🚥 फ्तिर गाथा का भाग करते हैं और मतीची उत्साहित होते हैं। **ए**ट्रव्या बहव: पुना: श्रीलवन्तो कुमान्विता:) तेष्यन् समवेतानां यहेकोऽपि गयां क्रमेक्त ३०॥ 📰 प्रत्यानुवर्गेक यदि बार्च सफबस्तु। तारिनाः पितरस्तेन स पाति परणकुळिन्। ३ १॥ मनुष्य को अनेक सीलवान और शुक्रवान एवं को 📖 करनी चाहिए, क्योंकि उनमें से 💹 एक भी गया 🚟 वें जाता 🖁 और वहां श्राद करता है, तो 📖 अवने 🚃 को तार देता है एवं स्वयं 📖 गति को 📖 करता है। वाराहरूकी चैव प्रधान 🖩 विक्रेस्टः। वारापास्मां विजेषेत 📖 देव: 📖 इर:०३ २० गंपाहारे प्रमासे तु किलाके नीलवर्ति। क्षारक्षेत्रे व स्थानाचे प्रमृत्ये पहाल्ये।। ३ ५ ॥ करार फल्क्वोर्ने च निष्यास्त्र 📺 क सरस्काया विशेषेण पुष्को तु विशेषतः॥३४॥ पर्मदायां कुरुपयतें श्रीरीले पहुन्यपंके। बेहबत्या विज्ञासायां गोदस्वयां विकेशाः॥ १५॥

एवनादिषु बात्मेषु तीर्थेषु पुरितनेषु का गरीनादीय तीरेषु तृष्यति वितार: सदात १६॥ पदि कोई जातत पर्यत पर विशेषकर गया में और विशेषकम से बागणमी में जहां महादेश स्थयं विगानमान हैं, गंगाद्वार में, प्रभास क्षेत्र में, बिल्वक तीर्थ में, नीलपर्यत पर, कुरुक्षेत्र में कुष्यत्र केत्र में, पृगुतुंग में, उसी व्याव्य महालयं, केदार, फरुगुतीर्थ, नीमकारम्य, विशेषकम वि सरस्वती नदी या पुष्कर क्षेत्र, नर्मद्रा तद, कुत्रावर्थ, और्थत, भद्रकर्णक, वेत्रकती नदी पर, विश्वास के तद पर, व्याव विशेषकर गोदावरी के तट पर और भी दूसरे तीर्थों में वा नदियों के किनारे जो व्याव करता है, तो विश्वस्थ सर्वकाल प्रसन्न रहते हैं।

हीहिष्धः स्वैपविरित्रपूंतस्यलेन का। स्थामार्कशः सर्वे: कामेर्निवारेश जिस्कृषिः। नोष्ट्रपेत निलेर्पुद्नैर्पासं प्रोजक्ठे किन्नु॥३७॥ धान्य, यव, उडद, जल, कन्दमृत, फल, स्थामाक, उत्तरः शावधान्य, नीवार, प्रियंगु, गेर्तु, जिल, युद्ध बाद्दि पदार्थों से बाद करने का फितर उस होते हैं। आप्रान् करे स्वानिधृत् पृक्षेत्रोधः सदावियान्। विद्धांश कुरण्डांश श्राजुकाले प्रदापयेत्।।३८॥ नक्क-प्रमुखन् दक्कान्तुन् प्रक्रिया सह। द्वानकार्दे अस्तेन मृत्यस्थानेस्यान्॥३९॥ 👊 द्र में आम, 📖 गता, दादिम 📖 दाक्षा, विक्वेष्ट्रं कृत्य्य 📖 अर्थित करना चाहिए। पशुयुक्त 🚃 सर्वेत 🔤 यक्, सिंघाडे 📰 कसेरक' आदि 📖 प्रयत्सपूर्वक अर्थित करने चाहिए। 📕 वार्क्ष परस्वपांकेन क्षेत्रकारम् इतिकेन तुः औरहेच्यन 🚃 : लाहुनेनेह 📖 तु। क्कासंस्थानवासेन क्विनेतं 🛍 क्रेप्टरता अपूर्णनारकारित 🚃 स्थैप हु। दलकांस्तु क्षयनि वतकपदिकामिकैः॥४१॥ त्रसंप्रमिनेकीय कामनिकादनिक शा वंजनान्तु वर्णन वयदा प्रयसेन है। कार्रोकसम्ब प्रांसेन तृतिहाँद्शकार्विकी॥४२॥ 🚃 मुन्यसारि 🔳 सर्वेतः 🖂 ४ १ 🚃 लक्क 📈 वस मुवानाइत्व वै विचः। दक्तकारहे प्रकार सदस्यक्रयपुरुवते।(४४।) 🔚 स्वक्द्रीय त्या 🔜 मस्रक्रम्। कुन्यव्यक्तसम्बद्धानीकपृत्रने 📖 ह्याति १५॥

कुनुकारिकानुसं विश्वदूर्णयक्तमेव वः। व्यासकार्यः कृतिः माहितस्यं विश्वस्यित्।।४६॥ अवस्यतः कृतिस्ताक्षाः चालस्यः। परिवासस्यः। व्यासकारः विश्वसम्बद्धाः।

इति क्रीकृतंपुराणे उदार्थे व्यासगीतामु काञ्चलये विकोशकायः। २०॥

शब्दकर्ग में सङ्घ ने भी इस्ते इन्धर का विधान मतन्त्र है।
 देखें- मन्० ३.२६७-७२

- 2. Convolvelus Paniculatas willd.
- II. Scripus Kessoor.
- 4. उच्चूंक इट क्लेकों में खद्र फ़िया में विपित्त मांसो को ऑपत करने का [100] बताय है, जो मांखहारी आदिम भारत के लोगों को उदेश्य करके लिखा गया है [10] [10] के लिए अनुकरणीय नहीं है।

## एकविज्ञोऽध्याय: (4(133324))

3214

**ाता** व्योक्तं सनार्थं विद्युत्सक्तवे हिंगः।

विषयान्यासर्वर्के श्राद्धे कुर्योग्सीय्ययन: सुचि:» (स

द्विवयर्थ बहुजादि 💹 🚃 (असबस्य) के दिन

यथोक प्रकार से 🚃 करके, सौप्यमन और 🔣 होकर पितरों को तर्पण कर फिल्डवान स्त्रीत अन्यवार्थ 🚃 🚃

भारिए।

पूर्वपेष सम्बद्धेत 🚃 वेदपारमम्। 🚃 तद्वाराक्षमानां बदानागात् स स्पृत्ते:॥२०

उस समय पहले ही बेदपारम 📰 📑 📰 लेनी चाहिए क्यों 🌉 वही बेर-पारंग्ल क्रवल हो हक 🜉

कार प्रदान करने का तीर्थ कहा जाता है।

वे बोपन विजयो वर्षमः शास्त्रेषयः।

वृतिनो निवयसमञ्ज ऋतुश्रस्ताचिगशीन्यः।) ५॥ पञ्चानिरप्यतीयाने यजुर्वेशनदेव 🖘

कर्मका त्रिनीवर्गकिकार्य 🗈 योऽध्यक्षश्च

वे 🚃 मोनपरन करने वाला, रजोन्थ से एकि। धर्मह, रहन्तचित्त, वती, नियमनिष्ठ, अञ्चलका में हो पत्नी के

साथ सहवास करने वासा, पंचानित्त, वेदाध्वामी, बजुर्वेद 🖿 🖦 अपेट की अनेट क्याओं 🚟 जाने कार).

सुपर्ण ऋषि द्वारा समित व्रत करने कला और समु-सर्कर-

दथ प्राप्तन करने वाला हो।

विज्ञाधिकेतकन्द्रीयो अधिकारण एव पा क्षवित्रिरसेऽध्येता स्ट्राम्बनी विशेषतः॥५॥ अप्निहोत्रपरो निद्यान्याननिक पहरूचिद्।

प्रज्ञात्रजितीय यह स्थान्येपरुषः॥६॥

वह भविकेता के तीन इस करने वाला, छन्टों का गान करने वाला, ज्येष्ट साथ 🖿 गायक, 📖 अवस्थितम् का

अप्येता और विशेषतः स्ट्राप्साची का अध्येता हो। वह अग्निहोत्रपरायण, विद्वान, न्यायविद, हः वेदाक्षी का 🚃

मंत्रवेता तथा बाह्यकप्रन्यों का बाता, थमं का परन-परन करने वाला हो।

प्रविदर्श प्रभीवश्च ज्ञान्तचेक विदेशियः। कृष्ट्रेशनुसन्तानो वर्षशृद्धः स**हस्रदः**॥७॥

ऋषियों का 📖 करने वाला, ऋषिकली से उत्पन्न. शान्तवित, जितेन्द्रिय, ब्रह्मणों को देव मंत्रदि की परम्पर। नियाने वाला, कर्माकरण से ही सुद्ध, हजारों के दान देने क्ला हो।

व्यञ्जनवर्गन्तः संस्थादी पुरानवित्। <del>पृथ्देकपिकुकानु प्रकार्धे क्रामकस्यः।।८।।</del>

विकृत: सर्वते कीते इहापुत्रे हिन्नेकम:।

माद्रेवर्धनको बैक्काः पॅलिकानः॥ १॥

चन्द्रायक यस करने वास्त, सरववादी, पुरानवेता, गुस-अन्नि-देवादि के चूनन में प्रसन्त, ज्ञानसप्तर, बिमुक्त, 📖

📖 से भीर, अक्तम्बरूप, उत्तम ब्राह्मण, महादेव की पूजा में 🚃 🔤 🔳 पूर्व बाह्मण पंक्ति को पवित्र करने

m û. आहिपानिएको जिल्लाकिकामासा

🚃 च क्वनिनको विक्रेय: पंक्तिकमः॥ १०॥

अवस्था वर 🗗 मंतान, चन स्थित के प्रतिप्रह से 📖 किसी वह दान न लेने वाला, ख्वादि सरने वाला पंकिपायन

IIII to चार्मिकोहिः पुषः प्रातः स्त्रमी 💷 दिनः।

काळार्वाकपुरिर्दाची विदेश: एकियावन:॥११॥ पाल-पिल 🖩 हित में संबुक्त, प्रात:काल 📖 करने बाता, अवकापतास्य 🖿 अता, मृति और राष्ट्र इन्द्रियों

का दमन करने कक्षा पंक्रियमन जाना जाता है।

अन्तिको भक्तवोभी बेटानकविकितकः। बद्धालुः बद्धानियसे प्रथमितः पैतियाननः॥ ११॥

#निशं, महायोगी, वेदान्त के अर्थ का विशेष चिन्तक, बद्धाल्, बाद्धनिरतो ऋदान ही निक्रपानन होता है।

बेटविकारतः पनको शहकर्वपरः सदा।

त्रवर्णको पुण्यस्य इत्याकाः पॅलियकाः॥ १३॥

बेदविका में निरत, स्नातक, सदा ब्रह्मकर्पपरावण, अधर्व

केट 🚃 अध्ययन करने जता, मुख्य 🚃 हो पॅकिपावन होता है।

जसकरकारको अपनेक्सकैव छ। श्रम्बश्यकृत्ये विदेशे सहस्यः पंक्रियासनः॥१४॥

जिसको बेहता अन्य के समान न हो, उसका गोत भी असमान हो, जिसका किसीसे विशेष 🚃 न हो, वही ब्रह्म पॅरिध्यक्त जानना च्यहिए।

भोजवेद्योगिनं इपनं तत्त्वज्ञानशतं सतः। अभावे नैष्ठिकं दस्तापुणकुर्वाणकं स्थात १५॥ तदशाने बृहतां तु मुमुद्धं सङ्गवर्णिवम्। सर्वालाभे सामकं वा गृहत्वपति मोजवेग्॥ १६॥ वधोकि वोगी, शतंत, तत्त्वज्ञानकवन्त्र केती मा जोजन

कराना चाहिए। बरि वह २ मिले तो नैहिक, जान उपकृत्विषक— कल्पकाल से ही ब्रह्मचारी सने की इन्छा

उपकुषाणकः— यास्यकास स हा ब्रह्मचारा रहन का इक्स वाला हो उसे कराये। यह भी यदि ■ मिसे ■ संगयनित मुमुखु गृहस्य को और कोई भी व मिले तो ■■ सुका

गृहस्य साधक को भोजन कराना भारिए। प्रकृतेर्पुणसम्बद्धी वश्यास्त्राति सर्तिकृतिः।

यसं वेदानानिसस्य सहस्रवतिरिक्तते॥ १७॥ प्रकृति के गुणों 🖿 रहस्य जानने कस्ट 🔤 📨 🖜

संन्यासी क्यांका का स्वित्याम भोजन करता है है इसके वेदालवेताओं हो भोजन कराने से भी स्वास्त करावयी होता है।

तस्माक्रमेन बोगीन्त्रमीक्षरप्रानकस्मम्। भोजपेत्त्रकाक्रमेषु अलामादिक्षपन्त्रिक्षम्॥१८॥ इससिए इंबर में ज्ञान में तत्पर रहने वाले उत्तय योगी में सबसे पहले हत्व काम्य का भोजन काम्य वाहिए, उसके न

मिलने पर ही अन्य द्विनों को करा सकते हैं। एवं मैं अक्षमः कृत्यः हदाने हत्ववालकोः।

अनुभक्ष्यसम्बद्धं क्षेत्रः सदा सदिरपुर्वितः॥ १९॥ देवप्रति और पितृषति 📰 दान करने 🖥 📆 वर्षः ॥

करप-आभार है। इसके पीछे दूसरा भी अनुकरप सम्बर्धी ### निर्देश है।

मसामहं मतुलक्ष स्थलीयं बाधुरं युक्त्। दोस्ति विद्यमि वसुपृत्तिस्थारकी क मोजवेत्॥२०॥

न बाद्धे भोजपेनितं प्रनै: कार्योऽस्य संबद्धः। पैशासी दक्षिणाशा हि नेहापुत प्रसम्बद्धाः २ १॥

मातामह, मामा, बहन का पुत्र, ससुर, गुरु, पुत्री का पुत्र, वैज्यों का स्कामी, बन्यू या ऋक्षित तथा कड़िक सक्कम को

करवा का स्थामा, चन्यू या आक्रक तथा वश्चक बाहरू का भी भोजन कराया जा सकता है। काम ब्राह्मेऽर्जवेनियतं नाजिकपार्यक व्यक्तिम्। हिक्तां हि हरिर्मुक्तं मवति प्रेटर निम्मानम्॥२२॥

अपने मित्र का **माना** में इच्छानुसार बादर सरकार करना चाहिए परन्तु यदि कोई शतु अनुकूल मो क्वों न हो, उसे नहीं देन वर्छिए। सबु को तो 
में करावा हुआ
भोजन भी परलोक में निष्फल जाता है।

क्रमणे इत्योकनस्कामिति सम्बद्धाः वस्यै इत्ये व क्रमण व 🖥 परवित हुवते। २३॥

वेदसारत के अध्ययन से रहित बाताता तृष्य की अनि के समान सांत होता है अर्थात् श्रीध निस्तेन हो बाता है। उसे इन्स बाता नहीं करना बाहिए क्यों कि राख में होम नहीं

किया जाता। स्कोरने क्रीजनुकता न कता लगते कारण्। क्रमाइको क्रिकेटन न दानास्तमको कारण्॥ २४॥

काको प्रस्ते विकासम्बद्धकोत्त्रश्रमित्। विकास केला दीराम् स्ट्रांस्वकोत्तुसम्। १५॥

मा (कारपुक) पृथ्वि में बीज बीने पर कोई

कों का होता, क्या तरह बेदाव्ययस्तित पुरुष को मौजन व्या से दाता व्या कोई कक्ष नहीं विकता। इतना हो नहीं, वंश को न जानने क्या देख वितृ कार्यों में जितने क्या शत कुटल क्या है, मृत्यु के प्रशास दाता ठतने व्या लोड़े के गोलों

श्रीव विकासिर्दुका होनवृत्ता व्यापाता स्त्रीते भुक्तते क्ष्मते इत्यक्षितानुरं क्षिताः॥ १६॥

को स्थल है।

होता।

श्री क्या पुरुष होन कम में प्रमुक्त हों, हैं ही वे किशासन् की उच्च कुल के हों, वे जहां क्या की भीजग काते हैं, वह सब आसुरो हो क्या है।

क्या वेशा वेहे ॥ विकिते विवृत्यम्। व वे दुर्वाद्यको नर्दः सद्धादितु सद्धादमः। १७॥

अपने तीन कृतों से जो सहस्य 🔣 और अभिन्नेत्र से दूर ताः होता है, ऐसा पृष्ट शहरण ब्राह्मीद में कभी पोण्य नहीं

जो बाह्यण सुद्र == दास हो, === का सेवक == हो. अन्त्यकों का ==== हा, किसी का वध करके या अपहरण करके आजीविका ===== हो— ये छ: प्रहावन्स्

राज्युकोचे द्रव्याने परितान्त्रुरस्वीत्। केश्विकविको **व्या**क्षास्त्रुत्त् विचित्रितः॥२९॥

अर्चाह नीच ब्राह्मण कहे गये हैं।

और जिसने **100** के लिए **अपनी रजी को संपुरन के 100** सहमति दी हो, उन्हें मनु ने परिता कहा है। यन लेकर वैदाध्यापन कराने कले भी शहरादि में निव्हित है।

मुक्तिकविको ने तु परपूर्वासमुद्धकाः। असामान्यम् यजने ये परिवासने प्रवर्जिकः॥३०॥

जो पुत्र को बेचने वाले 🗎 जो पूर्व पुरुष को सोएकर पुत्र: दूसरे से विवाहिता स्त्री से सल्बन हों, जो असलान

व्यक्तियों का यजन करते हों, वे पतिक्ष को गये हैं। असंस्कृतक्रवायका से कूच्छेंडाव्यास्वनित के।

जो अध्यापक संस्कारहीन हों, जो घर के लिए **करते** करते हों, आ नेतम के लिए केद पकते हों, वे **करते** क

अवीयने तथा केवान परिवालने प्रचीनिकाः॥३ १५।

करत हो, या बेतान के लिए क्य पदाले हो, ये किया गये हैं। पुरस्ताककविकेशाः पश्चरात्रकिये क्याः।

कार्यालकाः पाञ्चकाः पाकव्यः वे च तक्षिणः॥३२॥ वस्तारमन्ति हतीकोते दुरस्यालक्षु कार्यः॥ न तस्य वस्त्वेकसम्बं क्षेत्र केट कालक्ष्मः॥३३॥

अनपद वृद्ध प्रायक, पंचयम निद्धान का प्राना, कापालिक, भागुपत का वाले पर्स्वादी या उनके हैं। जिनका सर्विष्याम काले हैं, के दुरसका कादसी होते हैं। उसका वह बाद्ध इस लोख में तका महन प्रशान परसंख में

भी फलवायक नहीं होता। अनाशमी दिशो यः स्वादक्षमी वा निर्वादः। निकासमी स ते विक्र क्लिया: पंचित्रका: # \$ 10 H दुसमी कुनकी हुन्नी किंदी व स्थानस्थानकः। विक्राजनमधीय स्तेन: क्लीबोध्य गासिक:॥१५॥ मक्यो व्यलीसको वीरहा दिविव्यतिः। अफारदारी कुण्डासी सोमविक्रविको क्रिक्स:#36# परिवेत्तः च हिरुद्धा परिवित्तिर्वित्तमुद्धीः॥ पौनर्चनः कुसीद्रहः त्वा न्युस्टर्शकः#३७॥ गीतवादिवसीलंड काबितः खण एक वा हीनानुश्राविरिकान्ते इक्कीणों 🛗 पश्च ३८॥ अन्नदुर्ग कुण्डगोली अभिन्नस्तोऽह देवसः। मिश्रुक् पिशुक्येव निर्व मार्थानुवर्कितः॥३९॥ यातापित्रोर्गुरोस्वानी द्वरत्थाची स्वेब 📰 बोत्रसम्बद्धः बहुर्शन्तकः वहा ५०॥ कृटसङ्गी असको रहकीवयः।

क्ष्मुहतानी कृष्या बात समयपेदक:#४१H वेदनिन्दास्त्वीन देवनिन्दायरस्त्रवा विक्रिन्दास्त्वीन कर्वा: अञ्चलिकर्गण॥४२॥

जो कोई बाहाय आश्रम धर्मगीत हो या उससे युक्त करन् निर्द्यक-आकरसून्य हो, ाता जो मिध्या आश्रमी हो, उनको व्यास जानना चाहिए। वर्मरोगी, कुनसी, कुष्ठरोगी, काले-चीले दाँत वाला, प्रजननेन्द्रिय से विद्य, चोर, नर्पुसक, नास्तिक, व्यासा करने काला, सुदुजाति को व्यास में आसक,

🔤 पुरुष का हत्सार, जो बड़ी 📖 के अविवाहिता होने 📰 🗷 उसकी होटी वहन का पति हो, 🚃 का पर कलाने

वर्णसंकर अन्य खाने जाता, करने करता, बढ़े भाई के रहते विवाह कर

हो, **व्याप्त कृ**षि करत, व्याप्त विवाह करके अधिवाहित वहें भाई का अग्रदार करने वाला, पुनः विवाहित हवी है ठलन, क्यानकोर, नक्षात्रदर्शक, गोतकादित्रपरापण, रोगी, काम, अञ्चरीन का अधिक अञ्चपुक, अवकोर्ण, अग्रद्गी, कुण्ड

गोलक वर्णसंकर है विक्कारित, बेहन लेक्ट देवपूजा करने क्रका मिनदोही, चुगलकार, सदा है क्र अनुगानी, माता पिता और पुरु है त्यागड़े क्रका स्वीत्यागी, गोत्र का बच्चार करने वाला, पवित्रता से क्रा सस्वीविक्रीता.

करने वाला, खचक, रंग ग्रेगन जलाने वाला, समुद्र में 📖 करने वाला,

कृतज्ञ, वचन तोड्ने वासा, वैद्योग्दास्त, देवनिन्दापरायण क्या द्विजनिन्दा काने वासा सदा श्राटकर्ष में त्याज्य हैं।

कृतमः विज्ञानः कृते अस्तिको वेदनिन्दवः। विज्ञाक कृतकार्धेन विशेषार्थकितृकाः।।४३॥ कर्षे पुनत्योगकात न दश्यार्थः स्वकर्मसु। वृक्षाः कवितसम्बद्धः कर्मनीकाः प्रकल्तः।॥४४॥

इसमें बि को कृतभा, जुगलकोर, क्रूर, नास्तिक, वेदिन्दक, वित्रद्रोही और कपटी है, ब्रा तो विशेषरूप से पीठ को दृषित करने काला है। ब्रा सबका अत्र खाने केग्य नहीं होता और वे अपने कपों में दान देने भी योग्य नहीं माने ब्रा सकते। इसी क्रमार ब्राह्मा करने वाले और समान बि धिनकार के योग्य पूर्व, उनको भी प्रयत्नपूर्वक त्यान देना चाहिए।

कुत्रवरस्कृतंत्रः सम्बोधसम्बर्धितः। न्यानकिमिक स्वयुक्तः पॅकिट्स्वः॥४५॥ अवीवनाहरकोव स्तानदानविकर्णितः।

तायसी राजसक्षेत्र 🚃 पंजिल्लकः 🛚 🛙 ६ 🗈

जिस द्विज का शरीर शुद्ध का तथ स्वकार पुष्ट हुआ हो. जो सन्वयोगासनादि कर्म से रहित हो और जो गंग महामहों को न करने वाला हो, वह पूरी गंकि को धूमित करने वाला होता है। जो अपोत विद्या हुए स्वास करने जाता हो, जो

होता है। जो अपोत विदेश हा। 1000 फरने करता हो, जो स्नान तथा दान से रहित हो, जो तत्त्वस और राजक प्रकृति का हो, वह 10000 पूरी पंक को जूचित करता है।

बहुताव किनुसेन विकास् वे २ कुमी। विकासकारकोते व्यक्तः वाद्ये स्थानाः स्थान

इस विषय में **म्यूम माम कहना? वस्तुतः को** शास्त्रविक्रित कर्म वहाँ करता, और जो निन्दित कर्मों का आवारण करता हैं → इन सबको साम स्थि में सक्त्रकर्म सें त्यान देना चाहिए।

> ही बीचुर्गपुराने स्वराई स्वाननेवायु व्यक्ताने एवर्थिनोक्तायः॥ १९॥

> > ग्रविज्ञोऽध्यानः

10.00

गोमवेगोसकेर्जूनि सोलक्तिस क्रमाहितः।

सप्तिमञ्च द्विजान् सर्वान् समुधिः स्टिम्पननेत्। १० व्यासको बोले— गाय के गोवर और जल 🖟 📷 📟

मुद्ध करने 🖟 🚃 और एकाप्र निव क्षेकर

सभी बाह्मजों को सभनों 📠 वामन्तित 📖 वाहिए।

प्रविष्यति । सान् पूर्वेद्वर्शनपुष्य ११।
 असम्बन्धे परेतुर्या व्यक्तिर्राक्ष्मपुर्वतान्त २॥
 तस्य ते पिनरः । साम् अस्यक्रालनुष्यतिकान्।

तत्काल ही ऋद्ध स्थल पर आ पहुँचते हैं।

अन्वोऽन्तं मनसा व्यास्ता संगदनि ननोबकः॥३॥

"मेरे यहाँ कल जाड होगा" ऐसा पहले दिन ब्राह्मणें मा अधिकारन मान और मान होता है। अधिकारन मान और मान है। विकास करने को अधिक के विद्याप मान करने समय अ। मान है, ऐसा सोच कर, मन के समान तीव गित से परस्पर एक-दूसरे का मह से प्यान करने

व्यक्ति विकित्य पाति वर्ग गतिम्।

इसके व्यक्ति पाति वर्ग गतिम्।

इसके व्यक्ति पाति वर्ग गतिम्।

इसके व्यक्ति पाति वर्ग गतिम्।

इसके वर्ग उपस्थित एवं हैं और व्यक्ति सम्बद्धित सहस्यों के साथ मोजन करते हैं और भोजनीयहरूत वे प्रस्केत गति को

अवस्थितम् ॥ विकाः स्थापनाः व्यक्तिते। सर्वेत्रविकाः सर्वे स्वत्यविकाः॥५॥

**- - :** 

क्षणाही समितः। विकासमार्थं वासमृद्यमेरहृतप्।।६॥

ा समय हुन कि जो के क्रोधरहित, एकार्राचत्त्र, और विकास होना चाहिए हुन भार उत्तरा, मैसून विकास

मं मं (अप्र करन) = हिन पाहिए।
 स्वाधी क्रमणे = पोऽप्यस्य क्रमो श्राम्।

वार्थ नर्गं कोरं सुकरलं प्रसानि सामान्।

मा में स्थान हो, वह बंदि क्या समय स्था क्या क्या हैता है स्था दूसरे के लिए

कार्य करता है, तो यह मोर पाम में गिरता है और सुकर 🔤 च्या को का लेखा है।

बो व्यक्ति एक साहल को निमित्रेत काने के पकार् भोरकत किसी अन्य को आपन्तित बाबा है, उससे अधिक दूसरा कोई को क्यों नहीं होता। ऐसा व्यक्ति मरणोपरास्त विक्र बा कोड़ा होता है।

बार्चे नियमिको स्था नैतृनं योऽनिगव्यति। इद्युद्धसम्बद्धायोति निर्मयोती स्थापनि

को ब्रह्मण 🗪 🛘 अवस्त्रित होने के बाद मैधुन कार्य हाला है वह ब्रह्महत्वा के प्रथ 📰 भागों करता है और पंथी

🔤 🔤 में बन्म लेक है।

विकास के **व्या**क्ष कर्मा हुमैतिः। विकासम्बद्धाः समासं वाक्षोकसः॥ to॥

विवासकस्य कमास पापपावसः॥१०॥ नियम्बिस्यु यः श्राद्धे कुर्याते करण्डं दिवः। प्रयस्ति विवासकस्य कमासं मलमीवनाः॥११॥ जो आहाण त्राह में निमन्तित है, फिन भी दुर्ज़ीट के कारण यात्रा करने चला जाता है, तो उसके फिल्म्य एक मास तक धूल खाने वाले होते हैं। बद्धा में नियमित कारण किसी से प्रगाहा करता है उसके चितर कस खाने जाते होते हैं।

तस्मतिष्यितः शासे विकासमा प्रवेदिकः। आक्रोतनः शीवयरः सर्वो चैव विसेदिकः॥ १२०

निर्मान्त्रेत ब्राह्मण को सावधार्यावस, क्रोपसील ब्राह्म परिवरत से पुष्ठ होना पाहिए। उसे सदा जिलेन्द्रिय दह कर सभी आपरणों का पासन करना कहिए।

क्षोपूर्वे दक्षिणां याचा दिशं दर्जनस्वर्धीकः। सपुरतामहरेशारि दक्षिणाकाम् सुनिर्वरतम्। १३॥

शाह करने 🎚 लिए दूसरा दिन 📖 जाने पर बाह्यकर्त को स्त्राण दिशा में जान चाहिए और सामकानेपूर्वक खरों से मूलसहित एकियार भाग वाले अतिसाव निर्मत कुछ और जान लागा चाहिए।

टक्षिणप्रवर्ग स्थितं विकासं सुक्तान्त्रास्त्रः सुवि 🌃 विविद्यम् नोजनेनेयलेक्येत्। १४७

किर घर बाजा दक्षिण दिशा में तैयार बिजा हुआ रिमाध, ताजा, विधाजित, एवं शुध स्वाणों से बुक्त एक तरफ अलग पश्चित्र भृति को गोबार से स्वीपना चाहिए।

नदीतीरेषु तीर्थेषु स्वभूती चैव नामुकुः विक्तिन्तु च तुम्बन्ति इतेन स्तिरः सद्या। १५॥

नदी तट, तीर्थ स्थान, अपनी भूषि, धर्मते के पदार और निर्मन स्थान पर शाद्ध करने से पितृगल सर्वकाल में प्रसान रहते हैं।

गरकचे भूषिमाने ह्न चितृजा नैव निर्माण्। स्वापिधिसर्राह्मस्येत मोहत्त्वत् जिन्तते नी:॥१६॥

्रसर्धे के भूभाग में पिततों के सिए आद्ध अर्थन ■ करना चाहिए। परायी भूमि पर भोहनक कुछ भी आद्ध कारि पितृकर्म किया जाता है, तो कदाचित् उस भूमि का स्वामी उसे नष्ट कर दे अथवा उसमें कोई किन उपस्थित कर सकता है।

अटव्यः पर्वताः बुच्यासीर्धान्यप्रकानि या सर्वोध्यस्वापिकान्यपुर्वे द्वेतेषु परिवदः॥ १०॥

किसी भी जंगल, पर्वत, पवित्र तोर्च तथा देवमन्दिरों में जो किसी के स्वामित्य में नहीं होते, इसलिए ब्राह्ट उन्नदि करने के लिए ये स्थान स्वीकार करने खेन्य होते हैं। विस्तानविकित्तेत्व सर्वते क्यक्त्रम्। अपूरोपातं शाज्ञं सिर्मः सुध्यस्यवेन युक्तश्चा।

इस प्रकार को आद्ध के उपयुक्त भूमि हो, वहाँ गांव के गोका से सुद्धि करके कार्ये और तिस्में को स्थान देना नाहिए और करून काँच देना काहिए। क्योंकि जो प्रदेश असूनों हमा हमा किये गये हों, वे तिस्य फैलाने और बकरा बोधने से सुद्ध हो जाते हैं।

ात्राचे बहुसंस्थानं नैकलाकुरकायनम्। स्रोतां येथं असूनं स क्यात्रान्ति प्रयत्नवेद्धः १९३३

इसके 📖 अनेक 🚃 से तुद्ध किए दूर तथा अपेत बाह्य के स्ववृत्तें से 🚃 पृतने और पीने योग्य पदार्थी का अपनी सामध्यें के अनुसार संबद्ध करण पाहिए।

कर कि जाने पर काइएमें ने और-कर्ष कर कि तक नहीं आदि क्षा लिए हों, उन्हें नियम-पूर्वक क्ष्मुच आदि देना चाहिए। फिर उन्हें 'बैडिये' ऐसा कड़कर अना में लबसे अलग-अलग आसीर्वाद ले। इसके बाद देस की व्यक्तिय, स्वान आदि के लिए विभिन्न प्रचार के सुवन्तित पूर्व, बाव और स्वानीय कल, गूला के पात्र में

काः नवस्तिवृतेषाः प्रयुक्तास कृतास्तिः। सरकारमधीने च संत्रकानेस्वाक्तमम्॥२२॥ इसके कद बाता से निवृत्त हो जाने घर उन साहाणों के सामने साम बोड़कर बादकर्ता कमतः पद प्रश्नालन के लिए क्ल और आकान के लिए भी जल अपित करे।

स्वा विक्रदेशमां क्रियाः पूर्व विषयिताः।
 स्वानुस्तान्यस्थानवेशां विदर्शीयकृतानि शाः २ ३।।

चे क्या विष्ठदेव के लिए प्रतिनिधिक्य में आमन्त्रित किये जाते हैं उनके क्या पूर्व क्या की ओर मुख करके विद्याने भाहिए और उन पर तीन कुताएँ रखनी चाहिए।

<sup>).</sup> उद्भावते जनुष्यसे व्यात्मे देवदृष्यकः। (भाऽ.ति.) विद्व

दक्षिणामुखपुरतानि विकृत्यासामानि सा दक्षिणानेषु दर्भेषु प्रोक्षिणानि विस्तेतकैः॥२४॥ तेषुप्रवेक्तवेदेशनासने संस्कृतक्षिण अस्थापिति सहारक्षासीयसे साम्यासामा २५॥ जो आसन दक्षिणाभिमुख भरके विस्ते के लिए स्वापित

किये गये हों, उन दक्षिणात दभी पर **मान** कुछ **मान से** प्रोक्षण करना चाहिए किन उन पर स्थाननों को कैतना चाहिए। उन आसर्जे को उस समान कपने दायों से सान करने समान चाहिए और 'इस पर कैटिए' ऐसा को जाने पर

करत होता चारहर आर इस पर काउंट इसा काई जान पर आहरणों को 🏻 अलग-असग आसमों 💌 मैर 📖 चाहिए।

िरेने प्रमुखी किने ज्यानेम्युकारणाः एकेके तत्र देवानु वितृत्वसामहेळाचि। २६॥ सतिका व्यानी च त्रीच व्यानकान्यक् पंजानिकारो इकि त्रकारोहेन विकारका २७॥ अपि ॥ चोजवेदेकं व्यानी नेदकारका। सुत्रहीलादिसम्बद्धानकाविकारिकानु॥ २८॥

भोर हा भीर वैद्यान में हिंद अध्यो के इसर दिया की और वैद्यान महिए हैं है कि अपेक अद्ध में रियामह, मातामक के उद्देश्य से भी एक-एक ही हैं कि उद्देश अद्ध में साकार, देशकाल, जाहतभ्यत्तर पविकास और हिंदी की उपस्थिति— में हा अधिक माता में हो तो हा ऐसा माद्धिक्रया के लिए हाता है। होता है। होता के हिंदी एक ही बाहाल को चीजन हाता महिए हो सब्दाहनी शिल, उत्तम स्टबाब जाला, कुसबाब से स्टिश होता के सद्धान

🚃 🚃 देक्यमं 🖣 वहाँ दो ब्राह्मणं 🛗 🛒 📖 📖

उद्भूष्य पात्रे वार्त तासर्वसमाजकृतकाः। देवतायतने आसो निर्वेद्धान्यकास्त्रित्। २९॥ प्राप्नेदश्चे वदानी वृ द्वारी शृहकारिके। तस्मतेकमपि विद्यास भोजवेद्द्रास्त्रम् ३०॥ पितृको व्याप्त व क्रिकेश्या सेववेद्द्राः। उपविष्टस्त व:

से खेडा-खेडा अत्र एक 📖 में निवास 📖 परेसवर उस

नैवैद्य का 📖 किसी देवपन्दिर 🛮 सर्वप्रका भेजना स्वीदिए।

से युक्त हो।

उसके कर हो तेन जन ■ उपयोग दूसरे कान में करना चरिए। (जैसा कि) उस तेन अब से मोझ अग्नि को, फिर विक्रम बहुतकारी को, किर उसमें हैं सेन ■ में से किसी केड विद्वान कहाना को, फोनन कराना चाहिए। उस ■ के हानक चरि कोई भिकारी हानका संन्यासी का ब्रह्मचारी चोनन हेतु आ न्यम और उस काद में मोजन को इन्छा से नहीं कैड हो, तो उसे की इक्कानुसार अवस्य ही चोजन कठन चाहिए।

अविकिर्वस्य जानको न त्रकृत्युं प्रस्थको। जनसङ्ख्या प्रकारकारोनु कृत्युः स्रत्यको हिर्वः ॥३ २॥

व्यक्तिमार्त्वने आहे पुत्रके ने द्विनातंतः। व्यक्तिमार्ग्यक्ति द्वारा केव न संस्थः॥ ६ ३॥

ाति बाद में किसी विश्वति के आ जाने पर उसे भोजन नहीं बाता करता है से कह बात प्रसंस्त मोग्य नहीं होता। इस कराण दिनों व्या बाद में प्रवादमंत्र विश्वति की धोजन विश्व बादकर्य विश्वद्वालाई सोग धोजन करते हैं, वे

काक-कॉन में 📖 लेते हैं और धायन देने बाला भी उस

श्री व्या करता है, इसमें संस्था नहीं है। श्रीचांतुः चरितः कुटी कम्म्युक्तस्य गरितवः। कुट्युटः श्रुव्यकानी विक्री आहेतु दृश्यः॥ १४॥ वीक्युमसूचि नम्ने वर्ष कृते स्वयंत्रसम्। श्रीक्युमसूचि नम्ने वर्ष कृते स्वयंत्रसम्।

अनुहोन, परित्र, कुत्रसेगी, भावपुक्त, आधारत था वरित्रक हो अवता वहाँ कुकुट, सूकर और कुला आ कर तो उस लाइकमं में उसे दूर से ही भगा देवा खड़िए। उसी प्रकार बीधरस, अपवित्र, नग्य, पागल, धूर्त, एकस्वार की, बेरब या काकाद बलावारी कोई पाखण्डी आ

श्रीचे, से श्राद्ध के समय उसका त्याग कर देना चाहिए।

वता दिव्यो कर्न वैद्ये आक्रमानकः। स्वतंत्रेत कर्तन्तं वैद्यदेशसमृतंत्रम्॥३६॥ स्वोचनित्तन् सर्वास्तानसङ्कर्षातिमृत्याः। सन्दर्भावः सिरोपेतेषुंच्यासोऽनुलेपनैः॥३७॥ १८६८काक्ष्येत्रेशन् श्रद्धामानस्यनुस्था। उद्यक्ष्यके स्वयन्तानं विद्येदेशस्य प्रकृताः। ३८॥

बद में जो कोई कर्न सहाणों को सरक करके कराये करे हैं वे सब वैश्वरेव की किया के अनुसार ही होने क्कीए। बद्ध कर्म हेतु जो सहाय वहीं आकर बैठे हों .... सम्बंधी आधूषणों से अलंकृत करना चाहिए।
वजीपवीत, सुगन्धित द्रव्य, पगझी आदि असित करके उन्हें
वल और घन्दनादि । असंकृत करना चाहिए। इसके
वाह्यमाँ से अनुमति लेकर ठतर दिला । और । करके
देवों का । वस्ति करना चाहिए। उस समय 'विश्वदेखक'
इस । वस्ति वाहिए।

हे पतिते गृहीत्वास्य कासने क्षातिते हुन:) विदेशी कर्त क्षित्वा क्योऽवीति स्वतंत्रकात ३९॥ या दिव्या इति यनोज इस्ते स्वति वितिक्रिया। प्रदेशाहण-पामस्यानि मूचदीनि ॥ प्रतिकाश ४०॥

करके जल किइकना चाहिए और 'क्केश्स' वह पढ़कर कि मैं हालने चाहिए। इसके कि 'या दिव्या' इस मन्त्र से हाथ में अर्घ्य लेकर अपने सामव्यानुकार चन्द्रम, पुष्प तथा थुप आदि को अर्थिन करना

दो पनित्री ...... "राजो देवी: "इस पन्त का .......

तनः कृत्वा विद्यां विद्यापुतः।
ताः कृतीदुक्तसम्बद्धाः कृषः॥४१॥
आवाहः तद्वुक्राते ववेदावनुनकतः।
सन्तै देखोदकं कृते तिलोदकीति विलोक्का॥४२॥

तदननार श्राद्ध करने वाला निद्धान् दक्षिणक्रीभमुख होका यज्ञोपक्रीत को दाहिनी और धारण करके 'दलकारका' इस श्रामा || पितमें हा आह्मन करे। हासकार के अनन्तर बाह्मणों को अनुपति से 'आयम् न:' मन्त्र कर जब करना चाहिए तथा 'समोदेवी' || हास जल और 'तिनोऽति' पन्त्र क्षामा निस्तों को अर्थनात्र || दासना धारिक:

विश्वा वार्व स्वापूर्व दत्वा इस्तेषु का पुनः। संस्थाप्त ततः सर्वात् यते कुर्वातस्यविष्यः॥४३॥ विकृत्यः स्वानकेत्व त्युकायतं निवायकेत्। अन्ती करिष्यक्रदाय पृष्ठेदत्तं पृत्रपृत्वत्। कुरुकेत्यस्वनुत्रातो सुनुवादुक्तीतिक्व्य४४॥

भूतोंक विधि के अनुसार अर्थ्य देवर फिर (मित्स्वरूप ब्राह्मणों के) ब्राह्म में उसे अर्थित करना चाहिए। उद्यक्त्यर एकाग्रचित होकर पात्र में सभी संस्कों को स्थापित करे। तरपडात् 'पितृभ्य: स्थापमित' यह ब्राह्म पद्धार अर्थाचा को उत्तय ब्राह्म थे। फिर 'अपनी करियो' ऐसा ब्राह्मणों मित्रित अत्र को ग्रहण कर ब्राह्मणों से मुळे। ब्राह्मणों द्वार 'कुरून' (क्षेत्र करे) ऐसा कहने पर नहीपबैत धारण करके होग शरम्य करे।

व्योक्जीवित होप: वर्तन्य: कुसवन्तित। क्रमानावाम वित्रं वैद्यदेवं सु होपवित्स४५॥

सदैव बजोपबीट घरण काके और हाथ में कुशा लेकर हैं 💹 🚥 चहिए। होग की विधि 🔣 जानने 📼 लिए और वैश्वदेशों के निधित होच करते समय पूर्व 🖼

त्रकात अस्य वर्षादक के जिस्से होने करते र त्रक अक्सम्ब होका ही हवर करे।

हर्षिणं कावेशकानुं देवान् परिकरन्त्रदा। विद्यां वरिकर्षाम् कावेदिवरं तथा॥४६॥ कोव्यथं वे विद्याने स्थानं तस इति दुवन्। कावे कावकाका विद्या सुद्रावस्तः।।४७॥

प्रस्ताता सा परिवर्षा करते हुए सदा दर्शने मुटने को भूमि पर नित ले और फितरों के प्रति सेवा आफैत करते समय वार्षे मुटने को भूमि पर निरा से। तब होल्किया सारण करते समय "सोमाय मितृमते स्वथा" और "अरन्ये कारणकार करता" ऐसा इवारण करते हुए पितरों के निमित्त होम करना चाहिए।

श्र=क्याने वु शिवस्य पानावेदोध्याप्रेत्। व्यानावेदाः व्यान्येदो व्यानुसम्बद्धाः ४४८॥

अध्यात क्यान पर अपित व्या अभाव हो तो प्रायम व्या व्या वि होन्छ्यम आर्थित को अथवा मुसमाहित होन्छर क्रिक्टिस्ट्र के समीप व्या गोड़ (गायों के रहने के स्थान) वि

व्यक्तीरम्बद्भावतो स्थला चे दक्षिणां दिलम्। नोमकेनोवलिकास **व्यक्ति कृ**र्यास्यकैक्शम्॥ ४ ९ ॥

🚃 होमदुब्ध अर्पित करन पाहिए।

व्याप्त स्थापन का स्थापन स्यापन स्थापन स्यापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्था

इसके पद्मत् वितृत्वरूप प्राह्मण से आज प्राप्त करें दक्षिण दिस्त को ओर जाकर किसी (चित्र) स्थान को गोकर से लोग कर, उस १४ अदी को रेत कासनी चाहिए। वहीं को करफ कर कोण बासे मण्डल का निर्माण करना चाहिए और उस मण्डल के क्या एक क्या लेकर तोन कर रेखा खिनको चाहिए।

कः संस्थेनं अस्ताने दर्शन्ते दक्षिणास्मन्। श्रीन् विन्यानिर्वपेत् तत्र इतिःशेषासमाहितः॥५१॥ स्था विन्यास्य स्थापः निमृत्यास्त्रेपपोजनन्। तेषु दर्भेक्याक्य्य विराध्यय सनैरकृत तदत्रं तु नमस्कृषीत्वतृतेष च मत्रवित्॥५२॥ स्थाः निनवेक्क्षेपं सनैः विषयन्तिके पुनः।

अविक्रिय तान् विष्कान् कम न्युक्त सम्बद्धाः॥५३॥ उस स्थान पर दक्षिणात्र (दाहिनो और अर्थादर) कुओं

को विश्वविद उसके हाहा अवशिष्ट होंग है 📰 विष्ट बनाकर समाहित्यचित होकर स्वाधित करना चाहिए। विष्टदान के पक्षत उस विष्टदात हाल 🔝 संदर्भनी

विन्यहर्ग के पक्षत् उस विक्रम् हाव 🖿 सर्वाजा वितरों को उद्दिष्ट करके कुताओं से चॉडकर, जीन 📟

च्या करके और-और च्या होइते हा उन्नवेश पुरुष को उस अब को तथा फितरों को च्याचा करना चाहिए। इसके पहात् जो च्या होच च्या हो, उसे विच्छों के समीप धीं-और गिराना चाहिए। किर एकार्मिक होबार स्थापिक

पिण्डों को असत: सूँचना चाहिए।

अव विव्यास सिञ्चलं विविध्यत्रेयचेदिहुवान्। भारतन् पूर्वक विविधानकानुस्थलकेत् शोककान्॥५४॥

इसके अनुसार पिण्डों से **व्याप्त** शत को तथा धांस, मालपुर तथा विविध **व्याप्त** मालपुर तथा विविध व्याप्त

को विभिनत् 🚃 🖺 📺 पहिन्।

ततोऽप्रमृत्युरेकुकेमाओं विकिरमुकि

iiii तदार्वसमेव इसानावामकेकाः॥६५॥

तरमतात् साहाणों के भोजन 📖 सेने 📖 उनके 📖 भूमि पर उनसे प्रकार अवस्थि आह 🛍 क्रिकेट हैं। 🔜 🚃

हुए उन ग्राह्मणों को आजमनादि कथाई।

आधानाननुज्यमियाद्यक्तो रम्पतार्थितः)

स्वयासिक्षति च ते पूर्वप्रांत्रणास्वद्कवरम्॥५६३

आयमन करने के अनन्तर उनमे विश्वास करने के जिए कहें। उसके उत्तर में शहायों यो यी 'स्वयास्त्र' ऐसा सामा

गाहिए।

ततो पुन्तवर्ग तेषामग्रहोषं निवेदयेत्।

स्वा 🚃 कुर्वास्तुत्रमस्यु सिर्देवैः॥५७॥

आहाणों द्वार घोजन कर लेने ाा जो अब हेग हर ाा हो, उसे सम्पूर्णरूप से उसे निवेदित कर देना चार्टिए। किर

वे साधण जैसा करें उनको आज्ञानुसार वैसा हो करे।

ण्डि स्वदितम्तियेव सामां गोहेनु सुनित्रम्। सम्पन्नमित्रमञ्जूदवे देवे सेनितमित्रमाणा ५८॥ वितर्धे को अदिष्ट करके श्राद्धकर्ता 'स्वदितम्' मोले, स्वपृतिक श्राद्ध के प्राप्तव 'सुश्रितम्' कहे, मंगल-कर्म में 'सम्पन्नम्' और देवकर्म में 'सेवितम्' कहे।

विकृत्य क्राह्मण्यन् तस्यै विकृष्टेनु वास्ततः। राह्मण्यन्तिसम्बद्धासम्बद्धिमानवरम् पितृन्॥५९॥

कुले पित्रहें का विसर्जन करके पश्चात् ब्राह्मणों को विदा करे। किर ताणी को संयक्ति करके दक्षिण दिशा की और दिनमें को अक्षक्षि करने हुए सक्तन करें।

द्रकरो नेऽन्विदर्दन्तं बेदाः सर्वतिरेव च। सञ्ज च के वा क्लिमहुद्देवन्त नेऽस्विति।।६०॥

इच्चरे दाताओं बेटों और सन्तान को अभिकृद्धि हो। हमारे

से शहा न जये। हमारे पाम बहुत देव सामग्री हो।
 क्यिक्संस्तुनोऽक्रिकोच्यो एकाइन्यी जलेऽवि वा।

क्यास्तुगाऽस्थानमा दशादमा अस्तऽ।व वा। सम्बन्धु स्मः वियद्भगशास्त्रमी सुवार्षिती॥६१॥

्टन किये हुए पिण्डों को गाव, बकरी, ब्राह्मण को दे हैं। अथवा अग्नि या जल में हाल दे। पुत्र चाहने चाली पत्नी की प्रथम पिण्ड स्वयं द्वारण करना चाहिए।

व्यास्त इस्तान्यकम्य इति होतेण तेपचेद्। मुक्तकम्यराज्येशुद् पयो दवि इतं महा।६१॥

किर दोनों हाथ **विका** आचमन करे और **क्रिय** हुए अन से बन्धुओं **क्रिया करे। सूप, क्रिया कस, ईख, यूप, यो और** पणु **प्रका**णों को खिलाये।

अन्तर्केष पक्षणायं विकित् योज्यकेत्रसम्। वस्तित्रं हिनेत्राकां स्थानं विकित्येत्वेद्धः ६ ३ ()

ब्राह्मणों को क्ष्मेह अब और विविध प्रकार के भोज्य और वेय पदार्थ देने काहिए। इसके अतिरिक्त उन्हें जो इंट हो, वह सब क्ष्मा देक काहिए।

कानास्तिकां विकितन् सर्वेश अनवा दिवक्ति 📖 केव 🊃

चलपूर्तम्यो कान्द्रेत्यस्त्रीय वश्व ६४॥

विविध प्रकार के धान्य, तिल और विविध मिहान्न (सर्वक) 🌃 चाहिए और कल्यान जहते हुए ब्राह्मणों को नरम चोजन कराना चाहिए, परन्तु अन्य फस-मूल और पेय

मानां स्रीतत हो देने चहिए।

न पृथी पार्वकार्युं न कुम्बेसार्थ्य घटेत्। या बादेन स्कृतेदर्श न वैद्यवयक्तवेत्।। ६ ६॥ आसमे प्रतिशेक्षावः उस समय धुटनों को धृष्टि पर २ दिश्यने, क्रोध न करे

और असरप भी नहीं बोलना चाहिए, पैगें से क्रम 🔙 🚃

नहीं चाहिए और पैरों को हिसाना नहीं चहिए। प्रोबेनैय च वर्शकं वर्शकं त्वकाविति।

बहुम्बर्ग विहामित अल्प्या चोरचदिवस्। ६६॥

क्रीयपूर्वक जो 🚃 जाता है, 🔳 अनिविधूर्वक-करकत

व्यस्तता के चाप और क्वें करते 📰 जो 🚃 जक है,

उसे राक्ष्म ४४ लेते हैं।

रिकाराजे न तिहेर खेंच्ये च हिमोत्त्याः।

न च पश्यते काकादीन पश्चिम: अंतिलोयकानः

लूपाः क्रियस्ता समयाचि मुक्काः ॥६७॥

शरीर पसीने से पत्त हो, तो बाह्यकों के समीप खड़ा नहीं

होना चाहिए और ब्राह्म के समय अपने करा कीए-का आदि पश्चिमों की ओर न तो देखना चाहिए और 🖬 🕮 उन्हें

📺 देना चाहिए, क्योंकि भोजन की 🚃 से 🔚 📖 अप में वर्ता आते हैं।

न द्रामात्र हसीन प्रत्यां त्यानं स्था

न बायसेप प्रतेश न बैबासकुक पुनः॥६८॥

सीधे ही हाथ में लेकर नमक को नहीं देन चाहिए। उसे

होते के पात्र 🛮 रक्षकर भी नहीं परोत्तक व्यक्षिए और विका

भदा के भी किसी को नहीं देना चाहिए।

कार्क्षेत्र ह पात्रेण राजतोतृत्वरेण आ।

दलनक्षणता माति सक्केन च विशेषतः॥६९॥ यदि वह सीने चाँदी और छदान्बर (मूलर) से निर्मित पात्र में दिया जाय हो अध्य पात देने अला होता 🛙 और

यदि इसे खड़ के उपर रखका दिया जाय, तो विशेषान्य से अंक्षय प्रस्त देता है।

पात्रे ह मुज्यने वो नै साद्धे नै मोसनेहिकान्। स वर्षित गरकं पोरं भोका चैव पुरोवस:॥७०॥ श्रद्ध के समय जो कोई श्राधाओं को बिहा के पान में

भोजन कराता है, तो एका, पुरेष्ट्रिक और श्रेजन करने

वाल- ये सीनों भीर अक में जले हैं। नामान कियमें दशास साधेत है दासकेत।

वाचिता दापिता दाता नगकान्यति चीवधानुक्षकशा एक पीक्त में बैठकर भीजन करने वाले जावाची को भोजन परोसने में भेदभाव नहीं करना चाहिया, किसी को

📖 नहीं चढ़िए तथा 🔤 को मोजन दिलाना 🗏 नहीं चहिए। क्यों कि मांगने करता, देने चरता और दिलाने ये तीनों फोर परक में असे हैं।

वृतीरकारः 📰 🛮 📖 प्रदृत्सन् नुकान्।

**व्यक्ति व्यक्तिक स्थापन स्यापन स्थापन स्यापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्था** सूची विद्यवनों को फोज्य पदार्थी के प्राकृत गुणों का गान

किए बिना और क्षेत्रर भीजन करना चाहिए, क्योंकि पितर

तको तक भोजन 🚟 🐧 🚃 🚃 🖼 का नुवपान नहीं 371

नातककेपविष्ट्रम् कुम्बीत 📖 द्वितः।

ब्यूनां करवतां क्षेत्रमः 🚃 इतनि किल्पियम्।) ५३ ।।

जो कोई ब्राह्मण पहले से 🛮 🚃 पर उपविद्य होकर 🚃 पहले भोजन 🚃 🚃 लेख है, वह अकेला बहुत 🔤 के देखते हुए अस 🔤 के सभी लोगों 🖩 पायों को

भाग का लेख है। व विविद्धांबेक्सके निवक्तस्य विजीतमः।

व बांसरव निवेदेन न सान्यरवासपीस्थेत्।।७४॥ ब्राह्यकर्य में नियुष्ठ 🚃 🗏 🚃 भी छोड़ना नहीं

व्यक्तिए। 🔤 का निवेध करके इसरे के 📰 को भी गाउँ चारिए। ये परस्की दियो गांच निरुद्धः स्ट्रियर्गीयः।

व प्रेरव चलुकां भारत सम्भवानेकविक्ततिम्ध ७५॥ चे सहाय (यांसहारी हो, और)ब्राहकर्म में नियुक्त

📖 📰 🚥 नहीं 🚃 📹 इसीश जन्में तक पशुओं की सोनि में जन्म लेता है।

स्थानकाम्बारमध्येचे वर्षशासाधि वैव है। इधिहासपुराकानि बाद्यकार्यक्ष शोधनान्॥७६॥

(ब्राह्मको में निश्च विद्वान) सहलों को वर्गसारत, इतिहास, पुरुष, और 📖 🚃 प्रज्यों को ।

वक्षेत्रभूक्षकेक्षेत्र 🚃 विवित्रम्यवि। श्रुत रवदिव्यभित्वेयं वतानाचापपेतवः॥७७॥

क्रपक्क- अत्र उत्सर्ग कर भोजन किए हुए ब्रह्मानों के

समने भूगि 🖿 उस 📖 को फैलने के बाद 'स्वदित' (क्या अपने पोजन अच्छी प्रकार किया?) 📰 वाक्य

पुष्ठकर तुत्र साहानों को आवयन कराना चाहिए।

हेतु ह्याला पार्टिप्र

श्राचानाम्ब्रामीयाद्धिको रम्यस्त्रिकी

स्थास्यिति च तं वृष्णीव्रणस्वद्वनतरम्४७८॥

के पश्चन शृद्ध हुए बाह्यकों को 'अधिरम्क्तम्

अर्थात् अम 📖 📰 सकते हैं' ऐसा महकर अनुवरी मिलने

पर ब्राह्मणगण श्राद्धकर्ता यंत्रपत को 'स्वधारत अधार तुम्हारे पितार हात हों' ऐसा कहें।

क्वो पुरस्कात वेदायसहोर्ग निवेद्येका

क्क पृतुक्तमा कुर्वाददुशायस्य हैस्ट्रिके:॥७९॥

इसके बाद भोजन कर सेने पर वहां रोग जब को सहानों

को निवेदित करे, फिर उनकी आजा से वे को कुछ करने के

लिए कहें, वैसी व्यवस्था करनी कड़िए।

किये स्वदित इत्येव कावर्व नेतेषु सुर्वित्रकृत

पंपन्नविष्यप्यदेशे 📑 रोचत प्राथिक्ष ८०० 🚃 प्रकार यजमान को फितुआद में "स्वरितं" (क्रेंक से

भीजन किया है?), गोह में जल्का 'मुलितम' (जल्ही व्यवस्य है?) आध्युद्विक कर्ष में 'सम्ववष्' (अच्छी

प्रकार पूर्ण हुआ ?) और देवश्वद्ध में 'रोक्ते' (अच्छे प्रकार पर्संद आया ?) ऐसा कहना चाहिए।

विकृत्य क्राह्मजान् स्तुत्वा विद्युर्वे तु वान्यतः। इक्षिणां दिलमान्वधान्याचेतेमान् वरान्धितन्ता ८ १॥

वलारी नोष्पवर्क्षनां वेदाः संततिरेव का कहा च नो मान्यगमसूर्यने च नोजिनका ८२**॥** 

(भोजनाननार) मौन रहकर पितुपूर्वक प्रकालों को स्तृति। काके उन्हें विदार्ष देने बाद दक्षिण दिला 📰 आयोजा यहते

हुए पित्रों को सम्बोधित कर 🗯 📠 मौक्त पाहिए— हमारे सभी दाता, बेद और सन्तान की अभिकृद्धि हो, हमारी अक्षा वाली य जाय, श्रमारे 🕬 🗪 देने के लिए प्रमुख

सम्पत्ति हो। भिहास्त गोअविक्रेपको दक्षाद्यमी अलेडरिंग का

पध्यमे 🛮 ततः विद्यक्कात्वली सुवार्विती॥८३॥ क्राष्ट्र से बचे हुए पिण्डों को गाय, क्करो तथा बाहान

को देना चाहिए अवल चल में या अपने में डालन चाहिए।

परन्तु एक मध्यम पिण्ड पुत्र की ....... करने बातो पत्नी को हो सेवन करना चाहिए।

**ार्डिश क्रियाचान हातीन होनेम फोजनेक** 

ज्ञातिकापि क्तुर्वेषु स्वान् गृत्वान् घोष्टकेताः॥८४८ तत्पश्चात दोनों हाथ धोकर, आस्थम करके हेथ धोजन- चहिन्। संगे-संबन्धियों में भी चौधी 💹 तक 🖿 को संबुष्ट करे और अन्त में अपने सेक्कों को भोजन कराना च्छीश

च्यात्मवद्य करीचिः शेवकां समावरेत्। नेहासकेत् स्ट्रुलिस् यावकारतस्तो रवि: ०८५॥

📰 सब के 🚃 बचा हुआ 📾 पत्नी के 📖 बैठकर स्तर्व 🚃 फहिए और 📖 📭 सूर्यास्त न हो जाए तप

📖 जुते जब 🔣 उद्घतित नहीं करना चहिए। म्ह्याचरी क्येतानु दश्यती राजनीनु वाप्।

दल्का सार्द्ध तका प्रमत्वा सेमते यस्त् वैश्वमन्॥८६॥ व्यागीस्वयासात सहित्योगि इकेलुनः((८७))

🚾 है 🔚 में पति-पत्ती को शक्षभारी रहना चाहिए।

🔤 📖 करके तथा 📟 🔛 🔛 जो स्पत्ति बैचन सेवन करता है, वह महारीता माक भौगकर पुन:

क्षेष्टवेदि को पात लाला है। जुनियकोगनः 🚃 अन्यवदी समाहितः।

श्रात्मक्ष 📟 नोस्त 🖿 वर्जनेत्।।८८॥ उस शहकर्त्त को 📰 🚃 में भोजन करने 🔤 🖹 व्यवः क्रेथरहितः सान्त और सत्यवदी होना चाहिए तथा

अब्द भारता परमादे भूतने ये हिमातपः। व्यापालकिर्वेत्रस्तुत्वा कारित हे नस्कान् बहुन्॥८९॥

क्वाप्रक्रित होबार स्थापन्य और 📖 का भी त्यान करना

के शहर एक बाद में भोजन करने के बाद दूसरे के

बाद में 📖 भोजन काते हैं, वे ब्राह्मण महावामी के तुल्य अनेष्द्र नरखें की 📖 काते हैं। कृत को विक्रितः सम्बद्ध श्राद्धकायः सभासतः।

क्षानेन व्यक्तिकवं क्षाक्रणोऽव्यसनान्त्रितः॥९०॥ इस प्रकार 📰 🚃 🚃 भैंने संक्षेप में बता

- t. 🚃 कुर्बद्धिकः सद्भानितः।

क्षेत्रम्मीकरणं कुर्वालिएडांस्क्षेत्रैय निर्वपेत्।। ९ १॥

विधि-विधान को जानने वाला सद्धावक होकर जब "जामबाद" करता है, उसे उसी 🚃 🖥 आमान (कवे अन्) 🖥 अप्तिक्षेप और विष्ठदान भी करना चाहिए।

दिया। इसके द्वारा ऋदान व्यवस्तरित होकर निरंप वृद्धि प्राप्त

सामग्री से अपने सम्बन्धियों को खिलाका संतृष्ट करना

योऽनेन विविधा सार्व्ह कुर्योहे झालवास्तः। व्यक्तिकस्यके सित्वे व्यक्तिया कर्नवेग्यद्वस्था १२॥

जो व्यक्ति शास्त्रमन में इसी विधि के अनुसार कारत है, वह भी समस्त मानी है दिल होका संन्यासिकों हारा प्राप्त करने योग्य, नित्य पद को प्रता कर लेला है।

तस्मात्सर्वप्रयानेन **व्याः कुर्वादि**हर्जनसः। साराचितो क्येक्किसमेन **सम्बद्ध स**न्द्रसनः॥९३॥

इसलिए सभी प्रकार से कायुर्वक उत्तर कारून को

इसालएं सभा प्रकार स कापूनक वक्षण कारून का का करना चाहिए। ऐसा करने से सनतान ईक्ष 🏙 ही सम्बक् आराधना हो जाती हैं।

आपि मुलैः कलेवीपि इसुक्विकिको हिवाः। तिलोदकैतपीयस्य किन्द् कारवा सम्बद्धिः॥१४॥

निर्धन **कार्या** को भी स्तान करके, एकामाँगत क्रिया तिलोक्क से पितर्से का तर्पण करके पाल-पूर्ण से अकस्य जात करना फाहिए।

र जीवन्तिकृतो दशाकोगाना वा विवेचने। येना वापि विता दशानेगाक्षेक प्रवासेश १५॥

पिता के जीवित रहने पर काहित को उस प्रकार साथ। पिण्डवान पा तर्पण नहीं करना काहिए। अन्यस, कह होमकर्म कर सकता है। कुछ लोग ऐसा बस्ते हैं कि लिए जिनका साथ करता हो, पुत्र भी उनका आद कर सकता है।

विता वितामहर्केच तमेळ प्रविवासकः।

में 🚃 प्रीयते तस्मै देव नाम्बन्ध केंग तुम १९७

पिता. पितामह और प्रपितामह इनमें से किनकी कृत्यु हो आय, केवल उन्हीं के निर्मिश ऋद भरता चाहिए, दूसरे किसों को उद्देश्य करके नहीं करना चाहिए।

भोजयेषुपि जीवनां स्थायमञ्जू स्थितः।

न जीवनामतिक्रम्ब ददाति त्रसतः कृषिः॥१७॥

यदि ये पिता आदि जीवित हो, तो इन्हें क्यानुसार पितिपूर्वक पवित्र होकर फोजन कराना चाहिए। **पालत** को छोड़कर केवल मृत व्यक्ति को उद्देश्य कर भोजन नहीं करना चाहिए।

ह्मापुष्यायमिको दक्तद्वीनिहेत्रिकनोः सम्म्। अधिकारी भवेत्सोऽङ निवोगोत्पादिनो वदि॥१८॥

द्वधामुष्याणिक (दूसरे भई से दतकरूप में गूरोत दावभाग का अधिकारी) पुत्र पो अपने सगे 📟 और क्षेत्रिक में सम्बन्धन्य से स्वद्धादि अर्पित कर सकता है। यदि व्यादिक्षीय विधि से स्टब्स हाता हो तो वह भी अधिकारी होता है।

श्चीनुष्यापुणे प्या शुक्रको जानकेरिकः। प्रशासिको स्थ्या क्षेत्रिको तु एलोऽन्यसा। १९॥ हो स्थिति स्थिताच्या क्षेत्रिको स्थास स्था। कोर्वकेरणवैकस्थिन् बीजिनं क्षेत्रिको स्थः। एकहिन तु कर्वकारोकोस्थि विचानसः॥१००॥

धरनु से पुत्र विकास से गहित (उसके जीवनकाल अपनी स्त्री में स्वधिवार से) उत्पन्न हुआ हो, वह केवल कोजी (मुख्य दिना) को हो ब्ला दिण्डदान कर सकता है विकासन कर सकता है। यह खुले बीजी और बाद में क्षेत्री का मानोकारन बालों दो-दो विकास का दान करेगा। मृत्यु विवास के हिंदी के अनुसार एकोन्टिश शाह करना कार्यन

अर्थने के पर्दशीने काने वे काना: पुन:। कृति: 🔤 कार्या अञ्चलकृत्यर्थिना।। १० १॥

अस्त सरप-सूतक पूरा हो जाने के चार अपनी इच्छानुसार पुन: काम्पनाद करना चाहिए। अपनी रुपति बहने दाले कार्कि को पूर्वाह में ही कार्य करना चाहिए।

देक्यासर्वितः व्यक्ति कर्णाहित्तेः विकास

दर्जक प्रक्रमः कार्थ पुग्यान्ये चीजवेद्धिकाम्॥ १० २॥ देवकाद्व की तरह ही इस आद्ध में सब कार्य होते हैं।

इसमें जिलों से किया नहीं करनी चाहिए और दर्भ भी सीधे रखने चाहिए रूका दो काहाजों को एक min भीजन कराना चाहिए।

करीनुकास्यु नितरः प्रीयसानित वायवेत्।

पूर्व स्थारिय्वा वदस्यस्य १०३॥ स्को पारापराज्यम् दृद्धी अञ्चलपं स्कृतम्। देवपूर्व स्थापना न कृष्यदादक्षिणम्॥ १०४॥

'नान्तेमुका पितर बाता हो' ऐसा बाहाणों को कहन करिए। भान्तेमुख आद में पहले माहणाद और फिर पितृशाद होता है। इसके अनन्तर मातामहों का शाद होता है। वे तीन प्रकार के बाद करने चाहिए। इन-तोनों शादों से पहले देवसाद करना कहिए और प्रदेशिया किए बाता शाद नहीं करना चहिए।

प्राह्मुखो निविवेदिहानुक्योती बन्नदियः। पूर्व हु 📖 पूज्या चकका के सम्बोद्धशः॥ १०५॥ विद्वाद परुष को एकाएचित होकर वज्लेषकीठ सारण करके पूर्व दिशा को ओर मुख करके विण्डद्भन करना चाहिए। सर्वप्रयम गणेक्सें 🚃 🚃 चतुरुक्ष्यें 📑 भक्तिभाव में पूजा 🗪 चाहिए। स्वविद्वरोध् विकितेषु प्रविधास विस्त्रीत्ता पुर्वार्विकः नैकेशैर्यकौरिय पुरुकेत्।। १०६॥ पुर्वाकल प्रमुपर्व कुर्वाक्यक्कर हिंगः। यह प्रजन अनेक प्रकार के स्वन्दिएमें में, 🚃 और द्विजातियों में करना चाहिए। उसमें पृष्य, पृष्, कैसेस और आभूवनों से पूजा करने चाहिए। इस इकार माठकाओं की पूजा करके बाह्यण को तीनों शाद सम्पन करने पाहिए। अकृत्वा मानुगेनन्तु पः बाह्यनु निवेत्रपेकः तस्य क्रोबसमाविद्या दिसां गळान्य यातरः॥ १०७॥ जो ब्राह्मण इन चोडक मालुकाओं को पुना किए जिना आदः करता है, तो माहफाएँ इन पर फ्रोफित होकर हिंसा करती हैं। प्रति श्रीकृतिपुराचे उत्तराई व्यासनीत्राम् सञ्चादान्ते पान वार्विकोऽस्थानः ॥ २ २॥

(असीमविधि क्यान)

इवोविजोऽस्वाव:

# व्यापः

दशाई श्राहुराशीधं संविध्येषु विश्वीयते। वृतेषु दावि बातेषु बाद्यणतेन द्वियोक्तमः॥ १॥ व्यास बोले— हे बाद्याणत्रेहो! सुनियों बा बाद्या है कि किसी सम्बेतीय का जन्म हो बा भृत्यु हो, के शहरणों को दस दिन बाब का सुनक बाब है।

इस सूतकावस्था में नित्यकर्म, काम्यकर्म और अन्य कोई शास्त्रोक कर्म भी नहीं करने चाहिए तथा स्वाप्याय तो मन से भी नहीं बाबा चाहिए। शुवीनकोवनान् भूग्यान् शास्त्रामी व्यक्तेटर्सिकन्। कुष्यकेन विकास केंद्रासम्बद्धाः १॥ वेसो अवस्था में सालांगि में (प्रतिदिन) हवन के लिए

वेशो अवस्था में सालांगि में (प्रतिदिन) हवन के लिए वरिय, क्रोमहीन और सामानामा करने प्राह्मणों को नियुक्त करना चाहिए। उन सहसामों को सुखे साथ और फलों स

वैजन अपि में होम करना चहिए। हा सुरोदुरियानचे न व तेम्बः समझोहा व्यूनों क्यो 💹 संस्कृतः 💹 वृष्टै:सप्ता

अन्य त्येण, स्तृतको **मान्य न तो स्पर्श करें**गे और मंगकार्येगे। विद्वानों का मश है कि चौके का जाँकों दिन उसका स्पर्श किया जा स्थार्थ है।

क्ष्यं व प्रवच १६४ वक्का स्थर क्ष्या प्रवास कृष्यं | क्षयिकार्यं संस्थार्थे वैष दुर्वास। ||स्था वृक्षियं ||स्थापमा दुर्वा कृत्रः।।६॥

जतीय === में समोतीय भगें के स्पर्त से डाई दोप नहीं लगत है, === विन्हें === समा हो, या जो सुविद्या

(जन्म देने 🐖 माक्ष) हो, श्रम लीगों 📮 🚃 🚃

ज्ञीकरका नेहन 🚃 🚾 प्रोप्

चेन्त्रस्थः प्राप्तः स्वयं स्ययं स्वयं स्ययं स्वयं स्ययं स्वयं स

भरन् इसर्व रिन 🔤 📑 🛪 र 📼 प्नाम 🖩 बाद ही

ुन्यहैन सामा अतिनिर्मृत होने पर 🕬 (विता) के तिए 🛍 दिन का ही सतक कहा गया है। पतनू यदि वह

क्रमाहरूपर व्यापन स्टोर्क मा

क्क गुल, द्विगुल क त्रिगुल युक्त हो, तो **व्यास्त व्या**दित, तीन दिन और एक दिन **व्या**चने पर **लुद्धि मानी** गयी है।

ब्बूर्वे तस्य संस्था स्तुः 📺 प्रमासीतः॥६॥ प्रमासी या ने 💷 🖫 दसने 🔝 🖩 बाद वेदाध्ययन

्रक्रवाकी पनु ने डाडा है— दसवे डाडा डा बाद बंदाध्ययन और इक्कबंद सम्बग् रूप से कर सकता है डाडा (ऐसा गुजबुक्त होने पर) डाडाडा चीचे दिन स्पर्श किया डाडाडाडा

किन्स्त्रीतस्य पूर्वस्य महारोशिक एव या कोहासरकारेक सरकानपातीसकाम्॥ १॥ परन्तु जो कोई शास्त्रीय कियाओं से सहित, मूखं, महारोजी और अपनी इच्छानुसार **व्याप्त्रा** करने कारो को जीवनभर सुनक रहता है।

त्रिरात्रं दशरात्रं का सक्तामानकारीकाम्।

प्रारम्भारतम् जिराजं के दशरकाताः करन्॥ १±॥

बाह्यणों का सुनक तीन वा का का का होता है। परन्तु हिजातीय संस्कारों से पूर्व तीन रात का और बाद में को इस यह का सुनक होता है।

डर्लाहुवार्षिके हेते मातापित्रोक्तदिष्को। (प्रिरहेतेण सुचिरत्वन्यो गदि सम्बन्धनिर्मुकाः। शदस्यतम्परणे पित्रोरेकद्वपिष्करे।) बानदर्भे विरावे स्थापदि स्थानाम् निर्मुकीस १९॥

यो वर्ष से कम आपू के व्यास्त को मृत्यू ■ जाने पर उसके पाता-पिता को वैसा ही सूनक व्यास है। (उनके अतिरिक्त दूसरे की जावका निर्मुण होने पर भो ■ सा में गृद्धि हो जाती है और जो वासक के दाँत न निकसे हों और मृत्यु हो आध, सी बाता-पिता को एक दिन का सूनक होता है) चौठ निकलने के कद बालक को मृत्यु हो जाने पर अत्यना निर्मुण पाता-पिता को स्टेन पर का सूनक होता है।

आद्यायक्यस्यस्य आयुक्तदेखसाम्बद्धः विराजनीयक्यास्यविद्यायस्यसम्बद्धाः १२॥

दौर निकलने शांधा 🖹 स्थापन की मृत्यु हो जन 🗐 संगोतीय तरकाल स्थान करने से सुद्ध हो सिती हैं। युक्तकर्म संस्कार होने से पूर्व (मृत्यु हो जाने से) एक राज का और उपनयन से पूर्व मृत्यु हो जाने 🎚 जीन राज का सुद्धक मगोतियों को लगता है।

जातमात्रस्य स्थानाः सदि श्यान्यस्त्रं विद्युः। मातुश्च सूत्रकं राज्यवस्त्रियास्थानस्त्रस्य स्था २३॥ स्थानः श्रीतं समित्रस्यां कर्नस्यं सोदस्य स्था

कर्य दशकादेकक् सोदरो वदि लिक्नि:॥१४॥ जिस चलक 🍽 जन्म 🛗 🖩 मृत्यु हो जती है, तो

पिता-माता को सृतक लगता है। (स्तान के क्या कियल पिता को स्पर्त काया का क्या है। क्या की क्या की स्वां की स्वां की साई की साई की साई की साई की की दे का दे की साई की साई की साई की की दे का दे की साई की प्रतास मुर्जी से एडित) हो तो दस दिन की बाद भी एक दिन का सुतक होता है।

**ं रक्तन**मस्त्रपिष्णम**ाश्रीतक**म्।

एकका निर्देशको जीक्षद्रवेतिसम्बद्धाः १५॥

जिस कलक को दाँत निकलने के बाद मृत्यु हो जाती है,

 एक एन का और चुड़ाकर्म के कद मृत्यु = तोन कर का निर्मुच समोदियों को सुरक समात है।

अद्भावाद्यमणं सम्बदेशदि सस्त्राः। कृतातं व्यक्तिकानं सदि वैक्रमनिर्मृतः।॥ १६॥

हे बहुत्वकेहें! जिस बाजा की दौत निकलने से पूर्व ही मृत्यु 📕 नाव, को अत्यन्त निर्मुण समोप्रियों के लिए एक कर 💷 सतक 💷 गया है।

र्व्यक्रमात्माकाः।

(सक्ताकः नृजिनापूर्णन् किरमः पुरः।

अर्थाक् वक्यासवः स्त्रीणां चदि स्वाहनर्वर्वस्ववः।

क्य व्यवस्थितायामातीयं दिवयेः स्य कर्मन्य कारे स्वाच्यं द्वादशराधिकम्।

व्यक्त सीचं सरिम्हानां नर्ववासात बातुतः।)

वर्षक्कादहोरात्रं सपियोऽस्पन्तर्विगुणेः

कोहायरणे इतते विरायमिति विद्यपः॥ १७॥

गर्भपात हो जाने का सभी किया की व्रतादि करने से सुद्ध हो जाती कि पदि छ: मास से पूर्व किया का गर्भका हो जाय, तो इस महीनों के परावर के दिनों का सुनक नगेक। यदि व: मास से अधिक समय के बाद पतन के किया को किया का सुनक काला है। किसी स्थः सुद्धि हो जाती है। गर्भकाव होता है, तो मिक्कों कि स्थः सुद्धि हो जाती है। गर्भकाव होने पर अत्थन निर्मुण सर्वण्डों को एक दिन और का का सुनक लगता है, परितु कुन्यानस्टिहत काथस्थ करने वाले जातिकम्यु को तो सीन गर्भ का सुनक निक्षित हुआ है।

बदि स्वरमुक्के पृतिर्धरणे वा पृतिर्धरेत्। शेरेकैव यनेकृदिकःशेने विशवकम्॥१८॥

■ एक परकारोंच (का नश्मस्तक) के चलते दूसरा मरकारोंच (का नश्नतोंच) आ जाब, तो पहले से चल रहे सूतक के जिसने दिन शेष हों उतने ■ दिनों में दोनों असीच पूरे ■ चले हैं। परन्तु पहले चले सूतक ■ एक ■ दिन शेष हो और फिर कोई नथा असीच श्रास्थ हो जाथ, तो उसकी पुन: तीन एनि में शुद्धि होती है।

करणोर्त्वाक्षणेनेन परणेन समान्तरे। व्यक्तं कृद्धिपद्मानीयं नदा पूर्वेण सुस्वप्रतिक १९॥ अरक्येऽनुदके राजी चौरव्यक्ताकुले चर्चि। कृत्वा भूत्रं पुरीनं वा प्रव्यक्तते ॥ कुच्चति ॥ ३३ ॥

निशाय दक्षिणे कर्णे बहासूनपुरस्पृकः। अदि मुर्थाककृत्मृतं राज्ञे केट् दक्षिकामुकः ॥ ३४॥

अन्तर्भाषां मही जाहै: वर्षसीहरूजेप जा। प्रकृत स्र हिस्ट कुर्याट् विक्यूहरूव विकर्णम् ॥ ३५ ॥ कार्यकुरमहीकेष्ठवैश्याच्यः परिच अस्यस्।

📰 चैन स्थाने च विक्तुरे प समावेत् ॥ ३५ ॥

न योगये न कृते हा स्थापने ॥ साम्बर्गः।

🗏 रिक्रम् म निर्वासर 🗏 🗎 पर्वतकारके 🛭 ३७ 🗈

न जीर्गदेवायतने न जन्मज व्यवस्ता।

🗈 शतरबेदु गर्तेषु 🗈 गचान् क समाचेत् ॥ 🚛 व

सुवाहुररकपारोधु राजवार्ग 🔤 💷 ए क्षेत्रे न विशे कपि न सीवें न पहलको ॥ ३९ ४

नोद्यानीदश्रकीये जा चोची च चरानुची। न सोपानत्वादको सा क्ष्मी जा नाचारिक्षके ॥ ४० ॥

न चैवाभिमुखे स्वीणां गुरुवादानकोर्नवाम्। च देवदेवालकोरकामी करावनः॥ ४१ =

र ज्योतीय निरीकृत् या न संस्थापिनुसीतिय च । प्रत्यादित्यं प्रत्यनमं स्थान होनेक ब्राह्म करना चहिये। श्रीकट दशार्थ करना प्रशीपो। कंपराने, जराईन करका प्रोधक करना प्रशीपो। कंपराने, जराईन स्थापें, श्रीपों और चोर छ्या प्रशास आदिसे आकार्य मार्थि महा-यूत्र करनेपर भी प्राप्ति आकार्य, प्रोधक आदि सुद्धिक अध्यपमें ची श्रीका महीं होता, साथ ही इसके हार्को एक पुत्रव प्रथम भी अनुचि नहीं होता (पर सुद्धिका अपसर निता, धानेपर प्रथमस्त्रक मुद्धि साम्बर्धक है।)॥६६॥

स्वति कार्यर वहीक्कीत कहाकर दिवर्गे कस्तरणी और मुख करके रूक स्वति एकिक्किक्ट्रिक होकर सर-मूक्का रूका करना कड़िये। पूर्वीकी राजही, पर्दी, देशों अथवा कारने स्कावर सभा तिरको परमते अध्यक्तर करा-मूक्का रुका करका स्वतिने स ३४-१५ ह

क्रमार्थे, कृष्णे का उसके अति कार्यंप, गरीचे, गीरसस्य, चैस्य (मीयके सीमान्या मृथसस्यूह, प्राप्ते हैम्साका स्थाप--रोश्य, होड अस्टिपर), करा, चर्च, चरम, अति क्षया स्थापमार्थे मरा-मूच महीं करण चर्माके: मोचर्स, व्याप्ति मुक्ति, चहाम् कृक्ष्मे पीचे, चुक्त वैदानमें व्याप्ति व्याप्ति क्षया

बाढ़े होकर एवं पत्र होकर चल-मूतका त्यान नहीं

करण चढिये। न जोर्च देवनीय्त्वें, न दीनकवी वीक्षेत्रं, न जीव्वेक्षे पुक्त ग्रांचे और न चलते हुए चल-पूज्यः क्या करण च्यांचे। भाग इत्यादिकी भूखे, व्या हुए लंगार, कथारा<sup>2</sup>, राजनार्ग, खेत, गष्टे, तीर्थ, चैराहे, जटान, जलके समीप क्यार भूमि और आविश्वः अवस्थित स्थानमें चल-पूज्य स्थान न चरे। चूला पर सामग्री चलने, संस्था टिल्ये, अन्यदिक्षमें (भूमि-आकासित कमार्थे), स्त्री, पुक्त, सामग्रा, नीके स्थानने, देशविश्वह

त्वा देवमन्दर **व्याप्त स्थापति । स्थापति । स्थापति ।** मृतका विसर्वन ॥ **क्ष्रे** ॥ ३६—४१॥

देखदे हुए, जिल्ला स्वयं अनेपर, सूर्व, अन्ति का चन्द्रपाकी ओर क्रा चरके परा-

१-क्यालोर के उर्ज है—विश्वो अधिन, काले होनी वर्जकर, विद्वीचा विकाय है पति युरोक्ताओं प्रकारित स्था विद्वीचा स्था प्रत्यिक्ता

सुद्धपेद्रको दशक्षेत्र स्वदशक्तेन पुनिषः।

तैहरः पद्मदत्तकेन सुद्धे मासेन सुद्धवस्थि २९॥

(जन्म-मृत्यु के सूतक काम में) ब्रह्मण का किये में सुद्ध हैं। बातर है। अप्रिय की काह, केल की कहा और सुद्ध की एक मास में सुद्धि होती है।

क्षत्रविद्शुरक्षवादः वै स्युर्वित्रस्य काववाः। तेवामसीचे वित्रस्य दशक्तव्यक्तिस्थिते॥ ६०॥

जो भतिय, वैश्य, सुद्ध और विष्ठ के कुटुम्बोबन हों, उनके नहीं सुतक हो जाने पर **सद्धान को सुद्धि दस दि**न वें ही अभीत बताई गई है।

राजन्यनैह्याचनेयं हीनवर्णाषु बोर्डेकुः नवेग होत्रं कुर्यातां निवृत्यन्तंत्रवंत्रवर्णः ३ १॥

यदि डीनवर्ण की जाति में स्वतित और वैश्वों का सम्बन्ध हैं, उनकी मृत्यु हो जाय, तो अपने वर्ष के निवसमुख्य ही सुवक समेगा, इसी में उनकी सुद्धि विक्रित है।

सर्वे दूसरवर्णानामसीवं कृषुंशदृताः। तद्वर्णविविद्देश व्यनुसीवं स्वयोगिनुकः ३१॥

सभी वर्णों के लोगों को अपने उसने इसर वर्ण करतें से सम्बन्ध होने पर, इनके अहींच काल को आदरपूर्वक इनके नियमों है अनुसार ही पासन करना चाहिए हैं अनने वर्ण के समिन्दों के अहींच है अपने वर्ण हैं हिल्ला है चाहन करना योग्य है।

बहार्व तु विदार्व स्वादेकस्यर्थ क्रमेक तु। जैल्कानिकविदारामां सुदेखस्तीयकेव बात १ हा।

राष्ट्र के महीं पूतक शामने पर कैश्यों को छः का का शिवमों को शीन रात का और बादानमें को एक कर का सूतक लगता है।

अर्जुमासोऽक पहले विश्वने द्विवर्षुक्याः। शुक्रक्रियविद्यामा वैश्वस्थातीयमेव पात्र३४॥

है बाह्यमञ्जेलो! वैश्य के पहाँ सूतक लगने से मूळों आफे महीने (१५ दिन) का शक्तियों को 🖿 स्वतं 🔤 बाह्यणों को तीन रात का सुतक होता है।

वक्रतं वै दश्मस्य विज्ञानां वेश्वसूत्रमोः: सर्वोचं सुत्रिवे जोकं ज्ञानने द्वित्रपुरुषः:ह३५॥

श्रविष के कहाँ सुतक लगने पर प्रकार को सः का का तथा वैश्यों और शुद्रों 🌃 💷 दिन का सुतक समना करा गया है। क्रुक्टिश्किककन्तु कक्रमस्य स्थेव च।

दलकोण सुद्धिः स्वादिनाह कपलावतिः॥३६॥

वैसे हो वदि **कार्या को किए सुद, वैस्य कार्या** सत्त्रिय का सूचक कार्या है, तो इस **कार्या है** का उसकी सुद्धि होती है, ऐसा स्वर्ग कमलापति ने कहा है।

क्वरिक्टं 🛗 कें 🔤 निर्देश क्युक्त्।

जिल्ला च महोकिया दशरतीय सुन्ध्यति॥१७॥

यदि किसी जलिएंड द्विज को मृत्यु हो जाय, और उसके इन को सेकर **मार्ग श**हाय, पित्रवर् अग्निसंस्कार करता है **स्टार्ग के साथ भी**जन ब्रहण करके उसी घर

■ व्याप्त कराव है, ■ उस व्याप्त ■ तृष्टि दस गशियों के अद क्षेत्री है।

नेवानु व्यास सुनिः।

हु व 🗷 वस्ति पूरे बसेत्। १८॥

्याचे कर हाताला अस्तिपक द्वित्र के घर 📰 केतर आत हाता करता है, तो स्था रात के बाद 🚃 🛍 है। 🜃 न

अस प्रदूष 🍱 🚟 न इसके 🖿 में निवास करे, 🖺 🛗

केरकेटच उदेव स्थान्यातुरातेषु क्यूषु। दलकेन सक्तार्थी व्यक्तिक सुरक्षति॥३९॥

भा जिल्ला और का के आस्वन्युओं की मृत्यु होने या जो अन्तिसंस्कार का है, तो उसकी तीन राष्ट्रियों के चाद हुद्धि का है और तब का स्थर्त करने वाले साप्रियों

दस दिनों के बाद सुद्धि होती है।

वरि विर्वसी हेर्न स्थेनाद्यास्त्रानसः। इस्कोन हिन्दः शुक्षेद्द्वादश्यक्षेत्र मृतिपः॥४०॥ अर्जुकसेन वैश्यस्य सुद्धे मासेन सुरुक्ति।

व्यक्तीव्यक्तमः 🔤 त्रिसतेव्यक्तमः पुनः व ४ १॥

यदि कोई द्विजवर्ष मा में लोभ-लालव करके किसी मा प्रेतकर्म करता है, तो ऐसा बाह्मण दस दिन के बाद शुरू मा है, ध्वीपय करह दिन, मा आधे महीने और शुरू मा म्यूनिन में मा होते हैं अथवा ये सभी द्विज प्रेतकर्म करने से

📖 चा तीन खड़ियों के बाद भी 🌉 हो जाते हैं।

जनवर्षेत स्थित सहयं भवर्षितम्।

स्कारक समाप्तव् 🖿 पूर्व सुम्बन्ति साक्षणादवः॥४२॥

किसी अनाष और निर्धन **व्यास्त्र का अग्निसंस्कार का**ने का स्वान करके थी का सेवन कर लेने पर सभी द्विज **व्या** को जाते हैं। अपरक्षेत् परं वर्णमगरकारो वर्षः। असीचे संस्कृतेस्पेदास्त्राचीन सुक्वाति॥४३॥ यदि निम्न दर्ण वाला अपने से टच्च वर्ण के इत का अग्निसंस्कार करता है, अवना सह अपने से निम्न वर्ण के मरण में प्रेतकर्म में साव देता है, या असीच काम में दसका स्पर्श करता है, हो भी वह स्पेड़ के काम (स्वान के कार) गुद्ध हो जाता है।

देवीपूर्व द्वितं विद्रो इतुम्बदेव काम्बदः। स्वरक सर्वेलं स्वृद्धानि पूर्व बद्धान विद्युव्यक्ति। ४४०.

किसी दिजबर्ण की मृत्यु पर जो सहस्य अपनी इच्छा से अग्निसंस्कार में उसके पीछे जाता है, वह बखसदीन स्थाप के बाद अग्नि को स्पर्श करके और भी पीकर सुद्ध होता है।

क्ष्मात्त्वक्षिणे सुद्धिर्वितये स्थान क्रम्बेन हुः सुद्रे क्षित्रको जेती सम्बद्धानामा पुगःसध्यस

(सब का अनुगमन करने पर) धाँउव एक दिन, बैस्व दो विन और सुब तीन दिन के बाद सुद्ध होते हैं, क्या उन सब के लिए सी बार प्राणायाय करना भी बहा क्या है।

अनविकासिते हुई रीति चेद्यासमः स्वकैः। विगर्व स्थानमा शीवनेकसं स्वन्यसः स्वन्यसः।॥

भृदि भ्राहाण, सूद के यहाँ अस्थितंत्रय से पूर्व विलास करता है, तो उसे तीन यह कर सूतक होता है, स्थापन (अस्थितंत्रय के बाद) एक दिन का मुलक होता है।

अस्तिसङ्ग्यनाद्वतिकादः इत्रवैत्रप्रकेः।

**ार्थाः चैत सन्वोतिर्वाह्मणे स्वान्वेय तुस्र**४७॥

अस्मिरंचय से पूर्व कोई शत्रिय या कैन्य, तृद के पर जाकर रुदन करें, तो एक दिन का और अस्मिरंचय के बाद सन्योति असीच होता है। ब्राह्मण के अस्मिरंचय से पहले यदि वैश्य और तृद इस प्रकार रोए तो केश्वस बाव बाव

अनस्विक्रमिते वित्रो का**राको री**ति चेतदा। स्त्रानेनैव प्रवेदादिः सर्वेतेनात अञ्चयः॥४८॥

पर हो सुद्धि हो जाती है।

भारतम के अस्थितंत्रय से पहले वदि कोई दूसरा बाहरण उसके भर जाना रोता है तो वस महनकर स्थान करने से ही उसकी शुद्धि हो जाती है, इसमें तनिक भी संतक नहीं है।

पर्तः सहस्रमं कुर्याच्ययनादोति चैव हिं। बाजवो वरवते सापि स दलस्तेन सुव्यविता४९॥ जो पनुष्य अशीचो व्यक्तियों के साथ बैठकर चोजन और हरकारि कार्य काल है, 📰 चाहे सम्बन्धी हो 💷 न हो, उसकी दश दिन के कर ही हुद्धि होती है।

वस्तेवां सम्मरूबकी स्कृदेकपि कामतः। बद्धानीये विक्रवेडकी स्वर्ग कृत्या विज्ञवस्ति।५०॥

जो स्था अपनी स्था से मृत व्यक्ति के सम्बन्धियों के स्थम एक कर भी भोजन कर लेता है, वह असीय की रिवृति होने के बाद स्मान करके ही सुद्ध होता है।

कारकदत्रमानकी दुर्विक्रामिको गरः। कारकदानकोचं स्थातानकितं कारके॥५१॥

इंपिस से पीड़ित कोई मनुष्य वितने दिनों सक विकास सतीवी का का बाता है, उसे अने दिनों का असीव

और उसके कद उसे प्रचक्कि भी करन पहेगा।
 टक्क्फ्रीचं कर्मलं क्रिकामिन्द्रोतिकामा

व्यक्तिकार परचे नरपादिवरेषु चा। ५ २ ॥ अस्तिकं व्यक्ति ची पृत्यु होने पर उनके अस्तिसंस्कार होने तक ही सूनक रहता है। समिन्द्रों के यो अन्ति के जन्म

क पुरुषे सामि विकास सम्बद्धकारासु सम्बद्धमारवेदने॥५३॥

और मृत्यु पर मृतक का 📖 करता पहला है।

सत्तवी केहि के पूरव के बाद स्वीपण्डता हुए। हो जाती है :::: वब स्थानि पुरुष है जन्म या नाम सि जानकारी न

हो, को समानोदकता (जननर्पमफ्रिया) रूक 🔤 🕏।

क्ति कितामुन्द्रीय तथेय प्रणितस्महः।

लेक्कालको हेवाः सार्विपक्षत्रं सारापीसम्।।५४॥

चिन, वितायह और प्रविदायह ये तीनों को लेप में नी (विषद्व क्रम करने कले) जनना महिए और होनी की सविव्यक्त क्या पीढ़ि तक होती है।

व्यासम्बद्धाः स्थापनं स्थापन्यम् स्थापनेसम्। कारान्यु वर्गसानिकामं अत् देवः निरामहः॥५५॥

जो स्विकां अविवासिता हों, उनको सपिण्डवा साम पोंकियों तक को है और विवाहिता कन्या को सपिण्डता पति के कुल में होती है, ऐसा देव पितामह ने कहा है।

■ व्याप्ता व्याप्ता विक्रयोगम एव थ। विक्रमर्थान्यु स्वरियमा व्याप्ता विष्कृतसम्झ ५६॥

जो एक हो व्यक्ति से अनेक फित्र वर्ण की मासओं से उत्पन्न हैं, उन फिलवर्ण वाले पुत्रों को सफियाता 📖 चेहियों तक की होती हैं। कारवः कारूना वैद्या दासीदातासमीव यः दावारो निषमानैव इक्षविद्यक्रवारिकी।

्रतिनस्त्रकसम्बद्धाः स्वा सैवामिक्स्यः अस्त्रप्रतिन स्व या

कारीगर, शिल्पी, बैच, दासी, दास, निकमपूर्वक दान करने वासे, बद्दाल, ब्रह्मकारी, फडादि क्याने व्यक्ति और जराधारियों की, जो राजा हो, जिसका अभिकेक किया गया हो, जो अनसप्र कसाने हों, उनकी सुद्धि सदा: कही नयी है।

को विवद्यकाले च देनवाने लॉक क

🚃 तीर्व 🚃 दुर्विहे मानुक्याचे॥५८७

अथवा एक में, विकासकात में, और देवपूर्वाद विकास यह में, युक्तित के समय तथा किसी हकार के उपद्रव के समय सदा:शीय कहा गया है।

विकाहबहुवासङ्क नवीदिवरकेऽवि वा

तदाः शीचं समाख्यातं सदाविकाने स्थाप्त६९॥

भूगहरमा 🛗 पर, पुद में अथवा नामी के कारने से (विजलों से, ब्राह्मण के, राजा से और पक्षी से पून्यु हो जाने यर) अपने बन्धुजलें 🛗 📺 🛗 पर सक: 🎮 कहा गरा है।

शनिमकतासारे वीराव्यवस्थाते। मोबक्कवर्षे संज्ञाते सहःशीवं विवेचते॥ ६ ०॥

अभि या बायु के कारण मृत्यु होने पर दुर्वम **मा** में जाते हुए का अनरान करते हुए **मा** और ब्रायान में लिए मृत्यु होने पर और संस्थास धरण करने के **कर** मृत्यु हो जाने से सम्पन्नीय होता है।

नैक्षिकानं वनस्थानां करीमां सक्तव्यक्तिवान्। नासीयं व्यक्तिंतं सन्दिः चठिते स तथा मुकेश ६ १॥

जो जीवनपर्यन्त नैष्टिक ब्रह्मकरी रहे हों, खन्छाको तथा संन्यासी हों अधवा जो ब्रह्मकर्ष अवस्था में हों, उनकी और पतित की मृत्यु हो जाने पर लक्षीक के निषम को स्वानों के नहीं वसस्य है।

पतिसानां न दश्हा स्वतानवेदिनोतिकसम्बद्धाः। नत्त्रुपातो इ पिण्डो या सार्वं श्रास्ट्रदिकं क्यॉन्स्क्र६२॥

पतियों को मृत्यु हो जाने पर दाइसंस्कार, अन्तेष्ट अस्थिसंस्थय आदि कार्य नहीं किए जाते। इसके उसकी मृत्यु पर रोना, पिण्डदान और अन्तादि की नहीं करने चाहिए। व्याप्यद्वेतव्यात्मनं स्वनं बोऽन्निविवादिषिः।

विक्ति 🚃 नामैयं सन्धिर्मणुक्कादिकप्तद है।

जो पुरुष स्वयं को अपि में जलाकर या **व्या** खाकर अपने को **155 कामा है,** उसके लिए अजीध, अपिसंस्कार वा **जस्मर्थन आदि कार्यें का विधान नहीं है।** 

क्य विश्वितकदेन शिववेऽग्निविवदिनिः। तस्यक्रीये शिक्तिश्ची कर्यक्रीयोदकदिकम्॥६४॥

वदि इसरकर, 🔤 की मृत्यु अग्नि या विष के द्वारा हो जाती है, तो उसके लिए शाद्ध करना चाहिए 🚥 ऐसे मृतकों के लिए अजीप का विधान भी है।

को कुशने बद्धः कर्य कुर्यक्रिक्यम्। हिरम्बक्यस्थिकस्थितसम् गुरुसर्विक। ६५॥ कर्मान कृषे सम्बद्धाः स्थानिक। कर्मान क।

मां हरि पूर्व स्तापन्त स्थान प

🚃 पुरस् कहां सुन्कतकेव सिवतः॥६६॥

पुत्र अन्यत्र होने पर (सूनक काम में), काम दिन सोना, कास पाय, धान्य, वित्य, धान, गुढ़ और भी, प्रण सभी सम्बुओं का काम स्वारानुमार हैं। काम है। काम प्रकार प्रकार काम है। काम प्रकार प्रकार काम है। काम प्रकार सकती, जान, वही, भी, तेल, काम, दूध और सूचा का निका का सकता है।

अवद्भित्रपिर्वकानमध्ये दश्यकासितिपरिनिष्यः। अवद्भित्रपिर्ववृक्षेत्रम् स्वीक्षकेतेत्रयो जनः॥६७॥

अभिद्रोत्री स्थास का दाहसंस्कार, हालों है अनुसार, स्था प्रकार कर अस्ति है करना चाहिए और जो अभिद्रोत्री नहीं हैं, उनका पृक्षसूचीक (अस्ति) नियमों से सथा दूसरों को लेकिक स्थास से दाहसंस्कार करना चाहिए।

देशकारकरकारीस्तु क्राचा प्रतिकृति पुनः।

🚃 कर्जे क्यान्तर्व सविन्छः सञ्ज्ञानितैः॥१८॥

चिंद किसी कृत व्यक्ति का देह ≡ मिले, तो पलारा से उसकी प्रतिपृति क्याकर सद्धापुक्त आस्तिक जनों के द्वारा कारोकिकिसि से पिण्डरान सहित दाहसंस्कार होना चाहिए।

सक्तिपञ्चेद्वके समयोजेग वास्पतः।

द्राव्यं करका: साम्रे सर्वे केर्का सभी सम्बन्धिकों को निरन्तर दस दिनों तक, संयभित ककी से (मृतक के) कम और गोत्र मा माना करते हुए गोने क्या में एक कर तर्पण माना महिए। पिष्यं प्रतिदिनं दशुः सम्बं स्थानिकार्यः । प्रेतायः च पृष्ठद्वारं चतुर्वे भोजवेदिक्षणम्॥७०॥ द्वितीवेऽद्वानं कर्त्वयं सुरुक्षम् सम्बद्धः। चतुर्वे चामार्वः सर्वेरस्थां सम्बद्धाः चाम्यान्॥७१॥ पृष्ठां न्याये स्थान् वृष्णम् सुन्नान्यः सुर्वोन्॥७१॥ पृष्णम् भोजवेदिकारस्यात् स्रोहेद्द्याः॥७१॥

प्रतिदिन प्रातः और सायंकाल पर के द्वार पर प्रेत के लिए पिण्डदान करना चाहिए। जीवे दिन अक्षण को पोनन कराज नाहिए। दूसरे दिन सगे सम्बन्धियों के साथ औरकर्म और चौथे दिन अस्मिसंचय क्या चाहिए। विकास करान्य चाहाओं को पूर्वाधियुख बैताकर अद्वापूर्वक भोजन कराना चाहिए। मृत्यु के पाँचर्व, नीवें और म्काइन कि इसी प्रवार वो प्रतार को भोजन कराना चाहिए। सहाम कि इसी वि

एकादकेऽद्वि कृषीत प्रेतपुर्वहरूच भारतः। प्रदत्ते चाहि कर्नको क्यमेऽप्यसमाहरै। को विकास स्थानि विकास स्थान कालका

प्रेत को उदेश्य क्या प्यारहर्वे, क्या क क्या दिन क्या करण थाहिए। इस क्या में क्या थिन्छे, क्या क्या और एक पिण्डपात्र होना चाहिए।

एवं पुताब्रि कर्तवां इतियासम् काराव्। सरिव्यक्तिरमं होता वृत्तें संकल्परे पुत्र:॥७४॥

प्रतिमास और प्रतिवर्ध, मृत्यु के दिन श्राद करना चाहिए तथा इस प्रकार एक वर्ष पूर्ण हो जाने पर इसे समिण्डीकरण कहा जाता है।

कुर्याकस्वारि पात्राणि त्रेतादीन्तं द्विजेकमाः। त्रेतार्वे पितृपात्रेषु पात्रमारोक्षयेसतः॥७५॥

प्राह्मणों को प्रेकादि के (मृतक, फिल्म्स, प्रविकास, और वृद्धियामह) विश्व पात्रों को तैयर करना क्लीए। इसके बाद पितमें के पात्रों में प्रेतार्थ अन्य स्थास कस पात्र को साथ से सिवित करें।

ये समाना इति द्वारणं विवद्मनयोक्षयेण हि। सरिवसीकरणसाद्धं देवपूर्वं विवीयते॥७ 🎟

ंबे समाना: 'इन दो मन्त्रीं **मा सामान का** साद में विषक्ष अर्पित किये जाते हैं। इस समिष्णीकरण **मा** से पूर्ण देशश्राद्ध करना चाहिए। चित्रकारनेका पुनः केरं विनिर्देशेत्। वे स्विकारीयुक्ताः केवा न तेवां स्वः 🎚

क्यु कुर्वाञ्चक् विन्दं चित्रहा सोऽभिक्तकोश७७॥

तरमान्य विकरों का आद्वान करना भाषिए। इसके हैत का विक्रेण निर्देश करें। परन्तु जिन प्रेतों मा सर्वण्योकरण आद्ध हैं। चुका हो, उनके निषित्त कोई भी अनग कार्य नहीं करना चाहिए और परि कोई उनके लिए कृषक विष्कदान करता है, तो नह अपने पितरों की इत्या करने जाना होता है।

को चित्रति मैं पुत्रः निकाशन्तं धन्यक्र**रोत्**।

क्षेत्रुम्यं 🔤 वेदर्यतःसण्डम

पिता 

प्रमुद्ध हो जाने पर पुत्र को एक वर्ग 

प्रमुद्ध करना चाहिए और पूरे वर्ग प्रेतमर्थ का अनुसरण करते हुए प्रसिद्धि प्रश्न के मुद्दे के साथ बात देना माहिए। वर्गानेश विकास संस्थानिक्यों।

यानम्य स्थापन्य सामग्राह्यसम्बद्धाः अतिकंत्रपद्धाः कुर्वोद्धिविदेव समासनः॥७९॥

कांकरणरिक साह भी पार्वप्रसाह की विधि के अनुसार होना है और यह प्रतिवर्ध करना चाहिए, यही सनमान विधि है।

कार्यकोः पूर्वः कार्यविकादनादिके च चत् वर्षः कुर्वास्थ्रकारके कन्त्रको मु स्वेदरः॥८०॥

नृत काल-पिता के पिण्डवानायि सारे कार्य पुत्र हारा होने कारिया वर्षेट पुत्र न हों तो (पति के निर्मात) पत्नी को काल कारिए और पत्नि के अभाव में समे भाई को ये नार्य काने कारिए।

अनेनैव किस्तेन बीवः 🔣 ग्रमाबरेट्।

🚃 इन्स्टिकं 🌃 अद्भाष्ट्रकः समावितः॥८ १॥

उच्चुंक विकि के अनुसार जोवित मनुष्य भी एकाध्रवित क्षेत्रम, श्रद्धभूतिक दानादि करके बाद्ध कर सकता है।

रू वः कविषः सम्मण्डकानां क्रियाविषिः। स्रोतां वर्तन् सम्बद्धाः स्था नाम इरोच्यते॥८२॥

इस उकार गृहरूमें मा क्रियाता मैंन सम्बक् 🖿 से आप लोगों को कह दी है। परन्तु लियों के लिए 🖥 परिसेवा के अधिरिक्ष दूसरा कोई धर्म नहीं कहा गया है।

स्टार्वकपरः निरमवीकुसर्वित्रमानसाः। प्रामुक्तीः वरं स्थानं बदुकं वेदकादिनिः॥८३॥ उत्तरपाने चतुर्विक्षेत्रपायः

इस 📖 जो अपने धर्य में क्रपर ब्रिकर सहैव ईक्सफि 📖 वाले होते 🐔 वे वेदब विद्यानों द्वारा मताए गए 🚟

स्थार की 📖 करते हैं।

इति श्रीकृर्मपुराचे उत्तराई व्यक्तनीयात् साञ्चादने ज्योविज्ञोऽस्त्राचः ॥२३॥

चतुर्विज्ञोऽक्यवः

(रियों के अभिहोस्तरि कर्ग)

#### व्यक्त स्थाप

श्रीपद्देशम् अवस्थानयासर्वकर्तिको हर्ते केव हि तस्ताने नवस्तवे स्क्रेय पश्चा हुत चैव कान्यक्त्वयं च हिमोऽकरः। पत्नना व्यवस्थाने बचने सोऽन्तिकंतंत्रे:॥२॥ ण्यास बोले- प्रत्येष 🚃 🖺 सम्बंदास और प्रतः

साल विधिपूर्वक अभिनेत्रीत करना किए। कुल्लाक के अन्त में (अमायस्या में) दर्शयांग और शुक्लपक्ष के अन्त में (पूर्णिमा में) पौर्णमास काम करना चाहिए। क्रान कान के पक्रने पर 'नवसस्या पाग के साथ कहान 📰 🚃 जहा के 🚛 🖥 अणिहोत्र करना चाहिए। उनस्यन 🖜 दक्षिणायन में होने वाले तथा संबत्सर 🎏 अना में 📖

नान्त्रा स्वस्तेष्टवः पत्रना वानियानिकः।

र **व्याप्तिया वा दीर्घमावृक्तिगीर्वम्**: » ३ ॥

दीपाँयु प्राप्त करने की 🚃 बाले अन्तिकेशी प्राप्तक 🚟 नवहास्थेष्टि और पशु चान किए किया का या गांस 📖 नहीं करना चाहिए।

नवेनान्नेन चान्नि। पशुप्रकेन व्यक्ति

के साथ अग्निहोत्र करमा बाहिय।

प्राणनेकामुधिकानि स्वापानिकपूर्वितः॥४॥

जो अग्निहोत्री बाहाण नृतन धान्य द्वारा नवसस्वेहि तथा परायाग न करके 🚃 वा चांच प्रथम करते हैं को उस अभिहोत्री की अभियाँ उस के प्रक्तें को हो साने की उच्छा करती हैं।

सावित्रान्त्रानिद्देशोक्षः कृष्यंत्वर्धव् नित्यतः।

पितृष्ट्रीवाष्ट्रकाः सर्वे नित्यमन्तकृतासु **स**ाध्या

वह अग्निहोत्री प्रत्येक पूर्व पर स्त्रवित्र और ज्ञानित निर्देश होय करना कहिए और सभी को 'बहक' बाद में, विवर्धे को सद्य नृप्त करना चाहिए।

एवं वर्षः वते कियानवर्षेऽन्य उच्छते।

त्रकार्काद्धः वर्णानां गृहस्तातप्रवासिनस्पत्त ६॥

बही उपर्वक धर्म सदा 🔣 है, इसके अतिरिक्त अन्य 'जनवर्ग' बहा जाता है। 📉 बाह्मजादि तीनों वर्गी के

नहरूबों के लिए कहा है।

नारिकामाञ्चलकार्यकारे मीळाल्युपिन्यति। कोत का व कोन 🗷 पति नरकान् बहुन्॥७॥

यो 🚃 स्वयंत्र अवतः 🖛 🗷 🚃 अन्तिहोत्र काने 🖫 🚌 नहीं करता या 📆 द्वारा उनके देवों का पूजन नहीं

करता उसे अनेकों नरक भोगने पहते हैं। (वानिक्रक्यवानिसं च्यारीरवरीस्वी)

graftenic Michigan Cont

व्यक्त केरन व्यक्तिः। 

क्रम्बर् व्यवस्थान क्रमुको 🖫 विशेषतः।

ध्यक्रकामि विज्ञुद्धान्या प्रदेश परवेग्रहम्॥८॥ 📱 विक्रो रे कह दूरवृद्धि करिक तामिल, अभ्यतामिक,

नक्षदेख, भूम्भेयक, जैनरमं, 💹 तथा 📖 मोर नरकों को फ्रम करता 📗 🔤 बाद में चाण्डालों के फ्रस में एवं जुड़केनि में 📖 होता है।) इसीतिय ब्राह्मण को सब

से स्थापंथ विस्तृद्वारमा होकर अन्न्याधान करके,

परमेशर को पूजा करनी चाहिए।

अध्योक्षयो वर्षे हिमानं नेत्र विकर्तः क्षभाक्ताम**वेतिनवधन्त्रि**केतेण साम्रहन्।। ९ ॥

इस स्क्रेक में बावाजों के लिए अभिन्तेत्र से बबकर दूसरा कोई बेह वर्ष वहाँ है, बार उन्हें निरन्तर अभिन्नोत्र के द्वारा ईक्त की जारायना करनी चहिए।

बस्ताकावनिषद्ध स्थल यहं देवनिकाते। क संबुद्धे न क्रम्यामा कि वृत्तनीरिक्को जनः॥ १०॥

नो पुरुष अभिन्होत्री होकर भी आलस्मवस्य देव का यजन नहीं करना चाहता, वह अतिहास मुद्र व्यक्ति वार्तासाम से योग्य नहीं होता। फिर जो नास्तिक हो उसके विषय में तो बहना ही क्या ? अर्थात् वह को सदा हो सम्भावन के योग्य

नहीं स्टब्स बस्य देखर्विक वक्तं वर्णातं कृत्वकृत्तवे।

🚃 व क्वेब्रस्य स कोमं प्रतुपश्चि॥१५॥

बिस व्यक्ति के पास तीन साल कर अपने आफ़ियों का पेट भरने की सामग्री हो अवसा इससे अधिक हो, वहाँ सोमपान के लिए योग्य होता है। अर्चात् उस उस धान्य से सोमयाग करना चाहिए।

एवं वै सर्वभक्तानां जोनः उक्त दृष्णीः सीयेनसम्बद्धेतं सोमलोकस्केतसम्बद्धः १२॥

सभी यहाँ में वह सोमयाग प्रयम—प्रयम कर्यात् सत्यन्त जना स्था है। सा सोमयत्र द्वरा

(चन्द्रलोक) में स्थित महेबर देव 🖩 आवधना करती पातिए।

व कोन्यसम्बद्धिको महेन्यसम्बद्धाः। य कोमो लिक्को सम्बद्धानेन्यमानिकसम्बद्धान्। १६०

महेशर शिष को आरावना के लिए संस्पत्त में अधिक

तेह या उसके समान **माने स्था**त यह गरी होता. इसकेन्द्र इस सोमयाग हारा इस परमेशर की आराजक करनी **पा**रिए।

वितामक्षेत्र विद्यासायायाय निवितः यहुः। धर्मी वितृत्यये साक्षास्त्रीतः स्थासे व्यवेषुयः॥१४॥

आविकाल में फिलामंड (कड़ा) ने, कड़ानों 🕮 सावान् मुक्ति के लिए जिस के। वर्ष का वर्षन किया का यह पुन:

मुक्ति के लिए जिस हैं। इन या बर्चन किया था, यह पून: श्रीत और स्पर्द भेद से वो प्रकार का हुना है।

श्रीतकोताम्मिसम्बद्धस्य स्वर्तः पूर्व प्रवेदिनः। श्रेयस्थातमः श्रीतकासम्बद्धीतं सम्बद्धित्। १५॥

(उसमें प्रथम) श्रीतथमं त्रेसिन से (यक्षिणानि गाईपस्य imi आहंपनीय) सम्बन्धित रहा है और दूसरे स्मातं वर्ष का

वर्षन मैंने पहले ही कर दिशा है। (उन दोनों में) और वर्ष अधिक करणायकारी है, अत: उसका पासन अवस्य करना वाडिए।

त्यावरि क्रिती पर्मी वेदवेदविनिःस्की।

शिक्षाचारस्त्रतीयः स्वत्रकृतिस्युत्वोत्यव्यवः॥१६॥ ये दोनों ही धर्म वेद से ही उत्पन्न हुए हैं , (अक:)

य दाना हा अप वद सं हा उरका हुए हं , (अक:) हितकारी हैं। श्रुदि और स्पृति के स्वाक्ष में क्रिक्ट के द्वारा

किया गया आचरण (जिहाबार) वृतीय 🕏

वर्षेणाविषयो येखु वेदः सपरितृष्टनः। ते ज्ञितः ब्राह्मणः बेकाः निरमकानुव्यक्तिकः। १०॥

जिनके-द्वारा धर्मानुसार, विस्तृत वेदों को अल्पसात **व्या** गया हो, ऐसे आत्मगुषों से युक्त ऋक्षणों को किए **व्या** कवा है। वेकाविकारे प: स्थानेतक कियमेन है। य वर्ष: कवित: एडियोनोकमिति धारका। १८॥

हेरों हिट कहाओं द्वारा अधिमत नित्य चित्र से 🖩

किया गया है, सन्तर्ने हैं की विद्यापर धर्म कहा है दूसरों के क्या किया गया आजय धर्म नहीं है, यही क्या निवस है।

पुरानं वर्षप्रकारित वेदस्यपुरस्कृतम्। एकस्यद्वप्रविद्धानं वर्षद्वानं वर्षेश्वनः॥ १९॥

पुष्प और वर्गलका 🔛 💷 विस्तार छला वाले हैं। इनमें 🖥 एक (पुराम) से 🔤 या परमेश्वर का जान होता है, तथा और दूसरे से वर्ग क्रम होता है।

वर्गे विकासकार्यः स्वापालस्यं स्पृत्रम्। स्वापालयः प्रस्तानि स्वापालयः स्वापालयः। १०॥

्रस्थित्र **व्या** विज्ञासा करने वालीं **व्या** लिए सन्दर्श क्रमणकर वे व्या सहाद्वारणस्थानों के लिए पुराण व्या

क्रमतो अस्ते वर्षे इस्ते निवा च वैदिकी। तस्त्राहर्म पुरानं च सहस्त्रामं क्वीदिनिः॥११॥

से से कि कि मार्ग से, धर्म और वैदिक सकती, इसीरिस्ट विद्वार्त को वर्णसास और पुराण के प्रति शकता, होना चाहिए।

इति कोपूर्णपुराचे कारार्थे कावनीतापु विकासनिकोत्तरिकारीयामने का सहवितोऽस्थानः॥२४॥

> पञ्जविशोऽध्यापः (विज्ञतियों की वर्ता)

प्रस्तान है।

र्व केऽविदियः कृतको पुरस्तात्रभवस्तिः। द्वित्रकोः करने वर्षे वर्णनानि निकेका।।

बेले— इस प्रकार देने गृहस्थात्रम में रहने वाले
 ट्रिवाटियों के परम धर्म का पूर्णतः वर्णन ..... दिया है, ......

उनके आवरण के जिनव में ज्यानपूर्वक सुनो।

 मधेषे तथ वृद्धियम् पुरुषे को क्रमेशसः | पुरुषे में प्रदारतनी जीतः

उत्तरकाचे प्रकृतिकोऽज्यावः विविधान गुरी होयः सामस्याप्यसम्बद्धाः। व्यक्तिकार्यः प्रतिकारम् कुसोदकृषिवाणिकां प्रकृतितः स्वयं कृतपृश्वः। गृहस्य साधक और असम्बद्ध दो हकार के होते हैं। हनमें से प्रवय साधक गृहस्य के कर्य अध्यक्त, 📰 और दन लेना प्राप्त गया है। ये व्याजकर्म, कृषि और 🚃 भी कर सकते हैं अथवा दूसरों द्वारा करा सकते हैं। इवेरमत्वे वाणिन्यं तदघावे कुसीहरूप्। शायन्त्रस्थायं जेयः पूर्वोत्तरे पुत्रव इच्छोत्र ३॥ कृषि के अन्तर में क्यापार और व्यापार के अन्यान में न्याज सेने का कार्य किया जाना श्राहिए। ..... ( व्याजकर्म) आफरकाल में ही मान्य 🖣 मूर्वोक्त (अध्यक्ष्ण, 🚃 राम) साधनों जो 📕 प्रमुख्य जानक चाहिए। स्वयं वा कांगाकुर्वाद्यक्तिकां वा कुर्वादकन्। कहा पाणीयमी वृक्तिः कुमीदं गष्टिक्वकेन्॥४॥ अथक स्वयं कृषि, व्यापार या सुदर्शाती 📖 📖 🛭 व्यान पातिए। स्थानकर्म की जीविका अक्रेस्टर **भवनक** होती है, इसीलिए सदा हो अवस्य त्यान करना चाहिए। क्षात्रवृत्ति परी ब्राह्मने स्वयं कर्वण द्विती:। तस्याक्षत्रवेषा वर्तेन वर्तते: प्रचार विक: pun विद्वानों ने बाह्यणों के लिए स्वयं कृति 📖 करने 📰 अपंशा, श्रेष्ठिय वृत्ति अपनाने को 💹 माना है। 🚃 आपत्काल 🖣 া चार्च चरि अग्निय इति 🛗 अवग्रक 🖥 🗐 🚞 पतित नहीं होता। हेन चाथाध्वजीवंश्तु वैश्ववृत्तिः 🞆 इतेष्। न क्ष्मंधन कुर्तीय झाहाम: कर्य कर्यकाम्स ६० यदि बाह्मण अत्रिय वृति नहीं ग्रहण 🚃 🚃 तो कैस्प ग्रहम कर लेगा चाहिए, परन्तु 🚃 कृषि व्यर्थ 🚾 करन्त चाहिए। लब्पलाभः भिन्देवस् ब्राह्मकंद्वकि पृत्रवेक् ने वृहास्तस्य ते टोचे ज्ञमयन्ति न संज्ञव:### लाभ होने से पितरों, देवताओं और बाहाणों की पूजा करना चाहिए। इसमें कोई संज्ञव नहीं कि वे लोग उस होका (कृषि कर्म के 📖 उत्पन्न) सारे दोश नष्ट कर देते हैं। देवेन्यद्व पितृष्यक्ष देवान्तगन्त विज्ञाना

विशन्तानं 🚾 🙀 दुर्वत्र दुर्वासः 🚓

क्ष्पार्विक बस्तु के बीसवें भाग 🖩 देवताओं और मित्रतें को एक भूग क्या बोसवें भाग से ब्राह्मणों को एक भाग देने से, कृषि कर्म में दोध नहीं लगता। व्यक्तिओ बितुषां दक्षत् कुसीदी जिनुषां पुनः। कृतिकारक देवेच पुरुष्ठे नात्र संस्पः॥९॥ बुक्ति की दूसका में, व्याचार से हुए लाभ में कुनुता और स्टलोडे में तिन्य देन चहिए। इसमें सन्देह नहीं कि इस इब्बर कर देने से इन कर्यों में क्षेत्र नहीं अगता। विक्रकेकं राज्यद्दीत पूर्वतः बावकः पुनः। विकासिक्याद्वसम्बन्धे कालो वृत्तिहेत्वः॥१०॥ साथक गृहस्य सिलोच्या यूटि भी 🚃 📖 सकता है। 🚃 💹 निका शिल्यादि 🚃 और भी बहुत से अधिकोक्षक के साथन है। अव्यक्तम् पः त्रोको मुहत्वासमस्तितः। व्यापादक 🚃 व्यापादक 🖟 कृती परवर्षितिः ॥ ११॥ अस्तक्क गृहस्कों के लिए, भूवियों ने, शिल और उन्छ जीविकाचें पताई है। जपुरेनाच्या क्षेत्रेशुरेनाच्याच्या परि। अवस्थितं स्वादपूर्वं पूर्व वैद्यान् पाष्टितम्॥१२॥ 🚃 अपूर्व 🤻 📺 या साम्प्रताल में मृत 🗏 द्वारा जीविका विक्री कर सकते हैं। विना मीपी हुई वस्तु अपूत और मिश्रा में प्रक बस्तु मृत होती है। <u>पुरुष्टामध्ये स मास्त्रभंतायस एवं पा</u> व्यक्तिको 🔤 च मनेद्रश्रसनिक एव था। १६॥ क्षत्रहरूकान्यक (संवित अब से तीन साल तक वा उससे

💴 नावक निर्वाह करने वाला) कृष्णीकान्यक (संचित 🚃 🛮 एक साल तक जीविका निर्वाह करने जाता) अथवा ज्ञांक (संपित जब से तीन दिन तक संगरिवार पेंट भरने कला) ....... अवस्तिनिक (आने काले कल को पेट भरने 🖩 सिए निसके पास अंसमात्र भी 📖 संपित न हो) होना वद्धिए। कार्याची में केमें हिकानी प्रामेणियाए।

कुमुतक्कन्यदि होन प्रकार, संचयी और असंस्थी एक प्रकार, ऐसे चार प्रकार के गुरुस्य ब्राह्मणों में, उत्तरीक्षर को बेह जाने। क्वेंकि क्वांकुसर ये परतोक में बेह लोकजयी होते हैं।

क्रेक्टबर: वसे जेवो वर्षते सोकजिनम:॥१४॥

पट्टार्वको भवेतेश त्रिविस्यः त्रवाति। हाध्यामेकहार्यम्य प्रहारतेण 🚃 🛼

(बड़े परिवार वाले) गृहस्थ बाह्मण, कः बोविकाओं ऋत, अयाचित, पिछा, कृदि, व्यापार और सुदक्षीते) के द्वारा, इसरे (उससे सेंटे परिकर करें)

चीविकाओं (याजन, 🚃 और दार) के दारा, 🧰

(उनसे भी 📰 परिवार कते ब्रह्मण) इन्हर के 🚃 दो कर्मी (अध्यापन और वाजन) 🖩 तथा चीवे 🚃 🕹

🚃 केवल एक (अध्यापन) नौविका 🛮 💋 असी परिवार का पासन भोषण करेंगे।

वर्ववंद्य हिल्लेक्सन्यमन्त्रिकारावनः।

हरि: पार्यापकाचा क: 📖 २ विकियक्ता १६३

शिल और उन्ध बृति के क्रम ओविकोक्सन करने 🐠 शाह्मण, पदि घर से सम्पन्न होने नासे पुष्पकर्मी को करने में अक्षम हों. तो उसे केवल अग्निहोत्र पराजय होगा 🚃 और पर्व 📖 🔣 जन्म ये 📖 🚟 करे कर्ज 🔣

करना पातिए। लोकपूर्व क्षित्र व्यक्ति वृत्तिक्षेत्रके।

अभिक्रामसको मुद्धां स्रोबेद्शाह्मच्योतिकाम्॥ १०॥

📰 के लिए लोकवृति का अनुसाम 📰 करक विदिए। 🚃 📰 यो साधन आवेदर और उस से

तृत्य हो, सर हों, जिसमें लेशमात्र भी कृदिलक 🛮 📕 और जो करपन्त सुद्ध 🔠 गृहस्य सद्धान को बहुर अधिका अपनानी चाहिए।

पाकित्व सर्वसङ्गोऽतं विद्युदेवस्य केववेदः वाक्येच्य **सुवी**न्दान्तान् तेन कृष्येत् स्वयं काः॥१८॥

रिष्टजनों से 🚥 माँगर, पितरों को 📷 🚃 चाहिए 🖜 पवित्र संन्यासियों को 🚃 देना श्राहिए, पान्तु उससे स्वयं

पेट नहीं भरता चाहिए।

बस्तु क्रमार्म्बनं कृत्वा मृहक्करतेकोता हु। देवानित्सु विकिस सुना वोनि इक्क्का:॥१९॥

जो व्यक्ति 📉 परिवादनकें, देवताओं और पितरों को विधिपूर्वक सन्तुष्ट नहीं करता, वह कुकुरवोनि प्राप्त करता है।

वर्षहर्क्य कायह होये मोश्राहरूका। वर्गद्विरुद्धः कामः समहज्ञहरूकान्त्रत् नेवर:॥२०॥

धर्म, अर्थ, 🚃 और मोश्र में चारें ब्रेयरकर हैं। धर्म के 🚃 🚃 🚃 जा सकता है घरना धर्म विरोधी काम कथी भी पालनवी 🔣 होता।

बेटको वर्षाय कलाई सोध्योनईस्कोतरः।

बादि महस्वदिद्धाः ॥ २ १४

केवल क्यें के लिए संक्रित क्षर्य है। अर्थ है और 🔡 अर्थ अपने सिर्ट संग्रह किया 📖 है, वह अर्थ नहीं होता। अतः क्कान को 🔤 सँकित कर सुपात को दान देन खड़िए या का करना चारिए।

🌃 तीपुर्वपृत्रको ज्यसद्धे व्यक्तनीताम् द्वितारीलं स्थितिकारा कर कार्यिकेश्वाका १५॥

(दानवर्ग कथन)

**पहर्विशोऽस्थाप**ः

**ाः** प्रत्यक्षवाति द्वास्वर्धमन्द्रमम्। बह्मकविद्धितं पूर्वपूर्वालां बह्मकदिवान्।। १॥ क्वस बेले- पहले स्वयं ब्रह्म ने ब्रह्मवादी श्रविमों के

जिस अविलेह राजधर्म को बताया या. अब मैं उसीको क्र्युंच।

अर्थामनुष्यिके पाने सञ्जूषा प्रतिपादनम्। दावित्यवितिर्दिष्टं भृतिःमृतिःपालप्रदम्॥ २॥

सुकार में अद्भापूर्वक 🖛 🖛 प्रतिपादन 🖩 'दान' नाम से अधिक है। यह भीर और नोध- दोनों प्रदार का फल देने ਗਰਾ 🗱

क्दानि विक्रिकेट विदेश: | प्राप्त प्राः। तक्षिकच्छ कने होयं करवापि एवति॥३॥

🔳 बोई अपने धन 🖿 🚟 सम्बजनों को प्रद्धापूर्वक कुल करता है, बड़ी सच्चा धन मैं मानता है। तेम धन को तो दूसरे किसी के लिए रक्षा करता है।

क्रियं नैवितियं 📖 📖 दानमुख्यते। बदुर्वं विकलं होन्हं सर्वदानीतमोत्तमम्॥४॥

क्रिक, वैभितिक और 🚃 भेद से दान तीन 🚃 💻 पहर गया है। जीवे प्रकार का दान, निर्मल दान 🚃 📟

है, जो समस्य दानों की तुरका में बेह होता है।

अवन्यव्यक्ति विविश्विद्योष्णोऽनुष्यक्रीरचे। अनुद्दित्य 🎟 तस्माद्श्वस्थानम् वृ विवयक्षम्यः ॥

फल **मि प्राप्त न प्राप्त** प्रतिदिन किसी अनुकारी (उपकार करने में असमर्थ) सामारण प्राप्तन को दिन्य जाने साना दान 'नित्य' कर कामास है।

यतु पापोपज्ञानको दीको विदुष्ट को। नैपितिकवर्तुद्वितं सर्व स्वितनुद्वितप्। ६॥

अपने प्राप 📰 शया करने के सिए जो दान 🚾 वे हावों में दिया प्राप्त है, यह नैमितिक दान कहा क्या 🖥 🚾 यह सम्बन्धें द्वारा अनुवित भी है।

अक्रविवर्षस्यस्यमंत्रं कादीकोः

कृष सरकाव्यमाणस्वयम्भिकंपिकके: ००० सन्तान, विश्वय, देवर्ष या स्वर्गाद की कल्पन से जो कर

सन्तान, विश्वय, पृथ्य या स्वनादि का कान्य से जा छन्। दिया सामा है, यह धर्मिक्क ऋषियों हात विश्वया छन्। साम गया है।

यदीक्यमिणनार्थं कुक्कान्तु प्रदोन्त्रो। योगसा बर्मयुक्तेन वानं तक्तियसं विश्वम्॥८॥

इंबर को प्रसम करने 🖥 सिंदा, वर्षपरायन डोकर केटा प्राह्मणी को जो दान दिया जाता है, का 🚃 दान

📖 (निर्मल) शन के भग से जना जना 🗱

क्षानार्यं निवेषेत पात्रमास्तक अधिकः। अधानमो है ताथात्रं अवारयति सर्वयः॥९॥

सुपात्र विकास का सामकानुसार राजकर धर्म की सेक करनी जाहिए, क्योंकि ऐसा पात करावित् हैं उपनिका होता है, जो धारा को सभी क्रकार हैं क्यों से मुक्ति विकास में समर्थ होता है।

**बुदुम्बमस्त्रवसम्बद्धि पद्धतिराज्यो**।

🗯 दीयते वृद्धि न तद्यनं बल्कदम्हरूण

कुटुम्ब मा पेट घरने के बाद, जो करें, minis int करना चाहिए। जन्ममा जो दान दिया जाता है, जा मारामक नहीं होता।

विकास कुलीनस्य विकास समिति। इतस्याय दरिहाय गोर्थ प्रसिक्षेयम्॥ १९॥

वेदत ब्राह्मण, कुसीन, विनीत, तपस्वी, क्यापती और दरिहों को अंकिभाव से दान देन वासिए।

यसु द्वानक्षिपस्य इक्क्षणक्रियम्बे।

स व्यक्ति संतर्भ स्थाने 🔤 मत्या 🗷 🚟 १२॥

्ये व्यक्ति परिवण्यय से अभिन्होत्री ब्राह्मण 💹 पूर्णि दान करता है, वह 📖 स्थान पर पहुँचता है, जहाँ 🚃

📟 किसी इकार 📰 दुःख नहीं भोगता।

व्यक्तिः सन्तर्भ पूर्वि करनेतृपतातिनीत्। कर्कत केर्जिट्टो यः स पूजे न जन्ते॥१६॥

ाते व्यक्ति को से आन्क्रादित, जी और गेर्हू की फमलों से मुशोधित भूमि को केटड बाह्यल के लिए दान करता है, बढ़ 📶 पानें से मुक हो जाना है।

वा वो पूर्व संभागकृति।

प्रमुख्यम्य दृशिहात् प्रतीसरोः प्रमुख्यमे॥१४॥

कृषिकारणं दार्ग विक्रमे के स्थापना अक्रक्रकोर कुलं विक्रकार कोऽधिकम्।। १५॥

को ब्याबी केचर्स कितनी भी भूमि, निर्धन ब्याबी की दान करता है, कर सारे चांगों से मुक्त ब्राबिश करता है। स्पोनिश

📖 भूमिकात 🖟 🚃 🛗 श्रेष्ठ क्षत्र शर्ती है। परन्तु 🚃 क्षत्र 🔝 भूमि कार 🖷 समान होता है, तकापि 🎞

क्षा के अधिक क्रमदायक होता है।

के कहारता सुवये वर्गहोलाय होतिये।

सुरता विका विभिन्न **व्यास्त्र**ण नहीक्ते॥ १६॥

जो क्वीक शहर, व्यक्त 🛅 धर्मतील ब्राह्मण को निधि पूर्वक विकासन करका है, यह ब्रह्मलोक में पूजित होता है।

इक्रक्रक्तमा श्रद्धमा प्रक्रमरिके। क्रक्रक्तिर्वृत्ते व्यक्षण स्थानसमुख्यः १०॥

के व्यक्ति नित्य प्रतिदिन यहापूर्वक बहाबारी प्राप्ताय को का क्षम भारत है, यह सभी पानें से मुक्त डोकर, बहारतेक में बाता है।

नुहर्मकाञ्चनेन 🔤 भागेति सन्यः।

कानने min एककं इस्तानोति नरा मतिम्॥१८॥

्रमुख्य को भी (करुक) अत्र थान करने ■ मनुष्य को पहल क्षरका है। परन्तु उसके जाने भर ही गृहस्थ को कन करना नाहिए। ऐसा दान देकर दाता लेख गति प्राप्त करता है।

वैर्तवस्तानु इक्तमान्स रह जा

क्ष्या स्थानम् स्थानसम्बद्धीयस्थतपारसाः॥१९॥ प्रमुख्या सिर्वे: कृषीर्थस्य च विशेषतः।

क्कादिनि: सरम्बर्ध वाववेद्या स्वयं वदेश्॥२०॥

🚃 मर्नाछ वर्वती

यावञ्चीवं कुतन्तार्थं राह्मणादेव नरूपति॥ २ १॥

वैशास को पूर्णिया के दिन उनकास स्कब्द कार्यक्र और एकाप्रवित्त हैं साल का पाँच कार्यक्र को कार्य किस और एकाप्रवित्त हैं साल का पाँच कार्यक्र के कार्य किस और मधु हैं भली-भाँति कुरकर, मन्धादि द्रवर्ग के आसती उतारकर, ''हे पर्यटान। हो हो, '' हा साल करें कहें और जो कुछ भी मन में कामना हो, कह भी कहें हैं। हो साल करने हैं कार्य कर किसे हा सभी पाए शुल में नह हो जाते हैं।

कृष्णाकिने किरान्य् द्रावा शिरान्यं स्मूसर्विकी। ददाति यस्यु स्मान्यं सर्वे स्मानुस्यास्थ्यः।

जो व्यक्ति 💹 मृतसर्व में सोना, मधु 💹 🗷 स्कूकर 🚃 🔣 दान देता है, बहु 💹 पत्थें के मुक्त हो जाता है।

कृताप्रमृद्युष्टमञ्ज वैशासिकक विशेषकः। निर्दिश्य वर्णसमाय विशेष्यो मुख्यते प्रसादशस्त्रकः

निसेवतः वैकास स्था में, पर्मस्य को पन्न हुआ सन और साम से भरा हुआ पड़ा, प्रकारों को सन देने हैं। अब हैं मुक्ति क्रिक्स हैं।

सुक्रमेनिलपुर्वास्तु ब्राह्मस्यम् सार स्था 🖦 अर्थवेतुराजनाचित्र 🚃 स्थानेहति॥ १४॥

या 💹 सुपात बाह्यणें 💹 सोना और दिश के साम जस भरे पात्र का दान करने 📗 सहस्रक्ष्ण 🖥 पाप से सुरमारा 🔝 🚥 है।

(मायभासे | विषयु | स्वाप्त स्वृत्तेवितः।) गुक्तव्यापाः कृष्णीतितीर्हृत्यः हृत्तर्वकः। प्रद्याद्वाह्मणेष्यस्तु वितेष्यः पुत्रव्यक्तिः। सम्बद्धात वरवरं | त्राप्ति | वृत्तः। १५॥ अभवास्त्रवनुत्राणः | त्राप्ति | त्राप्तिकः। विकिश्वदेवेशे द्वारोहित्य त्रपुरक्त १६॥ त्रीपतामीशः: | व्यक्तिकः स्वृत्तः।। सनवन्त्रकः वर्षः त्राप्तिः। न्याप्तिः। १७॥

माथ की कृष्ण द्वादशी में उपवास कर, सभेद कहा बारण करके आग में काले किस से बात करते हुए एकडाँकत से बाह्यणों को तिल दान करने से, बीकन पर बा सते क्यों से मुक्ति बात जाती है। अमावस्था के दिन, 'अम स्ववित ईकर सन्ततन महादेव प्रसन्न हों' बात के बो कुछ भी बात दिया बात है, उसके द्वारा सता कथीं में किए कर बात उसी क्षण नह हो जाते हैं। वस्तु कृष्णवर्तुर्दश्यो स्थापा देवं विश्वविश्वम्।
काराक्वेदिह्वमुखे न वस्त्रास्ति भूनर्पवः॥२८॥
कृष्णकृष्णं विशेषेण वार्षिकाय क्षित्रावरे।
स्वापाध्यमं विशेषेण वार्षिकाय क्षित्रावरे।
स्वापाध्यमं विशेषेण वार्षिकाय क्षित्रावरे।
स्वापाध्यमं विशेषेण वार्षिकाय क्षित्रावरे।
स्वापाध्यमं विशेषिक वार्षिकाय क्षित्रावर्षाः॥२९॥
सर्वकायविनिर्मुकः क्षाप्तिकाय विश्वमं विश्वम् करते, भगवान्
वो व्यक्ति कृष्णवतुर्दशी के दिन साथ करते, भगवान्
वो व्यक्ति कृष्णवतुर्दशी के दिन साथ करते, भगवान्

को व्यक्ति कृष्णवतुद्दती के दिन साथ करक, भगवान् क्रिक्त पूर्विण कर, क्रिक्त को भोजन क्रिक्त है, इसका पुर्विण वहाँ होता। जो व्यक्ति कृष्णाहमी के दिन, इक्त करके, पार्थिक बाह्यणों को नियमानुसार पादप्रक्षलन आदि क्रिक्त रूप से उनकी पूजा करके, महादेश इक्तरे "प्रसन्न हों" क्रिक्त अपनी वस्तु दान करता है, कह सभी क्रिक्त होकर, प्रस्म गति को करता है।

द्वितैः कृष्णकृदेश्यां कृष्णाह्यां विशेषतः। अवस्थानमञ्जू वै चर्ततः पूजनीयस्थितोषयः॥३१॥ इत्यादाश्यां निराहाते हादस्यां पुरुषेत्रमञ्जू अर्वविद्याहम्बद्धे च स्थ्येत्वरमे बदम्॥३२॥

कृष्णात्यों, कृष्णवातुरंती और अमाकस्या के दिन, व्या वाहाची विशेष रूप से पंगवान तिथ व्या पूजा करने व्यक्तिए। व्या क्रक्स एकाइसी को व्याच्या करके, हादसी वि पुरुषोक्तम किया को पूजा करके बाह्यची को भीजन करवान।

एवं विविधिक्यो स्वाद्क्रदारी सुक्लक्किः अस्याकाश्चिति इक्केर कर्मार्गम्॥३३॥

मुक्तपण्य की झदली तिथि ऐसे उपासकों को वैष्णकी होती है, इस्सेलिए को तिथि में अग्राईन विष्णु की सरपूर्वक पूना कानी चाहिए।

विविद्यासम्बद्धाः स्थापे सुनी। देखे विकासे वर्षि सद्वतप्रसारम्॥१४॥

्या तक जिस किसो रूप में देव (शान संकर को उदिह करके अक्का भगवान् विष्णु वि नाम व्या पवित्र ब्राह्मण को जो हुता भी दान विका बाता है, वह अनना फल देने वासा होता है।

चे हि चं देकानिकेस्पासम्बद्धाः। स्थानमम् कुल्लेख्यम् स तस्यस्येयोद्दाः॥३५॥ जो मनुष्य अपने जिस इहदेव को आरायना करना सहसा है, वह बुद्धिमान् उसे उस देवता को सन्तृष्टि हेवु आहर्षों को पूजा करे।

हिजानां तपुरास्ताय निष्यं व्यास्ता हेवजाः। पूरवन्ते ब्राह्मवासाथे प्रतिपादिकारि कव्यविष्य ३६० तस्मारसर्वप्रयमेन सातकसम्बद्धित्वः। हिजेषु देवता निर्दे पूजरीया विशेषाः॥३००

नाहायों के सर्तर का आश्रय सेकर सभी देखा का वास करते हैं। कभी-कभी बाहाय उपस्था व कि पर प्रतिमा आदि में में देवताओं की पूज की बातो है। इस्तेतिए सब प्रकार से तमत् कल के इच्छुक व्यक्तियों की, सदा बाह्यण में ही निजेप रूप से देवता की पूजा करनी चाहिए।

विपृतिकायः 🔤 पृत्रदेई पुरन्रम्

शहक्तंसकायस्य 📖 शहकानुषः॥३८॥

्रेड्यं 🗷 कामना करने 🛲 जदा छन्द्र 🔣 🚃 🚻 और सहावर्षस को कामना बाला व्य वेदशन 👊 कामना वाला ब्रह्मा की पूजा करे।

आरोन्सकापोऽय रवि बेनुकानो हुकारणक् कर्पनां निविद्यासस्य पुत्रवेष्टै विन्यवकर्त्तः ३ ९ ॥

प्रकार आग्रेग्य चाहने शास्त्र सूर्य को, चेतु व्या कामना करने जाला अग्नि को और सची विकास कि विकेट पाइने वाला विनायक की कुछ करे।

भोगकारस्य स्तरितं सलकारः समीरकत्। मृतका सर्वसंसरस्यसम्बद्धस्यादिवस्य

भोगों की इच्छा करने बात्य चन्द्रमा की, कलकानी सामु की और सम्पूर्ण संसार से मुक्ति की इच्छा करने बाता प्रमानपूर्वक विष्णु की पूजा करे।

यस्तु कोनं तथा योहामिक्केतस्करकैत्रसम्। सोऽर्थयेदै विकल्पास् प्रयत्नेन खोनारम्॥४१॥

परन्तु को योग, मोक्ष तथा ईशरीय ज्ञान की इच्छा करते हैं, उन्हें यवपूर्वक विरूपास महेशर की पूजा करना चाहिए।

ये वाकति महाभेगान् ऋगति च महेकाम्। ते पुजर्वात पुतेसं केशवद्वापि चॅलिनः॥४२॥

जो महाभोग समूह को तथा विविध ज्ञान त्रांते की इच्छा एखते हैं, वे भोगी पुरुष भूतेश महादेव और केशन (विज्यु) की पूजा करते हैं। वस्तिकृतियानोति ह्यानावानाः

क्तिकदः प्रथमित्रादीस्ट्राञ्चलसम्।।४३॥

करने से (प्लाट लगाने से) दृक्षि, **प्राप्ता** से स्था, जिल्हान से अपोट **प्रा** (सन्तान) और

्रेक्टन से उसम चथु प्रत होते हैं।

कृतिहः वर्धकानेति हीर्घनाकृष्टिरक्यहः। मुद्दोऽकाणि वेत्रकृति कामदी अध्युत्तमधू॥४४॥

पृथ्यान करने काल क्षत्र का पा लेता है। स्वर्णदार करने से देखंगु, गुडदान करने से उत्तय गृह और भाँदी का दान करने काल उत्तय कर को प्रांति होती है।

वाचेद्धानुस्रकारोक्यपश्चिमानोक्यपग्दः।

क्काइ: कियं पूर्व मोदो इत्यस्य विष्टवर्ष्॥४५॥ वक्ष दान 🜃 से क्वारत्मेक में बास होता है। जादान

क्या दान साथ से कन्द्रताक ने जास हाता है। उहादान से बेड सन, बैसदान अनुस सन्वर्ध और गौदान करने वास्त कारनेक को प्रत करता है।

कर्मकारो कर्गन्तर्वनम्बारः।

कन्तरः 🎟 केलां प्रकृते प्रकृतसम्बद्धम्। ४६॥

बहुन व शरकदार करने से सुन्दर हमी की झिंछ हता है। हरे हुए कारित को अध्यक्तन देने से प्रभूत ऐवर्ष मिलता हैं। कर का दान करने में सावत सुख तथा वेद का वान करने से स्कृतकरहरून की प्राप्ति होती है।

कान्यन्तरं क्यानकि वितेषु प्रतिसदयेश्। वेद्यांक्यु वितिष्ठोषु प्रेय कार्ग प्रयासुरी॥४७॥

को व्यक्ति अपनी अधि में अनुसार, किसी विशिष्ट काइन्मों को धान्य अधित करता है, वह मरमोपरान्त में स्वर्ग भोगवा है।

चर्चा का संस्कृतेन सर्ववर्धः प्रमुचकी। कृष्णानां प्रकृतेन दीतानिर्माको नरः॥४८॥

गावों को राज करने से मनुष्य सभी मार्गे से मुक्त होता है। इन्यम का राज करने से दौतानि बाला होती हैं (चारपार्कि करतो है)।

कलपुरवरि साकारि योज्यानि विविधानि य। प्रदेशस्त्रकार्यकानु पृदा कुछ: स्वयध्यवेद्॥४९॥

जो सहकों को फल, धृत, शाक तथा विविध प्रकार के भोज्य पदार्थ देता है, वह स्वयं प्रस्त्रपुक रहता है।

वीनां स्टेहम्बहरं रेतिने रोपलन्ये। दक्को चेनस्टितः मुखो टीर्यपुरेष वा।५०॥

जो व्यक्ति रोगी को रोग की शाँति के लिए औषण, भूतादि युक्त बच्चा प्रदान करता है, 📺 निरोधी, सुखी और दीर्घाय होता है।

असिपत्रवर्वं मार्गं श्वरवारायननिवयः। वीवतापञ्च वर्गत क्षत्रोयानस्वादे नरः ॥५ १॥

जो व्यक्ति छाता और जुला दान करता है, वह उसको के समान तेज पारवाले असिपजनन 🚃 नरक से और तीन ताय को पार कर लेख है।

वर्ताद्वरूपं लोके क्यारि दक्ति हो। तत्त्रं नुजवते देवन्तदेवद्वायविकाता।५२॥

📖 लोक में जो 🚃 भी अति 🞆 🗐 और जो जपने घर में प्रिय वस्तु हो, (उसे परलेक में) अध्यक्तन से

चाइने वासा ये ऋष वस्तुर्एं गुणवान् ब्राह्मक 📰 दान करे। श्रवने विदुषे चैव वहके कनुसूर्यको:: संक्रामधारित् कालेनु दलप्पति सक्षायम्॥५३॥

समान होते हैं), सूर्व और 📹 🖩 प्रदेश में हवा

संकारपदि समय में दान की गई बाह्य हैं 🚃 फस प्रदान

जरती हैं।

प्रधानतीतु तीर्वेतु गुण्येकारकोनु क दावा चाश्रवमध्येति नदीनु च वनेनु वश्रदश्र

प्रवाशादि तीर्थ, परित्र मन्दिर, नदी पा 🚃 के शिक्षेर सुपात्र को दिया गया दान अक्षय फरसेल्फरक 🌉 ै।

हाम्बर्मात्वरो समी मुतल्योह विक्ते।

सम्मानुवास शासनं कोतियाय द्वितावितिः॥५०॥ इस लोक 🖣 प्राणियों के लिए चल पर्य से उत्तम दसरा

कोई धर्म नहीं है. उस्मेलिए दिन्सवियों को वेदन सहस्यों को दान देना चाहिए।

स्वर्गायुर्धृतिकायेन तका वाचेयशकाये। मुपुशुक्ता च दत्तकां बाह्मकेश्वरकामकानुह ५६ ह

स्वर्ग, आयु और ऐश्वर्य की कामना कसा और मुख्यु को पापों 🗏 उपसमन हेतु प्रतिदिन सक्क्षणों को दान देश चर्महरः।

दीवपानन् से पोहादगोविशमिस्रोन् सा निवस्यवि प्रपास्यः विर्वेग्वोर्नि इत्रेषु सः॥५७०

गी. ब्राह्मम, अग्नि अप्रदे देवों को दान देवे 🚃 स्रो व्यक्ति मोहबल उसे (यून-कर्म को) देकता है, वह **ार्जा पूरव के बाद पशियों को योनि में जन्म लेता है।** वस् द्रमार्थनं 📖 क्षेपेर्शक्तमम् स्रान्। वर्षस्वपञ्चल्यैनं सहस्रोत्रस्थितासयेव्॥५८॥

🔳 व्यक्ति द्वय-संक्य का लेने पर इस से देक्ताओं और 🚃 🚛 अर्थन नहीं करता, तो (एना) उससे सर्वस्व

होनकर, प्रज्य से निष्कारित कर दे ।

यस् दुर्विक्रमेलाधारमध्ये न विकास क्रिक्कोन् क्रातेनु क्राह्माः स 🛚 पर्हितः॥५९॥ क्षाता प्रतिप्रश्चिता 🎚 देवज्ञ वस्य हि।

अपूर्विका स्वध्यक्ष्मानं राज विस्वासकेत्।। ६०॥

📕 व्यक्ति वृधिश 🖩 समय (भूतमर्व से) 📺 को 📖 हो के 💹 को अकटि 🚃 नहीं फाता. वह ब्राह्मप 🔤 💹 है। ऐसे 🔤 से दान बहुब करना और उसे

द्यन देना वर्षित है। ऐसे व्यक्तियों 📕 (पापस्पक्ष विक्रो से) 🌃 भर 🕪 अपने राज्य से 🚟 कर है।

क्या सरको टटावीड न क्रम धर्मसम्बद्धाः म पूर्वाम्बन्धिः वादी नरके प्रकारे नरः॥६२॥

यो मनुष्य सञ्ज्ञमें को 🐖 प्राप्ति के साधनकप दृश्य का कर नहीं करता, वह तो पूर्वोक्त पापियों से भी अभिक पापी मृत्यु के 🚃 🖛 में दुःख भीगता है।

व्यक्तको रे क्या विक्रवनो जिनियः। स्तववंचवरायुक्तस्त्रेभ्यो दक्तद्वियोचमः(।६१)।

हे दिजोतमो ! 🛗 🚃 हेदाच्याची हों, विद्यासन् और नितेन्द्रिय हों, 📖 और संस्थ 🖩 युक्त हों, तनीं को 📖 देग चरिए।

मुक्तवरि व्हिपे वर्षिकभोत्रवेदिहतम्।

२ व पूर्वपदनसां दलस्त्रपूर्वितम्॥६३॥

वरि बोर्ड सुमुक (सुसम्पन) 🚃 बिह्नन् और चर्मिक हो, तो उसे भी भोजन कराना चाहिए। परन्तु अव्यक्तिक और मूर्व झाहाम यदि एत 📹 📺 उपनाक्षे हो,

🖥 🖷 असे मोधन उड़ी कराना चाहिए। स्वित्रहर्पाद्यम् होतियं पः उपक्रित

स देन कर्वना वाची द्वारवास्त्रमं कुलम्। ६४॥ जो व्यक्ति निकटस्थ श्रीतिय ब्राह्मण को स्रोडकर 📖

कक्षण को दान करता है, यह पायी हम पापकर्म से अपनी सात चेंदियों को 📖 करता है।

उत्तरकारे बहुविक्रोऽप्रक्रयः

विद्यान वहार हा है। स्थान वहार के स्थान के स्था

अपृथक्ष द्विरण्यक्ष प्राप्त प्रतिकी जिलाना

जल भी दान न करे।

अविद्यानतिमृद्धानो अस्तिकवति कक्षकम्॥६८॥ पदि कोई अविद्यान् व्यक्ति मासपूआ, सुकर्ण, याप, केह्रा, भूमि और तिल का तक सेता है, तो क्षा स्वयक्ति कि सिंहा

जलकर भस्म हो जाता है।

हिमाविष्यो 📖 सिप्येकसस्वेष्योः हिन्तेषणःः 📖 📰 जातिषक्षेत्रयो न तु शुक्रवस्थानः। ६ ५०

बाहाणबंध को योग्य द्विजातियों से ही धन 🛗 🚃 करने चाहिए। अभवा सुविष और देख से धे दन 🛗

जा सकता है परन्तु सुद्र से कभी भी दान नहीं लेख चाहिए। वृत्तिसङ्गोधयन्तिकोन् नेहेत बनविस्तरम्।

धनलोभे प्रसत्तस्तु बाह्यस्थादेश हीको॥७०॥ प्रत्येक खहाण को अपनी साजीविक संकृषित करने की

इच्छा करनी चाहिए। धन संसय की इच्छा न करे। धन के स्वेथ में प्रमक होकर छह इस्हामस्य से नष्ट हो जाता है। वैद्यानीत्य संकलान् बहांक्रवाच्य कर्वहाः।

न तो परिषयानोति सङ्गोबाद्धनवानुसात्॥७१॥ संपूर्ण देहीं का अध्ययन करके और समस्त बढ़ सम्बन्न करके भी मनव्य देस भति को अस नहीं करता जो

प्रतिप्रहरूचिर्न स्थात्मप्रार्थन्तु वनं इतेत्। स्थित्वर्याद्विकं गृहुन् इत्याप्ते करवलेन्द्रिक्ताः २०

संकोचवृत्ति रहाने वाले को प्रात होती है।

क्षत इक्षण करने में स्वीव नहीं होनी चाहिए, जीवन यात्रा के लिए ■ यन संप्रह ■■■ चाहिए। अवस्थकता से अधिक यन संप्रह करने कला ब्राह्मण अधीपति को प्राप्त होता ■

्या स्वाह्मको किने र स स्वर्गस्य नाकाम्। जोजनी मुक्तरि नवा चौरसक्षेत्र प्र:0७३॥

ज्यानका पूजार क्या चारसका सः॥७६॥ सम्बन्ध करने व्यक्त स्वर्ग व्यक्त (अधिकारी) नहीं

होता। वह तो चोर को ठाड़ दूसरे प्रामियों को उद्विप्त करता याना है।

मुक्त् पुरस्कोनिकीर्यन् अर्थिकन्देकातिकीन्। सर्वेतः अतिमूक्तिका मु स्थेतस्ययनवः॥५४॥ स्वतन्तं और सेक्कों के जीवन यापन हेत् समया देवस

गुरु कमा उठार सकका के जावन यापन हतु अभवा दवता आ अर्थना के हेतु आ वर्षों से आ किया जाता है। किन्तु उससे स्वयं तृत नहीं होता

च्छिए। वर्ष प्रको कुमाना देवससिविद्यवन:।

कारि तत्वरपम्यव्यू॥७५॥ इस 📉 देवता और अतिथि 🗏 🚃 करने वाले

ात्राच्या पृहस्य स्वकधानवित्त से जीवन निर्वाह करता व्यापस्य कर को प्रस्त करता है।

कुरे निवास 💷 एवं नामरणान् वस्तवित्।

एकाकी निर्वातीसवपुराजीयः समितिः॥७६॥ स्थान अपने पुत्र पर सम कुछ छोड्कर, तस्वश-व्यक्तिः

में हाला उदासेंच और एकाजित होकर, एकाकी

एव वः व्यक्ति वर्षे प्रस्थानां द्विनोत्तयः।

|| विदेशिकां सम्बद्धाययेदिह्यान्॥७७॥ हे द्वित्रेचयो ! पैने || वोगों को सम्पूर्ण गृहस्यधर्म कहा || को ||

है। इसे करकर **विकास** सेकर काल करें और सभी **बाहामों** से ऐसा जावरण करने के लिए उपदेश करें।

इति देवमबदिषेकपीतं वृद्धवर्षेण सम्बद्धिससस्य

विश्वाच सरे।

स सर्वपृतकीर प्रकृति वै स परं न वाति अन्य। ७८॥

इश **व्या** गृहस्यथर्ग **व** अनुसार जो अनर्धद देव, एक ईक्षन को अध्यन्तेन करता है, ⊯ा समस्त भूतों की योगिरूप पराप्रकृति-याया को 📖 करके कुन: अन्य 🚃 नहीं करता।

> इति श्रीकृर्यपुरानो उत्तराई व्यवस्थीतानु पर्दर्विकोऽस्थायः।। २६॥

> > सप्तविज्ञोऽस्थावः

(बारप्रस्य वर्ष)

म्हर स्वास

एवं नुवालये स्थिता हिंदीयं जननायुव:।

गक्तमग्रहः स्वमिरेव या॥१॥

क्यास बोले— इस प्रकार, आयु के द्वित्रोक भाग (२५ हैं। ५० वर्ष) को गृहस्थानम में स्थित करके क्रिये और स्था को साथ सकका (अधिय) कारप्रस्थानम में जान वाहिए।

निर्देश्य भार्य पुरेषु गर्योहरकारि था। यहामका कार्यस्य अर्थातेकारिकाः ॥ २॥

(वृद्धावस्था से) सरीर जर्बर होने पर पूर्व के 🚃

भागां को छोड़कर और अपने पुत्रों की सम्बाद (नाती-नात) को देखकर बनगमन सामा जातिए।

शुक्तपद्धान पूर्वाहे इससे चेतरकते।

मनारक्यं विकासांस्तपः कुर्वात्समहितः॥३॥ उत्तरायण में सुकलवक्ष हैं किसी शुध दिन के कुर्वह में

वन जाकर नियमित्त और सम्बद्धित क्लि होकर क्ल कस्ता चाडिए।

क्लभूवानि कृतानि नित्वमहारवाहरेत्। स्वाहारो प्रवेतेन कृत्वेतिहरेकतः:॥४॥

अतिदिन जाहरूप में पवित्र पत्त-मूसी का संबद्ध की और पहले उन्हीं फल एवं कन्दमूलों से देवताओं और पिछतें की भी पूजा करे।

पूजिस्कानिवीक्तियं स्तात्वा चान्यजीतपुरान्। नुस्त्रस्त्रय चार्न्ययादही जानाम् वर्षाद्वियः॥५॥

प्रतिदिन **मामा** करके अतिषियों की सेवा करके देवकाओं की पूजा करे। तस्पक्षत् एकात्रचित होकर पर से लाकर केवल आठ कौर खाये।

ज्यां वै विद्युवातिल्थं नस्तरीयानिः चैतवृतेत्। स्वास्मानं सर्वदा कुर्वातिकके**रायम**नसः॥ ६॥ (ऐसे ककस्य जीवन में) स्थित जटा स्थान करे, दाई। और कक्ष्म न कार्ट, साम वेशस्थावन करे और अन्य विषय में मीन रहे।

अभिकेश कार्या कान् स्थापेत्। कुन्दैर्शिकोर्वनैः स्थापुरुकतेन स्थाप्ता

उसे दोनों हाला अभिकोष और पंचवत का सम्पादन करण चाहिए। वे **पास्त** मुनियों के अब और विविध करा— साम, मृत तथा फल से सम्पान करें।

चीरवाचा पर्वेतिकां स्ताति विकास सुर्विः। वर्णकृतस्थाने स्टात् प्रतिवद्गविकारितः।।८॥

व्यास्त्र व्यास्त्र करे। लेगें संघ्याओं में कान करके परित्र रहे और दान या प्रतिव्य स्थीकार न करते हुए सभी

जनियों के प्रति द्वाभाग रहे। ब दर्शकैर्यक्षक करेद निर्धा द्वितः।

क्रकेच्यावको कैन चातुर्धास्त्रानि चाहरेत्॥ १॥ २६ द्वित्र निविधासकाप से दर्शकाण सथा पौर्णमास यह करे कुक नवसरुंग्रेड (जुनन चाल्य से होने बाब्य यह) और

चतुर्थस्य चाग भी सम्मादित को। स्वतंत्रसम्बद्धः क्रमाने दक्षास्यत्त्रमधेश च।

भारतीः सारदेवेंनीवृंशतीः स्वथपार्श्वः॥ १०॥ व्यापा और सरद् चतु में उत्पन्न होने वाले शतों को स्वयं

करके निक्कनुसार उद्यापन और दक्षिणायन पड़ सम्बद्ध करे।

पुरोक्तसंस्थानेन द्वितनं निर्वेशस्त्रम् । देवसम्बद्धाः सङ्ख्याः सन्तं नेवस्यारं इति:#११॥

्षुक्षेद्राञ्च और चरु दोनों को प्रकादर 🛗 अनुसार कृषक्-पृथक् तैयार करके, उस अतिराय पवित्र वनधान्य को देवसकों को सम्बर्धित करने के प्रशान स्वर्थ प्रशुप्त करे।

होनं समुद्रपुत्रीय सामात्राः स्थापिक स्थापिक

भोजन में स्वयं तैयार किया हुआ बाला प्रयोग करना वहिन्छ। बन्छस्यो चि सहद, मांस, भूमि से उगने काले कुकुरमुके, मुख्यम (नामक कास) और क्लोकरा नहीं खाना वहिन्छ। इस से बोली हुई भूमि में उत्पन्न असादि और किसी बि स्वयो हुई काल् नहीं सानी बाहिए। न वामजान-वार्तोऽपि पुष्यक्ति **छ प्रसानि सः** सामगोनेन स्थान स्थि परिचोत्सदाः। १४०

भूख से पीड़ित होने पर वह गाँव में अपन्न फूस का कस ग्रहण न करे और श्रावणी **मार्ग** के अनुसार सदैव व्यक्ति की परिवर्ण करे।

ा द्वारेत्सर्वपृतानि निर्दृत्ये स्थानि वर्तम्। २ निरुद्धीवपरनीयान् राज्ये व्यानयनो प्रवेत्॥ १५॥

सभी प्राणियों के **बात ट्रोह नहीं बाता चाहिए। सदैव** राग-द्वेचारि दुन्हों से भूषः और निर्मय रहना चाहिए। स्ती को भीजन न करें और सद्ध च्यान सत्वर ताना चाहिए।

कितेनुयो विराजीयसम्बद्धानविक्तिकः। बृह्यभारी प्रवेक्तियं न स्त्वीयनि संस्कृतस्य १६॥

जितेन्द्रिय, जितकोष और तस्प्रशाय में विकास करते हूं। मिल्प प्रशायमें हम का पालन करे हमा हैंही के साम हैं सहयास न करे।

यस्तु पत्ना वर्ष गावा पैश्वषं वास्त्रश्राकेत्। प्रदेशतं स्था मुख्येत प्रायक्तितीयने विकास १०००

जे जिल्हा यन में जाकर कारणा किया है। ऐसे स्थापम कारण है, उसका दल भंग हो जाता है। ऐसे स्थापमार्थ के मोग्य होता है।

🖛 यो जायते नर्जो न संस्कृतके श्रवेशिक्षकः। 🗷 न वेदेऽविकारोऽस्य सहन्नेऽप्येवपेत दिशाददा।

अनप्रस्थात्रम में जो उत्पन्न सन्तान हो, तो द्वित्र की
 उसका स्मर्श नहीं करना चाहिए। उस चालक का तथा
 उसके बीतजों का बेटाध्ययन में अधिकार मही रहता।

ंबः स्वीत नियतं साबितीयकत्पन्ः।

शरण्यः सर्वमृतानां संविकायनतः सक्षात्र १९ ॥

नित्य भूमि मा सोना चाहिए। यावश्री का जब करने में सदा मामा रहना चाहिए। सभी प्राणियों को करण देने का प्रयास मामा चाहिए और सदैव (अभिने अब्दि का) भाग देने में रत होना चाहिए।

परिवादं पृताबादं जिल्लासर्व विकर्णवेत्। एकास्निरनिकेतः स्वकोक्तितं पृतिपक्कवेत्॥२०॥

किसी को निन्दा या बादविषाद, असंख्य काम निद्धा और आसंस्य काम करना चाहिए। एकानि होना, का के बिना रहना और जलसिंचित स्वच्छ भूमि पर आश्रम होना चाहिए। **गर्पः सह वरेख वर्धः स्त्रीय व संवित्ते**त्।

🔤 🚾 व्यक्तिस्थां स्थान नुसपाहितः॥११॥

ब्राह्म अरम्प में मुनों के साथ मूनना, उनके ब्राह्म सोना और परवर मा रेती पर एकाप्रचित होकर शवन करना व्यक्ति।

समः अवस्थाने का स्थान्यानयभूपयोऽपि 🔤 कामस्थितोः 📰 स्थान् समानियम 🔤 मा। २ २ ॥

हारप्रस बात केवर बाता चाहिए। बाता तह सर्च करने केव फलादि संबह करे बाता छः पहाने चा एक साल बात कर नीवासीद बात संबह किया जा सकता है।

त्ववेक्षत्रकृते भवि 🔤 पूर्विचनित्रम्।

क्राक्यपुरावसानि 📖 १३॥

जावित पास में काला का पूर्व संचित श्रीवासीद से वर्ष व्या अंत्रं, जीर्च व्या और साक फल-मूलादि का त्याग व्याप्त पाकिस्:

द्वोत्यतिको स्व स्वास्त्रपोठी वृत्तिपात्रपेत्। अरुकुको क्वेद्वपि सालप्रकानुनेव पा। २४॥

को 💹 ओक्सनी बनावे अर्थात् 🔤 एव होती से ही ब्लाइट बाहिए। करोत 🛅 तरह भूगकर खान नहीं चहिए अवस परवर 🖥 पूर्व ब्लाइट भोजन भरण चहिए। कार पर 🔤 📰 वस्तु खानी चाहिए।

नकं बार्च समानीवर्ताका बाह्य समितः। कर्जुबस्तिको वा स्वास्त्वास चाह्यकारिकः॥१५॥

दिन में स्था सामर्थानुसार अनादि जुटाकर राजि की भोजन स्था चाहिए जनका चीचे काल में अर्थात् एक दिन उपवास रहकर दूसरे दिन स्था को अथका तीन स्था उपवास रहकर चीचे स्था एक को भोजन करना चाहिए।

कारायक्रिकर्रेशं सुवले कृत्ये ॥ वर्तयेश्। को को सबस्यीक्षरिष्ट्रसम्बद्धाः कवितान् सकृत्॥ १६ ॥

क्षा और कृष्ण पक्ष में पृषक्-पृषक् चान्द्रायण देते की विकि के अनुसार मोजन करना नाहिए अथवा पूर्णिमा और अमानस्य के ■ क्षाले हुए जी के विक् को ■■ चिकित

पुणपुरस्तरोवस्ति केव्यर्थर्वस्त्रस्ताः स्वान्यर्थके: IIII अर्थनेसानस्यते स्वितः॥२७॥

अवना वैकारम मुनियों के क्रत को आजय करके स्वाचानिक स्था से एक कर भूमि पर गिर हुए पास, मूल पुन्तदि से ही केवस निर्वात समा च्याहिए। भूमौ वा परिवर्षेत स्टिझ प्रवर्देश्चिम्। स्टब्स्मा स्वितेत स्वतिदेवेनुस्मेग्। २८॥

भूमि पर लेटवे रहे हाता। पंजी पर खड़े हाता। दिवस व्यतीत करे। बोड़ी देर खड़े सो और बोड़ी देर बैठे।

बीच्ये पंचतपास्ताहर्षास्त्रपावकारकः।

**शार्त्वा**साञ्च हेमले अपको वर्त्यक्ताः॥२९॥

प्रोच्य आहु में पांच प्रकार की व्यक्तियों का सेवन करते हुए, वर्षाकास में खुले ब्याच्या में साते हुए और हेमन्त (भीतकास) में गीसा बाब प्यानकर क्रमतः तत्त्वक हैं व्यक्ति

त्वसमूरण जिल्लानं चित्रदेशोक्षः नर्वनेत्। एक्सपादेन तिक्षेत परीचीनका विकेतदासः ६०॥

प्रतिदिन तीनों कास में **मान करके जितरें तीन** को तर्पण **माना चाहिए। एक पैर पर खाना** को **मान** करा (शूर्ण की) दिल्लों का मुख से सेवन करें।

पंचाणिर्वृत्रके वा स्वातुत्रकाः स्रोक्केश्यकः यवः विकेश्वकलको कृष्यको च गोकक्ष्माः १॥

पंचारित का होकर वर्ष धुओं क्या चाहिए। क्यान्य और सोमधायी होना चाहिए। मुक्तवश्च में दूध क्या कृष्णपश्च में गोबर का रेजन करना चाहिए।

शोर्वपर्याशयो वा स्वत्युव्यूर्या वर्षप्रकृतः भोगान्यासस्त्र्धेत स्वत्युव्यूर्या व्यवस्थातः ३२७ भव्यक्षितस्योऽस्थेतः वेदायसम्बद्धसम्बद्धः।

यमान सेवेद सत्तदं नियमोक्षणकान्त्रियः॥३३०

पेड़ से गिरे सूचे पर्ते को साकर क्षा करिए बाल सदैव प्राजापत्यादि बा, योगाध्यास, बालावा को विक अवर्थवेद के शिरोधान का बाला और बेद्धन के बाला में समा रहना चाहिए। बाह संबंधी होका कम-निकार्य का सेवन करना चाहिए।

कृष्णाजनः श्रोतरीयः सुक्तानकोषधीववान्। साम चानीन् समारोज स्वारपनि जानस्ययः॥३४॥ अनम्बर्धनकेतः स्वान्यनिर्मेश्वयरो प्रवेशः।

उत्तरीय, काला स्थानमं और बेत बड़ोकतेत धारण करना नाहिए। अन्त में आत्या में अन्ति को आरोपित करके ध्यानतस्पर रहना चाहिए। इस प्रकार अन्ति क्या नियतस्थान रहित होकर मोहा के ब्या करण होना चाहिए। अपनेकेन वितेषु व्यक्ति पैद्यमहोत्॥१५॥ इस्टेनियु पान्नेतु क्षित्रेषु वस्त्रास्त्रियः स्थानकाः प्रस्थितद्वते शासनाने वस्त्र्यः १६॥ प्रक्रिक्त पुरेनैयः स्थानित स्थानेत् स्था

अपनी जीवन कहा हेतु तपस्ती बाहरणों के याहं से आवश्यक पिक्ष मार्थ चाहिए। स्थाप यदि अन्य लगवासी गृहस्य दिव्यसियों से में पिक्ष, भौगी का सकती है। यदि स्थाप की न मिले में किसी एक सार से पते के रोते.

न्दिते के वर्तन या विकास में पिश्वा व्यापन में व्यापन व्यापन कीर मोजन करना चाहिए।

विक्तिकोषिकः आवस्तित्ये व्येत्। १७॥ विक्रिकेकेक् सम्बद्धी काम्ययं स्क्रैत पा व्यायकारिकं कसी पुर्वादकारम् वा। अभित्रकेकक्ष्मकः क्रायविक्ति विक्तः॥ १८॥

अश्यन्ति के तिए विभिन्न उपनिषदों का पाठ गरना व्यक्तिए में किनेय विद्यार्थ, स्थानी तथा स्ट्राध्याय स्थान के स्थान व्यक्तिए। तत्यक्षात् अन्य में शरीर को ईवरार्थन स्थान कि विद्या में स्थान होकर अर्थात् ब्रह्मार्थन होकर अन्यत्य का स्थान प्रयोक्तिक मार्थ (मृत्यु का

म्म सम्बर्धिकासम्बर्धिः श्रीति संस्थानयस्थितपुर्वभागम्। ॥ विरामित वर्द्धानां ॥॥ भागितः ॥। यहसस्य संस्थिते।।३९

ा इस (बानप्रस्थ) आक्रम में पापों के समूह स्थान करने वाले भगवान स्थान स्थान सम्बन्ध कर से स्थान करते हैं वे स्था ईक्टीप पद को प्राप्त स्थान स्थान में जान स्थान हो जाते हैं।

इति सीकुर्वपुराचे श्वकिकारे व्यक्तकेत्वपु व्यक्तकावनार्थे व्यक्तकार्थकाराः व १७४

> श्रञ्जविज्ञोऽध्यायः (श्रंत्यसमर्गे समन)

मार्थ समा

क्षं वन्ताने स्थित कृषिरं भागवानुषः। व्यक्तिकृते कर्ष संन्यस्य स्वेत् व्यक्ति १८

ा. 🚌 पुरस्कों में यह महिला 🔛 🛗 है।

उत्तरमाने शहार्विजोऽध्यायः व्यासजी ने कहा-अब्युका तीसरा भाग 🚃 अब्यु 🖺 🚟 🚃 में 🖮 धर्म 🔳 पालन करना राशिए। अभीनात्पनि बंबामा हियः प्राचिते प्रोहा योगानासरतः सन्तो सङ्घवितापरावनः॥२॥ बोपाध्यास में बंदान रहने करते स्वनाचित, प्रहाविद्या-**ार्क्स को अस्य में अधि को स्थापन कर**। प्रहण करनी चाहिए। 🚃 पर्नात सङ्गातं वेतृष्यपं तर्ववसूत्। तदा संन्यास्थिकानि 📰 स्वाहिकांने॥ ३॥ जन मन में 🖿 करतुओं के 🔛 तुष्का समाध हो काए, तभी किया चाहिए। अन्यक्ष इसके क्रिके 🚃 होने 🚃 परित होना पडता है। प्राथास्वारिककोष्ट्रिकाचेकीव्यक्त कुनः। दानः पञ्चलवायोऽयो शहासम्बुक्तवेष्ट ४॥ प्रबंध्यम इन्द्रियों को बहा में बतके. 📖 करना चाडिए। फिर कच्चम— राग-देसारै करा 🖥 होकर संस्थासात्रम में प्रकेश 📖 चहिए। अवसंभावितः केचिहेटसंन्यक्तिः वरे। कर्पसंन्याधिनस्थन्ते विविद्याः परिक्रीर्वितः॥५॥ ज्ञान संन्यासी, केंद्र संन्यासी और कर्म 📖 के मेट 🖩 संन्यामी होन 🚃 🖥 कड़े गये हैं। यः सर्वसङ्गतिर्मेन्द्रो निर्देन्द्रवेष निर्मयः। प्रोक्को प्रान्सन्यासी स्टायन्येचे कर्वाच्या:०६॥ बिनको किसी विषय में आसकि न हो, इन्हों से मुक्त भगरहित और आत्मा के प्रति किस्तमारील हो, वे शनसंन्यासी कहलते 🖺। वेदमेवाध्यक्षेत्रित्वं निर्द्रन्तेः निष्परिताः। प्रोच्यते वेदतंन्यासी मृपुत्रुर्विजेतेन्द्रिय:॥७॥ जो इन्द्र और दान से सुक्त रहकर निरंप बेदानकम करते हैं. मोशाभिलाची और एन्द्रियों को बीतने बाले वे लोच वेदसंन्यासे सहसाते हैं। यस्थानीनात्मसारक्ष्या क्रमार्थनको दिनः। स होय: कर्मसंन्यसी महायहपराच्या:॥८॥ जो ऋदाण सभी अग्नियों को आत्मक्त्य काके ऋह को

सर्वस्य अर्थित कर देते हैं.

कर्मसंन्यासी के 📖 से जाने जाते हैं।

उन्हरूपनि सीचं उसी क्रम्बरको परः। न वस्य विवादे 📟 न लिई वा विषक्षित:॥९॥ इन क्षेत्र 🚃 के संन्यासिकों में जो जनसंन्यासी करे जाने हैं ने ही बेहजान होते हैं। ऐसे संन्यासिमों का कोई दर्ग, बिह्न और परिषय नहीं होता। निर्वेश निर्वयः ज्ञानो निर्देशे नियरिक्यः। केर्वकेषेत्रकताः स्वयमो स मानकरः॥ १०॥ इन्हें ममख रहित, निर्भव, साल, हुन्हु और दान से मुक शुकर, जोर्ज कौपीन मा रासा भारत करके (mail) नाम शेकर ब्लन में लॉन होना चहिए। रक्रमध्ये पिकापी स्थापने स्थापित। अकारपर्वाराजीत निरंपते निरामितः॥ ११॥ बहावारी को सीमित भीजन प्रक्रम करना चाहिए और भीव से जब संबद्ध करके लागा बाहिय। सदैव ब्रह्मचिन्हा 🖥 📟 सम्बद्ध वि:स्कृत होकर मन में 📟 विषय 🔛 🚃 नहीं रहाने चारिए। आत्वनैय प्रदानेन प्रशानी विवरेतिक करणं सन्तिकदेत वीवित्रम्॥११॥ इस मेंस्वर में 🚃 🦏 ही 🚃 📗 (अमीत् एक्का 🚟 के इका करते हुए विवरत ऋहिए। न ती मृत्यु से प्रसन्न होना चाहिए और न जन्म प्राप्त करने से। कारणेक प्रतिकृष विदेशस्थाको स्था। सब्देशको न कहाको होतको न बहाबन॥ १३ ॥ एवं क्रांक को केनी ब्रह्मपूजन करफो। बैसे सेक्क स्वामी के आदेश की प्रतीक्षा करना रहता है. उसी इकार केवल बाल वा मृत्यु की प्रतीक्षा करनी चाहिए। बेटों का जाएक उपदेश और श्रवण नहीं करना चाहिए-ऐसा ज्ञान रखबर सत्पर रहने वाले संन्वासी, ब्राह्मरा 🔤 काते 🖟 अर्थात् उन्हें मुक्ति मिल जाती है। र्क्जभवक विद्वार् क्षेत्रेनकादनसम्बा। १४॥ कुमी हिन्दी कर क्वेडिट्परी निवरित्रः। पालपकारतः सरहन्यानयोगपरावदाः । 🙌 🕪 क्रकाने क्रुकुले का परेशेवालचेऽपि का काः उसी द मित्रे च 📖 गनापगनवोः॥१६॥ विद्यान संन्यासी एकाकी रहे 🖿 एकवरती अधवा कौपीन धारण करे। यस्तक में मुंधन कराकर एक जिला रखे।

गुहत्वानी होकर जिदग्ड (खक्, मन और कामरूपी दण्ड)

भारण करें। कावाय करा पहल्कर, गाँव की सोमा पर किसी पेड़ के नोचे या मन्दिर में बैठकर, ध्यान या योग की सावना करें। राष्ट्र और मित्र, मान और अपनान में समयाब रखें।

प्रैक्षेण वर्त्तर्गाहरमाँकावादी क्येक्किक्। यस्तु भोदेन वान्यस्थदेकात्रादी क्येक्कि:॥ १०॥ न तस्य निकृतिः काविक्किक्कोनु

जो संन्यासी मोहदन या किसी ...... से स्थान एवा ही व्यक्ति से ..... मीगकर थोकर करता है, उसके .... पाप का प्रायक्ति धर्मशासा में कहीं नहीं है।

रागदेवविषुक्तस्याः सबसोहारम्बाह्यनेः॥ प्राचितिसान्धिकाः योगी स्वत्रकर्वनिःस्वदः। इष्टिपृतं व्यक्तियादं बस्तपृतं कतं विशेष्। सामापृतां व्यक्तिः पनःपूर्वं स्वयक्तिः। १९॥

हंत्यासी को समझ्य से विमुख होकर प्रकर के टुकड़े और स्वर्ण को एक समान कमझना मानिए। किस्सा के निवृत्त और नि:स्पृह होकर, भीन धारण कर कि क्विए। मार्ग कि देखकर पैर काल और कपड़े से क्विकर, जल मीना चाहिए। सालों कि प्रवित्र कि गई कर्ना किस्सा और मन को मुद्दित्र करने बासे स्वर्ण के बाल कहिए।

नैका निवसेदेशे वर्षाच्योऽन्यत्र विद्युक्तः। इत्तरहोत्तरसे नित्यं कारकालुकरः सुनिः॥१०॥

नरसात विश्व के एक ही स्थाप पर निवास नहीं करना चाहिए। पात्र चावाकल धारण करके, पश्चिम स्टब्स सर्देव कान और बुद्धता में प्रवृत्त स्वन्य चाहिए।

बस्तवर्गको नित्तं वनकासस्त्रो भवेत्। भौक्रमानोषु निरत्ते बद्धवारी विवेतियः॥२१॥ दभाक्षकुर्गरिर्मुको निन्दार्यशुक्कर्तितः। आत्मकारगुकोपेतो यदिनीक्षणकानुकात्॥२२॥

सदा ब्रह्मचारी होकर चनवामी होक च्यादिए। मोबस्यस्य में रत, ब्रह्मचारी इन्द्रियजिद, दम्म तथा व्याप्ता से मुख. विन्दा और कुटितता से परे, आत्यक्राव के गुणों से व्यासीयोश का करते हैं।

अञ्चलेखातं वेदं प्रणवस्यां सन्धन्त्रम्।

विधिवत् व्या और आक्रम करके, परित्र होकर, देवस्थादि में निरन्तर जनकरी व्यास उन्हा क कान चारिए।

यातेच्यानि शास्त्रात्म कुश्यानिः सम्बद्धितः। भीतकारक्यस्य भारतकाराज्ञात्स्यः॥२४॥ स्रोतकारकार्यः क्षेत्रकार्येतिकार्येत् यः। आकारिकः च प्रस्तं वेदान्सविद्धिः च पत्॥२५॥

बज़ेबबीत करण करके, कुला हाच में लेकर, आत्मा की सान्त करके, मूला हुआ काजा करा पहनकर और देह के सामा में दें कहर एकाइवित से, यह सम्बन्धी

और देशत विषयक तथा अध्यक्षय-सम्बन्धित वेदान्ततास्य स्थान इति-समुद्धें का निरन्तर पाठ करन चाहिए।

वार निवसन् प्रक्रणते चलितुरिः। वेदनेकामकेत्रिकं क कति परसङ्गतिन्।। १६।।

को **व्याप्त विश्व भौ**नवत्त्वकरम्बी संभ्यासी पर्णराजाः में क्षा प्रतिदेश केरकमों व्या अध्यस व्याप्त है, व्या करकृष्ट पति प्राप्त करता है।

क्राप्त स्थानकोषं स्थानम् तपः परम्। क्राप्त श्रम्भ व सन्त्रोतो स्थानकास्य विशेषतः।। २७॥

केतृन्कान**िको का पहुच्छान् समाहितः।** जनकारसमायुक्ती विकार्य केत्र केन हि।। २८)।

संन्यासे को वेदानस्थास्त्र का जाता होना चाहिए अपनी भिन्ना में प्रता का के हुता, जान और ध्यान युक्त होनार स्थान पर से पंजनहायज्ञ सम्बन्ध करना चाहिए।

होबमकानुवैक्तियं काले काले समाहित:। श्वास्त्रकान्तहं कुर्वात्मवित्री सम्बन्धितित्। २९॥ रीनों काल में एकाप्तवित्त से हतर में मन्त्रों मा भाट मा चाहिए और प्रतिदिन वेथीं का समामा तथा दोनों संभा में गुक्की का चय करना चाहिए।

क्यां क्याबीत तं देवपेकान्ते परमेकस्यू। इकान्ते कर्मकेक्सियं काम कोनं परिवहन्॥३०॥ तदननार एकान्त में परमेकर का भ्यान करना चाडिए वणा

कार, प्रदेश और दान का पूर्णक्रपेश त्याग करना चाहिए। एकवस्त दिवस्त का शिक्षी थहीपवीतवान्। कमकत्कारे विद्यान सिट्मही स्था सरपरमा। ३१॥ कारपाये इकोनजिलोङस्यावः

एक या दो वलावारी, जिल्हा और क्लोक्बोतकारी, कमण्डल और जिदम्ह 🚃 करने 🚃 विद्वान संन्यक्षी हो परम पद प्राप्त करता है।

> हति मीकुर्यपुराजे उत्तराई व्यावनीयान् वरिवर्षे । स्टब्सिको प्रकाय- ॥ १८ ॥

> > एकोनविज्ञोऽञ्चव: (यक्रियर्थ खबन)

PRINT PRINT

चाहिए।

हर्व स्वासमन्त्रामं कवितं विकासकाम् पैक्षेण वर्षरे होता करापुरीस्कवि काः। १॥

व्यासकी बोसे- इस प्रकार अपने व्यवस 🗐 निवादान और एकाग्रवित यसियों का जेवन निर्वाट निवा में प्राप्त अन्य या फल-फूल 🖩 कहा गया 🖏

पुनः पंन्याची वर्ष एककलं चरेनेता न प्रप्रत्येत निकारे। रीक्षणायको हि परिर्विक्षेत्राचि प्रकारिक एन

भिक्षा के लिए भी संस्कारों को एक समय मुक्तन के फों पान चार्डप और अधिक होगों 🖥 📖 न 🚃 िपक्षा के 🔛 🚾 उपमति होने से विकर वस्तुओं के 📰 📑 जबस्तित हो जावी 🕏 🗈

समागार्थक्षरे देशमञ्जूषे हु पुरक्षरेष्।

अक्षारम पाते मुत्रीत अदिः; अक्रूलकेल्पः: u ६ ॥ अववाध-बहुपाद्मव वाचे पुत्रीत नित्यकः।

मुक्ता स्टब्स्केयातं यात्रमात्रकारेतुमः॥४॥ केथल 📖 पर्धे से ही भिषा मौननी चाहिए। ऐसा चरने

📖 भी सदि पूरी फिसा न मिले तो चुन: एक बार किया मौगो जा सकती है। यह को श्रेकर, उसमें चेदन कक वाहिए और धेजन 🖥 चक् पुन: 🗏 लेख चहिए अवन नया पात्र लेकर उसमें भोजन करना चाहिए। सन्त पात्र को प्रेकर 📖 🚃 हो दो स्ट्रेन किए किन चेकर 🚃

विमुपे सहनुसले ब्यूतरे मुख्यब्यने। क्षेत्र प्रधानसम्बद्धे निवर्त 🔤 वरिव्योग्रहः ६० गृहस्य 🔳 रसोई से घुओं 📖 हो नार, जोससी और मुसस का काम समात हो जाए, अभि ऋत हो जाए, पर के सारे लोग फोबन कर चुके हों, 📖 संन्यासी गोल 📟 में पिया तेने घपना चरिए।

चेदेवमानं न्यून कासन्यक्तरनेत्रसः। च्चित्वस्य सङ्ख्योपस्पीयद्वाप्तः सुविःस६॥

'पिक्षा दो' इतना कहकर धिक्षक गाय दहने में लगने

🔤 समय कर, सिर सुका का खड़ा रहे और मीन स्हकर चरित्र 📖 से एक बर भोडन करके सन्तुष्ट हो।

असम्बद्धाः सदी च सामाना 📖 आदिवे दर्शिकातं पुर्वति मानुष्ठः शुविभक्षा

पैर केटर, नियमानुसार व्यक्तन भरके सुर्व को क्षत्र 🚃 पूर्वाचित्रस्य और चीवत्र होका भोजन 🥅

च्छिए। हुन्स अञ्चानीः यह प्राप्तयही स्वतीतः।

अवयान देश सहारते नवातीत परमेश्वरम्।।८॥ पाले 'फ्रम्यूच स्वाहा' 🚃 का उद्यारम करके, पंच

कुन्यक्रीम् देकर, एकावित से आह ग्रास भीवन 📰 और बार में आयम 📹 🚃 टेब पानेश का 🚃

शरमाई दास्त्रातं म मुज्यमं वैजयं स्तः। ककर्वेजनि ककनि न्युरह प्रवाननिः॥ ५॥

काम चहिए।

क्रमान पन ने, संन्यासियों के लिए लौकी, ल**क**ड़ी, निद्दी और बाँस से बने बार प्रकार के पात बतलाए हैं।

प्रमुखे परस्तो थ महाराजे स्थीत का

क्रमाध्यन्त्रियोत्रेतेन विज्ववित्रियमीयुरम्। १०॥

📑 के प्रथम, 📟 और अन्तिम प्रवर साथ 📖 समय अनि विशेष के 📖 ईवर का चित्रन करना घारिए।

कुरन इरक्जिलने निकादनं विश्वसम्पवदा करवानं कर्वमृतानां परस्तातपासः विकासाः ११॥ र्कानकदास्त्रकामानदं जोकिरमध्यः।

<del>व्यानकृष्यके</del>तनायालकृत्यं शिक्स्त १२४

📟 किर भी 🔛 के कारण स्वरूप सर्वभूतात्त्रा, क्योलून में विश्वासन फिर भी उपोशुपाठीत, सभी प्राणियों के काबार, अञ्चल, आनन्दमय, अनवर, प्रकृति पुरुष से परे,

काराहरू, मंगलपन ज्योति का पहले इदयकपल में ध्यान कला चहिए।

वदनाः वृह्यस्त्रीकान्। ध्वायेदकदिषधानायान-दादिगुजालयम्॥ १६॥ पुरुषं द्वारा व्यापानम् तस्मादित्वसंकालं पहेलं निवस्तिकम्॥ १४॥ तत्पश्चात् इस ज्योति के बीज सर्वलोकेका ........

आदि, मध्य, अन्त रहित, आनन्ददि गुणों के आलवरूप, महापुरुष अनुषर, सत्यस्यरूप, सर्वव्यक्षे, पर्म 👊

बालसूर्य 🗎 🚃 विश्वकृषी भगवान् बहेस 📰 🗈 चारिए।

अनेक्टरेपाल कार्या क्रांत्रिक परमार्थिक अवकारे देवपीहार्न काबीताकारमञ्जान १५॥ आकारक्य परमात्म में ऑकार 📗 द्वारा 🚃 🖳

स्थापित करके सामात के मध्य विवास देश हैंगान (अर्थात शंकर भगवान्) का प्यान करना चाहिए। कारणं सर्वेश्वयानानानन्त्रश्चनकारम्। पुरायो पुराने सुद्धे कायन्युक्तेत ककावत्। १६॥

सभी भाषपदाधी के कारन, आनर्दकरन, शुक्ष, पूरान का 🔤 करने से, 🚟 🚾 कशनें 🖩 मुक्त 🗒 जाता

यह गुरुषां 🔤 यगत्येनोइन्हरूके। विकास पर्न 📖 सर्वपृतेककारणम् ॥ १०॥

जीवनं सर्वपृत्तनां यत्र लोकः इलीको। आवन्दं ब्रह्मणः सूत्रनं कररावति बुद्धानः॥१८॥ क्ष्मको निवितं **क्षा केन्द्रतं क्षाप्त** अक्ष सत्वमीहानं व्यवस्था संबद्धः ॥ १९॥

뺴 संसार सम्मोहन 📗 जालपरूपी मुख्यक्रीकरप गृहा के मध्य स्थित, सभी स्रणियों के एकमात उनका जीवन, 📉 लयस्कान— 🚃 जीव

जिसे मोक्ष 📑 🚃 करने वाले लोक सक्ष्यक्य से देख सकते हैं, ऐसे परम क्योमाकार का कितन करके, उसके (व्योगाकार के) बीच स्थित केवत जनरून, अनन्त, ऋच और सर्वेत्रर परवहा का चिन्तन करते हुद इक्स्प्रक्ति होकर

गुहादगुहतमे हानं स्तीनानेतदीसिन्। वोऽनुसिक्तेन्महेलेन स्प्रेऽक्नुते बोगमैक्सम्॥ २०॥

स्थित रहना चाहिए।

मैंने, संन्यासिकों के लिए, अत्यन्त गुरुतम जन को कतें बताई। जो व्यक्ति सदा इसका पालन करेगा का ऐवार्व थोन

प्रम करेगा।

क्रमं क्याववेद्शक्षां केन पुर्वतं क्याकत्।। २१॥

उत्पादकारको निवयत्वविद्यपराष्ट्रः।

ल्यन करना च्यीए।

क्षा ईवर कि

मनुष्य कथनपुक्त हो जाता है।

इससिए प्राप्त और प्राप्तिका प्राप्त होकर

🚃 🚃 को सब पदायों से फिल जानकर उसे

अनन्दरकष्प, जग्नापित और प्रेडक्शनकथ में

**व्यक्ति हैं** पात करका होते हैं, जिसे पाकर लोक पुन:

🚃 🚃 में वह प्रसिद्ध 🚃 स्थित है, वह

भिक्कों के सिंह को भी कर था उपश्रत करणीय हैं, उनमें

से विस्तरक चलन न करने से कीर सा प्रावसित करना है,

🚃 हिल करणाया 📉 गये 🕯 और जो उसमें परे

क्ष्म नहें 🔣 उनसे 📕 ये विद्यमन है, वही देवताओं के

ब्रह्मसम्बन्धे क्रम का कावन करना चहिए। ऐसा करने से

क्या १४६ स्वयानानं सर्वस्मादेव केवलम्।

कामकार्यने पूर्वान पर्याम ने बायने।

बदको सहको सम्बद्ध हिम्बहुक्को।

बड़ा 📖 है, वहाँ देव महेबर हैं।

इस शिवर में बताब जा हा है।

कृतकी कनि निक्षको उर्वकोपन्तरानि का

उत्तेत वृ सित्रं कामानुज्ञानंत्रवागायाः।

ठळारेत निषमत् कृष्णं संस्तापनसः।

को सारकाने से निचाण करता चाहिए।

कुराज्यसम्बद्धाः चौदिद्<del>यस्ति</del>तः॥२७॥

<u>ज्ञानकात्रकात्रुकः कुर्कत्वज्ञनस्यं सुचिः॥२६</u>॥

संन्यामी होने पर भी काम के वहीं पुत होकर जो खी

सम्बाम 🚃 है, वो एक्स्प्रिक्ता से 🧰 होकर (पुन:

पाप न हो, इसलिए) 'सान्डपन' कामक व्रत प्रायशिक्तरूप में

करन व्यक्तिए। तरपक्षत् 🚃 📰 से निषमानुसार कृष्यु

दत भी करना चाहिए और पुन: अक्षप में प्रवेश कर भिश्रुक

ह्येकारिकने केले प्राच्यान विवीधरे।। १५॥

व बरमादीवारे देव: परस्थातोऽविविद्यति॥२३॥

वद्यक्रकारो वः स्वान्त देवस्तु मोश्वरः॥१४॥

आकद्वामां ज्ञानं 🚃 व पुन: परम्॥२२॥

न नर्मवृक्तमन्तं द्विनस्तोति मनोविकः। तवापि स न कर्तव्यं प्रसंगे। होच दासणः॥२८॥

परिहास में 🚃 गया असत्य मन्त्र्य का फुल्व 💨 ऋषें करता, ऐसा मनोपियों ने कहा है। किन्तु संन्यासी 🖩 तिए

ऐसा 🚃 भी वर्षित है, क्वेंकि ऐसा 🚃 उत्तंप

परिचाम में दारुष कह देता है। एक्सप्रोपवास्था प्राप्तवायकां तका

कर्तकः यतिना धर्मसिच्युनः वरकम्बन्॥ २९॥ धर्मलोधी संत्याधियों को उत्तरण बोतने कर संविधातक

में एक 🖿 का उपवास और सी बार प्राप्यकर चाहिए।

फोनापि व कार्यने न कार्य खेळकरणः। सोपादप्यविकः सक्षित्रासम्बर्धे इति स्कृतिः॥३०॥ अत्यन्त आपत्कास का आने पर संन्यामी दक्षों 🔣 बण्ड नहीं चुरायें। शालों 🗏 चोरी 🖬 बढ़कर अधर्म दूसन और

कोई नहीं है।३० हिंसा भैवा परा दिहा या चहन्द्रकनवरिकता

धदेलाजियां नाम 🗪 क्षेत्रे महिल्लाः() ३ १।) 💹 🚃 हिंसा है, जो आत्मजान को गरहद 🔣 है।

जो यस्तु धन के नाम से प्रकारत है, वह मनुष्यों का पाछ प्राण है।

म तस्य हरति प्राणान्यो 📖 इस्रो करन्। एवं कृत्वा मुद्दपुतमा निवकतो क्राब्याः।

भूगो निर्वेदमापाळ्येषान्त्रयणस्यम्॥३२॥ मान्यदृष्ट्रेन संबन्धर्गित नृष्टिः।

भूगो निर्वेदमापस्कारिरहेषुस्तन्तिः॥ ३३० जी जिसका 🕶 चुराता है, वह मानों उसका 🚾 एस्ट करता है। ऐसा करके वह दृष्टात्मा विश्वित आकर और बत

से पतित हो 📖 है। ऐसा कार्य करने के कट पशासप होते से संन्यासी शास्त्रों में बताए गए निकरों के अनुसार वर्षपर्यन्त चान्द्रायण इत करे। पक्षक्रप होने के कद निश्चक

को सावधानी पूर्वक दिचरण करना चाहिए। अकस्मादेव हिंसान्तु पदि चित्रुः समानोता कुर्माकृष्कृतिकृष्कृत् चांत्रायणम्बारि साध ३ ४॥

यदि संन्यासी अकस्मात (अजानताक्स) हिस्स कर कैठे तो उसे कृष्णुतिकृष्णु या खन्दायण वत करना व्यक्तिए।

स्वजनिद्विवदीर्वत्वक् स्तिवं 📰 विवर्वदि। केन कारिकव्या ने प्रामासमास्त् बोडश्रम ३५॥

दिया स्वत्रे विराहे स्वयाणायपानं 📖

इन्द्रिय को दुर्बलक के कारण 💹 को देखकर परि

संन्यारी का वीर्यक्रत हो जाए तो उसे मोलह बार प्राणायाम होगा। वटि वीर्यणत दिन में हो, तो तीन राठ तक

उपकल और भी कर जनावाम करना कहिए।

एकारी प्रमुखाने 🖿 स्वतान्हे समैत च। प्राच्यात्रकाचे होसं प्राचायत्यं विक्रोबन्यः। ३६॥

एकदन में हमकर मधु (शतम) और मौस खाने से सथा

क्या में का रूप से करक दाने से शुद्धि के लिए प्रजसन का कान चाहिए।

कार्यकृत्य सर्वा राज्ये सर्वपतक्या क्रमान्यकेवरं ऋत्वा तक्रप्राचयरमे प्रवेदः। ३७॥

📖 ध्वननिष्ठ संन्यासी 🖩 सारे पाप नष्ट हो पाते हैं. इस्स्तित् पहेवर को जानका उनके ध्यान में मान 📢

कहिए। क्टूब्रह्म परम् 🚟 प्रतिक्रश्वरमञ्जावन्।

केडकरा परम् अस स विदेशों महेश्वर:#३८॥ भे 🚌 परम ज्योति के 📖 स्थित, अक्टर और अन्यय

है, जो साथ बद्धा के मध्य विद्यालन है दन्हें महेशर जानो। एव देखे पहादेख: केवल: परण: हिना:।

अदेशकारभद्वेतं सदादित्यांतरं परम्।। ३ ९ ॥ 📕 देव पहादेव केवल (अर्मात् अद्वितीय) हें॥ और

कल्यानकारी है। 📹 📹 📹 माँ अक्षर, अद्वितीय और 🔚 🐧 इसलिए पहारेव और परत्नश्च में कीई 🚥 mi ĝi

बल्बन्यदेवको देव: स्वक्रमि जनपरिक्रो।

कारमधीनाहरे करवे महादेवस्ततः स्मृतः॥४०॥ जन में स्थित होकर अपने क्रम में आत्मयोगार्थ तत्त्व से पूर्व जाने के कारण वह भगवान् महादेव कहे जाते हैं।

नानं देवं पहादेवाहांतिरकं प्रवत्स्यति। तबेकरमानकरनेति व स कति परर्म पदम्॥४१॥

जो महादेव से अतिरिक्त किसो अन्य देव को नहीं देखता है, बहा स्ववं जात्मरूप है, ऐसा जानकर 📖 पद को प्राप्त

कर सेवा है।

मन्दरी ये स्वमात्सानं **व्यान्ता** प्रत्मेश्वरम्। न ते पश्चित्त तं देवं कृता तेवं प्रत्मिशः॥४२॥ जो व्यक्ति अपनी **व्यान्त** को परमेश्वर से पृथक् समझता है, **व्या** उस **व्यान्त** देवता को नहीं **व्या** प्रताः ऐसे व्यक्तियों का सारा परिजय व्यर्थ हो **व्यान्त** है।

एकं इक्क परं इक्क होने तत्त्वत्वत्वत्वत्। स देवला पहादेवो नैतदिहाय साध्यते॥४३॥

अविनाती, तत्त्वस्वकृष, **। । । । एकमा**त्र जानने पोग्य । और नहीं देश (हहा) महादेश है। जो नह जान पेक्स है को प्रकार के स्थान में जी जीवार

भाग्य ■ आर नहर दम (कहा) महादय है। जब यह जान सेना है, उसे पुन: संस्तर के बन्धन में नहीं बैंचला। नस्माक्तवेत विवतं वृति: संस्तरपट्यः।

ज्ञानकोगसाः ज्ञान्तो महादेवपरायणःस**४४**॥

अतः संन्यासो को निरन्तर एकाप्रक्तिः होकर जनकेन मा अभ्यास करते हुए शान्त और महादेक सावण होकर था। करना चाहिए।

ए। यः कविते विता स्तीनामधामः सुभः।

क्तिम्बोन वियुत्तः पुनीनां पूर्वमीरितम्॥४५॥

ा ब्राह्मणो | संन्यासियों का क्षांत आजनवर्ग, आप विका की कारण गया। भगवान् विसायह सहस विकास कर प्रतियों को समझा था।

मुनियों को बताया था। नाम विश्वास्य योगिक्नो द्वासिटमनुक्यम्।

हाने स्वयंत्रुक्त प्रोतंत्र पतिवर्गातयं तिवाम्॥४६॥ बद्दा द्वाप बताए गए संस्वासी का ह्या आश्रमवर्ग

स्यस्य इस फल्याणकारी शाम का उपदेश पुत्र निम्म और योगियों को झोड़कर किसी और की नहीं देना चाहिए। इसि यतिनिवमानामेतदुक्त बहिने,

पशुपतिपत्तिमे यस्त्रेदकहेतुः। ■ भवति पुनरेणमुद्धको वा किन्नकः, प्रशिक्षितसम्बासे निकासकारिकः।

संन्यासियों 📖 नियम विधान कहा गव्स। इन नियमों का

करने वाले पर पशुपति महादेव बहुत 📖 होते हैं।

जो लोग एकाग्रवित्त से प्रतिदिन इन किसमें का पालन करते. हैं, ==== पुनर्जन्म और मृत्यु नहीं होता।

> इति श्रीकूर्यपुराणे उत्तरार्दे व्यासणीतासु व्यतिकर्ते गर्मकोनविज्ञोऽस्यायः॥२९॥

त्रिशोऽध्याय: (जयभक्तिकविधि)

करः परं प्रकाशिक प्रविद्यानिक्षं सुव्यक्ष्। विकास सर्विद्यानिक्षेत्रं दोवाणापम्हत्त्वे॥ १॥

व्यवसकी बोसे— अब में तुभ प्रवित्त विधि को कहूँगा, जो बाह्यकों के डिटकारी और पाप नाम का डेतु है।

अबुद्धा विदिशं कर्ष कृत्या निन्दिरक्षेत्र छ। जेनकारोनि कर्षाः स्वर्णकां विकोधसम्बर्धाः हो।

क्षेत्रपारनोति पुरुषः शायक्षितं विश्वेषनम्॥१॥ व्याप्ति के बहाए ॥॥ वर्गे का ॥॥॥ न करने और ॥॥॥

अवश्रिकम्बन्धाः ॥ व विदेशसम्बन्धः स्वर्धित्। बद्धमुक्तीसमाः सस्या विद्वासम्बन्धाः स्वर्धाः ।।।

करने वाले को प्रायशिक किए प्रिना भी नहीं बैठना चाहिए। क्या और बिहान्

देश कहे 🛅 📕 करना पहिए। केक्क्रिकार: जाको वर्गकानेऽस्थितक्तिः।

स एव स्थारको वर्षो यमे कोऽपि व्यवस्थाति॥ ४३

केत. केटार्वविद्, सान्त, धर्म-कर्मानुसामे और अग्निहोत्री एक ब्राह्मण में जिस कर्म 🖿 विधान 🛍 दें, बही कर्म,

अरुद्धिकन्त्रके विकासको बेदार्वपारगाः। बद्धपूर्वविकायांको तद्वीयं वर्वसायनम्॥५॥

हेक धर्म होता है।

यदि बाह्यण बेटार्घ का क्षा किन्तु निरंग्नि (अर्थात् विसने अग्नि चयन न किया हो) हो तो तीन ब्राह्मण धर्माणी बोक्ट जिस कर्म को धर्म कर्डें, उसी कर्म को धर्म का साधन जाते।

अनेकार्यक्रमस्या स्वापोइनियारदाः। वेद्यानकस्यापादः ससैते परिकीर्तिताः॥६॥

कनेकों क्षरंतासर्वे 📰 इस्ता, ऊहापोहबिसारद (अर्थात् तर्क सिद्धान्त में फ्रांगत) वेदाध्ययन करने वाले सात ब्राह्मणों का करूप भी धर्म कार्यों में माना जाता है।

पोणंस्कारकस्था वेदाराकुशला द्विताः। कुटिंग्स्विविद्यसम्बद्धाः प्राथकितं यदनि वै॥७॥ उत्तरमागे विज्ञोडम्यायः

मीमांसा और न्याय दर्शन के ज़ता और केवला में प्रत्यात इसीस स्थान प्राथित के विषय में उपटेश

महाप: भेतेनी गुरुतस्थन एव सा महापातकिनस्त्येते खड़ैतै: यह संविद्येता ८॥

आक्रक्त करने शते, मध्यत करने वाले, पाइक का सोना चुराने वाले और गुरुपत्ती के सहम सम्बन्ध करने वाले महापापी होते हैं और उनसे सम्बन्ध रखने वाले भी महापापी होते हैं।

संकारत्तु पतितैः प्रसर्ग कुको तु वः। पानशस्यकौर्नितं जपनी पतितो प्रवेदशस्य।

ऐसे पतिनों के साथ जो सोन वर्ग भर वहते हैं, वे भी महापापी होते हैं तथा जो सोन जनकुरूकत सदैव ऐसे पापियों के साम एक वहत पर करते हैं, इक सच्या स

और एक हो आसन पर पैठते हैं, में भी परित कि है। वासने भीविसम्बन्ध त्यीकारसम्बन्ध किस:।

सद: कृत्वा क्रायेव सद योजनयेव वा। १०॥

जरनपूसकर विकास करना से विकास स्थान, पहल क्वांक का भौरोडित्य करना, पतित विकास स्वाप्त और उसके स्वाप एक ही पात्र में भोजन करने से बाह्यण सम्बद्धक खीता हो

अविकासम्य यो नोहलकुर्याक्तवायनं हिनः। संबन्धरेण पतित सहस्रव्ययनेय सा। ११॥

अनजर्म में अथवा भीतवज्ञ जी भीतम क्यकि को पहाला है अथवा दसके साथ पदता है, वह एक वर्ग में प्रीप्त हो। जाता है।

शहरा हादमान्यति कृष्टि कृत्या को कोन्। कैसमात्मविश्वकार्ये कृत्या सर्वापतोर्ध्यकम्॥ १२॥

ब्रह्महत्या करने 🚥 आत्मब्रुद्धि के लिए वन में कुटिया

ांचा बारह वर्ष चा निवास करे और हा में चिद्र चा मृत व्यापन या किसी दूसरे मृतक की खोपड़ी सेकर भिक्षा मार्गित

बक्रणावसवान् सर्वान् देवाग्यताणि कर्जवेक् विनिन्दन् स्वयमात्मानं ब्रह्माणं 📰 संस्थान्॥ १३॥ असङ्गुल्पितयोग्वर्धनं सप्तामाराणि संविक्षेत्ः

मन्दिर मा ब्राह्मण की भर त्यान कर मृत लाहाण को स्मरण करते हुए और मन ही मन व्यान्करणनि करते हुए पहले से असंबद्धित सत योग घरों में भिन्न मौकों के तिर प्रवेश बतन चहिए।

विषुषे सम्बेजीतं व्यक्तरे कुसवज्यने॥ १४॥ स्थानतं चरेतीक्षं देवं विख्यपयम्भावः। वन्यपुरुषारीकीतं वर्तवीं समक्षितः॥ १५॥

्यम पुरस्य को रसोई से धुँआ निकलना बन्द हो जाए रसोई की अन्ति बुझ जाए और जूटन पींड देने के बाद सोगों

आक्त दोष बतलकर एक समय भिक्ष माँगनी चाहिए क्यब पैर्य बात्य कर काली फल-पूल से जीविका निर्वाह करन व्यक्ति।

व्यक्तपुरे ब्रह्मवर्षश्चामाः। कृते वृ हाटले कर्वे ब्रह्महर्वा व्यवेदविश १६०

(बह क्यापानी भिक्षा के समय) हाथ में 'कपास' नामक और खट्कक (महाब्रीतियों के कभी पर एका भाव) काल बार बहावर्ष का पालन करने में तत्पा रहे। इस प्रकार बारह वर्ष पूरा हो जाने के बाद बहाहत्या के पाप

वि मुक्ति मिल्तारे है। शत्काच्याः कृते याचे प्राविकामितं सुभग्।

मरजाकुद्धिर्देश किमीक्ता। १७॥ अभवने में बहाहायास्य याप हो जाने यर यह है

तुच 🕮 है। परन्तु जनवृक्त कर सम्बद्धण करने से प्राण त्यानने के अतिरिक कोई दूसरा प्राणीशित नहीं है।

कुर्वाद्वसम् काव पृथोः पत्रन्येव 🔤 कारान्तं कः विकेटरिन असं वा प्रकितेसम्बर्गा। १८॥

- व्यवसूतका बहारांचा काले आला व्यक्ति अनरान करे या वर्ततादि और स्वान से गिरे अवशा जलते हुए अग्नि या जले ■ वर्षता करें।

ब्राह्मकार्वे क्यार्वे वा सम्बद्ध आसान् परित्यवेत्। वृह्यक्रकारकेटर्वायकारा वा वृहस्य हुन १९।। दीवोयकवित्रं विशे कृत्वानाययमेव व्या

दत्त्व वार्त्र कुक्ट्रिके इह्ह्ह्स्च क्यचेह्स्ता।२०॥ बद्धि इह्हस्यारा 🌉 पाद से मुक्ति के लिए बाह्मण दा

को क्वाने के लिए जान त्याग करे, अत्यन्त रोगाफाना कहान को रोग से मुक्ति दिलाए अथवा विद्वान् आहम्म की अवदान करे दो बहाहत्या के पाप से मुक्ति मिलती है।

महनेवायपूर्वके स्थला वै सुरक्षो हिन:। सर्वस्तं का वेटविदे सहावाय प्रदाय सा।२१॥ अन्तमेष यत्र में अवभूष उठन (यत्र को सम्बक्ति कर किया जाने वाला स्नान) करने या वेदत ब्राह्मन को सब कुस द्वन कर देने से ब्रह्मयाती ब्राह्मण पाप से मुक्त होता है।

सरस्वत्यास्वरुगया सङ्ग्रने सोकविद्योः। मुख्येत्विषयणसामित्राज्ञोगोनिको द्विज्ञः॥२२॥

हरकोई महापाणी तीन पत तक उपनास करके सरस्वती और अरुणा नदी के लोकविकायत संगय में तीनों काम सान

और अरुणा नदी के लोकविस्तवत संगय में लोजों काल का जाता है, हो जा प्रहाहत्या के चाप से युक्त हो सकता है।

गत्वा रामेश्वरं पुण्यं स्त्रत्वा चैव महोद्रके। बहुत्वर्योदिर्मिक्ते ह्या सं विधोवकेता। २ ५०

अथवा पवित्र रामेगर 📠 में जाकर कहां महास्था 🗷 कान करके ब्रह्मचर्च आदि 🜃 का पासन करते हुए महेगर

दर्शन करता है, तो पाप से मुक्त हो जाता है।

क्ष्मलयोचनं नाम तीवाँ देवस्य जुल्पनः। स्मरकान्यन्यं पितृन् देवान् ब्रह्मक्रमां सम्बोद्धति॥१४॥

भगवान् महादेव में कपाल मोचन नत्मक 🔤 🛚 व्यक्त. सान करके देवताओं और फित्रतें 🗎 फूल 📼 पर

ब्रह्महत्या का पाप दूर होता है।

पत्र देवापिदेवेन भैरकेकासितीससा। कवालं स्वारितं पूर्वं ब्रह्मणः परवेशितः॥२५॥ समस्यर्थं स्वादेवं तत्र भैरवक्षपिकम्। सर्वेषित्वा किन्नु स्माना मुख्यते ब्रह्मक्ष्यका १५॥

प्राचीन काल में अभित तेजस्यी देवस्थिदेव केरव के द्वार जिस स्थान पर परमेश्वर बद्धा 💷 🕬 स्थापित स्थापित

है, उस स्थान में स्थानकर, भैरवरूपे क्यांक कि क्यांक करने हैं क्यांक के प्रच से भृति मिलती है।

इति त्रीकृषेपुराजे उत्तरा**र्हे वक्कारणावक्रिया**चीन सब विकोऽस्थाय: ४२०४

एकविशोऽस्वाय:

(कपालमोचन हीर्व का महारूप)

📰 क्वुः

कवं देवेन स्ट्रेण इस्ट्रुपेणातिकेयसा कपालं ब्रह्मणः पूर्वं स्वापितं देवमं भूमि॥१॥ ने कक्क है धनवन्! अतितेजस्यी स्ट्रदेव शंकर ने सर्वप्रयम इस भूमण्डल में बहुत जी के स्तीर से उत्पन्न कपाल को कैसे स्वास्ति किया था?

- CI

कृतुक्तकृत्यः दुष्यां 📖 जन्तकाहिनीम्। व्यक्तनं देवदेवस्य यहादेवस्य वीकाः॥२॥

पुरा विकास देवं ने समुद्रे महर्षमः। क्रेयुः स्थान लेकार्दि स्थान क्लायकाम्॥३॥

कासजी बोले— हे ऋषिगण ! पापों को नह करने जाती

करम पुरुषमधी बाजा को आप बच्चा करें। इस कथा में

देवों के भी देव परम मुद्धिमान् महादेव का स्थापना वर्णित है। स्थापने भारत में महाविधों ने सुमेर पर्वत के शिखार पर प्रार्थिकों के आदि पितामह बहुत को स्थापना करके पूछा स्थ

अविद्यास व्यक्तिमानं प्राह परिवास्त ४॥

📷 🚥 जनकोरिनः स्वयम्पूरेक द्वराः। अवदि 🔤 🚃 मायम्पूर्ण मितुःस्ता।५॥

वे क्षिप्त के उत्पादक काल महे कर 📑 नावा 🖩 मोहित 📑 नवे वे और करम भाव 🛗 र जानते 🚃 सुवियों 🗎

अपने 📕 स्वरूप 📰 अञ्चय तत्त्व चताका कहने लगे किन में 📑 🔤 🐧 उगाओन, स्वयम् और इंसर हैं, मैं ही अबार, अविहार, कार्या हैं। मेरी अर्थना कार्य सभी मुस्त

भी जले हैं। आहे कि सर्वदेशको स्वतंत्रक्षिणतंत्रम्

ii विक्ते क्रम्बरिको यत्तो लेकिन् क्रहान॥६॥

■ समस्त देवों ■ प्रवर्षक और निवर्तक हैं। इस त्वेक में कोई भी मुझसे अधिक (ब्रेष्ट) नहीं है।

हरनैयं यन्त्रयनस्य को नागवणंशसः।

क्रेयास क्राप्ताच्यां प्रेरिकोऽयं क्रिलेकनः॥७॥ 🔝 क्षारकपिट् इक्कन्तर्वते तय सायतम्।

उद्यानबोक्कुकस्य न लेवलपि विद्यते॥८॥

बहुत जो के हुए। अपने को ऐसा भरनने पर क्यांका के अंत से क्यांका प्रिनेत्रकारी संकर क्या होकर हैंसते हुए केसे- हे बहुतन्? इस समय क्या बात है कि आपके अन्दर ऐसी कावना उत्पन्न हो गयो है। सम्मवत: आप अज्ञान से अवत हैं। आपका ऐसा कहना क्या नहीं है। अहं क्सीदिलोकामं अने मारावनकानेः।

न मामृतेऽस्य कावो ब्राह्मी सर्वना क्यिक्तृः १॥

मैं इन लोकों का करते हूँ और नामका प्रभु से मेरा जन्म
हुआ है। मेरे विना इस संसार का जीवन करते भी नहीं है।

शहमेन पर क्योतिरहनेन ब्राह्म महिः।

महिरोन ब्राह्मी कुन्नविक्तान्। १०॥

एवं विकरतोमीहरूपरस्यस्मितिकोः।

सामानुर्वत्र तो देनी वेद्यक्तार इस हि॥ ११॥

में ही परज्योति हूँ और प्राणित हूँ: मेरे हमा ब्रेरित होकर आपने इस समस्य भूमंडल को रचना को है। इस इकट मोहनरा दोनों परस्पर विवाद कर रहे थे, और एक-दूसरे कर विवाद पाने की इच्छा कर रहे थे। ये दोनों उस सामा पर पहुँच गये जहाँ चारों बेद उपस्थित थे।

हुच गय जहा चारा बद उपास्पत य। अध्योज्ञय देवं क्राक्यां यज्ञात्यालक संविधतम्।

त्रोषुः संविग्यह्नया यामान्यं नरनेष्टिनः॥ १२॥

दस समय ब्रह्मदेव और स्थापना विष्णु करे । उपस्थित देखकर वे पार्थ देव उत्करिता । परपेवर के ब्रह्मचे स्थापना के स्थापना में

### श्रामेद उजाच

यस्यानः स्क्रानि भूतानि यस्यातसर्वे प्रकारिः। पदानुसायस्मानवे स देवः स्थान्यकेवरः ॥ १७॥

भाग्वेद ने कहा- जिसके अन्दर समस्य 🔤 समूह विद्यमान है तथा जिसके वह सब उत्पन्न हुआ है और जिसे मुनिगण बेह 📖 बहते हैं, वे 🌃 देव महेका हैं।

# क्जुर्वेद उदास

यो प्रतेरिक्ततीको योगेन च सम्बद्धिः चमापुरीकर देवं ≡ देवः स्थारिकास्त्रम्भः १४॥ यजुर्वेद ने कहा- जो सभी वजो द्वारा और कोग द्वारा पृजित हैं और जिन्हें पृतिगण ईक्षर कहते हैं वे ■ पिनकस्त्रिय देव हैं।

## सामधेद 🚃

वेनेदम्यास्यते विश्वं यदाकामस्तरं मित्रम्। वोगिषिर्वेद्यो तत्वं यहादेवः ॥ समूरः॥ १५॥

सामवेद ने **बार**ं जो इस संसार में भ्रमण करते हैं, आकाश के मध्य स्वित हैं, जो शिवस्वरूप हैं, जिसे चैन्हें तत्वरूप में जानते हैं वे **हा** महादेव शंकर हैं। न्मविद 🎟

बक्कारचित देवेल करने काय: एएम्। बहेल कुल रहे स देवे बचवान् काम १६॥

अवस्थिद ने कहा— परिगण जिस स्टूकपी परमपुरुष महेश का प्रकार करके दर्शन व्या करते हैं, वे █ देव काकन् तिवाहें।

एवं य जनवान् इक्का वेदावायीतितं शुधम्। कुमा विकृत्य विकारता काक्काइ विमोहित:स १७॥

इस प्रकार केटों 🛡 तुभ-वचन सुनकर भगवान् 📖 हैस चढे और उससे मोहित होका विकारमा ने भश-

कां अवस्य इस वर्षव्यक्षितम्। रको कार्यक बार्वः प्रवदेशातिपर्वतैः॥ १८॥ इतिरोध्य प्रवस्य सम्बद्धाः सनसन्।।

अपूर्वो पूर्विपान् कृषा वयः आह पिरामहप्।। १९॥

वे परकार विशेष हो सकते हैं जो सर्वसंगतिकार्जित विशेष आयां विशेष हो रमण किया करते हैं और जिनके साथ कर्माण प्रमाणक भी रहते हैं। इस प्रकार बासा के क्या पर क्षेत्रकार करने भगवान् मूर्तरूप होने पर

🛗 अपूर्वकप 🚃 एक्टर प्रिवामन इन्हा से इस प्रकार बोलेत

#### 100

व होन प्रवक्तकेतः स्वास्थ्यो कानिरिक्तवा। कदाविक्रको स्क्रमस्वद्दशो हि महेश्वरः। अर्थ ॥ प्रमानीतः स्वयंग्योतिः स्वास्यः॥१०॥ स्वास्युका ॥॥॥ देवी काणसुका हिमा॥१९॥

प्रथम ऑकार ने कहा— IIII भगवान् ईस किसी भी सम्बाह अपनी आरम्ब से भिन्न किसी के साथ रमण नहीं किया करते। वे प्रभु महेबर स्वयं भगवान् ईस स्वेतिस्वरूप और समातन हैं। सिवा पावंती कोई लैकिक स्वी नहीं है, वे तो उनको स्वयं को आवन्दभूता देवी कही गयी है।

इत्येवपुरेऽवि वदा कार्युर्वेरवस्य वा नावनम्बद्धारानीहरस्यैव मामया॥२२॥ तद्वरे बद्धान्तेतिर्विरेशो विश्वमायनः। ब्रह्मद्दश्चरं दिव्यं पूर्यम् मननातरम्॥२३॥ वन्यव्यवस्थितक्रमोतिर्वयस्य तेत्रयोजनसम्। कोनन्यमधे दिव्यं ब्रदुशसीदिह्नोत्तमाः॥२४॥ स रहा क्दन दिव्यपुर्जि लोकशितम्बः। वैजसं 📖 योगमलोकं वर्द्धनिद्वतम्॥ २५॥

इस प्रकार कहने पर भी यहमूर्ति अजन्मा इंशर की माना के 🚃 ब्रह्म 📰 अज्ञान दूर नहीं हुआ था। इसी समय विश्वसहा ब्रह्मा ने एक महान् ज्योति 📰 देखा जो 📰

दिव्य और व्यकारा के नव्य में मुसोर्थित थी। हे प्रवासी! उस ज्योति का तेज अत्यन्त उज्ज्वल और ज्योग के पध्य में रहने वाला अति दिव्य 📖 जो पहले व्यते ज्योति-हैंन के बाँच रहकर भी 🚃 के पथ्य विद्यम्पन 🍱 लोक पितायह ने अपने मुख की उद्धकर उस दिव्य तेव्यकी मंडल

को देखा जो भोर भयानक होने पर भी अनिन्दित 📖

प्रकल्यालातिकोपेन ब्रह्मणः पहार्थ किरः। अणादपञ्चल महान् पुरुषा नीललोकितः॥२६॥ विश्वलियक्तो देखी नागकोपर्यालकाः। तं प्राष्ट्र भगवान् ब्रह्मा शङ्करं नौललोहिकन्॥ २७॥ हामाय पूर्व भवतो ललादारक संबतन्। प्रादुर्भृतं पहेशार्व मामतः शरणं इक्श २८॥ तब प्रह्माओं का पाँचवा शिर अस्वका प्रोध 🖥 प्रक्रवसित हो 🚃 था। 📖 महान् पुरुष नीससंग्रित 🖁 क्षणभर में उसे देखा। ने त्रिमुलभारी थे, पिङ्कल नागों का यक्तेक्वीत भारत किया हुआ था। भगवान् बहुत ने बोललोहिक महेकान संबर को कहा— तुम प्रथम ज्ञान के लिये मेरे सलाट से उलका हुए हो आप मेरी सरण में आ जाओ।

श्रुव्य समर्ववसर्व कामोने खेखाः। प्राहिपोत्पुरुषं 🐃 भैरमं लोकटाइकक्श २२॥ भ कृतवा सुपद्दशुद्धं प्रक्रमा कालमैरवः। प्रथक्षतीस्य कर्न विविक्तसम्ब प्रकृतम्॥३०॥ निकृतकद्वे देवो 🚃 देवेन माणुका **ा वेहाँ योगेन जीवित प्राप विद्युद्ध ३ १**॥ इसके अनन्तर गर्वपुक्त ब्रह्मा के इस क्वन को मुनकर

भैरव पुरुष ने बहुत के साथ महत्त् युद्ध किया और उसने 🚃 के पाँचमें शिर को 🚃 हाला था। परन् ईक्स देव शम्भु ने उनको योग 📷 पुनः जीवित किया पा, जिससे विक को धारण करने वाले ब्रह्मा जीवन प्राप्त किया था।

ईश्वर ने लोकदाहरू कालभैरव पुरुष को भेजा का। उस काल

अक्षान्वपञ्चदीहानं यपदलान्तरसंस्थितम्। सपासीनं पहादेव्या महादेवं सनतनम् ध ३२॥

मुख्युराज्यसर्वं चन्द्रवस्यकुरुपम्। कोटिस्वंत्रजीकारुखटाजुटनियाजितम्॥ ३३॥ इव्हेलवर्षवयमं दिव्यपालासपविद्यम्। विज्ञसमार्थि दुवेश्यं योगिनं पृतिपृषणम्॥ ३४॥ वयनरा क्षेत्रस्तिः प्रयापनि इदीग्ररम्। बर्म्सटपेकं सामानं पहादेवं इदर्श हा। ३५॥ इसके जननार शहा ने मण्डल के भीतर संस्थित, सम्बन्धेन पहलेबी के साथ सनतन इंहान महादेव को देखा। क देव पुरुष्कारक का कराय धारण करने बासे और 🚃 के 🚃 के आपूरणों से विभूषित थे। वै मुंचे के सदुत तेज से युक्त तथा अदाओं से 🚃 परम सुन्दर स्वरूप बाले थे। वे महादेव अक्षप्रकर्म का बला धरन किये हुए तथा दिन्य मालाओं से 🚃 🚉 🗎 भ्रम्म 🖹 विभूषित, 🚌 दुलेस्य योगीराज और त्रिवृत्तपर्तम 🗎 निस इदीवर को पोगसंगित पुरुष अपने भौता 📺 हैं, ऐसे 📰 सबके आदि एकत्रहा 📖 का दर्शन 📖 🚃 ब्रह्मानी ने किया था। बस्य सा वर्ष्य देखे अधिकामामार्वेतिकः।

केइननेवर्वजेनस्या मोलो दृश्यने विला। ३६॥ वरकारोपकपद्धियं किल्पं याति मोहनम्। स्कृतकारपातेण स रहः खल् दृश्यते॥३७॥ अकात जाम काली परमा देवी उनकी सक्ति भी वहीं थीं। वेसे क्यान पेवर्च-सम्मन, योगाला महेश इन्हें दिश्जां देने शने थे। जिन्हें एक चार प्रयास करके सम्पूर्ण जगह का

क्षेत्र- मोहस्तक्ष मायाकर्य सब को प्राप्त हो जाता है, यही

पेजा सरापनित्यास्त्रकृष्टकीय केश्वयम्।

रुट सक्यम दिखाई देने लगे थे।

**ांका लोकारमा नामको दश्यते विशेषा।३८॥** 

ज्ञान्तरनिष्ठ केवल भक्तिपरायण लोग ही जिनका दर्शन प्रश्न करते हैं, बही जनदात्मा लोकनायक महादेव, ब्रह्मा को दिखाई देने लगे।

वस्य ब्रह्मदवी देवा ऋष्ये शहावादिनः। वर्जनिक सदा लिहें से विषयः सालु दुस्यते॥३९॥ वस्यालेकजगान्त्रीतिविज्ञानतपुरिश्वरः।

त भुक्षति यहा पर्ध संक्रोऽस्ट 🗷 दुश्को॥४०॥

अक्षादि देवता और ब्रह्मदादी भूनिगण सदैय जिसके लिंग

🖥 पूजा बतते 🕻 वही सिन वहाँ (तेजोमंडल में) दिखाई

देने लगे थे। सारे संसार की जन्मदात्री प्रकृति ने कदानि जिनका 📖 नहीं छोड़ा ऐसे विज्ञासम्ब सरीरकारी ईसा, वे शंकर ब्रह्मा को दिखाई देने तथे।

विद्या सहायो पगक-परकारी मञ्जूलकाम्। हिरवयपर्यवृत्तोऽसी ईसरो दशको पर:॥४१॥ पुन्ने वा पदि क पत्रे शत्राहपुगले जलन्। दस्या तरित संसार्व रहोऽसी दृष्यते विस्ता। ४२॥

जिसके मण्डल के बीच विद्याक्षय सहाय वाले भगवान्

हिरण्यगर्भ पुत्र स्टू विद्यायन है, वे 📕 परवेशर दिखाई देने

लगे। जिनके चरण कपतों में एक, यत्र क जल दान करने से मनुष्य संसार से तर हाता है, वही वह मस्तुत: दिखाई

देने उसी थे।

हरस्त्रिकाने कामां निष्कार्ति कामा भारतं भिरत नियोगारचा 🚃: कालो 📕 इरच्छे॥४३॥

दसके सान्तिभ्य में ही वह सनातन सब कुछ इदान करता है। वहाँ नियोधारम् काल है। वही काल कालकप में जिल्लां

वेता है। जीवनं सर्वलोकामां क्रिकेकारीय प्रकान्।

सोन: य दृश्यते देव: 🚃 यस्य विवृत्तकम् ५४४॥ ये समस्त लोकों 🖩 जीवनकम और हैलेकर 🖿 अभवन

है। जिसका आभूकण 🔤 स्तेम 🖡 📖 सोमदेव 💳 दे रहे हैं।

देखा सह प्रदा सञ्चाहन्य क्षेत्रीताला भीवते 🚃 पुलिर्मकावेबः स दश्यते॥४५४

मदा देवी के साथ सामाल भीन के स्वच्छा के कारन परमा मुक्ति का गाम होता है। वे महादेव दिखाई 🛙 रहे हैं।

थोगिनो योगतस्त्रज्ञा वियोगाचिष्यक्षेऽनिकृष्

योगं स्वायनि देव्यासी स योगी दशको किला ४६॥

सेंग के 🚃 🗐 🚃 योगीजन निरन्तर 🚃 से अभिमुख हैं और योग का ध्यान करते हैं। देवी के साथ वे

योगी दिखाई दे रहे हैं। सोऽनुबीक्य पहादेवं महादेखा सनक्रमः।

वरासने समासीनमधाप परमा स्वृतिन्व ४०॥ लक्ता पाहेश्वरी दिव्या संस्कृति पणकानाः।

वोषधामास वरदं सोमं सेवार्क्षपुरूपम्। ४८॥

महादेवों के साथ सनातन महादेव को दंखका 📚 आसन पर विराजनान परम स्मृति को प्राप्त कर पनकान 🚃 वे परम दिन्त महोसरी स्मृति को 💷 करके सीम के अर्थभ्यः के आध्यम करो करदात सीम को 📖 किया MIT I

राजेका

नके देखन मार्क पहाटेकी रही नप:।

नवः क्रिवाय क्रान्ताय क्रियापै 📖 नय:॥४९८ 🃑 नवे इक्को तुष्यं विकार्य हे नवी नय:।

बहेत्वय सम्बद्धार्थ प्रसादकारे रवः॥५०॥ क्टबरो ने 🔤 - 🚃 देव के लिये 🚃 🛍 है।

पहादेखें के 📖 🚃 नगरकार है। परम हान्त शिव को

क्रिया को भी **मा** मेरा नमस्कार है। अंकारम्बरूप 📖 अपके तिये 📖 🖫 विश्वास्परूपिणी

**ीपार्वे अवस्तर क्याना है। महान् स्था को नमस्थार,** तया नुलप्रकृति के लिये नमस्कार है।

वसे विकारदेहाय विकाय से वर्षा नमः। वकेड्स कलकलाय ईबसर्य वर्ग नव:११५ १०

क्को क्कोइक् लहरू छत्त्वर्थ से नमें) नमः। को उपको कालाव पावली है नहीं उपना ५२॥

विज्ञानकष 🐃 वाले के क्षेत्रं नमन है। विज्ञाकपियी

देवी की जारमार नगरकार है। काल के भी काल के लिये इच्छर है तथा ईबरों 🔚 👼 लिये 🚃 🕏। स्ट और

को करम्का नमस्कार। कार्याको कारकार शक्षा माबारूपियों देवों को बार-बार नमस्कार है।

निक्के धर्वकार्यामा ध्रोतिकार्य नके नमः। अवोडल् ते अकृतवे नयो भारामधाम मा। ५३॥

धोमसम्ब स्वस्तुत्वं केवितां गुरवे २५:।

**२०: 📺 अंश**ोल्पचे २५:॥६४॥ समस्त कार्चे के निवन्ता, प्रम् 📖 क्षोभ देने खली देवी

को नगराम है। प्रकृतिकृष आपको 🚃 📹 नारायण त्रभू को मेरा नगरकार हो। योगहरदाहा आपको प्रणाम है।

वोनियों के गुरू के लिये प्रभाग है। संसार में वास करने बसे तब इस 📺 को समुख्य करने वाले को 🚃

和 विकारकृष विवये नमेऽस्वान-दर्माये।

ओंकारनुर्जने कृष्यं तदनः संस्थिताय चा नक्को व्योवसंस्थान क्योगलक्यै नमी नमः॥५६॥

काः कार्यक्रियेत्रय क्रियाकाये नयः॥५५॥

सिंड्व्यार्थ 🖿 पार्जीर एकानं जुकरमेव 🚃 श्रुगाल 🔤 चैव गर्दर्भ च र शक्ष्येत्॥ ३३॥ न ध्क्षयेत् सर्वप्रमान् पक्षिणोऽन्यान् बनेस्ततन् । अलेकरान् स्वलकरान् ग्राधिनक्रकेति कारका ॥ ३४ ॥ गोधा कुर्मः शहः शाविकाल्यकङ्ग्रेति हारायाः भक्ष्याः पञ्चनत्वा 🎹 मनुसह प्रजापतिः 🛭 🌬 🛚 मतयान् सशस्कान् भुञ्जीयान्यासं रीरवयेव च । पिवेश देवताभ्यस्तु आक्रणेभ्यस्तु **आस्त्राताः** ३६ स मयूरं तिसिरं चैच कपोतं च कपिन्यसम्। वाधीणसं चक्रं भक्ष्यं भीनहंसपराचिताः ॥ ५७ ॥ शफरं सिंहतूण्डं च 🚃 वाठीनगेहिती। मत्स्यार्ग्नेते समृदिष्टा भञ्जणाय द्विजोत्तमाः ॥ ३८ ॥ प्रोक्षितं भक्षमेदेवां यांसं च द्विजकतम्बद्धाः। भक्षपेनीय जिल्ला शेवभोजी व लिप्सरे। औषधार्थमस्त्रती व नियोगाद् व्यवसरकात् स ४० **॥** आयन्तितस्य यः आद्ये देवे का म्येसमृत्युकेत्। पावन्ति पर्रोगाणि तावतो नरकान् वजेत्॥ ४१ ॥ अदेवं चाप्यपेवं च तथैवास्पृश्यमेव 🖦 द्विजातीनामनालोक्यं नित्यं महाधित स्थितिः ॥ ४२ ॥ तस्मात् सर्वप्रकारेण मद्यं नित्यं विकर्जयेत्। पीतक प्रतित कर्मान्यस्वसम्भाको अबेद द्वितः ॥ ४३ ॥ भञ्जयित्वा द्वाभञ्जयाणिः पीत्वाऽपेयान्वपि द्विजः । गाधिकारी भवेत् तावत् यावत् तत्र जहात्यथः ॥ ४४ ॥ तस्मात् परिहरेत्रित्यमभक्ष्याणि चयलातः। अस्पेयानि च विद्रो वै तका चेन् कति रीस्कन्॥ ४५ व ै व्या व्यापनि चरकने चरक पर्वत देश ४२—४५ व

दिनोंके रिपये मधा व यान देने योग्य है, न धीने केन है, न 🚟 करने चीन 🖩 और न ही देखने केम है—ऐसी इमेहाके लिये मर्पात बनी है। इसलिये चन प्रकारते 🚃 📰 वी परित्याग करना च्यक्ति । 🚃 चीनेसे क्षित्र 🚟 🚃 और मारचीत करवेके अयोग्य हो साम है। अध्ययका प्रकृत करने और अरेप पराजेंका पत करनेते हिंच 🚃 अन्ते कर्मक श्रामिकार्थ 🚃 होता, 🚃 क्लक ला दूर मही हो ■■■ प्रकार्षक 🔤 🖥 🛗 (देख)-मे अधस्य एवं अपेय विकास परित्याग 🚃 पाहिये। बाँदे द्विम ऐसा करता है अर्थात् इनों प्रहम करता है तो

प्रति अनुवर्षपुर्वाचे वर्षात्रकार्यः स्थितवायुक्तिवेत्रको स्वयुक्तिस्थानः १५*०* इस प्रकार कः इन्यर विकास वीकृतिहरू विकास विकास समान्य कार्य कार्य व्यापन उतस्थाने एकप्रिकोऽभ्यावः

देवधिपति भगवान जंकर के क्वन सनकर विकास कालभैरव 🚃 हाथ में लेकर हीनों लोकों में भ्रमण करने लगे। विकृतवेष को धारण करने पर भी ने अपने हेन से प्रकाशित थे। ये अस्पन्त सुन्दर तीर नेत्रों से वृक्त और पवित्र वे।

सहस्रमुर्वप्रतिमं सिन्धैः क्रकाकुनुषैः। भारत कारवान्तितमनो महादेव: सम्बद्धत:॥७३॥ पीत्वा तदप्तां दिव्यवानन्दव्यत्वेदिनः। लीलाविकासमञ्जूको मोक्यनामक्किकाः॥५४॥

कासारिन के समान नेत्र वाले महादेव विद्य प्रमाणनों से समावृत होकर हजारों सूर्यों के समान प्रतीत हो रहे थे।

प्रमोद्यों के अमृतमय इस दिव्य आवन्द का 🚥 करके 📟 में निरम रहने बाले भगवान् संसार 🖩 समक्ष उपस्थित हुए। तान्त्रहा सत्भवदने इत्तुरं सामगैरकप्।

**स्थलायवयसम्बद्धं नारीकुलयकार्न्**॥७५॥ गावित चेतैर्विकिर्वृत्यकि पुरतः प्रयो:।

संस्थितं देश्य वदनहरूर्द्धवरूपेय वश्यक्र कालमुख, कालभैरव शंकर 🖺 🚃

देखका अस्पि 🖁 🚃 उनके पीछे पीछे अनुकान 📖 लगा। वे सभी प्रभु 📕 समक्ष अनेक प्रकार के 📰 चकर

कार्चने लगीं और भगवान 🗏 🚃 वक 🚃 को देखकर भीते सिकडने लगी।

स देवदानवादीनां देखानच्येत्व शुलक्काः वराम विकोर्मुका 🏬 पुरुषेक्द:३७७४ वे जिल्लाभारी महादेव देवताओं और राजसों के देश में

करते हुए अन्त में निष्णु के भूतन को गये जहाँ पर्रवीतम विराजमान वे।

समाप्य दिव्यक्तनं ऋक्तो लोकसकरः।

सहैय मृतप्रवरैः प्रवेष्ट्रमृत्वक्रमे॥ ७८॥ अविज्ञाय परं 📹 दिव्यं तत्वारपेवारकः न्यवारयत्रिशृलांकं द्वारपाली बहाबल: ०७९॥

**महत्त्वकपदाधाजिः गीतवासा महाकुषः।** विष्यवसेन इति ख्यातो विष्योरंशसमुद्रान:॥८०॥

उस दिव्य भवन में जाकर लीक का कल्कन करने वाले भगवान् शंकर अपने भृतगर्जे के 🚃 ही प्रवेत करने सने।

उस परमेश्र के दिव्य परम भाव को जानकर महत्वको द्वारपाल ने जिल्लाधारी शिव को प्रवेश करने से ऐक दिना

मा। मह द्वारपाल अपने हाथों में 📺 - 📖 - गदा घारण की बो, वह पोक्रप्यरभारो और बही-बड़ो भुजाओं से युक्त था,

विष्णु के अंत्र से उत्पन्न वह विश्ववसेन नाम से विख्यात था। (अब वं संबर्धाणं बृष्कं विष्णुसंपव:।

चेवच्चे चैरकदेशात्कालवेग इति स्पृतः।) उसके अवन्तर विष्णुसंभव उस विष्यक्तेन ने भीवण

कारवेग नामक 📺र के गय 🖩 युद्ध किया 📖 वह कालपैरव को आज से आया था।

🔤 🛊 कार्यलं क्रोबर्धरस्त्रोपरः। ट्याक्यिक्सं स्ट्रं विहेष च मुदर्शनम् ८ १॥

इतेष से एकदम लाल नेत्रों वाले ........ ने उस कलवेग को भी जेव लिया था। फिर स्ट्रावरूप कालपैरव

के सामने दौड़ पड़ा और डन पर सुदर्शन कक गिरामा। अब देवो भक्रदेववितुसरितिहरूलवृत्

वयाकानं साम्बाधानोष्ट्रवद्यपत्रतित्॥८२॥

तव विपुत्तसुर के तबु प्रिश्लधारी देव महादेव ने 📑 📆 तहओं को 💹 लेने वाले 🖩 अपनी और आने वाले इस द्वारकल को अवज्ञापर्यक देखा।

क्रको महसूर्व मुगानदहरोपरम्। जुलेपोर्शंस विभिन्न पातपामास ते भूमि॥८३॥

🖿 जुलाविद्यवोदस्थर्वं 🚃 स्वय्यस्ये बलम्। क्रकार मैक्ति हुए पृत्युं काविहता हुन। ८४४

इसी बीव वृगानतकालीन अग्नि के 🚃 दिखाई देने थाले महान् अस्पूत 📖 को रोककर कालपैरव ने

क्षत:स्थल पर जुल से प्रहार करके उसकी भूमि में गिरा 🌉 🗱 इस इसार कुल से अत्यन्त अभिद्रत होकर उसने

भी अपने परम 📕 हारोप्यस का त्याम करके मानों रीमाकाना होकर मृत्यु करे 📖 हुआ हो, वैसे ही अपने प्राणीं का उसने त्यम दिया।

न्तित्व विष्णुपुरमं सार्द्ध प्रथमपुरुषै:। विवेश कराम्हं समादान कलेकाम्॥८५॥

बैक्स से जनतो हेर्समिक्स भगवान्हरिः।

विश्वं स्वसारास्यव्यक्ति स्त्रवारायणस्यवा ८६॥

इस प्रकार विष्णुपुरुष द्वारपाल का वध करके महादेव ने उसके मुतक सरोर को दक्षकर, अपने उत्तम प्रमधनाणों के

स्रव दिष्णु के अन्त:पुर में प्रवेश किया। भगवान विष्णु ने

जगत् के **कार्याच्या ईश्वर को देखकर अपने तताट से** एक शिस को भेदकर रुधिर को भार प्रकटित को।

पृक्षण विक्षां भववन् पदीवापवित्रकृते। न विक्रोप्टना क्षांचता तथ विपृश्यांतम१७॥ न सम्पूर्ण व्याप्ट तद्वक्षणः परपेत्रिनः। दिखं वर्षस्त्रकं व्याप्ट प्राप्ट प्रस्कृतिकः।

विष्णु बोले—हे अभितपुति भगवन्! मेरी इस पिका को स्वोकार करें। हे त्रिपुरमर्दन्! इसके अधिरिक ब्राह्म भिक्षा आपके लिए उदित नहीं है। तत्पकात, सहस्रों दिन्द वर्षों में भी परमेती बहुत ब्राह्म कपास, पूर्वक्य ही कुछ नहीं हुआ और ब्राह्म क्षिर भारा सहस्रों दिन्य वर्षों ब्राह्मी रही।

स्वाहपीत्वस्तरहे इतिर्गराचनः इतुः। पंजूष विविधेनविर्वहुपानपुरःसरम्॥८९॥ किम्ब्यमाद्दनं इहालो स्वाह्य पुरस्। प्रोह्मय कृतपन्तिस्थं स्वाह्यां वोध्यरः॥९०॥

तापनात् प्रभु नारायण किय्यु ने अस्थन कम्म्यानस्थित, विभिन्न क्रिक्स से स्तृति करके कालगढ़ से कहा— अवसे किसलिए बहुत का क्यांक्स धारण किया है? यह सुनकर देवाभिदेव महेबर ने पूरा वृत्तान्त मुनकर।

समाहुय इपीकेमी बहाहत्याप्याच्युतः। प्रार्थमायास पर्यानियुक्कति प्रितृत्विनस्थार् १३

इविकेस भगवान् अच्युत (विच्यु) है सहस्थ्य को अपने समीप बुलाकर, उसमे प्रार्थना की कि-का विस्ताधारी भगवान् शंकर का त्याग कर दे।

तस्थाताय सा पाईकाइतारि पुनर्गत्या।
 वित्रं कालां जगातीन स्मृतं शह सर्वविद्।। १२॥
 वंजस्य दिव्यां भगवन्तुर्गे वारावसी सुवान्।
 वंजस्य दिव्यां भगवन्तुर्गे वारावसी सुवान्।

भगवान् मुतारि के द्वारा भरती-भौति प्रार्थना **व्या** पर भी तस अध्यक्षरथा ने उनका पीक्षा नहीं खोड़ा **व्या** तब निरकात तक ध्यान करके सर्ववेत्ता प्रभु ने नकत् की बोनि भगवान् शंकर से कहा— हे भगवन्! अब **व्या** परम कुभ व्यां दिव्य वाराणसी पुरो में जायें वहीं पर समस्त जगत् वि दो<del>वों को</del> शीक्ष ही ईश्वर तह कर देते हैं।

ततः सर्वाणि पूजनि तीर्यान्यक्तमनि **का** जनस सीलया देवो लोकानां हिक्कान्यकाः १५॥ संस्कृषयानः प्रस्वैर्महत्योपैरितस्ततः।

नुष्यक्षके प्रकृषिके इस्तवसम्बद्धीयर:॥९५॥

ाती कार्य समात भूतमात वे हित की इच्छा से सभी इक्क करने केय कीर्यों और आयतमें में लील करने के लिए गवे। वा भक्षम् केशभागी प्रमदगर्गों द्वारा चारों ओर से संस्कृतकान होते हुए कालभैरव अपने स्वय में (द्वारपास के) मृत-कसेवर को प्रक्रण करते हुए नृत्य कर रहे थे।

वनव्यवद्यक्तानुस्तिरायणः प्रयुः।

सवास्थ्य 🔣 अर्थः जुल्यदर्शनसासमः॥ ९६॥ विशेषक्षां चेनिर्दः वर्षन्तिसमासनः।

सम्बद्धीरकत्वेत्राचा नृत्वति 💷 पुनः पुनः॥ १७॥

असं बाबा हरी इन्यु नारायण भी तृत्य देखने की इच्छा से उनके चीले-मोले दौड़ पड़े। वृषेष्ट से अङ्कित वाहन वासे अनन बिका भगवान् वाला साक्षात् मोबिन्द को जिले च देखकर वाला होते दुए वाला अवना नृत्य करने समें थे।

अनुं चनुकते 📰 स अधिर्दर्धनाहरः।

🌃 प्रकृदेवपुरी भाराजसीति विश्वताम्।। १८॥ अस्युक्तते विश्वेते 🚃 चर्माति।

प्रीयाच परचे स्थाने अध्याने इक्षणी हर:।

हारेलुकाका 🚃 🕯 प्रस्तानं 📖 हुःश्विता।। ९ १०

अन्त में धर्मवाहन **मार्ग** सद ने अपने अनुवर्त के स्मध् वाराजनों के जम से प्रसिद्ध भरादेव की नगरी में प्रवेश क्रिकेट कपदी होकर के वाराजनी में प्रवेश करते ही बह्मस्टप समझकार करती हुई दुखी होकर पाताल में बसी गर्म।

नव्यक्तपत्रते देव: स्थापकामाम संस्थः:। १००॥ स्थापित्वा स्थादेवी ददी वध कलेवरम्। उसस्य सनीवपस्तिवीत कियाबेऽसी मृणानिवि:।। १०१॥

म्हादेव संकर ने अपन्य 📖 धाम में प्रवेश करके ब्रह्मा के कपाल को अपने गयों के सामने 📖 दिया। दयनिधि मनकन् भहादेव ने उस कलेवर को स्थापित करके 📖

📺 🎟 हो। फिर विष्णु को विष्यवसेन 💷 शरीर सौंप जिल्हा

चै स्वरन्ति प्रधानसं कायस्य केवनुष्ठमम्। तेवां विकर्णात विक्रमिद्दानुत्र च प्रतानम्॥१०२॥ अस्तरम् केवितवो साम्र कृत्या विद्यानसः। 凯

तर्पवित्वा पितृन्देवानुष्यते मुख्यसम्बद्धाः १०३॥

जो मेरे इस उक्तम कपासिक स्वस्थ को सदा व्यानपूर्वक करते हैं उनके इस लोक के और मस्लोक के बार पाप शीघ हो नह हो जाते हैं। जो कोई इस ब्रेड संशंस्थान में आकर कियपूर्वक स्थाप करके पिछतें और देक्काओं का तर्पण करता है सो यह ब्रह्मस्था के बार से मुक्त हो स्था

जनसारका कृष्णा करणे पुरीका देखने सर्वर क्रमं ददारी परमण्यदम्॥ १० ४॥

जो व्यक्ति इस जगत् को अनित्य समझ कर इस वेड भूगे में निवास करता है तो भृत्यु के समय मैं को कावाला और मरमपद को प्रदान करता हैं।

इतीरपुक्तवा भगवान् समितिकृत कर्माह्न्यः सहैव प्रकोशानैः क्षणादनस्मीकताः १०५॥ सं लक्का भगवान्त्रको विकासमे प्रिश्नुनिनः। स्वन्देशमगमनुक्षीं सृहीताः परमं कृषः॥ १०५॥

ऐसा कहकर महादेव ने जनाईन का माना किया विकास सीम ही प्रथमाओं के साथ अवृत्य हो गये। परम बुद्धिमान् भगवान् विष्णु भी त्रिजूसी से विष्णवसेन को साम हिंदी भी अपने स्थान को चले गये।

एतहः कवितं पुण्यं भ्यापताकसातसम्। सपालगोधननीनं स्वामोः विकारं सुन्नगृष्ट१०७॥ य इमं पठतेऽज्यायं बाह्यजानां समीकाः। मानसैर्वाधिकैः पापैः काविकेश प्रमुक्तो॥१०८॥

इस प्रकार महामातक का नाश करने वाला कार्यक का अतिग्रिय, पवित्र इस कपासमीयन कारक तीर्थ ■ मिन्नी में आपको कहा गया है। जो मनुष्य बाह्मण के प्रस खकर इस अध्याय ■ माठ काला है, कह कान्सिक, क्षिक और कार्यक सभी ■ के पापों से मुक्त हो जहन है।

> इति श्रीकृषंपुराणे काराई क्यालकोकसम्बद्धान्तं नामैकर्जिजोऽस्मानः ॥ ३ १॥

# द्वर्तिलोऽध्यायः (स्वरक्षित-निवय)

व्यक्ति स्थान

पुर्व कार्यनिक्यां विवेतदाः विद्वारस्यः स तथा मुख्यते च विज्ञोतसः॥ कोपूक्यनिकर्णं सः योजस्क्रासमेव च। को इतं जलं कार मुख्यते चारकाससः॥२॥

व्यासनी बोसे— सुराकार करने आला ब्राह्मण अस्ति के सन्तव त्याल वर्ण की उच्चे सुरा का पान करंगा। उससे शरीर दग्य हो उसने पर वह पाप से मुक्त हो आयंगा। अस्तिवर्ण का बोसूब अवस्थ गोबर का रस, गाय का दूध, गाय का भी पा बस को पीने से **माना मिना** सुरस्ताने से बह पाप मुक्त हो जाता है।

अत्वर्तकातः इक्ते काता नगवणं हरिष्) इत्वरक्तकः का चरेरवायश्यस्यो। १॥ वृक्तकेत्रकृति राजानप्रकाल हु। व्यक्ते कारक्षकृत्यः कारमुहादिवनि॥४॥

की स्थित के सिये पानी में गीले वस्त्र क्या कर होकर कि स्थान हिंद की स्थान कि क्या अग्रहत्था कर का पालन करें। सोना पुराने क्या कादाण सका के बास जाकर अपनी कोरी को कबूल करते हुए कहें कि हे कबन्! मुझे दण्ड दीविय।

वृक्षितः पुचलं राजा सकृत्युत्वातुं सं श्रवयम्। को वृ शुक्काते स्तेते बाब्रणसम्बद्धासमा।।।।।

राजा बार्ज मुसल लेकर बार्ज को एकबार मारेगा जिससे इसकी मृत्यु हो जाने बार जनका अपनी तपस्त्रा के इस भी कह चीर ब्राह्मण पाप से मुक्त हो सकता है।

स्कनेनादाय मुकलं लगुडं व्यपि खादिरम्। इतिहासदाय दीवनाममान्यसं दण्डमेव पात ६॥ कम्म केन च मकत्वो मुख्येओन वायता। अस्ट्यानेन कमाननेतत्वर्मासन साथि माम्॥७॥

अपना कह स्वयं अपने कैंधे पर मुसल, या खदिर से निर्मित एण्ड अपना नुकीले भाग वाली सकि और लोहे की अड धारणकर, जुले बाल बाला तीव गति से राजा के पास जाना चाहिए और राज: से वहना चाहिये कि पैंने **≡** ■ किया है मुझे दण्ड दो।

श्रासनाष्ट्रा विक्रोक्षाक्षा कोनः कोन्यविष्यको। अञ्चलित्वा तु तं राजा कोनस्वाकोति विक्रियक्ष्यकः तपसापनोत्तृपिकांस्तु युवर्णकोतकः पल्लम्। चीरवासा द्वियोऽराज्ये परेत्वव्यक्षणको कन्यमण्डः स्नात्वाकोत्रातको पृतः स्वाद्यका द्वियः।

प्रदेशासून्य विशेष्यः स्वात्मपुरुषं विश्वप्रकृतः १० ॥ चरेता कसरं क्षाः बहुवर्यस्यायनाः।

प्राप्तान: स्वर्णहारी हु तस्वरस्थरपुतने॥११॥

राजा के द्वारा दण्ड देने पर अक्टब उसे छोड़ देने पर कह चौर चौगी के पाप में मुख हो जाता है। परना बाब उसे दण्ड में दे तो राजा स्वयं बाब पाप बाब भागी बि उस्ता है। सुदर्ज की नोधी करने बाले पाप को दूर करने कर बाब है। सुदर्ज की नोधी करने बाले पाप को दूर करने कर बाब है। इस बाबा चाहिये पा बाब को अवलेय बि अवल्य स्वान करके पवित्र बाहिये अथवा अपने अवले के बाब सोने का दान वाहाची बि बाल चाहिये। सुदर्ज बाहिये। साम को पाप से मुख होने बि क्रिके क्रिकेच पायण होकर एक वर्ष क्रिकेच बाहिये।

पुरीर्माणं समारका सहारतः सामग्रेतीयः। अवगुरेतिकपं तमां दीमां सत्तर्वावसी कृतव्॥ १२॥

पवि त्राहम्य कामासक होकर गुरुपानी के साथ सहस्रक करे ती एजा उसे चपकती हुई लोडे 📑 संदर्भ मूर्ती से आलिक्सन करने को कहे।

**ातं वा शिरववृष्यानुस्तराज्ञातं अञ्चली** 

अभिगन्धेद्**क्षिणालामानियाताद्**श्विकातः॥ १३॥

अथवा तो उसे स्वयं पाप के प्रशिक्त के लिए जरून लिङ्ग और दोनों वृषण कारकर अञ्चल में स्थास दक्षिण दिशा की ओर जाना चाहिए, जब तक वह नीने की ओर गिर न पड़े।

गुर्वद्गनागपः सुद्ध्यै चरेर्**वस्थ्ये वस्यः** साखां 📰 कम्टकोपेशं वरिष्कायस्य कासरम्। १४७

कुळ् वाध्दं घरेड्डिक्टोरकासः समाहितः॥१५॥

हिल्ला तथा थोजन लेकर विहार लाला हुआ तीन वर्ष तक विहास लाखा लाखा करने बाला पुरुष उस पाप विहास विहास है। उस वात के अन्य में विहास विहास

को 🔤 📟 🔤 🚾 करने चाहिए।

विके: शंतपुरात्या IIII क्यांन निकृतिय्। १८॥ प्रकेष पु पंतर्ने के वेग कुल्टे दिवः। स तरकारकेट्सं राजेग क्रमावरेतुः। १९॥

यो पतित अर्पभ्रष्ट लोगों के साथ अच्छी लाला संपृत्त है, ■ स्थानिक के विषय 🏿 कहता हैं। यो द्विप विस

पतित के साथ संसर्ग रखता है, उस पाप की दूर करने के लिए कर उसी के बत का कारणा करेगा।

कानुन्यस्थितः संकाधरपतितः। सम्बद्धिः दुः प्रसर्वे प्रावश्चितकंपासरेत्॥२०॥ सुनिर्द्धिःसेहन्ति महापातकियो मलप्।

पुण्य**वीर्वा**यनसम्प्रतिकां वात निम्हति:॥२१॥

करे तो भी ऐसे फरकों की निकृति हुआ करती है।

वन्द्रा से रहित होकर उस द्विज को तमकृच्छ् ■ ■
सम्पन्नरूप करना चहिए। वह इत भी पूरे एक वर्ष ■ करे।
बदि परित के साथ संसर्ग केवल ■: मास ■ ही रहा हो
तो ■ जापा प्राथमित भी ■ ही करना चाहिए। इन्हीं द्वतों
के द्वारा महस्पतकों भी पांपरूपी मल को दूर कर लेते हैं।
साथा पृथिती में के परम पृथ्य तोर्थ हैं उनमें वह परिभ्रमण

व्यास्त्री या विशेदिने स्थास देश कार्दिन्त्। २३॥ र स्था निकारिंद्रा मुन्तिवर्त्तेर्वादिने:। वस्पात्पुणवेणु तोर्वेषु दहन्तरिं स्वदेहकम्॥२४॥

वस्पानंपुण्येणु तार्वषु दहन्याण स्वदेहकम्॥ २४॥

प्रहाहत्या, परितापान, रतेय (चेत्रो) या मुक्त्यां के साथ

गमनरूप पाप करता है, तो उन्हें भी पूर्वेक संसर्ग का
प्राणित करके तुद्ध सेना जाहिए। यदि वह कारण हो तो

ससे अपनी इच्छा से प्राणित मा लेना चाहिए। यदि
उपर्युक्त कोई महायाय किया हो तो प्रहास मा कियो परिता

तीर्थ में जाकर समाहित्रदित होकर अनतान करना थाहिए।
अपना देव कपर्यी का ध्यान करते हुए प्रम्थानित अपने में
प्रवेश कर लेना चाहिए। क्योंकि धर्मक्ष्टे मुनियों में इसके
अतिरिक्त अन्य कोई भी उचान भड़ा धलकियों की सुद्धि के
लिये नहीं देखा है। इसलिये पुण्य तीर्यों में अपने देह को
दम्भ करते हुए भी अपनी मृद्धि अवस्थ से करने चाहिए।

इति वीकुर्यकृतिने स्थाराई हाविकोऽन्यस्थः॥ ६ २॥

प्रयक्तिकोऽध्यायः (प्राथकित-विधम)

**ातां स्थाप** 

यस्या दुवितरं विद्याः स्थासरं वर स्कुळ्याचि। प्रतिक्षेत्रसम्बन्दीसं प्रतिपूर्वविति **स्था**रित हो।

यदि कोई ह्यांका अपनी पुत्री, स्वान हा पुत्रसम् है साम ध्यभिचार करता है, तो उसे बुद्धिपूर्वक जनती हुई अन्दि में प्रवेश कर जाना चाहिए।

मद्द्यस्यं महुलानी त्यीव च पितृष्यसान्। भारियनेवीं **प्राप्ताः कृषीत्वस्यातिकृष्यस्यो**॥ २॥ बाद्रायण**ङ्क कृ**र्वोत् **स्थाः स्थाः** स्थलये। व्यापन्देवं जगद्योनिषनादिनियने हरिन्॥ ३॥

इसी प्रकार अपनी मौसी, पामी **व्यास अपना भाँजों के** साथ व्यापिचार **व्यास है, तो उसे प्रायक्तित**रूप में कृष्ण्यतिकृष्ण् **व्या**करना चाहिए। **व्याप्त व्याप्त प्रम** सान्ति हेतु जगत् के बोनिरूप, आदि और अन्त से मीत देव विष्णु का ध्यान करते हुए चान्द्रायण **व्या**करना चाहिए। प्राह्मको समावा कुर्यासस्यक्षमधे। जन्मकानि समारि एक या मुसमावितसमा

चरि कोई पुरूष पर्छ को पर्छ। के साथ गमन को तो उस चन को सान्ति के लिए अच्छी प्रकार सावधान होकर चार

क चौर कन्द्रायम का करने व्यक्तिए।

व्यिक्तमेनी नत्य वृ स्वसीयां पातुरेव य। पातुरसम्ब मूनो कवि यत्वा चानुष्यमं चरेत्॥५॥

इसी प्रकार चुना को लड़को, बहन को सहस्रो, मौसो को सहस्रो चा वाचा को सहस्रों के साथ समागम करके प्राथविकार में (चून: चाप न करने की प्रतिष्ठा करके) चान्हारण क्रम करे।

प्रक्रिकाची समारक्षा गरक त्याली स्वेत य। अहोराजेरिको भूग्या त्याः कृष्णुं समायरेत्॥ ६।।

अपने मित्र की पत्नी अवता माली के साथ समागय करने पर एक दिन-रात का उपवास करके तसकृष्ण नामक इस का आकरण करें।

उद्यन्त नयरे नित्तसित्तात्रेण निर्मुणतिः सारकानीनयरे स्मितासुक्यमे निदुः॥७॥

🚃 : साजवनेव स्वाचन्यवा निकृतिः स्वता।

कोई सहाय रजावला के साथ यमन काल है, तो लग ग्रांत की बाद शुद्धि किए है। चार्यशाली के साथ मैथुन करने पर सीय बाद ततकृष्ण और सान्तपन व्रत करने का ही शुद्धि कही गई है, अन्यथा निकृति नहीं है।

व्यक्षिणे क्यास्त्रः समानावर्गं तका॥८॥ क्षानुक्रकोन सुर्वेत प्रकारमा समाहितः। इक्काने साहाकीकृता कृत्युनेकं समावरेत्॥९॥ क्षाकान्युक्तिका सुर्वेतान्यस्थानम्॥

जात जिसे में उत्पन तथा स्टब्स मोत्र क्षांती स्वी के साम समापन करने पर एकाप्रचित से ब्यान से ति तृद्धि होती हैं। प्रापन यदि किसी भी प्राह्मणी के काम मैचून करें, तो उसे फिर पाप के अपनोदन के लिये एक ही कृष्ण बा का व्यावस्थ पर्वाप्त होता है। यदि ब्यान करना का कोल पङ्ग करके दृषित करें तो उसको भी घा∹रायण पहालत का हो आधरण करना वाहिए।

जन्मनुष्येषु पुरुष उद्ध्यसमामयोजिषु॥ १०॥ रेव: विवत्या जसे सैव कृष्णुं सालवर्ग घरेत्। वार्द्धियोगमने विज्ञतिसकेम विजुद्ध्यतित ११॥ गवि पैकुनपासेख वरेबान्द्राक्यक्तम्। वेश्वार्था पैकुनं कृत्वा स्थानमा वरेदिकुनः॥१२॥ अर्थं प्रस्त अस्तानी स्टब्स्टन और अलेटि हें अन्त

कोई पुरुष अमानुषी, रजस्यता और अवेदिन में तथा जल में अपना वीर्यपात करता है, तो उसे सुद्धि के सिने

सानपन 🖿 का पासन करना चाहिए। वटि वाईकी (व्यभिनारियों) स्त्री के साथ एमन करने पर कि 📰 राजि

में शुद्ध होता है। भी में मैथुन का असेका करके चन्द्राच्या

वत को हो करना खहिए। बेश्य 🖥 मैचुन करके द्वित सुद्धि के नियं पाजकार वह करे।

यंतिमां च त्यायुक्तया त्रिधिः कृष्णैर्वेत्रपुरूपाँकः पुरुषायोगयमे देश कृष्णे धान्यायणं चरेत्॥१३॥ नदीं सैत्युवकी विकास वेष्णुवीदिकीम्। गत्या चान्यायकाकुर्यकता वर्षोकवीदिन्देन्॥१४॥

भूजभारी सिम्पहुँकोरकमहिन्कायमेरितः। यरेकीर सिम्पह गर्दभावितम्॥१५॥

ठपायुक्रेलियमणं स्थपापं परिवर्धतंत्रम्। संयक्तीण येथेन सम्यक्तापारायुक्को॥ १६॥

पनित स्त्री से समागम कर तीन कृष्णों से विसुद्ध हुआ। करता है। पुल्कामों के यमन में हुआ। और खन्दावन कर

करण चाहिए। नदो, वर्तकी, चीनिन, बरैस बेचने **व्या** और चमडे का काम करने वाली स्त्री 🎚 स्वय सक्ष्यास करने 🖥

प्राप्त करने वाला द्वित कामरेव से मोहित होका किया थी

वारण करन वाला पूज कामदन से माहत हावर विकास तरह किसी स्त्री का गमन विवे तो उसकी विकास यही है कि उसे गंधे का वर्ग कालाक सात वर्गे में विका

मांगनी माहिए। ह्या विषयम में अर्थान् तीनों काली में स्थान कर उपस्पर्शन करता रहे और अपने ह्या है सब के ह्यांक कहते हुए निरन्तर एक वर्ष पर्यन्त वतावाण करे तो अस

पाप से उसकी मुक्ति होती है।

ब्रह्महत्पाद्रत्त्व्यापि चण्यासान्त्रिकार-कवी: भुज्यते हृत्वकीर्णी तु ब्राह्मणानुसरी विवरः॥

ससराजमकृत्वा तु श्रेष्टचर्यान्त्रपूक्तम्। रेतस्या समुत्तार्गे प्राथमितं समाव्येत्॥१८॥

रतस्य राष्ट्राचन अवस्था समावन्ता १८॥ ऑकारपूर्विकाचित्तु महाव्याहर्विभिः सदा।

संकारत्तु भुञ्जानो 🛗 भिश्चालनः जुन्तिः॥१९॥ सामित्रीस जपेत्रित्यं सत्वरः जोस्कर्जनितः।

नदीनीरेषु **रोर्केषु तस्मातमाया<del>हिषुम्बोह</del> २०**॥

वदि वर्धा (संन्क्सी) है, तो क्लाइत्क के दल को छ: चस तक करने से पापमुक्त हो जाया करता है, ऐसा

तासम्बं का करना है। यदि कोई ब्रह्मकारी सात दिन तक वैश्वक्यां और अन्तिदेव का पूजन नहीं करता, और

वीर्यस्थलन करने पर क्रम्पश्चित करना चाहिए। **व्यास्थ** एक वर्ष तक ओंकारपूर्वक महान्याहतियों से सदा राति में पवित्र

होक्टर भिक्षा हुन्स भोजन करके गायत्री का निरंप जम करें हांचा शीध हो कोच को त्यान दे और नदी के तटों पर या तोचों में निरंप कांचा करे तो इस याय है सुटकार का कर

लेखा है। इस्मा वु कृतियं निष्ठः कुर्याद्वाहरूको वृत्तव्। अवस्थाते 🏿 कृत्याकान्द्वाहरकुलकृत्वान्।। २ १॥

चरेक्नावयुको क्याकी सम्महितः। मा स्वरम्॥ १३॥

चित्र करें शांध्य का मध कर दे हो उसे भी स्थान्त्र्य कर ही उत करना चाहिए और यदि विना इच्छा के बक्तन द्वार ऐस्त्र हो जाय, तो छ: माम तक पाँच साँ गाँआं

दान कराव चहिए। स्थान भ्यानपुक संकर एक वर्ष
 वं निकास करते हुए एकाप्रचित्त से आजापस्य

बत, खन्तपन कर अवदा ततकृष्ण् क्षत ही करे।

प्रणादमकानमे वैद्यं कुर्वातसंक्षयस्य वर्षः नोक्यसन् पदन् प्रदश्द ब्रह्मणो ब्रह्म्॥ २३॥ कुर्वादिकारो सा कर्वाद्यसम्बद्धाः

कृष्णिकृष्णे वा कृषांधान्त्रधणभवावि 🛍 प्रमादवश था अपने इच्छा है किही वैश्व 🛍 इनव करने

पर तीन वर्ष पर्यन्त एक हजार गायों का া करना चाहिए और एक चतुर्वात कालत्व का श्रत भी करना चाहिए। अवस उसे कृष्ण और अतिकृष्ण दोनों प्रत देशा चान्द्रायण उस करना चाहिए।

व्यक्ति इतं कुर्वन्तुहं इत्वः। प्रशस्तः॥ २४॥ नोसहस्तर्वस्यद्व बहातस्यव्यक्तन्त्रये।

यदि प्रमादवस था अनिच्छा से **व्या** सुदू व्या सध कर देता है, तो उसे **व्या** की कॉले के लिए पाँच सौ गायों **व्या** 

दन करना चहिए। अही क्योंकि का जैकि कुर्बाद इसहजो स्तम्। इस्या तु क्षांत्रने सेक्स सहस्त्रमणा २५॥।

निकृत कृत्यूवर्धे निकारवाष्ट्रको कृतस्रोत्। स्थानकं वर्षकृतं नु केल्यां संकारतस्यम्॥ २६ ॥ बलारेण विज्ञकृष्ण जुड़ी इन्ता हिम्मेनमः।

जिस किसी ब्राह्मण ने क्षत्रिय, वैश्य वा सुद्ध का वध किया हो, उसे अभश: आद वर्ष, छ: वर्ष तथा तीन 🗖 तक प्रहाहरूप वृत का पासन करना चार्किए। विद्या चिट किसी ब्राह्मणी की हत्या कर डाले तो आव वर्ष तक उसे तत करना चाहिए। क्षत्रिय स्त्री के तथ या 🚌 वर्ष और वैश्य स्त्रों के दश में तीन दर्व तक 📖 🚃 चाहिए। चर्द विष्र किसी शुद्र स्वी का 🖿 कर डाले तो उसे विश्वद्धि के

लिये एक वर्ष पर्यन्त इत करना चाहिए। बैहर्य इत्या दिवातिस्तु किञ्चिएस्पेट्डिस्टाकेश२७॥

🚃 को येव कुर्यासन्त्रापणं सम्ब पराकेषाकवा शृद्धिरित्याह भगवानवः॥२८॥

विशेष यह भी है 📰 यदि हिन्कति 🚟 वैश्व का क्य हरे तो उसे प्रद्याणादि के लिये 🚃 दान भी अवस्य करना चाहिए। अन्दर्भों के बध में भी चन्द्रफ्य वत करके ही बिश्रांद्रि का 🔤 है। भएवान अब ने नह भी कहा है 🕮 पराष्ट्र 📟 दल से भी सृद्धि 🖥 जाती है।

प्रकृति महरूकुर्वा 📖 स्वर्क्षकी। 📰 हता द्वितः कुर्यात्योडलांलं महत्त्वसम्।।२९॥ पपः पिनेत्वरावन्तु शानं इत्या इवनितः।

प्रारम्भारं बाद्य नकुलं योजनकारकारे करेत्। ३०३

मदि कोई द्विजनर्ग मेंढक, नेवला, कीळ, विश्वास, सुर और मुचक तथा कृते की इत्या करता है, तो परप से विजुद्ध होने के लिये महाइत का सोलहकां भाग अकरय हो करना उदित है। किसी बार की हत्या करके तीन गरि तक अवन्तित होकर दूध का पान करें। मार्नार अवक नकुल का

वध करके मार्ग से एक योजन तक शधन करे।

कृष्ट्रं ग्रदशरात्रन् कुर्वादसक्ये हिन:। अर्था कार्यायमी द्वारमणे हत्य हिमोनगः॥३ 📰 प्लालमारकं वण्डे सीसक्क्षेकमानकन्।

पुतकुम्धं बराहे तु तिसहोजन्तु तिस्ति।।३२॥

अब का वर्ध करने पर दिन को सरक गाँव तक कुन्छ तत करना साहिए। द्विजोत्तम को सर्प का क्या करने पर काले लोहे की सर्पमूर्ति बनवाकर द्वान करना च्छिन्। मण्ड अपवा नपंसक के 📖 में एक पत्प्रलगासक (बार हजार

तोला) और एक माधक शीशः 📰 दन करना चाहिए। वर्काः

के 📺 में प्रतपूर्ण कुम्भ और तीतर के क्य में एक द्रोण किलों का दान काला चाहिए।

शुर्श दिक्रवर्ग करहे औड़ो हत्वा त्रिहायनम्। इन्स ईसं अत्यवस्य वर्ध वर्डिणमेव चा।३३॥ कारं स्वेनपासश्च स्वर्शवेदवाहागाय गाय्।

क्रम्बाहांस्य पृष्णकृत्वा बेनुन्द्रशास्त्रवस्थिनीम्॥३४॥ जुक को शारने पर दो वर्ष के पछड़े का और कौड़ एकी

का क्य करने पर तीन साल के बळडे का दान करना कृष्टिए। हंस-कमान्य कह चीर दानर बाज क काल प्रसी का क्य करने पर ऋहान को भी का स्पर्श करावे अर्घात् उसका दान करे। इस्ते इकार मांसाहारी पशुप्रकियों का या मुनों का क्य करके होटे कहते का क्षत्र देश चाहिए।

अक्रमाद्यकारामुहं हता हु कुमालम्। विक्रिक्ष विजय दहादविषयां खो। ३५०

अन्तंसाहारी पतु-पश्चिमों का मध करने पर छोटी बछड़ी का दान दें और उन्न की इत्या करने पर ब्राह्मण को एक रही स्वर्ण आदि किसी धन्न का दान देना चाहिए। अस्पिपुक्त चतु आदि का कप करने से ब्रह्मण को हुन्छ दान अवस्य ही देश पाछए।

अनस्माञ्जेष द्वितायां प्रकारायेन सुध्यति। क्तादाराज् बुधार्या हेरने अवस्थारतम्॥३६॥ जिनके अस्थियों नहीं होती है, ऐसे प्राप्तियों के अध में तो

केवस प्राप्तवाम करने से ही द्विज को पाप से तुद्धि हो आबा करने हैं। परना फल प्रदान करने वाले वधीं की बाटने पर अपनेद को सी ऋषाओं का जब करना चाहिए।

पुरमकरकोरकाराज् पुष्पिताशस्त्र औरधाम्। जन्द्रकारां च सर्वेचां स्वेदकारां च सर्वहाः॥३७॥

क्लपुकोद्धवाकञ्च एतळाही विज्ञोधनम्।

मुस्म, बाबी, रक्ता और पुर्मी बाले वृक्षादि का छेदन काने में तथा सभी अण्डल प्राणियों के एवं स्वेदन जीवों के तथ में तथा फल एवं एव्यों के उद्भव करने वालों के सेंदन

में पुर का प्राप्त कर लेने से ही विहादि होती है। इस्तिकञ्च को दुई काकृष्यं विलोधनम्॥ ३८॥

क्षान्त्रकर्ण पराके वा गई हत्या तु प्रमादतः। परिपूर्वको चारवाः प्राथक्तिले 🗷 विद्यते॥ ३९॥

इ.किसों के कथ में सो तरकुक्द हो विशेष शोधन करने बाला देखा गया है। प्रमादवश के 🖿 वध हो जाने पर

चान्द्रायण महावत या पराक वत को। परन्तु चनन्त्रक भृद्धिपूर्वक गोवधरूपी पाप होने पर उसको सुद्धि के 🔝 प्रायक्षित हो नहीं है।

> इति बोक्वर्यपुराने स्तर्क्ष्ये प्रण्योतस्थितको स्वनित्रेत्रोऽस्थानः॥३३॥

> > घतुस्तिकोऽध्यायः (प्रापक्षित स्थिम कवन)

चास रज़ब

सनुब्राजान्तु इरणं 🚃 क्रीयां 📖 छ। वार्योक्षयज्ञानाञ्च सुद्धवेदांत्रवयेन पुणशा

आसजी बोले— पुरुष, क्वी और पृष्ठ का अफरण क्ला बाबी (बाबली), कृष (कृषें) के जल का रूपण करने वाले मनुष्यों की शुद्धि चान्हायण वत █ होती है।

प्रव्याच्य्रमस्यकारायां क्षेत्रं कृत्यधन्त्रवेश्यनः।

यरेत्स्रांतपनं विश्वास्थात्वमुक्ष्येश २॥

दूसरे 🖺 घर से कम मूल्य 🛅 वस्तुई चुनने 🛗 को शुद्धि मानतपन 🔤 📟 चाहिए। इस 🖦 🙉 (चन) भम्भूवंक्षण से दूर होता है।

शायास्वरपीर्यम् कृषा करमस्त्रिकेतनः।

स्वकतीयगृहादेव कृष्णार्वेत निशुक्तकीत है।

यदि ख़ाहाण लोभ के व्याप्त साजीतय के 100 से 10000 अब एवं धन को चुराता है, तो एक साम तक ब्राज्यक्य का करने से उसकी मृद्धि होतो है।

भक्ष्यभोज्योपहरणे जनशब्दासनस्य पा

पुषपृतकतानम् विशोधनम्। ४॥

खाने-पीने योग्य भोज्य पदार्थ, खहन, सम्बा, साम्बा पुष्प, मूल और फल चुराने से पंचमव्य (गोमूब, गोबा, कर

टूथ, दही और यो) के द्वार तृद्धि करनी चिहिए।

तृणकाहबुमाणां स सुच्छात्रस्य ह्याः च। सैलसर्मामिकाणां च त्रिरातं स्वादनोकसन्॥५॥

तृग, काष्ट, वृक्ष, सूखा अत्र, गुड़, बस्त्र, चमझा खा मांस— इनमें से कुछ भी चुराना हो तो, तीन रात तक उपवास करना माहिए।

मणिपुत्तप्रवालानां 🚃 चं।

अवस्थानेक्सासङ्ग विकास कप्रशनम्॥६॥ विकास वृत्तने वृत्तनेकज्ञकरम् च। कुलाबीकोनाम् विकास प्रश्ने वदः॥७॥

मणि, मुख्य, प्रकार, ताँक, घाँदी, लोहा, काँसा और ■ से कहाँ भी खेन चुक्ते से (प्रायश्वितरूप में) बास्ट दिन अनान के कुछ कण ■■ रहना चाहिए। कपास का उससे विभिन्न वस्त्र, दो खुर नाले पा एक खुर नाले ■ कुल, इब और औषधि को चुक्ते से तीन दिशों

🚃 🚃 प्रेकर सन्द्र वाहिए।

क्त्यास्त्राम् क्रम्याः कन्द्रायनम्बाबरेत्। क्षास्त्रीय समा कृत्यास्त्रा हस्तिनमेत्र का॥८॥ कर्मा कृत्युर्थं सभा सामृत्योग सुद्धाति।

का गाँस क्षाने से जान्यायम का करना चाहिए। क्षेत्रम, कुत्व, हाची, प्राप्यमुकर और प्राप्यमुगां— इनमें से किसो का बांच साने में स्वाप्ता इस के हाए सुद्धि होती है।

क्रमासका जिल्ला पुरितं पूत्रपेत मा। १।। गोनोप्तपुक्कीसं च तदेव क्रायाचीत्। रिस्तुनारका जिल्ला क्रमामीन मोग पत्र १०॥ क्रमाम हादकाहत क्रमामीनुद्रपाद् पृत्रप्। क्रमानुक्रमानाहण्याः सामापतं परेत्॥ ११॥

वांस्त्रवरी पत्नु-पांधवां का माँस, मल-पूत्र, साँड, सिमार और कदर का माँस, तित्रुपार (अलजन्तु विशेष) गीलकण्ठ क्या अन्य पर्छस्तवां को खाने से भी ततकृष्ण् वत बावा वाहिए अवका वारह दिन उपवास रहकर, कूव्याण्ड के साथ अग्नि में से मां आहृति देनी व्याहिए। नेवला, उह्नू और विश्ली का माँस खाने से बावावां सांक करना चाहिए।

कार्य्यक्तास्त्रका साहकोण सुद्धाति। प्रकृतिकेन संस्कार वृत्तिक विनिनेत तु॥ १२॥

कृते के **व्या** जैसे पैरवाले पशु, ताँट और **व्या** का मांस खाने लेने **का** अनकृष्ण कर से शुद्धि होती है तथा पूर्वीक विभि से (शुद्धि के लिए) संस्कार भी करना चाहिए।

कतं केव वस्तव्यम् इंब्यूनगण्डवासस्य। चक्रवासम्बद्धं जन्म हृद्दश्यहममेजनम्॥१३॥

यदि कोई क्युला, क्लाका, इंस, कारण्डव (इंस विशेष) और चक्रवाक कर पॉम 💷 ले, तो उसे बारह दिनों 📖 उपनस 💷 चहिन्। कपोनिटिट्टिपोडीय जुद्ध सारसमेग का उत्पृक्ष जालपादस्य जनकापोतद्वतस्वरेत्॥१४॥ जिल्लुपारं बाव कर्त करकापोतं तथेग बा जनका जैव कटाहारमेतरेग इतं परेहण१५०

कपूतर, टिट्टिंभ, तोवा, सारस, डाम् और करना पक्षी का भींस खाने से **1888** दिन उपकास करना चालिए। त्रिशुमार नामक जलवर प्राची, 1888 पक्षी और मकली 188 1881 खाने से, या बिना शींग वाले छोटे भैसे का पांस जिसने खाना हो, उसे भी वहीं वह करना चाहिए।

श्रोवितमं चैव मस्यादान्यपूकं पुत्रमध्या। गोपूत्रवादकाहारे पासेन्द्रेन मुद्धपति॥ १६॥ असेवराश असवाक्षयुद्धन्य विकितन्। संस्थादांस्त्रवा असवा प्रात्तवं चैतदस्योग्॥ १०॥

कोयल, कदिक्शाव, मेहक और सीप सा पर का महीने का गोष्ट्र में जी काल मा खाने से लुटि की है। जल में रहने वासे, लल में उत्पन्न होने की (जंकदि) कठफोड़वा जैसे पीप मारने वासे पशी, विखरे हुए खनों को पुगने बाले कि जैसे पशी और रक्तपद (लेक) का का शाने से एक काल तक गोष्ट्र में जी उपासका खाना पाहिए।

शुनी भोमं शुक्कपांसपस्यारं च तक कृतम्। भूभवा मासं चरेदेततस्यायस्यायनुत्तमेत १८॥ वृत्तावं मृत्यूणे सिद्धं कुटकं घटकं तकः। प्रामायस्य चरेज्यक्या साधुं कुल्योकनेच च॥ १९॥ कृते का मीस तथा सुका मीस अपने साने के सिद्ध नैयार

किया हो, सो उसे बाध का मान करने के लिए एक महिने बाध गोमूत्र में बाद्या गया जो खाना चाहिए। वैगन, कसेन के नीचे उगने चाले कन्द-मूल, सहिचन, सुक्त्री (मशरूम) गीरैया, शंख और कुल्पीक (चलका खा

पताप्तुं लक्षुनं केव पुक्तवा चान्त्रकां चरेत्। नालकां तपकृतीयं च प्रावापतेन मुक्तवीता १०॥ अञ्चलके तथा पोतं तसकृत्युंचा मुक्तवीत। प्रावापतेन मुद्धिः स्वात्कृतुम्बस्य च भागोत २१॥

वनस्पति) खाने से प्राजाप्तय 📰 करनः चहिए।

Moringa.

्याच क लहमून काने से भी चान्द्रावण करे तथा कमल बल और चैलाई खने 🖥 📰 🖛 करने से शुद्धि

है। जरूपन्तक' (करनार) और पात नामक जन्मण काने से तक्कृतक और कुर्युभ' खाने से प्राव्यपत्य वेत से

मुद्धि होतो है। असार्व्युकुक्तकैय मुक्तककोत्रुक्तकोत्।

क्षेत्रक विकासीर पीता महिन का पुनः॥ १२॥ भोपुत्रकावकादारः समरामेण शुक्रधति।

उटुन्यस्य कानेन काक्यकेण सुर्वाधीतः। धुनस्य 🌃 स्वकाद्धे पृतके सूतके स्था॥११॥ धन्यस्योग सुरुकेत साम्रणः सुरुपक्षितः।

स्था की कितुक (पलात) काने से प्राणपत्न कर करना चारिए। अज्ञानतावल करान हो गए दूध की यो लेने से, सक राजियों तक गोमून में पलाचा हुआ जो खाने से तृद्धि होती है। स्वेच्छा में गूलर वृक्ष का लेने पर नसक्ष्य कर करने से शृद्धि होती है। जो मृत्यु में नम दिन माद होने कर्म बाद में, और सुतक के अवसर पर भोजन करता है, बाद क्यान एकसावित होकर चान्द्रायण वस करने पर सुद्ध होता है।

कृषो नियमास्यावं व दीयते॥१४॥ बाह्यकाक्षरेत्वस्यक् नस्यात्रशास्त्रे दिवः। सन्येजनसन्तु सर्वेशं भुक्तवा चात्रपुपस्तुतप्॥१५॥ सन्याकसम्बद्धेय तसङ्ख्येण सुद्धाति॥

ा गृहस्य को अग्नि में नित्य अग्निहोत्र होता है, भरन्तु अन का त्रथम भाग दान नहीं करता, ऐसे पुरुष का अन परि सहयन खन्ता है, तो उसकी सुद्धि भाग्द्रामण इस में द्वारा होती है। सभी चाहियों से प्रत अभोज्य अम और निम्न नहीं चालों का जन काने से संस्कृष्ण इत के द्वारा व्याहित चाहिए।

बन्दास्त्रतं द्वियो पुनस्या सम्बद्ध् चान्त्रामणस्रोत्॥२६॥ कुद्धिपूर्वेनु कृत्युस्यः पुनः संस्कारपेय च। अकुरमस्त्रतेन कुर्मसान्त्रमणकाम्॥२७॥

जो हमझम जण्डाल का अन्न सा से, तो उसे विधिपूर्वक बान्द्रवय का बाब कहिए। परन्तु जो इस बाब को बानवृक्षकर बाब है, तो एक साल तक प्राज्ञापस्य करने के

<sup>),</sup> सोधारमः शिहुरकीरणगन्धकानेकोकानेकाः i Hyptoinibera

<sup>2.</sup> Baekinis Veriegata Roxb.

३, कुमुम्नं व्हितिकां क्लारक्वविस्वपि (भावतकार)

बाद पुनः उसका संस्कार करना चाहिए। जिसने सुरा के अतिरिक्त दूसरा व्याप्त किया हो, उसे चान्द्रायक कर व्याप्त चाहिए।

अभोज्यासन् भुक्ता च प्रत्यक्षेत्र सुद्धाति। विष्णुप्रयानने कृत्वा रेतस्ट्रीवदावरेत्॥ २८॥

अभोज्य 🖿 खाकर प्राजापत्य का से सुद्धि होती है। मल, मूत्र तथा दोवं भक्षण 📰 🎹 पर भो 📺 प्रजासन

द्वन करना चाहिए।

क्षमादिष्टे तु चैकाई सर्वत्र तु वद्यार्थतः। विश्वयस्थ्यतेष्ट्राजां गोमाचीः कविकाकचेः॥२९॥ ज्ञान्य पृत्रपुरीयाजि हिकासमूचको कोत्।

अधिहित कार्य करने से इत्यत्त होने करने सार 
नियमानुसार एक दिन ब्ला उपस्तत ब्लाह्म व्यक्तिए।
प्राप्तरहरूर, गधा, औट, सियार, कन्दर पा कीए ब्ला मूत्र का
सल खाने से, बाडाण को चान्द्रायण इस करना च्यहिए।

व्यासाताला विष्यूत्रं सुरासंस्कृतेव छ॥३०॥ पुनः संस्कारपहिने त्रवो वर्णा हिल्लापः।

अनजाने में, पनुष्य 🖩 मस, मूत्र और मूत्र 🗐 सूर्ड दूर्ड किसी परमु 🛗 हम लेमें से तीमें क्यों का पून: उपनपन संस्कार 📼 है।

व्यक्तियां केन आस्पनुत्रकृतिकाल्यः । १०। वहासांत्रको मोहस्तवा कुर्वाहिजोत्तमः।

भासमञ्बद्धाररे विकिरे कृष्यमञ्जेत्॥ ३२॥

मांसाहारी पशुओं या पश्चिमों का मल-मूत्र अञ्चनतावज्ञ खा लेने से, खद्दाण श्रेष्ठों की सान्त्रपत शत करना चाहिए। गिद्ध, मेहक, कुश्र और फैले हुए दानों को पुगने वाले तीतर जैसे पश्चिमों का मीस खाने से, कुन्छ इत करना भारिए।

प्रामाप्रयेन शुद्धकेत शहरपोधिक्षणोको। श्राचि तसकृष्णं स्थाहित्ये धैवातिकृष्णकम्॥३३॥ सुद्रोचित्रशस्त्रियो भुकत्वा कृष्यंबान्द्रपणकम्॥ सुद्राया भाण्डके स्वति पीत्वा वान्द्रपणक्रोत्सः ३४॥

ब्राह्मण का जूळा मोजन छाने से प्राज्यपत्त, खत्रिय का खाने से तसकुच्छ् और वैश्य च्या छाने से अतिकृच्छ् तत करना चाहिए। सूद का जूठा खाने से और सुरा-पात्र में पानी पोने से, ब्रह्मण चान्द्रायण वृत करेगा।

समुख्यिष्टं दिजो भुकता विराहेण विक्रुपति। गोमुत्रवावकाहारः पीतलेका वा नवाप्त ३५॥ व्यदि कोई सहाम किसी का शुक्त खाता है, तो तीन रात उपकास करके शुद्ध होता है। गाय के भी लेने के बाद बचा सामों भीने से मोसूत्र मिटिस कथ का आहार करने से

क्षा पन से प्रमुख उमास्त केल का आहार कर सुद्धि होती हैं।

सच्चे पृत्रपुरीचार्वद्विकाः शहारेवादि। सद्य क्रानस्य कृत्युं इतं प्रपतिशोधनम्॥३६॥

बदि सस मुखदि हैं दृष्ति जल को यो लेता है, तो सान्तरन और कुन्छ इत से सब की शुद्ध को जा सकती है।

न्तवन आर कृष्ण् इत स क्षत्र का शुद्ध का जा सकता व्यक्तालकृते व्यण्डेषु यदि आगस्तिकेयलम्। व्यक्तालकम् कृष्ण् बाह्मणः यायलेयनम्॥३७॥

कोई द्विज सम्बद्धाल के कुएँ या पात्र से, जानवृक्षकर पानी है के पाप में लोकर करने साम सामापन का सामा

📖 है, स्ते पार 🖬 सोबन करने 🚥 सान्तपन 🖛 कृष्ण् कर करने पाक्रिए।

कारकालेन वु संस्कृष्ट कीला वर्गर द्वियोत्तनः। विश्वासकानुकोष वक्रमकोन मुख्यति॥३८॥ व्यासका विकास समाजित वर्ग से सेने से,

स्वारण की सुद्धि में लिये के प्रेमर तीन रात तक उपनाम की।

पहापनकिसंस्पर्ने पृक्षणा स्नात्मा हिनो परि। वृद्धिपूर्व पदा बोहत्तसकृष्ण्ं समाधीत्॥ ६९॥ धरि आक्षण जनवृत्त कर या अनवाने में, किसी महाणणी

चार आक्षण जानवृत्त कर या अनवान में, किसा महापापा का स्पर्न 🛗 स्त भोजन करे अववा स्माम करे तो, उसे ननकृष्ण बत करना खाहिए।

श्रृष्ट्रः वद्यक्राधिमं इतव्यक्तम् स्वयक्ताम्। प्रवाद्यकोकमं कृत्यः वैत्रवेषा विश्ववित्रः ४०॥

वर्द विकास, चान्हाल और क्यांका स्थी को सूकर प्रमादक्क (अपवित्र हो) भोजन कर लेता है, तो उसे तीन एत उपकस रहकर हुद्ध होना पढ़ेगा।

स्तानकों कींद्र पुक्रोत करोएतेण सुर्व्यातः वृद्धिपूर्वं यु कृष्केण स्वातास्त्र पद्मवः॥४१॥

जो स्तान करने केम्प हो, फिर भी **भरि मामा** किये बिजा हो अझानकावल भोजन कर लेता है, तो **मामा** दिन-सत उपकास करके और जानगृहका भोजन करने से कृष्ण्यत करके तुद्ध हो सकता है, ऐसा भगवान् **मामा** ने कहा है।

चुकता पर्वृत्तिकारीनि एवादिप्रतिदृष्तिः। चुकतोचनास्तुर्वीत कृष्णुकार्यवापि वातः४२॥ यो कोई बासी हुआ भोजन वा **बात अदि सहुओं हारा** दुनित किया हुआ अन खा लेख है, हो एक उपकस करें बा एक चौथाई कृष्ण हत करना चाहिए।

संस्तरान्ते कृष्ट्यं तु चरेड्डियः दुनः दुनः। अञ्चलभृत्वसुद्धय्यं इतस्य वु विश्लेषकः॥४३॥

पूरे वर्षभर यदि अज्ञानवज्ञ, अभस्य वस्तु खड्र 🖫 और विषेत्रतः जानपूसकर खाई हो तो चर-चन कृष्क् दस करना जाहिये अथवा वर्ष के अन्त में कृष्ण् इत कर लेना चाहिए।

वात्यानं याजने कृत्वा पोकाननवर्क्त का अधिकानपहालक जिन्हः कृष्णिकुत्ववित्रक्षण

जो जारवी (समाज में स्वकृत्तर के अवोग्य) तथा संस्थात रहित अथम स्वेगों के पड़ों हा कराये कि दूसरों हा अगय कर्म, अधियार (यसीकरण श्रादि) धर्म तथा अध्यक्षण से उत्तम कर्म कराता है, तो तीन हाल हा करके सुद्ध हुआ अ हाला है)

वाह्यणादिहरूकां तु कृष्ण दाहादिकं हिन:) गोगुरकावकाहार: प्राताक्केन सुवादिता ४५॥ तैलाक्यकोऽच बास्तो वा कुर्वानुक्युरीकोऽ अहोरावेण सुद्धीय सम्मुकर्यीया वैवृत्तेश्वर्थः।

ां कोई प्रस्त्यणादि विश्वी वर्षों के क्षेत्र माने गये विश्वा का दाह-कर्ष करता है, तो उसकी सुद्धि गोसूत्र मितिन अन का सामा करते हुए प्राचापन्य वस करने वि होती है। तैस की मालिश की हो, वा उल्टी विश्वों के सद-मूत्र का त्यान करें। और कर्म कराने या मैसून कर्म करने वर एक दिन-शा उपवास रहकर सुद्ध होना पहता है।

एक्पहेन विद्याहाम्नि परिद्वाच्य द्विकोच्यः। त्रिगत्रेण विज्ञुक्तयेत त्रिराक्रस्यहरः काम्यक्षकः॥ दलाहं झदलाहं या परिद्वाच्य त्रमाततः। कृष्णुं चान्त्रावणं कुर्यातस्यायस्योगस्योगपे॥४८॥

यदि कोई अज्ञानका एक दिन में ही किसहानि को त्याप दे, तो तोन ••• ••• उपस्रस रहकर शुद्ध ग्रेमा और तोन दिन के बाद छोड़ दे, तो छ: दिन •••• बरने • शृद्धि होती है। परन्तु जो प्रमादवत दस या बराइ दिन तक अपि को त्याम दे तो उस पाप नाम के लिए चान्द्रामण इस करना पड़ता है।

पतितार्ऽत्यावदाय स्टुत्सर्गेक सुव्यति। सरेम विविना कृत्युमित्याह समतान्यनुः॥४९॥ चतित (पर्नप्रष्ट) व्यक्ति से द्रव्य ऋष्ण करने से, उसे त्यनने (दान करने) के बात सुद्धि होती है, और विधिपूर्वक बच्च तत करना चाहिए, ऐसा भगवान् मनु कहती हैं।

वनासकाप्रियुक्तस्तु । परेकुमीर्वित कृष्णुर्वेश प्रीति चान्त्रावकानि चारप्रशा पुरुष्ठ काकर्वदिसंस्कारैः संस्कृता हिजाः।

मुख्येनुबाद्धां सम्बन्धोपुर्वर्गदर्शिनः॥५१॥

विस किसो ने अनुसन बत स्वीकार कर छोड़ दिया है, या संन्यास (संकर कद में) स्वाग कर दिया हो, तो उस व्यक्ति को बीन कृष्णु और तीन स्वाप्ता जत करने व्यक्तिक तरक्षण्य किर से जानकर्मादि संस्कारों से संस्कृत होकर ही झहाल सुद्ध होंगे और इन्हें पुनः धर्मदर्शी होकर भर्मा-धर्मेंस क्ष्मों का वासन करना होगा।

अनुवारिक्सम्बद्धं वटहर्यको कोहा अक्टर् सम्बद्धाः स्त्री बेहाविषेत्र हि॥५२॥ सन्दर्भगतन्त्र व करवे पर् (ब्रह्मचर्सा को) उस दिन,

क्षिप एकाप्रवित होकर जम करना चाँहेए।
चंद क्ष्मंक्ष्म सम्भ्या न मि तो मा दिन मा को भोजन

बाह्याः समिद्यासनं सुचिः स्थात्या समाहितः। कार्यास्य स्थायः उपयो कुर्वोहितुद्धये॥५३॥ व्येद् वर्षः स्थाय करके चौतत्र होकर एकारावितः है अस्ति।

निरंदे किन्द्र पांच श्रास्तः पाहिन्हे।

च्छेद कोई स्मान करके प्रतिष्ठ होकर एकातिका है। अस्मि में स्विधादान नहीं करता तो, उसे आठ हजार मार गायती-मेर प्रयुक्त स्वारिये।

अवकारी चरेरवन्थां कृष्टको है प्रपट्नः। स्थाना विज्ञासको संघः परित्रामक संवरः॥५४॥

प्रकटका (शहाचारी) संस्थापूजन श्रंत्मा भूल जाय, तो स्वान के चाद, उपवास रहकर संध्यापूजन कर लेनी चाहिए। वदि अस्पविक परिज्ञान्त होने से संख्या करने में अस्टबर्च हो, तो यात्र उपवास करके गुद्ध हो सकता है।

बेदेदिशानि सिवानि कर्याण च विलोधा | स्वास्त्रो द्वारावेष हु | चार्च चोपसमेदिनम्। ५५॥

विदे स्वतंतक (जिसने ब्रह्मचर्य समिति ■ स्नान कर लिया हो) ब्राह्मण, वेदोक्त नित्य कर्मी का लीप ■■ है और वृत करना भी भूल जाय, तो वह एक दिन का उपवास करके बृद्ध होता है।

संबतारं कोत्कृत्कृष-येत्यादी द्विबोत्तमः।

चान्प्रयणं चरेद्वात्यो गोप्रदानेन सुद्धावि॥५६॥

अग्नि का नाम फरने वाले ब्राह्मण को एक साल 📖

कृच्छतत 🚥 चाहिये। यदि कोई 🚥 🚃 हैं, तो चान्द्रायण वत करने तथा गोदान करने से सुद्धि होती है।

नास्तिक्यं वदि कुर्वीत प्राज्ञकर्न चरेदिहुन:।

देवग्रेड् गुक्त्रोहं तसकृष्येण जुज्यति॥५७॥

यदि कोई द्विज ब्राह्मण नास्तिकता करे तो प्रजासन 🚥 करना चाहिये। देवहोह और युरुहोह करने से समझ्यक चत

करके सुद्ध होना है।

खुवार्ष समासद्व हालाई च कावाः। त्रिराक्रेण जिल्लक्ष्येच भग्ने 🖿 प्रविक्रेयक्ष्यम् ५८॥

केंट गाड़ी 🔳 गथा-नाड़ी पर खेच्छापूर्वक आसेवण करता है अयदा रूप होकर जल में प्रवेत करने से लोग वत तक उपवास करने पर शुद्धि होती है।

बहुत्राकालमा 🚟 संदितायप एव यह

होपाञ्च शायाला नित्यं अपस्त्वानः विश्लेकश्यूकप् ५॥ 🎹 एकं वासित्वा स हाज्यको करवयेन है।

अक्षीराधीवितः स्ततः येषाम्बोन जुजुलवितः ६०॥

क्षपाज्य व्यक्ति 🗰 पार्वाद कराने 🚃 तीसी दिन

भागेकाल उपकास करे और 🚃 महीने 🗪 वेदसहिता का जप करते हुए और 🎟 🚃 होम बरते रहना चहिए। यही प्रायदित है। यह बाह्मण नीले या त्यल रंग का बस्त पहर्ने, एक दिन रात उपकास रह कर, पंचमध्य द्वारा स्नान

करने से शुद्धि हो जाती है।

वेद्मर्मपुराणानां चण्डालस्य तु चान्ने। वांत्रायणेन सुद्धिः स्वास क्ष्म्या तस्य निद्धतिलद् १॥

को वेद, यमंत्रास्त्र और पुरानों की म्याहत। सुनाने से नान्द्रायण बत के द्वारा सुद्धि होती है, इसके

अतिरिक्त अन्य कोई प्रायक्तित नहीं है। उद्भवनादि निहतं संस्पृत्व 🚃 क्विन्तुः

फॉसी लगाकर आत्महत्वा किये हुए सहाय के ऋत को स्पर्ध करने से, चान्हारण या प्राज्यपत्व दक्त करने पर सुद्धि होती है।

संद्रायणेन भृद्धिः स्पालाजापनेन का पुनः॥६ 📖

उक्तिहो यहनावातक्षमध्यासीन् सन्नेद द्वितः। प्रमादादै क्येरस्नात्वाः गासन्यष्टसङसकद्≋६३≋

बदि बाह्यम प्रमादकत 🚃 करने से पूर्व जूठे मुँह चाण्डास को स्पर्श 🚃 🗓 तो उसे स्नान करके

अहत इजर कर गायत्रो 📰 जप करना चाहिये।

दुषदानं ऋतं 🔤 बृह्यारी सपहितः। विक्रोबेक्ट: सम्बद्ध क्ष्मगब्देश शुक्राति॥६४॥

उस ब्रह्मचारी को एकाप्रतित लेकर, सौ बार दूपदा मन्त्र का जब 🚃 चाहिये और तीन गत उपवास रहकर

पंचनका से स्वान करके उसकी शुद्धि होगी। क्षाकरापविकारीम् कामातः संस्कृतिहरूपः।

इच्छिट्स्टा क्वींत 🚃 विशुद्ध्ये।। ६ ६ ॥ व्याप्यक्रमसूर्वके व्याप्यक्रम नार्थे राजस्थलाम्।

स्कृत स्टब्स्कृत्यको सन्दृष्ट्यतित्रस्थित। ६६॥ जो कहान जानमुझकर जुड़े मुँह मानकार और पतितों 🖘 स्वर्त करका है, उसे सुद्धि 🖩 सिपे प्राजापत्य वतः करना

चाहिए। वेसे हो चाण्डाल, सुतको, 📖 और रजस्वला स्त्री का 🚟 करने से, सुद्धि 🛡 सिये क्लान करना चाहिये।

परिलों का त्यानं करने पर भी वैसा हो करना चाहिए। काकालस्वकित्रमै: बेल्ड्ड मेम्प्रलेखरि।

क्य: **अस्तराय अपं कुर्यात्ममहित:**।)६७॥ क्रमहर्माहर सहस्र वृद्धिपूर्व द्विजेतमः।

स्वात्कारमध्यम्बद्धाः विकास स्थाप्त । विकास स्थाप सुराको और 📖 की सुने 🔤 व्यक्ति का परि

कोई स्वर्श 🚃 लेता है, तो उमें (शुद्धि हेतू) 빼 करके. 🚃 काने 🖹 बाद एकप्राधित 🛮 नप া 🗷 चाहिए।

कण्डालादि व्यक्तियाँ को सूने वाले को मदि कोई प्राह्मण जानमुक्तकर सुता है, हो उसे स्मान करके आवधन करना

यहिये, यह वितासक 📖 ने कहा है। मुख्यसम्ब व विज्ञास बद्धाव्यसंस्पृत्रोत्तरि।

कृत्या लीचे ततः स्वासदुयोज्य सुदुव्यद्वतम्॥६९॥ भोजन करते हुए ब्राह्मण का पदि किसी दृषित (विद्या)

का स्पर्ध के खाव हो जाए, तो भीच करके हमा कर लेना चहिए और उपजस रसकर अनि में आहुति देनी चाहिये।

क्रमहाले वृ प्रयो स्पृष्टा कृष्णे कुर्योद्देशस्त्रश्री। सुरुवाञ्चलकावसंस्पृत्य अद्वेरात्रेण सुद्धार्थना। ५०॥

ब्राह्मण करि चाण्डात के शब को स्पर्श कर से, तो कृष्ट 🚃 के क्षक उसकी मुद्धि होती है और (वस्त्र से) लिपटी हुई अवस्था में, स्पन्नं किये किया, केवल देख सेने से, एक दिन और 🔤 📖 एकर सुद्ध होना चाहिये।

सुरा पाता दिया: कुर्वाकाणावसम्बद्ध सुचि:। पतायम् लक्षुनसीय सूर्व प्राप्त स्ता: कुर्वि:॥७१७ यदि कोई ब्राह्मण सुरा का स्वतं कर ले, तो वह तीन कर प्राणायाम करके और प्याच स्था सहस्तृत का स्वतं करने से, प्राप्त शुद्ध होता है।

बाह्यजस्तु शुना दशकाई सार्च काः विवेक नामेकर्यन्तु रहस्य सदेव हिंगुयो क्येन्स्व २॥ सम्बद्धियाम् बाह्यपेन्टि सः स्वापन्त्रीयाम्।

स्पादेतस्यिपुणं बाह्रोपूँकिं 🖝 स्वायनुर्वृत्वम्।

प्राप्तण को कुला काम से, तो तीन दिन तक आवंदात दूध पीना चाहिये। नाधि है कपर काटने पर अससे दुगका-है: दिन, होता पर काटने से नौ दिन और किए हा चाहने से पारह दिन का व्यक्तिक दूध सिंही रहन चाहिये का कुले का काटा हुआ ब्राह्मण, हाला करके नामके हा चय करना चाहिए।

श्रातिकर्ष बहायकाच्ये युक्ते हु विकोतनः। श्रात्तुरः सति क्षेत्र कृष्यास्त्रात्त्र स सुद्धकी॥७४॥ श्राह्मितिकारकारं न कृष्यंत्रस्य स्टब्स् वर्ता न गण्डेन्स्यां वा प्रोडपि कृष्यस्त्रीमकोन्।७५॥

जी रोगरहित और IIII रहने पर भी बहान ibili किने विना भोजन करता है, तो यह अर्थ कृष्ण का करके हुट हो सकता है। और यदि कोई अधिकारी अध्यक्त पर्व के दिन सूर्वीपस्थापन नहीं IIIIIII और ऋतुकास में भी गर्थणरूज निमित्त पत्नी के साथ मैथून कर्म नहीं करते, उनकी सुद्धि अर्थप्राजापत्य द्वार करने से होती है।

विनादिरम् नाष्यासंः ज्ञातिरं सिन्नेत्रम् । । सर्वस्ये जलपाप्तृत्य गमालम्य विमुख्यति॥७६॥ वृद्धिपूर्वनकमृद्धिते जपेदनकाले हिनः। गावमहसद्दसं तु त्राहं चोपवसेन्द्रिजः॥७०॥

अस्वस्य न होने पर भी कोई मस-मूत्र स्वावने के आद पानी से सौच किया न करे ■ मनो के बादर मत-मूत्र स्वाने, तो उस व्यक्ति को, उन्हों बस्बों को पहलबर स्वाव करके, गाय का स्पर्श करके मुद्ध होना पहेंचा। देखा कर्म जानबूझकर किया जाये तो, जाहरूण को सूबोंदय कात में पानी के अन्दर दुक्की लगाकर आठ हजार बार पायती जम ाता सहिए और 🔝 होकर तीन दिन क्रांसी करना स्रोता।

अनुमन्त्रेकाका सुद्धे जेकीपूर्व दिशोसमः।

অন্তেহন আ দুৰ্বান্তবীৰু আ৮৫।

चंदि कोई उक्तर सहाज मृत्यु को प्राप्त सुद्द के पीछे-पीछे अपनी इच्छा से साला है, तो उसे नदी-किनारे आकर आठ इन्कर कवाने जय करना चाहिए।

कृष्य तु स्थलं विक्षे विद्यस्थावनिसंपुत्तम्। च सँव वाक्षक्रवेन कृषांवान्त्रकार्यं स्वय्॥७९॥

चंदि कोई क्रायम दूसरे प्रस्तान के समय सावधि सम्बद्ध प्रतिज्ञ करता है, और उसे पूरा नहीं करता तो उसे 'यावक' क्रा है क्रायमक वत करना चाहिये।

क्ती विवयक्तम् कृत्या कृत्येण सुव्यति। कृत्यं कृत्यक्तासम्बद्धाः स्थाना स्थान्येक्त्रस्य (८०)।

जो पनुष्य दान लंगे वालों को पंक्ति में (किसी को कम वा ज्यादा देकर) क्रिक्स (भेद) करता है, उसकी शुद्धि कृत्य कर द्वारा होती है। यदि काण्डात की परवाई भी उस पर कहकर जाता है, तो स्वान करके भी पीना चाहिये।

क्रिकरित्ववस्थिक्ष्मार्थि क्यूनेव वा। क्यून क्षाक्षे क्यून्स्य स्तानं कृत्या विश्वकर्ति॥८१॥ कृत्या नु क्रिक्समध्ये कोर्वेक्षणु अध्यय्। कृत्यो क्राक्समुद्दे संबद्धकरक्षसी॥८१॥

अपनित्र होने पर सूर्य दर्शन करना चाहिये। आतम अणि प्रज्यस्मि करे या चन्द्रदर्शन करना चाहिए। मनुष्य की अध्य स्मानं करने पर सामा करके गुद्ध होता है। पिच्या अध्ययन करने पर (प्रायक्षितकय में) साम तक भिक्षा मौगनी चाहिये और कृतपन (उपकार का नासक) व्यक्ति की बाह्य के यर रहकर, पाँच माल तक ब्रह्म करना चाहिए।

हुंच्यरं ब्राह्म्यस्थेयस्य स्वयत् य गरीवसः। स्वरक करनामःशेरं प्रणिक्षय प्रसादयेत्॥८६॥

वदि कोई ख्यान को हुंकर करके अपमानित करे व्य सम्मानित व्यक्ति को 'वृ ता' करें तो उसे स्मान करके रोप दिव में कोजन क्याँ करना च्यक्तिये और जिसका अपमान किया हो, अनके पैर पकड़कर उन्हें प्रसन्न करना चाहिये।

कारिका हुचेचिर कार्ड बद्धाड शससा। विकट्ने व्यक्तिका प्रकारक प्रसादवेत्। ८४॥ ब्राह्मण को तृष से मारने ■ अथवा उसके गते कर वस्त्र से शीधने पर यह कक्युद्ध में परास्त करने से, उन्हें प्रचाय करके प्रक्षत्र करना चाहिये।

अरमूर्व सरक्ष्यप्रमासक्ष्यं विकासे। कृष्युर्विकृष्यं कुर्वीत विवस्तोतका सोव्यिन्॥८५॥

यदि हामा को मारने के लिये संदा उत्तया हा कृष्णुद्धत करें। यदि हामा को नीचे फिरा दिया जान तो अतिकृष्ट् हा करें और जो ब्राह्मण को कुछ मारकर उत्तका खून कहाता है, तो उसे कृष्ट् और असिकृष्ट् देशों उत करने चाहिये।

पुरोराजोलमञ्जर्भ कुर्वानुस्त्वा विलोक्यम्। एकसर्व निराहरः लगायस्यपञ्जरोध८५॥

गुरु के आक्रोत करने पर जो उन्हें **काल सक्य करका** है. तो ऐसे पुरुष को चया व्यास विवृत्ति हेतु **का** दिन का उपवास रखना व्यक्ति।

देवर्गीणामनिष्ठुत्तं द्वीवनात्रोतने दुनै। उल्लुदेश दहेरिक्कां दालकं च दिवनकान्॥८७॥

जो व्यक्ति 🚮 के श्राविकय बाहाकों 🖩 सकते धुकता है, और उनके प्रति गुस्सा दिखाता है, 🔝 उत्कले स्थानी 🗎 भीभ जला देखी बाहिये और सुवर्ण का दल करना बाहिये।

देवोद्यानेषु यः कुर्यान्युत्रोतारं सकृदिहरनः। क्रिन्ताविद्यानं विश्ववद्याने धरेधानस्थलं कृतन्त्व८८॥

देशोदान में जो फोर्ड द्विज एक **मा भी भूत त्या**ण करता है, वह पाप की शुद्धि के लिये अचना स्थित क्याना कान्द्रायण वस करना साहिए।

देवतावतने मूर्व कृत्वा भोडादिह्योत्तमः। जिञ्जस्योत्कर्तनं कृत्वा चानामसम्बद्धसेत्॥८९= देवतानामृबीपां च देवानां **व्या**कृतसम्बद्धाः कृत्वा सम्बद्ध प्रकृतीत जन्मक्यं द्विलेक्यः॥९०॥

जो उत्तम द्विजवर्ण का भनुष्य देवमन्दिर के अन्दर मूत्र त्याग करता है, वह जिल्ला काटकर चान्द्रायणवात करके पण का प्रावशित करे। देवताओं, ऋषियों और देवता-सम्मन व्यक्तियों की निन्दा करने से, साह्यण की सृद्धि, अच्छे प्रधार से स्वातंत्री वृत्त करने से होती है।

तेल् व्यापातां कृत्यः व्यापा देवं सम्बंधितः ||||| वीक्षेत भारकतं स्पृत्या विक्षेत्ररं समेत्॥ ९ |||| यः सर्वपृताविपति विक्षेत्रानं विकिटनि न तस्य निकृतिः समया कर्तुं वर्षस्रतैरपि॥ १२॥ बान्द्रक्यं चोरकृतं कृत्युं चैवातिकृत्कृतम्। प्रकाः प्रकारं देवं वस्मानावाहिपुरवते॥ १३॥

और ऐसे आदम्ब के साथ वार्तालाप करने से स्नान करके अपने इन्ट देव का पूजन बाता चाहिये। यदि उस निन्दक की विकेश शंका का ध्यान बाता चाहिये तथा याद करने से विकेश शंका का ध्यान बाता चाहिये। परन्तु जो जनमूहकर समस्त चामियों के अधिपति विकेश को निन्दा करता है, उसको से स्वीती वर्षों में प्राथमित करके मुक्ति नहीं होती। वैसे उसे माले चान्द्रायण बात, पक्षात् कृष्क और अतिकृष्क कर करना चाहिए बाता महादेव को शरण में बाता के उस बाता से मुक्ति संध्य है।

कानुकारं व किंकिम कृष्युं वैवासिकृष्युकाम्॥२४॥ इसके असिरक नियमानुसार अपना सर्वस्य वान करना,

वर्षकार्तः विकित्सर्वपार्वतानेवनम्।

निकानुसार व्यापना क्षेत्र अति अतिकृष्ण प्रती को करना विकास पापने व्यापना क्षेत्र का व्यापना मधा है। करनो अधिनकर सर्वपारिकोशनम्।

स्वात्त्वा विभि प्राप्त यः समामाने स्वाप्त्यः १५॥ समामान् पृत्रविका तु सर्वपारैः प्रमुक्तो॥९६॥ समामान्यं महदेवं त्या कृत्याकपुर्दतीय्। सम्बन्धः सामानुको सर्वपारैः प्रमुक्तो॥१७॥

इस्से इकार सब तीवी में जाने भी सारे वर्षों का सुद्धि होती है। अन्यवास्था के दिन, बाह्यचों को पूजा करके जो बाह्यज्ञ व्हादंश की आराधना करता है, वह भी समस्त सबों में मुक्त हो जाता है। कृष्णाहमी का कृष्णकतुर्देशी के दिन, बाह्यज्ञ कोवात करवाकर महादेश की पूजा करने से, मानी पापी से मुक्ति मिसलो है।

उन्हेदरकां तथा राज्ञै सोप्यारं जिलोक्यम्। इद्वेतं अन्ये कामे युकावे सर्वपातकै:॥१८॥

्डली प्रकार ज्ञयोदकी को ग्राप्ति के जाता प्रहर में, उपहार के≡ाता जिल्लोचन (भगवान् संकर) की पूजा करने से, ■ चधुं से मृति मिलती है।

कोविकार्गुर्र्श्यां कृष्णको समाहितः। व्यास वर्गराकाय कृषको चानकाव च।। ९९॥ वैकारकाव कालाव सर्वकाराहराय च। क्रोके किसमेनुका-कालासोदकानुसम्बद्धाः १००॥ उत्तरपाने चतुर्सिकोऽस्थावः

मिश्रति जल चढाना चाहिये।

कृष्णपक्ष को चतुर्दशों को, उपनास रहकर एक्स्प्राचित से 💷, डांक्स, मृत्यु, अन्तक, बैबस्तत, काल और सर्वप्राणहर— इन सालों में प्रत्यक 📄 उद्देश्य 📷 📰

भारता दशस पूर्वाहे मुख्ये क्रमेक्स्पीः। बहायर्थेक्यःक्रम्या उपनासे हिमानेक्स्प १०१॥

क्तेकोत् कुर्वीत ज्ञानः संकामनमः। विद्यापं अपुरित्य किल्कामा। १०२॥

इस्हणांस्त्री-समध्यन्यं मुन्तते सर्वकार्यः।

पूर्वाह में स्थान करके, इस बाबा जल समर्थन करने बि मनुष्य सब क्यों से मुख हो जाता है। बहानर्थ बा कसन, भूमि बा शवन, उपनास और बाहान्य बा पूजा इन सब क्षेत्रों में शाना और एकाव्यक्ति होकर करने काहिने। बाहान्यों बि के दिन कितायह बह्या को उरेक्य क्षेत्रके को तीन बाहान्यों बि निर्धियूर्वक पूजा करता है, बा समस्त क्यों से मुक हो जाता है।

यहणानुवेरिको हि सुकलको सम्मानः॥ १०३॥ सम्भागवर्थवेदानुं पृथ्यो सर्वपलकैः। भरण्यो हि सनुवर्ध च सन्देहरदिरे कर्का॥ १०४॥ पृक्षकरमञ्ज्ञातिर्वृद्धको सम्बद्धकाः।

शुक्तपश्च में महो के दिन उपवास करके, बाजी में एकाप्रवित्त में सुर्वदेव को जो पूजा करता है. बा छन्ते कार्ये से मुश्त होता है। भरणी नवाब में सनिवार के दिन कतुर्वी तीने पर यम को पूजा करने वास्त, सक्त कन्नी के वार्ये में मूक्त हो जाता है।

एकाश्रम्भं विशहारः सम्मान्यं वन्धानम्॥१०५॥ द्वादश्यां शुक्तनम्बद्धस्य महायापैः वनुस्यते। तपो जयस्तीर्वसेवा देवदाद्यमपूजनम्॥१०६॥

प्रहणादिषु कालेषु महापासकारेष्यस्थः जो जुक्लएक्ष की एकादशी में उपकास रखकर द्वादशी के

दिन भगवान् विष्णु को पूजा करता है, **का** महापायों से पुक्त हो जाता है। ग्रहण **का** में तप, जप, लेथे सेक, देवताओं और शाह्यणों का पूजन, जादि कर्प महत्त्वपाय को धोपे जाने होते हैं।

थ: सर्वपापवृक्तेऽपि पुण्यतीर्वेषु मानव:॥१०७॥ विवयेन त्यथेत्राधान्युच्यते सर्वपानकै:। जो पुरुष श्रमी प्रकार के पापों से युक्त होते हुए भी पुण्य संबंध में क्लिका: प्राम त्यान करता है, तो वह सभी पापों से मुक्ति पा जाता है।

क पा जाता है। ह्यांकों का कुळाने का सहारतास्वदृष्टिन्) १०८॥ वर्तासुद्धरेकारी क्षेत्रहा यह सरकार्।

स्त्रदेश वर्र स्त्रीको जनक्षियो विदुर्बुद्धाः॥ १०९॥ वदि पति अञ्चलतो, कृतका और महापापी हो तो भी उसके साथ (परचीपरान्त) अपि में प्रविष्ट होती है, तो वह अपने पति स्त्री तम स्त्री है। यही स्थियों का साम प्रायशिक है, ऐसा विद्यानों का कहना है।

विकास तु क नारी भईत्वृत्यने छा। र व्याप व्याप्त वार्वाच्यानोके व्याप का ११०॥ वी व्याप्त विकास विकास की सेवा में संसाम

जो कि स्थाप है कि पति की ही सेवा में संलग्न एटी वाली होती है, उसे इस लोक में और परलोक में भी पाप नहीं लगक।

(सर्वक्रमविनिर्मुका नास्ति कार्या निकारणा। पानिक्रमक्रमपुरम पर्मुसुन्यगोत्पुका। प जानु नासकं नस्यामिहलोके पत्ति का) परिकृतः वर्षाकः पद्माण्येक लगेत्सदा। भारतः पद्माणं कर्तु ज्ञाकोतीक् भाग व्यक्ति॥ १११॥

(जो नही परिव्रतायमं से पुक्त और पति सेवा में उत्सुक राजो है, वह सब पापों से मुक्त हो जाती है, इसमें विस्तर

करता नाहिए: इस लोक और परलोक में कभी उसे चतक नहीं क्ता।) पतिवता और धर्म में परायण रहने वाली क्ता सभी प्रकार में कल्याणों का जात करती है तथा ऐसी स्वी की इस संसार में कमी कोई परास्त गहीं कर सकता।

क्या रामस्य नुषया सीता हैस्तेकपविश्वता। क्सी दाक्सोर्टेची व्यास्त्र राक्षकेषरम्॥ १९२॥

नैसे तीनों लोकों में विख्यात, दशस्थ-पुत्र राम को सीमान्यशासिनो पत्नी देवो सोता ने (अपने सवीस्व के करण) वधसेश्वर (व्यवण) को जीत सिया IIII

रायस्य धार्या सुधनां रावको रक्षरप्रेश्वरः। सीमां विकासनयम् स्वयमे कालगोदितः॥११३॥ मुक्तिता स्वयम् वेषं सरसीं विजने वने।

सम्बद्धे मित करे वागमः किल कपिनीम्॥११४॥ एक वस समस्यव सवय ने, काल के द्वारा प्रेरित होकर,

राम को सौभाग्यश्रस्तिनी, विशालाक्षी पनी सीता की

की थी। उसने अपनी **काम** से तमस्त्रों केम खरण करके, एकान्त कन में विचरण करके कस्त्रों नहीं (सीटा) को हरण करने का मन बनाया।

विज्ञाय सा 🗷 📖 स्कृता दाक्तीं परिष्ः अयार 📖 ब्रीहमायसम्ब मुस्तिकाता। ११५॥

पवित्र हास्ययुक्ता सीता, रावण के प्रनीधान को क्यास्ट अपने पति दशरघ पुत्र राम का स्मरण कर आक्साध्य सक्क मृद्दार्गन की हरण में चली गई।

उपलब्धे महायोगे सर्वालोकविद्यायकम्। कृतांजलौ रामकवी साहात्वांतिविद्यायकुर्वकः ११६ ॥

पहायोगस्यरूप, सारं संसार के क्या किन को, सकाय अपने पति विक्तु का स्वरूप क्या राजको किनों इस्त जोडकर की हो गयी।

नपस्वापि महायोगं कृतानुं स्कृतं परक्।

📖 सर्वभूतानामीज्ञानं कालकर्ववर्णम् ११७॥

महायोगी, अतिहास श्रेष्ठ गुहारूक सभी **व्यास्त्र व** दाहरू, सर्पभूतेशर और सभी के संहारक **व्यास्त्र अ**नि को **व्यास्त्र** है।

प्रथमे पाणके देवं इक्कार विकासिकत्। चीरिनं कृतिकार्त भूतेलं परमण्डद्याः ११८॥

शासत, विश्वरूपी, गोगी, मृगयर्गवारी सभी प्रापियों के इंबर, स्वाच्या स्वरूप, अग्निदेव 🔤 सरण ने सम्बंध हूँ।

आत्मानं दीसवपूर्वं सर्वपूरहदि स्थितप्।

■ प्रपष्टे जगन्मूर्ति ■■ सर्वत्रज्ञसाम्। महाभौनीकारं चक्किमहित्यं परवेकिनम्#११९॥

ात्राच्याता, प्रकासमान सरीर वाले, सभी प्रक्रियों है इदय में स्थित, जगतपूर्ति सभी तेजों के उत्पत्ति स्थान, महान् योगयों के इंसर, आदित्यरूप, प्रजायति स्वरूप, अन्तिदेव की सस्प में जाती हूँ।

प्रपद्ये 🚃 📑 महात्रातं त्रिसृत्तिनम्।

कालामि योपिनापीशं योगमोहफलकदम्॥ १२०॥

भयंकर हासामा (अर्थात् सर्वसंसरक) त्रिकृतकारी सर्वयोगोन्दर, भोग और मोसरूपी कल दने कले कारकार्यन को हासा में जाती हूँ।

प्रपदे 🔤 विरूपक्षं पूर्वयःस्यःस्वर्गकाम् हिरण्यये युद्दे गुतं महत्त्वपन्तियसम्बद्धाः १२ १॥ हे व्यक्ति! मैं व्यवको सरण में जाती हूँ। **व्या** विरूपक्ष, भूमुँव:स्क:— **व्या** तीन सहाव्याइतियों का स्वरूप **व्या** करने **क्यों** सुवर्णका **व्याप्ता** पृष्ठ में गुमरूप से विद्यमन, महान् और अभित तेजस्वी हैं।

वैक्षानरं प्रकोऽहं सर्वपूरोप्यवस्थितम्।

🚛 प्रयोग विद्वारीय १२२॥

सभी प्रश्नियों में (जल्लानिरूप से) विद्यमान, वैकार के सरण में जली हूं। हैं हुए (देवों की लाहुतियाँ) कस्प (चित्रशें की अद्भृतियाँ) को बहन करने वाले और इंबरस्थकप व्हिदेव को सरण में जली हूँ।

प्रको तत्वरं वत्वं करेकां सचितुः हिनाए। सार्व्यक्षित् परं स्वेतिः छ। मां हमस्यक्ष्याः १२३॥

में उस पाय केंद्र तत्त्व अगिन की तरण में जाती हैं, जो मूर्च के तैसर भी कल्यानकारों, स्थास प्रपद्ध में विवत स्था क्येंति;स्थान्य है। हे हम्यवाहन अगिन्देव। आप मेरी राह्य करें।

कृति सहस्रकृतं सम्बद्ध शायक्षणी स्थानिका। स्थानिक स्थानिक सम्बद्धिका १२४॥

ृदस प्रकार अस्त्रिसम्बन्धी अस्त्र स्लोको बाले १स स्लोह का उप व्यक्ती, एकपको यहस्विती सीता, व्यक्ति वश्यकर सम

📕 यक राज का ध्यान करती हुई स्थित 🔣 गर्गे।

असम्बद्धान्यकृष्णमाहो महेशरः। अस्मिरामोनपुरीसामा तेमसा निर्देशीया। १२५॥

क्का 🚃 🚾 ए स्वत्रकोद्धाना।

रामेष्ट्रः सम्बद्धेऽनालीयतः। १२६॥

कर्षकत् उस आवसम्य भर की अगि से भगवान् इक्टबंक महेचर प्रकारित होकर प्रकट हुए। ऐसा लगसा था माने में तेन हैं सम दिन्दा सो हों। भगवान् ने उस संवंभ को मारने हैं इच्छा से, एक प्राथमको स्तेता को हाला असके, सम को (चास्तविक) प्रिया सीता को लेकर, अगिन में हो अन्तर्धान हो गये।

वां दूल बद्दर्सी सीतां सर्वजो राह्मसेवारः। समझ्य वर्षा स्कृतं सामग्रन्थरसंख्यिताम्॥१२७॥

उस मानाची सीता को देखकर राशसेवर रावण, उसका इसप करके समय के मध्य स्थित लंकापुरी में गया।

कृत्या 🖫 करणको सभी सञ्ज्यामसङ्ग्रहः। सम्बद्धानकातीलो सङ्ग्रकृतिसमानसः॥ १२८॥ तत्पक्षत् राम राघण का वय करके सक्ष्मण के साथ उस (मायावी) सीता को ले आये, पस्तु उनका **मा** शंका से व्याकुल मा।

🚃 🚃 पूरानां सीता परकपकी कुन:।

विवेश पावक दिसां ददाह व्यक्तसेऽवि तान्॥ १२९॥ (राम को ऐसा देखकर) मानानी सीता ने लोगों को

विश्वास दिलाने के लिए पुन: अपने में प्रवेक किया 🖿 और

अपित ने भी उस सीता को शीप्र जला काला 🔤 दक्का साम्बयवीं सीतां भगवानुकादीविति:।

रामधादर्जकसीतां कवकोऽकूचुर्राष्ट्रयः॥ १५० 🛭

आणिदेव ने राम को वास्तविक सीता के दर्शन करवार थे, इसलिए अणिदेव देवों को अल्बन दिव हुए।

प्रमुख प्रमुखरको करकवा सा सुक्ताक।

वकार प्रणात भूमी रामाय जनकारकवाश १३ १० तथ मुनाव्यमा जनकपुत्री सीता ने, दोनों हाथों से राम का

🏢 प्रकास रायो विस्मानकुरम्योकाः।

प्रजम्ब विद्वि जिनमा गोक्यामस सम्बद: ०१३२॥

इस प्रकार (सीता को) देखकर अध्ययं प्रकार नेत्री 🚾 वे राम हर्षित सनवाले हुए। शमद ने मिर 🎫 प्रकार

करके ऑग्नेदेव को तृत किया था।

उवाच वर्ष्ट्रि भगवान् किमेश्र वरवर्जिमी।

दश्या मगवसा पूर्व दृष्टा क्यार्क्यमनसम्बद्धः १३३॥

उस Mini वे अनिदेव से बोले, हे मण्डल्! आफ्ने 🛅 भूग सामी मोता को पहले करों पाल दिया का रे और 📖

वर्ण वाली सीता को पहले क्यों जाता दिया था? और ..... मैं अपने पार्वभाग में स्थित देख रहा हैं (यह कैसे ?)।

तगह देवो लोकानां दाहको हव्यकहनः।

क्वावृत्तं दासर्राचं पुनानामेन समिनी॥ १३ 📖

तब संपूर्ण लोकों के दहकता, जिल्हा अभिरेश ने संभी लोगों के समक्ष दाशरको राण को जैसा कुक्तन 📉

📉 सुनावा।

इवं सा परमर साव्वी पार्वतीय क्रिया हवा

लक्का सपसा देव्याहास्य कालस्याते १३५॥

कड़ देवी खोळ पावेंले के समान प्रिय और परम साध्वी है। खंबरक्रिया पावेंली की तपस्या के द्वारा आराधना करके, (सना नक्क ने) उसे प्रात्त किया था।

र्ष्यु: सुकृषकोषेक सुरक्षिये प्रतिस्था। क्यामेकेस्रो मुता पावा स्थलकाविता॥ १३६॥ क्यामेकेस्रो मुता पावा स्थलकाविता॥ १३६॥

नक क्रकारी गृहा स्वत्रस्य क्षेत्रका॥ १३७॥

वह संख्यानी चित्र की संख्या में परायण, परिस्नता और सूत्रोंस हैं। परन्तु रखय ने स्वेता की कामना को, तब मैंने इन्हें पार्वती के पास रख दिया था। राशसराज रावण जिस मनवती सीता को से गया था, वह सो मैंने रावण का वध करने की इच्छा से मायानी सीता की रचना की बी।

कार्व काल रहे राजको सहस्रेग्डः। कारोकसंत्रक केंग्र हते लोककिनाहरः॥ १३८॥

जिसके लिए आपने राश्चमें कर रावण भी देखा (और उसका वप किया), कह भरवाची सीता को मैंने समेट लिया है और संस्थर का विज्ञासकारी रावण भी मारा गया है।

नुक्रम चैवां विपत्यां जानकीं क्वानान्यमः।

क्यम सरावणं देवं विकास इम्ब्यामाम्॥१६९॥ इसस्यम् आप वर्षे कहने पर पवित्र जानको को स्वीकार

और अपने स्वकृष को सब के अपनि चारण अधिनाती देश आग्रयण स्वकृष ही जाने।

इत्युक्ता भवनाक्रम्यो विशार्विभिन्नोपुराः। मनिको राषवेकानिर्मृतिशन्तस्यीपतः। १४०॥

क्त कहकर संस्तर के ज्यातारूप, विश्वतेषुधा भगवान् चण्ड (खिनि) कन्तर्कन हुए और भगवान् 🕬 भी भनुष्यों के द्वारा सम्मानित होकर अन्तर्भान हो गए।

क्तर्यतिकवानं वै महातमं कवितं पद्मा

🖮 सर्वाकसम्म अवश्वितमिदं स्मृतम्॥ १४ १॥

वक्षेत्रकारसञ्जनः पुरुगोर्शय सुसंस्वतः।

स्वदेहं पुण्यक्षेत्रं राजस्या पुष्येत कित्यसम्। १४२॥ इस प्रकार पतितसकों का माहात्म्य मैंने कहा है। यह

स्त्रिकों के समस्त फर्पी को दूर करने दाला प्रायक्षित क्याया गव्य है। बंदि कोई पुरुष अनेक फार्पों से युक्त भी हो, तो भी मुखंबत होकर इन पुण्यतीयों में सपना देह त्याग करता है,

तो सहरे पानें से मुक हो जात है।

पृथ्वको सर्वतीर्थेषु स्नात्वा पुरुषेषु का हिन:। मुच्यते पातकै: सर्थै: समित्रैरिंग पुरुष:॥१४३॥ पृथ्विती पर स्थित सभी पुण्य तीर्थों में स्नात करके बाहाण था कोई भनुष्य अपने हात संचित्र सभी प्रकार के चार्यों से मुक्त हो जाता है।

व्यास स्वाच

इत्येन पानवो वर्षो बुक्तकं व्यक्तिके कहा। मोझारामनार्वाय इतनवेगम् इत्यक्तः॥ १४४॥

च्या बोले— यहाँ मानव (मनु द्वारा कवित) धर्म है, थो मैंने आपको बताया है और महेश्वर को असावश्व ■ [Ⅲ] नित्य ज्ञानयोग भी बताया है।

योगेन विविधा पुरसे इत्यक्षेत्रं सम्बद्धेत्। स प्रस्पति पहादेवं नानः कल्यानेति॥१४५॥

ां प्रमुख योग ■ इस ■ के अनुसार जनकोण कर आपरण करता है, वहीं महादेव का दर्जन ■ है। ■ व्यक्ति सौ करनों में भी नहीं देख ■

स्वापयेखः यां 🎮 ज्ञानं करवारनेश्वरम्। न तस्यादविको स्टोके च कोगी प्राची काः॥१४६॥

जो मनुष्य उस परमेशा सम्बन्धी कारण का धर्म की स्वापना करता है, उससे अधिक हेड़ इस का विका नहीं है और वहीं कारिंड बेड़ मोगी वो स्थान गया है।

पः संस्थापयितुं इत्तरे न कुर्यान्योदिते व्यापः ■ योगमुक्तोऽपि मुनिर्मात्मयं धनवत्वियः॥ १४७॥ तस्मान्यरेष राज्यां साहाजेषु विशेषतः।

वर्षयुक्तेतु शानेषु व्यक्तिय पानितेषु वैशाहरदश

जो मनुष्य मोहवश समयं होते हुए भी धर्म की शामा वहीं करता, वह योगयुक्त मृति होने पर भी भगवान् को प्रिय वहीं होता है। इसलिए सदैय 💷 जान का एन करना खड़िए और विशेषकप उन प्राह्मणों 🌃 जो व्यक्तिक, 📖 और श्रद्धायुक्त हों।

यः पठेद्धक्तां क्तियं संसादं मम सैन हि। सर्वपापितिर्मुको गच्छेन परमाङ्ग्रिज्यशर्थरः॥ श्राद्धं सा दैतिके कार्ये सम्बन्धानां स सजिती। पठेत् नित्यं सुमनाः श्रोतव्यं च दिव्यतिषिः॥१५०॥ जो व्यक्ति सामा और मेरा सा संसा विस्तुति सठ

है, वह सभा पापों से मुक्त होकर केंद्र की को उस

काता है। बाद, दैविक कार्य या ब्राह्मणों के पास बैठकर,

मन से, प्रतिदिन इसका पाठ करना चाहिए और
 क्षितातियों को यह नित्य सुनना चाहिए।

बेडबै विकर्ष कुळाच आवश्च दिवान् सुकीन्।

स दोवकंतुकं त्यवत्वा वाति देवं भहेत्रसम्ब १५ १॥

क्षानुसम्ब व्यापनाः सर्वनीयुरः।

वृत्ती-सूर्त जनाम य क्वानतम्॥१५१॥

्रम प्रकार कहकर सायको 📖 भगवान् 🚥 उन सभी पुनियों तथा चैर्याचक सूत को भली-भीति 🚥 करके जैसे आपे थे, वैसे यसे गये।

📰 क्षेत्रुकंपुराचे काराई वर्षुतिक्षोक्रमायः॥३४॥

वञ्चर्तिकोऽध्यायः (वीर्थ-प्रकरण)

म्

🖿 इपने सपने करें।

· सोवेऽस्थिकवृत्तरे प्रश्नवी।

🚟 लं 🚃 🧰 रोपहर्वण 'सामातप्।। १।।

अभिन्तें ने कहा—है रोमहर्षण! इस लोक में जो 🔤 महत्त्व और 🔤 प्रसिद्ध हैं, इस १८०० 🗪 सबस्य वर्णन

भृष्यं कार्यकोऽहं वीर्वानि विकासि या कांकारि पुरालेषु पुनिष्यांक्रकारियः॥२॥ का स्नानकृषे होषः आद्धराजरिकं कृतम्। एकैकाने पुनिनेकाः पुनाकसम्म पुनाम्॥३॥

हेमार्थण ने कहा—है ऋषितृत्त। हाता मुने। मैं आपके हाता है अब अनेक तोगों के विषय में कहुँगा जिनको बहावाटी सुनियों है पुरायों में बताया है। हे मुनिश्रेष्ठों। वे ऐसे महान् महिमासम लोगे हैं, जहाँ पर स्नान-जय-होम-बाद्ध और दार्वादिक रहास्त्रोक्त सत्कर्म एकुमार करने पर

अपने सात कुरतें को पवित्र कर देता है। क्षेत्रकेशनिक्कोची हासा परमेहिनः।

इक्षा 📰 केर्रं वस्य ऋद्वरध्यपेरितय्। ४॥

उत्तरभागे पञ्चन्निज्ञोऽध्यायः

विदेशवरं कुरुमां देखवन्तिग्।
 अधीमामासमैजुंदं सर्वपायविक्रोकन्त्र्याः।
 तय स्तान्या विशुद्धान्या द्व्यानासर्वविर्वतः।
 दक्षति प्रतिक्रिद्धार्थि पुनास्युवकतः कुरुम्॥६॥

परमेही बहुतजी को प्रसिद्ध प्रकार तीर्य चीन के विस्तार बाता है जिसका कि महास्म्य कहा गया है। अन्य भी तीर्य प्रसार है, जो कुरजों के हैं और देखें हुए। चन्दित है। ये खुवियों के आहमों से सेवित बात सभी प्रवार में बिता के विशोधक है। उस बात में बात करके मितुद्ध असका बाता तथा दस्य और बाता केसे दुर्गुओं से बर्जित पुरूष वहीं पर जो कुछ भी वधालांक दान विस्ता करता है कर अपने माता-पिता सम्बन्धी दोनों कुलों को चित्र करता है कर अपने माता-पिता सम्बन्धी दोनों कुलों को चित्र का देशा के.

परं गुद्ध नवातीयं जित्वाक्षातियुर्णयम्। कृत्वा जिव्हास्त्रस्त्र न पूर्वा जायते नगः॥७॥ गया तीर्थ तो परम गंत्रमतेय तिश्च है जो विद्याणें श्रा अत्यस्त श्री दुर्शय होता है। वहाँ पर विद्याप के सिथे विवहीं को साम करने साम पुरुष पुत्रः संस्था श्री जन्म पहण नहीं

सकृद्गयाचिगमने कृतक विषयं एउटीत वः। स्वतिताः चित्रस्तोन चाम्यन्ति वरध्यद्वविद्धाः ॥ स्त्रा लोकहितार्वाच स्त्रोचा परमस्यमा।

करता है।

शिक्तवले परं न्यासं तत्र किन्यसम्बद्धेन्॥ ९॥ जो एक चार गया में जाकर विकटान काल है, का अपने समस्त पितरीं को क्या देता है। वे सब वरमगति को क्या हो जायेंगे। वहाँ का स्पेकों के दित को सम्बद्धा करने

के लिये परमान्या स्ट्राइंड में शिला तरम mi याँच mmi mi वहीं पर पितरीं को प्रभान भारता चाहिए (वर्षण देश चाहिए)।

गवाधिगमनं कर्तुं यः शको नाविकवाति। शोधिनो मितरस्तं वै कृषा तथा परिश्रमः॥१०॥ गायिनो मितरो मध्याः कीर्नमित महर्षमः। गयो भाग्यति यः अकित्योऽस्मानमनाविकाति॥११॥

जो गया जाने में समर्थ होता है, फिर मो नहीं नाता उसके पितृगण उसके विषय में विन्ता किया **क्रिक्ट** है। उसका परिश्रम व्यर्थ हो जाता है। क्रिक्ट लोग कही **क्रिक्ट** गाते हैं और महर्षिगण कीर्तन किया करते हैं कि जो कोर्ट

भी हम्हरे 🧰 में गया तीर्च जावेगा नहीं 📖 तार देख।

वदि स्वत्यवस्थिकः स्वयर्पपरिवर्धिकः।

क्यां वास्त्रवि वः कश्चित् सोऽस्थान्य-वार्यविष्यति॥१२॥। एक्टब्स बहुवः कृताः क्रीसवन्तो भूषान्विताः।

केवं वृ सम्बेतना कोकोऽपि गर्वा क्वेत्॥ १३॥

क्तारसर्वप्रयमेन ह्याहरू विशेषाः। प्रदर्शद्विविविवेद्यम् वर्गः स्था समहितः॥१४॥

्यदि कोई पातको हुआ और अपने धर्म से परिवर्जित हुआ 🖩 क्या जाएंगा और हम 🚃 उद्धार 📼 देगा।

अस्य बहुत से जीसवान् और गुणवान् पुत्रों की ही इच्छा

कार्कर्ः । सकता है उनमें से कोई एक गया तीर्थ में
 करें। इसीसिये सभी प्रकार के प्रयक्त से विशेषरूप से

क्षा को भी काम में पास्तर विधिपूर्वक समाहित होकर पिकड़ों का दान अवस्थ हो करना चाहिए।

क्यान्यु सन्तु हे पर्त्या ग्यूनाचा विवस्तावितः। कुल्लानुबन्धाः सत्त सनुकृत्वानुषुः करम्।। १५॥ अन्यस सर्वेत्रमा निकृत्यानपुराकृत्यः।

प्रधाननितं निकातं प्रशाने प्रणानवः॥१६॥

थे सोग का है ऑ अर्थात् महान् भाग्यताली हैं जो गया च विण्डदान करने व्यक्त होते हैं। ■ वर्तमाम और आगे होने व्यक्ति व्यक्तमा कुलों व्यक्ति होने हो। और से तार कर स्वयं

मा स्थाप पर को प्राप्ति किया करते हैं। स्थाप भी केंद्र तीर्थ में जहाँ सिद्ध पुरुषों में हो बास स्थापना गया है। वह इश्यास–इस शुभ सम से संसार में विकास है जहाँ पर

का स्वरं का: शार्व शाराधानात पूजनम्। क्रमा सोधमकानीत ग्राहकोऽसम्पन्तमम्॥ १७॥

वहाँ पर स्थानका और इसके अनन्तर 📺 तथा बाह्यणे का अध्यर्थन करके पनुष्य ब्रह्म के अक्षय और उत्तय लोक ब्रह्म बरका है

त्रैयमकं कम क्वेंद्रेयनमस्क्राम्।
 पुत्रविक्त का रहं जोतिहोस्पत्नं समेत्। १८॥

भगवान भव व्यवस्था 🚃 करते हैं।

एक परम लेह जैवानक नामक तोर्थ है जिसे सभी देव

💷 नमस्कार करते हैं। वहां विराजमान रुट्रदेव का पूजन करके ज्वेतिहोम यज्ञ का फल मनुष्य को 💷 जाता है।

कुरार्वाह्यं बहादेवं समस्यव्यं कर्वाहनम्। बहाव्यान् कुर्वावत्वां च नामपत्यं समेत सः॥ १९॥

वहाँ पर सुवर्णाश कपदी महादेव को सम्बक् अर्चना करके और वहाँ पर स्थित क्रास्त्रणों का पूजन करके मनुष्य पाणपत्य लोक को प्राप्त कर लेखा है। सोमेश्वर कीर्यवर स्ट्रस्य परऐहिन:: सर्वस्थामिहरे पुण्ये स्ट्रमासोक्य कारणपुर:२०॥

एक परमेही सददेव का महत्व् सोमेश्वर तीर्व है। इस साम समस्त ज्याधियों को हरने वाला, फाव पुण्यनम्य और स्ट्रदेव के साक्षात् दर्शन कराने खला है।

तीर्वानो 📖 तीर्वं विजयं नार क्रोबनम्।

📟 सिर्ह् योज्ञस्य 🎟 नाम विद्युवस्थ २ १०

समस्य सीमी में परम श्रेड्सम्य नीमें कितव नाम करना असीव शोभन तीमें है। वहाँ पर भगवान् महेनर m 'किनव' मामक विख्यात लिख्न स्थापित है।

पपनासनिवसञ्ज्ञते स्रह्मच्यते सम्बद्धिः। इकिता तत्र विद्वेतस्य बास्यनि परवष्णपुत्र २ २॥

मा मास तक नियत आहार सेने व्यक्त ब्रह्मकरे सामा समाहित होकर वहां निवास करे तो हे क्लिन्टों? ## विशिक्तकप से मामान्य को पा लेका है।

अन्यतः तीर्वप्रकां पृष्टिलेषु क्रोफक्तृः एकानां वेषवेषस्य गामक्त्रफलप्रकृशः २३॥

दूसरा परम 💹 तीर्थ पूर्व देश 🗐 पुरतेषित 🗓 को 🕮 के भी देव शिव 🔡 गाणपाच स्तेष 📰 एकान पद प्रदान करावे वाला होता है।

ात्रिक्यसम्बद्धाः स्थापनाः स्थ

पहाँ पर जो शिवभक्ष क्षाहाणों को धोड़ी-सी पृष्टि ■ ■ देता है, वह निक्षित ही अगले जन्म में सर्वाधीन धजनती राजा दुशा करता है और मुमुक्ष को मोच काल होता है।

भहानदीअलं पुष्यं सर्वपार्यवस्त्रसम्। प्रकृषे तदुवस्पृत्य पुष्यते सर्वपार्यके:स२५॥

महानदी का जल बाब पुण्यमय एवं सामी तरह के शायों का विनाश करने बाबा है। प्रहण के बाबा उस जल में उपस्पर्शन करके सभी पातकों से मनुष्य सदा के सिने मुख्य हो जाता है।

सम्बाध विद्या नम नदी हैसोक्चक्युमा। तस्यां स्वास्ता नते द्वारी इक्स्पोके महीको≭२६॥ इसके स्थासी स्थास विद्या कर की नदी है, जो कैसोबय में परम प्रसिद्ध है। हास्त्र मनुष्य उसमें स्नान हारों प्रहासोब में पृत्रित होता है।

की रातकारकारकार हु पुरुषेत्रपर्य तह सरकार: कीमानको परमपुरुष:॥२७॥ पूर्वकार वर्ष विष्णुं सामा हु द्वितेत्वमः। सामान्यकार हु विष्णुलेकममानुषात्॥२८॥

परवान् वंशयक को एक जान तीर्थ है जिसका पुरुषेक्षर है। वहाँ पर स्वकात् सरमीकन्, प्रमु, क्या पुरुष व्यक्ति व्यक्ति का करते हैं। वहाँ पहले क्या विष्णु का पुरुष क्या त्या स्वान करके द्विजीवन बाहरणें का पूजन

तीर्वाची परचे तीर्वहरेकार्य नाम किंदुनम्। व्यक्तिकारः स्टब्सिनः॥ स्टब्सिनः॥ २९॥

ा तेवों में एक परम 🔛 नाम नाम 🗐 विख्यात विक्रित है, वह परमेडी भगवान् सम्भु का निवास स्थल 🖥 और

🚃 🔤 चर्चे का 🚌 करने 🚃 है।

🚃 सिन्नं 🛘 देवस्य गोकर्गं वर्धुसम्बद्धः इंक्लिस्स्यमे कामनुदस्य दक्ति। भनेद्॥ ३०॥

क्षेत्रको तिन्द्रो स्थान सुनित्यः। सहस्रोतं व्यवस्थितः तिवसामुख्यमानुवान्॥ ६ १॥

कहाँ पर पहादेश के परमोत्तम गोकर्ण लिङ्ग का वर्तन करके मनुष्य अपने सभी अभीह मनेरखें 🛗 प्रत कर लेता है तथा वह स्ट्टेव का अतीब प्रिम 📖 🗒 📖 है। उसी नवह उस्त को ओर भी गोकर्ण नाम का तीर्थ है, 🛗 जिल्लाकरी बोकर का लिङ्ग है। 📹 भी मनुष्य महादेव 🛗 पूजा करके किय के सामुख्य को 📖 📟 है।

का देखे व्यवदेवः समयुक्तियधिकपुतः। तं स्था सर्वप्रकेणसञ्ज्ञायानुष्यते नरः॥३२॥

जल क्षेत्र्यं भें भो देश महादेश हैं हैं स्थाणु नाम से विश्वेश हैं। उन प्रणु का दर्शन करके पनुष्य उसी श्रम सभी पापों से मुक्त हो आता है।

अञ्चलकामणुष्यं सार्वं विकोर्गप्रथमः। अनुस्य युक्तं विक्तुं क्षेत्रशिवे महिक्तेश्व ३३॥

इसके वहीरिक एक अन्य परम पुण्यमय कुम्बाश्रम है जो महस्त्वा पणवान् विष्णु का स्थान है। वहाँ पर महापुरुष श्रीविष्णु मा पूजन करके पनुष्य केतद्वीप में महियान्वित हो जाता है। रहते हैं।

यत्र नरावणो देवो स्ट्रेज जिन्दर्शनका। कृत्वा यहस्य यथनं दक्षम्य तु विश्वर्षिणः॥३४॥ समन्ताकोजने क्षेत्रं सिद्धर्मिनकासेविकम्। पुण्यपायतमे विष्णोस्तत्रास्ते क्स्मोनक:०३५॥

वहाँ पर देव श्रीनारायण ने त्रिप्रारि रुट् के साथ इव्यपति दक्ष के यह को भवकर नष्ट कर दिया था। उसके जारों और एक योजन का क्षेत्र जो बहे-बहे सिद्ध और ऋष्मिनों के द्वारा सेवित है। 🔛 भगवान् विष्णु 📟 🚃 पुण्यस्य 🚃 स्थल है और वहाँ 📖 साम्रात् पुरुषोक्तम प्रमु विकासका

शक्तकेकाम्ये विकोश्तर्वक्तकर्गनः। पुर्वोद्धः व्याप्ता विकाससम्बद्धाः १६०

एक अन्य कोकामुक्त में अञ्चल कर्यों करने भगवान् किया का तीर्थ स्थल है। इस तीर्थ में (स्तानादि से) 🚟 से मुख हुआ मानव विष्णु की स्वरूपता को 📖 कर लेखा है।

शालिबाने महानीबं किस्तो: बीतिकिवर्जनम्। प्राणांस्त्रव नरम्बकस्या हचीकेलं इच्ह्यानिश ५७॥

एक शासियाम नामक महातीर्थ है, जो भगवान विकट्ट की प्रीति को बढ़ाने 🚃 है। 📺 परम 🚃 स्थल पर पन्थ

अपने प्राणों को त्यान कर सम्धल भगवन 🚃 🖷 दर्शन 🚃 करता है।

अपनीर्वनित कालं निकानमं कुलेक्क्न आस्ते इपकिस नित्यं तत्र शास्त्राच्या स्थापन्। ३८ ॥

एक अस्तीर्य नाम से प्रसिद्ध महान् तीर्य है। वह सिद्धों का आवास स्थल और अतीव शोधासम्स्य है। वहीं 🚥 हय के समान शिर वाले भगवान् 🕬 🕬 स्वर्थ निश्च विद्यवसाय

रहते हैं। रीवें त्रैलोक्यविस्थातं सिद्धावासं अुगोजञ्जू तक्रस्ति पुण्यदं तीर्थं 🚃: परमेक्किन: 🛭 ३९ 🛊

एक तीर्थ जैलोक्य 🚥 से क्लिका है। वह 💵 परमञ्जोभन सिद्ध पुरुषों का निवास 🚃 है। वहाँ पर 🚃 पुष्य प्रदान करने वाला परमेही बद्धानी का तीर्च है।

पुष्पतं सर्वधापमं मृतानां महालोकदम्। मनसा संस्मोतास्तु कुटारं वै द्विजीवन:॥४०॥ मुच्यते पार्वकै: सर्वै: इन्क्रेज सह पोदते।

पुष्कर तीर्थ समस्त पापों का हनन करने वाला तथा मृत होने वालों को बहालोक प्रदान कराने वाला है। जो कोई भी द्विजरोह मन से भी एकर तोर्च का स्मरण कर लेता है वह सभी प्रकार के फतकों से मुक्त होकर इन्द्रदेव के साथ कान-दानुषय प्रश्न किया करता है।

का देख: सक्वर्षा: सक्योगराखस:॥४१॥ उपाने सिद्धसङ्ग 🚃 प्रतस्थातम्।

का स्ताना क्रमेन्द्रको 🚃 परमेडिनम्॥४२॥

पुर्वाकता द्विकतरं 🚃 सम्बद्धार्थिः बर्दों पर कन्यतों के 🚃 सभी देवगण तथा यक्ष-दरग

और राक्षम, सची मिद्धों के संघ, पद्ययोगि पितामह बहा। 🖏 अवासका 🔤 करते हैं। 📰 पर विधिपूर्वक स्नान

करके वनुष्य सुद्ध होकर परमेश्री शहा का सर्मिधान 🖿

🚃 है। 🖹 कोई नहां क्लम 🚃 का पूजन करता है, 🚃 🚃 📰 दर्शन कर लेता 🕏।

🚃 🎹 पुस्तृक्षनिन्दितम् ॥ Ұ ॥ ॥ क्यूने 🚟 कर्षः सर्वान् स्वमानकानुषात्। भारी 🛗 🖿 🚃 🚃 पुरुद्दत (इन्द्र) भी रहते

हैं। उनके 📟 जाकर (दर्शन कर) मधुष्य उसी के सपानरूप करत हो जाना करता 🛮 और अपनी सभी काम-कर्ते की जिसे कर लेता है।

कारमस्कानीचे बुकायै: वेबित परम्॥४४॥ क्ववित्व दश स्तुष्यकेत 📰 प्रदेत्।

वहाँ सन सारस्वत नाम का 🖩 तीर्थ 🖁 जो बहुए आदि 🚃 🚾 📆 प्रता परण सेवित है। वहाँ पर स्ट्रारेव का पूजन

करके अश्वमेध का के परत की प्राप्त होती है।

अप्र स्कूलको स्थ् प्रथम सरमेखरम्।। ४५॥ कारकपापास हिन्दं तपसा चौकृषकपाप्।

बहाँ महानक ने परमेक्र भगवान रुद्र की शरणागित ज़त की ची। उस महुष्यक ने अपनी तपश्चर्या से गोतृषध्याज प्रभु तिव को अग्रथम की थी।

प्रवासक्तक क्यांस पुनिर्वक्रमकसदा॥४६॥

**र्विवेभेन ऋत्वा रुद्रे समायतम्।** तं ऋह व्यवसुद्धः विक्यं अर्थितं त्यया। ४७॥

क्कारि देवनीज्ञानं क्रवति स्म पुन: पुन:।

🖮 मङ्क्रक पूलि तप से प्ररूपलित हो उठे थे। भगवान् रुद्र 🖩 आरामन को जनकर वह पनि हर्वातिरेक के साथ बड़े केन सं नृत्य करने लग गये थे। भगवान रुद्देव ने

उससे कहा— आपने यह नृत्य किस प्रयोजन से किया था ?

परन्तु वे ईशान 🖮 को अपने 🔤 देखकर भी कारन्तर नृत्य ही करते रहे।

सोऽन्त्रीस्य धगवानीकः सगर्वं गर्वकानवेश ४८॥

📖 देहं विदार्श्वरमे भरवराशिषदर्शका

यह देखकर मगळन् हिंत ने सुनि के मर्थ की स्थानित के लिये ही अपने सरीर को चीरकर नर्च के सहित इस महुन्यक मुनि को भस्मराहित दिखाई थी।

पहचेनं मध्यरीरोत्यं भन्मराप्ति हिलोदमा। ४९७ माइस्प्यमेतनयसस्वाद्त्रोऽन्योऽपि विद्यते। सरस्यर्थं हि अवता नर्सितं मुनियुद्ध्यक्ष५०॥

(ये बोले) हे हिमोत्तम! मेरे सरीर में ठडी हुई इस व्या की राशि को तुम देखो। यह इस तपक्ष्मां का व्याच्या विश्व और तुम्हारे समान हो अन्य भी विद्यमन हैं। हैं मृनिपुक्रव! आपको अपनी को हैं इस नक्षमा का नमें हो छ। है कि आप मामाना मृत्य हैं करते करे का है हैं।

य कुक्तं वापसस्यैतस्वतोऽप्यव्यक्तिको स्टब्स् इत्यासम्य मुक्तिहे स रुद्धेऽलिलक्षिकदृष्ट्वाभः १॥ आख्यम परमं मार्च नवनं जन्मो सारा सहस्रशीर्या भूगा स सहस्रकाः सहस्रकात्॥५२॥ दंहाकरात्वस्यो आल्यामानी स्रोतास्य

एक नापम 🖮 ऐसा नृत्य में 📑 बिहुल हो अन्। कानुक: उचित नहीं है, तुम से भी अधिक तो 🖩 🛗 🚃 🐻 काला हैं। अखिल विश्व के 🚃 उन रुद्देव 🛭 उस मृनिकेट से ऐसा कहकर अपने जेह भाव की 🕮 असी हुए जगत संदारक ताण्डवं मृत्य आरम्भ कर दिया 📰 उस समय भगवान शिव का स्टब्स्प सहस्र सिरी चला. सहस्र नेत्र और सहस्र चरणी 📖 देशओं से विकरास मृक्ष कला तथा ज्यालओं को माला से युक्त हुआ भयकूर लग रहा पर। ऐसा किन्नुसो ईश के समीप में स्थित होकर उस मृदि ने स्वकृष देखा 📲। वहीं पर उन्हों के सभीप में परम विकास लोचनो बाली चार्लिटलासिनी देवी का भी दर्शन किया वा जो दश सहस सूर्यों के समान तेजाकार वाली की तथा प्रस्क मुख्य से जुन्हा जगदम्बा साक्षात् शिवा थी। विदेश प्रभू को स्मित के साव अमित चति वाले और सामने स्थित देखकर वह मुनीवर संबक्त हृदय वाले होकर कम्मायमान हो रहे थे। वसी मुतीहर ने रहाच्याय का जाप करते हुए किर से भक्जन स्टू को प्रणाम किया या।

सोऽन्यप्रवद्येतस्य वर्षे तस्य प्रिपृत्तिः॥५३॥ विश्वासकेवनायेको देवीझास्विसार्धसनीम्। पूर्वाकुरसम्बद्धाः प्रसन्नवदनां शिवाम्॥५४॥ समिको क्षेत्र विश्वेतनिकन्तपमित्रपृतिम्।

उस ब्यास मुनि ने त्रिशृतधारी भगवान् ईश के पार्वभाग में विकास नेत्रों से मुक्त तथा सुन्दर वितासों से मुक्त देवी को भी देखा था। से शिका देवी इन्तरों सूर्य के समान तेज

और प्रसम्बदन थीं। असित कालिसम्पन वे देवी संकर
 और मन्द्र हास्य के साथ देखती हुई खड़ी थीं।

ह्याः संत्रकाहरके वेदनाने त्रुनीकाः॥६५॥ नक्त्य हिरसा सर्व क्रुक्तकावास्त्रकारी।

इस प्रकल के के क्य को देखकर मुनीशर का हुद्य प्रक्त होकर कोको लगा। यह किसी प्रकार हिन्दगों को बस में काके स्ट्राह्मण का जय करने लगे और उन्हों तिए मुकाकर प्रकार किया।

प्रकारे वनकारीतेस्वयको भगवास्तः।।५६॥ पृथ्वेषं च जगद 🛗 दार्जार्गजनसम्। श्रामित्रुच 🛗 📖 देवदेवः 🛗 निवः।।५७॥

तम प्रसम क्रीकर स्तेन नेत्रपारी भगवान् शिव ने भक्तकसस होने से पुनः अपना पूर्व वेप एड्ल कर सिना और यह देखा हहा है अनाहित हैं। गयी। शिव ने स्वयं ही अपने करनों में प्रयक्त भक्त का आलिझून किया।

व नेतानं रूपा वास आह किसे दहान्यहुन्। इन्यान कुर्य विविद्ध हो तिपुरकृत्यम्।। ५८॥ विवादवानाम वदः हष्टः अप्रुप्ता वृतिः। वयोऽस्य ते भवदेव बहेबर वयोऽस्य ते॥ ५९॥ किसेतदाक्यपुर्व कुर्यार विवातोमुख्यम्। का स सरमारकार्षे राज्यामा कावस्त्रिकास् ६०॥ सन्वदिते व बहसा सर्वीवकारित वेदितुम्।

और बक्त— हे करते! लग तुमको किसी प्रकार ■ भय नहीं करना चहिए। बताओ, मैं तुमको बचा प्रदान करों। तथ मुनि ने मस्तक से जिपुराषुर का नाम करने वाले गिरीम हर को प्रचान किया और परमहर्षित होकर पूछने की इच्छा से प्रमु से बद्धा— हे महादेव! हे महेबर! आपको ■व्यक्त हो। हे भगवन् ! आबका यह परम घोर विश्वतोमुखरूप क्या था और व्यक्ते पार्वच्या में विश्वजमन होकर व्यवस्थित देवी कौन थी ? वह अचानक अदृश्य हो गई, मैं बह सभी चानी। की इच्छा कर 📰 हैं।

हर्युक्ते व्याजहारेशस्त्रदा विकास हर:॥६१॥ प्रदेश: स्वात्मे वोगं देवीं च त्रिपुरानलः। श्रद्धं सहस्रवयः सर्वत्म सर्वतेषुश्वः॥६१॥ दाहकः सर्वक्षशानं कानः कालकते हरः॥ प्रदेश प्रेमी कृतनं चेतनानेतनावक्षण्॥६३॥

ऐसा पृक्षने पर त्रिपुरा को बसको काले अग्निकप महेशका हर ने उस सक्क महुक मृति से अपने केग बि प्रभाव तथा देवी के विकय में कहा। में सहस्रतका, सर्वातक, सर्वतिमुख, समस्य पालों बा शहक, कालकप और कालनिर्माता कर हूँ। मेरे बात ही सम्पूर्ण केलर बिंग बिंग जगत प्रेरित किया जाता है।

सोऽनवांची च पुत्रनो हाई है पुत्रनोत्तनः। नस्य स्त परमा चाचा प्रकृतिकापुणतिकाता।६४० में हो सबका अन्तवांची पुरुष होने से पुरुषोत्तन हैं। वह

(जिसे तुमने देखा वा) विनुधात्मिका श्वकत ।
 मूलप्रकृति मेर्ड मामा है

प्रोच्यते पुनिधिः सक्तिर्वनक्षोनिः श्रम्बन्धे। स एव पायदा किश्चे ज्यामोहयति व्यवस्त्रत्। ६५॥ बारावयाः एरोऽक्टको प्रावास्य इति बुतिः। धृत्रमेतञ्जानकार्वं सर्वदा स्वत्यामकृत्॥६६॥

यही मुनियों के द्वारा इस जगन् की योशिस्तरूप स्वयत्त्री सिंत कहा चया है। यह विश्व मी एक्स करने वाला प्रभु अपनी इस माना के द्वारा इस सम्पूर्ण विश्व को मोदिन किया करते हैं। यह स्वारत्या पर, स्वार्था और मानक्रम हैं-ऐसा श्रुति कहती है। इसी प्रकार में इस सम्पूर्ण जगन् मी सर्वदा स्थापित किया करता हैं।

योजपानि प्रकृत्याई पुर्श्न क्यक्तिस्थ्यः। तदा वै संगतो देवः कृटस्यः सर्वनोऽमलः॥६७० सुक्त्यक्षेत्रपेतेदं स्वपूर्तेः अकृतेस्यः। स देवो प्रगवान्त्रज्ञा विद्यवन्यः वितानतः॥६८॥

इस त्रिपुणात्मिका प्रकृति के सामा में पण्णीसनें तस्त पुरुष को योजित करता हैं। इस प्रकार प्रकृति के साम संगठ तथा स्वयं कृटस्य-निर्विकार, सर्वत्र गमन करने जस्त विशुद्ध वही • अपनी हो मूर्तिकमा प्रकृति में इस सम्पूर्ण विश्व का सुन्तन किया करता है। वही देव भगवान् वहा विश्वकण और पितानह हैं।

क्षेत्रकवितं सम्बद् सहत्वं परमत्वनः। एकोऽदं बनकन्धातो प्रतिदक्षतकृष्ट्रिः॥६९॥ सम्बद्धात एरं कवं प्रोक्तरे स्त्रो मनीवितिः। पर्वत का वस्त समिद्देशो क्रिकेति विद्यताः॥७०॥

मैंने ब्यास कर सूजन करने का यह ब्यास विधान कुई बता दिया है। एक मैं हो भगवान कालक्ष्य हूँ जो जबाद और विभु होने से सबका अन्त करने वाल्य हूँ। जब बियान ब्यास में समास्थित होकर मनीवियों द्वारा रुद्ध ब्यास गया हूँ। ब्या देवी ब्यास का से प्रसिद्ध है मेरी हो एक परा मिक है।

इसे दि काम दूर किछादेई स्वयं स्व:।

एक्केसिन तस्त्रीन स्थानपुरनेशाः॥॥ १॥ विक्युर्वस्य च स्थानप्रस्ट स्थल इति मुद्रिः। इत्यं मे उद्भावनं स्थानस्थ स्थानितम्॥॥ १॥ तुमने से स्थानं से स्था स्थानस्थ देह को देशं सिया है। इस प्रकार प्रधान, पुरुष, ईश्वर, विक्यु, स्थानं और भएवान् स्था तथा काल - ये ही स्थानस्थ हैं—यही सुनि का नचन है। यह स्थिति हो आदि और स्था से ग्रीहत हैं तथा

त्रुति बहतो है—वह उसते ■ स्वरूप वाला, अस्प्रक्त और ■ (अदिवासी) है। ■ प्राचनाच्या परम ताच ज्ञानमात्र है ■ बही परम पद है। वही आक्स्यहरूप निष्कल ■ ■ उससे अन्य कुछ कहीं है। इसी प्रकार विशेषरूप से ध्वनकर चित्रकेण का आजय लेकर आपके लिए मैं मली-भौति पूजन तथा वन्द्रव के केण्य हूँ। इससे तुम ईश्वर को देख सकीगे।

एकप्युक्तक चनकाम्यामार्गानं हर:॥७५॥ त्रीय चिक्रकेषेन प्रज्ञारमध्यपुनिः। एकप्रियमपुनं तीर्थं स्मापितेनियम्। संस्था स्थापो विद्वासुषको सर्वपान्यै:॥७६॥ इतना कहकर भगवान् शंकर वहाँ तदृश्य हो गये। वहाँ भक्तियोग से मुनि ये रददेव को स्थानना करते एके थे। यह परम पवित्र अनुलनीय तीर्च इहार्यियों के द्वारा सेवित है। इसे विद्वान् झाहाण सेवन करके समस्य फतकों से मुक्त हो जाता है।

इति श्रीकृर्यपुराणे काराई **व्यक्ति**केष्टमानः॥३५॥

पद्धिलोऽस्यायः

(तीर्य-प्रकरण)

ভূচ ভৰাৰ

अन्यरवित्रं निपृतं 🔤 त्रेलोक्सनिशुक्तः स्त्रकोटिगीत 🚃 स्त्रस्य परवेतिनः॥१॥

पुरा पुण्यतमे काले देवदर्शनतत्त्वपाः। कोटिकहर्वयो दान्तामा देशयगमन्तरम्॥॥॥

अर्थ प्रकृपासि गिरिक्षं पूर्वपेय चिनावित्तव्। अन्योऽन्यं चलित्रकृतानां विवादोऽयुन्यकृत् विकास १००

किसी विशेष पुण्यतम् पुरातन् हाता में हिन्दी करोही जितेन्द्रिय महर्षिगण, महादेव के दर्शन हिन्दी इन्छा से उस तीर्थ में गये थे। यहां जाने पर भक्तियुक्त हुन उन महर्षिन्दें में, 'मैं पहले पिनाकी गिरीश का दर्शन कर्णना' इस प्रकार

परस्पर महान् विवाद हो उठा।

तेषा पर्षित तदा 🔤 गिरिज्ञो खेलिना बुदः। कोटिख्योऽपक्तुहो सहस्रोटिस्ततोऽपक्तु॥४॥

तम उनकी भक्ति देखकर योगियों के गुरू ममकान् महादेव ने करोड़ों रूप धारण मा लिए। मा से यह कीर्य स्ट्रकोटि के नाम से प्रसिद्ध हुआ।

ते स्य सर्वे यहादेवं हरं गिरिगुहासम्बद्धाः अपस्यत् पार्वतीनस्यं हहनुष्टविचोऽभवन्॥५॥

पर्वत को मुफा में रहने वाले, मार्ववीपति हंकर के (एक साथ) दर्शन किये अतः वे सभी ऋषिणक

मुद्धि वाले हो गये।

अन्तरातं यहादेवं पूर्वनेकद्वनीकाम्।

दृष्टवानिकै भवत्व 🖥 स्ट्रन्यस्वविवेऽभवत्॥६॥

और क्या रहित ईश्वर, महादेव को मैंने ही पहले देखा, यह सोक्यर, कहावि लोग परित के क्या क्या

बुद्धिवाते ही गये।

त्यानांको विकासम्बद्धिः स्थानाम् । स्वेतिकार्वेत ते सर्वेतिकारतः परमहत्।।७॥

देशोऽन्युवितस्तीर्थं पुरस्तारं शुप्तम्।

क्षा स्वाप्तकार्यको स्वत्तकारीयमानुषु:॥८॥ स्वत्यक्षत् उन्होंने आकाल में एक विपत्त महान् ज्योति को

देखा और उसी में मीन होकर ही, वे सब परम पद को प्राप्त हो गये। यही करण है कि वे ल्ड्डिय को रहते वे, इसलिए

का 🔤 पुण्यसम् और 📺 है। 🔛 छड़ का सर्तन 📟 पुजन करके पतुष्य रुद्र का सामीत्य प्राप्त कर लेता है।

श्रम्बत्र वीर्वत्रकां कामा स्मृतमं सुधय्। या पत्ता नियमकानिक्तकर्तुत्रमं स्रोत्।। ९॥

अवान्त ज्यनमा देशः पुण्यसम् सुमः।

का पाक विकृत्यन कुलाजं तारवेष्णतम्। १०॥ प्राच्या पश्चन व्याप्त व्याप्त प्राच्या कि है। वहां शाक्य नियमनिक डोसन रहने पाला इन्द्र के आर्थसन को

बाव कर लेला है। इसके असिरिक पदानगरी नामक शुभ और पुण्यसम्ब **पिता** है। वहाँ जाकर पितरों की मूला करने से अपने क्षेत्र के सी पितरों का अद्वार होता है।

कलाहरं पहालेमं स्वातेके प्रदेशरः। कालहरं प्रबद्धे तह प्रकृतियो हरः॥ ११॥

क्षेत्रो अन क्षित्रे धानो सम्बन्धितः पुरा।

व्यक्तिस्तानस्वारैः पूजवागास मुलिनम्॥ १२॥

वंत्रकाच्य विभिन्न स्त्रं प्रतियोगपुर:सर:१ समार स्त्रपनितं सा

स्ट्रलोक 🖟 🚃 रक्ष महावीर्य है। जहाँ भवतीय महादेव महेक्ट कारांजर 🚃 स्ट्रदेव 🛤 🚃

करते हैं। प्राचीन करत में बेत **माना** एक शिवभक्त राजवि वहाँ शिवनी 🎚 आशीर्वाद **माना** नगरकासादि से

विक्तुसभारो सिन का यूजन किया करता था। उसने वहाँ मक्तिकोनपूर्वक विधिवस् शिवलिङ्ग स्थापित किया और फिर

उसी किया में विश्व लगाकर निरत्तर रुटू मन्त्र का जब किया। सिर्ध कम्बोरिक्य दीसे भूतभादाय भीवगम्। नेक्सक्यको देशे स एका यह सिर्हता। १४॥ उत्तरभाने क्यूजिकोऽक्यायः

तत्पश्चाद्, वे राजा जहाँ पर थे, (उनको मृत्यू ■ समय आने पर) उनको वहाँ से बालदेव अपने वपलेक में से जाने के लिए दीसिमान् काले मृगक्ष्म को धारककर और हाथ में भोषण त्रिश्ल धारण करके वहाँ आ पहुँचे।

वीत्रं राजा वर्षाविष्टः सुलहको बलाकान्। कालं कालको घोरं भीवत्रं कक्ट्रीकिन्॥ १५॥ उपाध्यापक इस्त्रध्यां स्वृत्युक्ति सिबुकुक्त्रम्।

तनाम जिरमा स्त्रं जनाय जनसङ्ख्या १६॥

वरनामह राजारं रचनं करता करता

तव बाब हैत सारे संस्तर के इस्तवकर्ता, वर्गकर, योरकम प्रचण्ड दोंतिवासे, बाब को त्रितृस काम में सिक उपस्थित देखकर व्यवस्त हैं गये। तब का कम ने दोनें क्षायों से अस्युसम तिकतिङ्ग का स्पर्ध अस्के दिन क्षाया स्तु को नयस्कार किया तथा सक्तिय स्तोक का या बाब लो।

पहेसीत पुर: क्यांचा स्थान: प्रशासिकः १७॥ तमुवाय प्रधाविद्यो राजा स्थानकनः। एकपीतार्यनसं विद्यवान्यातिपूर्वश १८॥

इस प्रकार जय करते हुए तथा यन से भव को करन करने वाले राजा के आगे कृतान्त वन ने ईसले हुए से कहा-वहां आओ, यहां आओ। स्टूपरायम राज्य भवनीत होकर

पनगज से बीले कि महादेव की पूजा में जिला नुझ एक की छोड़कर, अन्य लोगों का विज्ञात करो।

इत्युक्तवर्गं भगवानक्रवीजीतक्षतमम्। स्त्राचनतो वान्यो महत्ते को व विस्तित १९॥

तन ऐसा कहने वाले भगभीत भन वाले राजा को summ ने कहा कि चाहे रह की भूजा में निरक्ष हो का दूसरा कीई, कीए होरे क्लीपक की लेका।

कीय मेरे वजीभूत नहीं होता। एकमुक्त्य स राजाने **व्यक्ति** सोकारकारनः।

क्क खन्ने राजापि **कारण स्टब्स्ट्रियम्** २००

ऐसा कहकर सारे लोकों के प्रसम्बद्धां, काल मृत्युदेव ने राजा को चल्हा से बाँध दिया, परन्त सजा तब भी आस्ट्रिय

का चप करते रहे।

अवंतिको विदुलं दीष्यम् तेबोर्गारं पृतपर्युः दुसम्बन् ज्यालापाससम्बद्धं व्याप्य विद्धं प्रातुर्वृतं संस्थितं सन्दर्शन २१०० तभी कराः 🔛 🛘 भूतर्पात, महादेव के दीध्यमान, ज्याताओं को महत्ताओं से युक्त, अनादि, विपुल तेज सभूह को देखा को 🕶 को महत्त्व करके प्राप्तुर्मृत हुआ था।

बन्मनेदक्षी पुरा स्थापनार्थं देखा देखं बन्द्रवेखोरमध्यक्षपृथ् वेजोकनं बद्धनित स्थाजिक्को

नेने कारकानक**कानका**नीति॥११॥

तना ने IIII तेनसमूह के IIII महादेशों के साथ निकारन, सुन्दर्भ वर्ण और चन्द्रलेखा से सुरोभित लंग करो, तिकारण पुरूष का देखा। शंश आयना प्रसन डोकर उसे देखने रूने और संपन्न गरे कि येर भाध आ गरे हैं। साधकार्य व्यक्तिरित द्वार करने हुई देखदेखा महेत्रम्।

श्रोतकीरविद्योकको स्वार्वक्रकोतुम्ब्यकामा। २३४ विद्या हा मा महस्त्रो व साथ स्ट्रीय को आते देखका थी काल निर्भय हो रहा और समस्त विश्व के नाथ महादेश

के समक्ष हो राजर्षि को ले जाने के लिये उच्चत हुआ। अल्लेक्साओं अगस्तुककर्ण

देखे को कृतकाँ पुराजः। को को स्था में स्थरन

क्य क्या सामा मा स्मरना देवीतीमं कालकंतं घरेती॥ १४॥

त्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्वें के ताब, पुराक्षुत्व भगवान् उक्रक्वें देव स्ट ने, कासरूप मृत्यु से कहा - ऐसे मुझे बार बार स्थरण करने करने मेरे भक्त को शीव ही मुझे दे दो।

कुछ सहयं भेरते स्तुनावः

श्चासकार्यः प्रयासयः स्वतायम्। श्चा वर्षः पुरत्याम धारी

रहे रीई चानिकुत्रम वेगात्त्र २५॥

वृष्णपति महादेव का ऐसा चच्छा मुनकर भी काल में जनने स्वच्छव को मुख्य मान्त्रो हुए उग्रभाव से शिवभक्त को पात्रों से बाँध दिया और प्रतिकृत होकर बेग से रुद्र की और टीट पटे।

व्यवस्था सैलपुरीकोतः

सोऽन्येक्याने विकासकविकाः।

ाताम् विकासक्षेत्रं कार्ल लोकस्तैनं पश्चके स्वातकारमः। २६॥

काल को अपने देखकर संसार के प्रपंत्रों के आता, महादेव ने पार्वली को ओर minn से देखकर, उसकी अबहेलना 📖 📺 प्रजॉर्ष के स्त्रमने 📖 📺 📺 ै र से मारा।

ममार सोऽतिनीयको यहेकावद्वातितः।

विराज्ये सहोपया महेन्द्ररः पिकसमृद्धा २७॥

महेश्वर के पाद 📖 से 🖩 अत्यन्त वर्षकर कालदेव

📖 गया और पिनाक धनुष्यारी **गहेका,** उसा 🗏 📖 सुशोधित होने लगे।

निरीक्ष्य देवमीक्षरं उद्यक्षमानको हस्या

नमाम ये 🚃 स राजपुरुषस्तदाः। २८॥

देवेचर शंकर को देखकर राजवेख केंद्र प्रसम्बन्ध सेकर अविज्ञानो पुरुष को सम्बद्धा एवं सहित करने रुने।

आवनामा पुरुष का विशेष पुरुष समुद्ध करण स्व नमो का होतने हारण

ममः रित्याच 📖 नवीद्रप्यर्गदानिकेश २९॥

वर्गः नम्भे नम्भे वर्गा महाकिनुत्रये

विभागहीनकर्षिके क्यो असमिकाय है।। ३०॥

नमोऽस्तु 📕 गर्कश्चर प्रयमदुःखस्त्रसम्। अनादिनित्यभृतये वगास्त्रहुआरिकेश्व ६ १॥

न्यादायसम्बद्धाः वस्तरहरूक्षणस्यकः स्था नयो व्यवस्थाय ते कपल्यालिने स्थः।

वको महानगाय 🎚 शिकाय स्थापन के॥ ६२॥

जगर के हेतुरूप भव को नगरकार है, 🚃 विस् 🖩

लिए कल्याणस्य को नमस्त्रार है। 📰 📰 📶 नमस्त्रार

मोक्षप्रदाता को नगरकार। महान् विभृति 🛍 ऐवर्षयुक्त 📖

विभृति भरमधारी) आपको 📰 📰 नगरकार। 📖

पहिल ==== प्राप्त तथा मनुष्यों के स्वामी आपको नगरकार

 हे प्राणियों के स्वास्त्रे! हे इतवारात दु:स्क्रापी! अध्यक्ते भमस्कार। आप आदि रहित, निरुष, स्रोधान्य सम्पन्न और

वरात 📰 📖 भारण करने वाले 🕻 आपको स्थापना

व्यथ्यक । आपको नगरकार है। हे कपालपाली । आपको

नमस्कार। हे महानगः आपको

शंकर को

अवानुबुद्ध अपूरः प्रणामकस्परं नृवस्।

स्वनाणपत्पपत्ययं स्वरूपतामवो ददी॥३३॥

तरपश्चत्, प्रणाम करने में तत्पर राज्य पर महादेश ने हाता. की और अपना गामपत्प पद और अधिनाकी हाता. प्रचन

किया।

सहोपया सपार्वदः सराजनुषको इरः।

पुनीसस्विद्यन्दितः क्षमाददृश्यतम्बन्धः ३४॥

कप्रसात् तमा देखे तथा पार्वदों के साथ हेत नामक प्रजा विकास संस्था सहविषों और सिद्धों के mar स्तुत्य होते

हुए, वे महेका सम्पर में अदृश्य हो गये। बाले फोर्ज़ाकाने लोकनमः विवाधः।

कारण महाराज्य लाक्यानः । स्वाप्यतः कारण्या वर्षः स्वी स्वीतीऽपं भवतिति॥३५॥

महेल के 🚃 कात को भार दिये जाने पर, लोकनाय विकासक ने रुद्र से 📰 मॉरा वा कि 'यह 🗪 🗪 हो

नाग'।

्रिक्ट स्थापना दोवलेको द्वाराज्य। सम्बद्धकर्यंत्र वर्षस्य साध्यमं स्थितिकोशिकः(१३६))

(बन्देने कहा) हे देशन। इत्यध्यतः व्याप्त का नी

🔳 🗐 नहीं, 🔤 उसे आपने 🛮 इस कार्य 🗏 नियुक्त 📳

च देवदेवक्यमेंग्रेयदेवेवने इरः।

क्यानिकासद् **व्या**क्षा प्रोडिय तातृष्यिकोडमस्त्। ३७॥

मार्थिती का स्थापन सुनकर, देकविदेवेश विश्व की स्थापन मोशर ने 'तकाल' कहा कि का भी वैसा में हो

गया अर्थात् पुनः 🚃 हो 🚃

क्रकेक्यरमं तीर्वं कारणकारियति सूर्वम्।

प्राचनकर्ष पहादेश 📰 🗷 विन्द्रति। ३८४

रक के स्थाप (यहाँ काल का नात किया

पान गया है। वहीं बाकर महादेव की पूजा करने
 पान के स्थापन पर की प्राप्त कि।

द्वीत क्षेत्रपंतुराचे जाराजें का**लको क्**र्तिहोऽम्पानः॥ ३६॥

सप्तर्जिशोऽध्यायः (वीर्व-प्रकरण)

सूत उकाव

इदक्कार स्थानं नुक्रम्युक्तारं महत्। स्थादेवस्य देवस्य महासम् इति सुराम्।) १(। तत्र देवस्टिदेवेन स्ट्रेस त्रिपुराधिकार दिल्लाको परं व्यापं नासिकानां निदर्शनम्)। २॥ व्यापकारः इकताः नस्योज्यस्तिकात्राः।

कतुन्ताः स्वता वस्योद्धास्तिविद्धाः
 क्करते प्रस्टेनं वेदान्यक्तरस्याः॥३॥

म्माला 🔤 वरं सार्व 🚃 मस्तिपुरस्तरम्।

नवस्त्रक्रका हिस्सा स्त्रुप्तारीव्यपाद्यसम् 📖

उत्तरमागे समुजिलोऽस्वावः स्तवी ने कहा-यह एक अन्य 📺 से मी गुरुतर श्रेष्ठ स्थान है। यह महादेव देव का नामन है-ऐसा सुन है। वहां जिलातल पर देवाधिदेव त्रिपुर्वार स्टू ने पदन्वस्ठ किया

था जो नास्तिकों के लिए अदृष्ट है। वहाँ पर पहचुपत लोग परम शान्तावस्या में भस्म से पुसरित सरीर कले तथा केतें के अध्ययन में तत्पर महादेव की समामा किया करते हैं। वहीं स्नान करने पर अक्तिपूर्वक भगवान कर्द के इस स्वान का दर्शन करके तथा शिर नमन कर ५लाम करने से क्ट का सामीप्य प्राप्त होता है। अन्यत देवदेवस्य स्वानं ज्ञानदेर्वक्रमाः।

केदार्रामित विख्यातं सिद्धानामासयं सुम्बन्ध ५॥ तत्र सारवा महादेवमध्यक्षं वृष्केतनम्। पीला वैजीवक सुद्ध गालकावकानुवादात ६० शाह्यं दापादिकं कृत्या ह्याच्ये लक्ते कल्ला

दिवानिकारेजुंई चोनिवर्किवयानप्रै: #७॥ देवों के भी देव महतन्या शम्म का एक अन्य स्थान है। यह केदार नाम से किखान है जो सिद्धों का मुख काला स्थल है। वहाँ पर म्लान करके और कुक्केसन पहादेव 📑

गुजा करके तथा परम 📰 जल का पूज करके गाउँ पर प्राप्त होता है। वहां हत्त्व तथा दान आदि काके बाला

🔤 को प्राप्ति होती 🖫 यह जिलेन्द्रिय योक्सि क्या 🔚 द्विजातियों द्वारा सेविन है।

तीर्थं व्यक्तवस्था धर्मचार्यकारमञ् तप्राप्यक्षं श्रीविधासं विष्युत्तोके च्युविधे।।८॥ अन्या मन्यारण्यं सर्वत्येकनतिकदम्।

आस्य किरो स्वर्ग तह पत्य हिसेतपः॥१॥ क्हां एक प्रभावतरण जनक लीवें है को सभी प्रकार के

पापों का नास करने कसा है। वहाँ पर व्यवस्थ अनिकास की अर्चना करने पर मनुष्य विकालोक में पुनित होता है। एक अन्य मगधारण्य नामक तीर्च है जो सभी लोकों में बति।

🚃 करने कला है वहाँ पर पहुँचकर द्विनोडम 📖 स्वर्ग की प्राप्ति किया करते हैं।

वीर्यं कनसूरतं पुण्यं महाप्रतकनसम्बर्धः वत्र देवेन रहेण बजो दक्कस्य नामितः॥ १०॥

तत्र नंगापुरस्कृत्य मुक्तिर्योक्सर्यन्तिः। भुष्यते सर्ववापैस्तु बृह्यलेके क्लेकरः॥ ५१॥

🚃 नाम 🖿 तीर्थ 📖 कुम्बमन 🛊 जो 🛮 पातकों का विभाजक है, जहाँ पर भयवान रुद्रदेश ने इजर्पात दक्ष 🗏 यह पर 📖 बि.या 📖 वहाँ 📖 भन्ना में उपस्कार करके पाय पवित्र होकर मक्तिभावन से युक्त होकर 📰 का शेवन करने पर मनुष्य सब 🚥 के पापों

से मुक्त हो जाता है और किर सहालोक में निवास किया करता 🗓 क्तुक्रीविति सुमतं पुष्यं नहरावस्त्रियम्।

क्राज्यमं इक्केश केरहेप स नकति। १२॥ 🚃 महातीर्व कम से विख्यात तीर्व 🖥 जो परम पुण्यमय

📗 🔤 भगवान प्रशासन को अत्यन्त द्विय है। वहाँ पर भक्तम् इचीकेल की अर्चन करके मनुष्य बेतद्वीप में जात

ात केर्यक्रम क्रमा स्थाप स्थाप स्थाप अत व्यक्ति कोतुत १६ व

🛍 सर्विको 🔚 📰 📟 महेन्द्राः। स्वार्थभक्तादेकं सा दलकारमपुराषप्। १४॥

🚃 🚃 और सीचों में परम नेह सुध 🔤 🛊 जो 🖚 क्षे 🚃 🚃 🚃 है। 📺 तीर्व में मनुष्य अपने प्रिय 📰 का परित्याग करके भगवान रुद्र का 🚃 प्रिय हो

जल है। 📆 🖿 स्ट्रेंब देवी पार्वती के 🚃 विराजमान

लते हैं। इस श्रेषं 🛘 🚃 और पिन्ड आदि 🖼 कर्न तथा दिया पृथ्य 📖 अध्य एवं 🚃 हो जाया है।

केलकी पटी कुन्य वर्षसपाप्यक्तिनी। हत स्वत्वा चितृदेवांसार्विकता प्रवाविवि॥१५॥

वर्ववर्षाक्ष्मकृत्यस्य गोस्क्रवर्धलं लगेत्। 🚃 जलको एरम प्रथमध्ये नदी सधी पापाँ 🔳 नाम

करने जली है। इस नदी में 📖 बारके पितरों और देवों 🖿 🚃 बचाविध 🚃 बाहिए। 📰 सर्वपापों से विशुद्ध ज्ञान्य बस्त होका एक 📖 ग्रीओं के दान 🗪 पंस प्राप्त

करता है। **ार्क्स अन्तर अन्तरी विदुला नदी।। १६**० वस्य स्नात्वेदकं कृत्य पुचले सर्वपतकैः।

क्रिएकोचोच्छेन्सम एकसबोमिनेन वास १७० दिवादीनाम् व्यक्ति रीवीगरिष्ट् सेवनम्।

परित्र जसकतो कावेरी नदी अतिसर पुण्यमगै है। उसमें स्तान करके 🚃 (पितरों को) जल 🚃 करके मनुष्य तीन गति बाद्या करता है, अथवा एक सबि तक उपनास करता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है।

दिनातियों का कि वहाँ पर तीयों का सेवन करना चाहिए।

व्यान्त्रमी हमाचारी केर्ना करना मुख्या।

जिसका यन और वाणी तुद्ध और हम्ब-पैर सिम्बत हों, उसे तीर्य सेवन की मनुष्य तीर्यों के तुम किया करता है।

स्वित्रमी महातीर्य जिनु सोकेनु कियुक्ष्ण १९॥

भित्रितो नित्यं सम्बद्धियरसम्बद्धाः।

स्वास्ता कुमारसारायं क्या देवादिवर्षम्यूष १०॥

वयमुन्न देव स्वान्तेन क्या चेवातिवर्षम्यूष १०॥

स्वामितीये एक महान् व्या विशेष तिथे व्या में व्या परम प्रसिद्ध है। वहाँ पर देवनक व्या द्वार न्यसकृत भगवान् स्कन्द नित्य ही व्या करते हैं। व्या कुमार प्रसा विस्तान करके पितृगण और व्या क्षा सर्थन करना चाहिए। जो छः मुख बाले देव की अत्रायना व्याप है, वह भगवान् व्याप के विस्तान व्याप का उपभोग करतः है। नहीं वैलोकस्विक्तमा ताम्रभगित नाम्बाः॥ २ १॥

तम स्तरका पितृभक्तवा तकीकता कार्यकी। पापकर्तृतीप पितृकारकेतत्र संस्वः॥ २२॥ ताप्रवर्णा नाम की नदी तैलोक्य में विकास है।

चाहिए। क्या प्रापकमं वाले फितरों का भी क्यान कर कि है—इसमें क्या भी संशय नहीं है। जनतीर्वमिति स्थानं कावेशी: इनकेऽक्यान

विस्थापादे प्रपञ्चनित देवदेवं सदाशिकम्। भक्ता ये ने य पञ्चनित यमस्य 🔤 दिवाः ॥ २४॥

🔤 📰 घवेइतं मृतानां सहनिप्रदन्भ २३॥

कावेरी नदी के उत्पत्ति स्थान पर चन्द्रतीर्थ जान से अक्षय तीर्थ विकास है। उस तीर्थ में दिख हुआ खन ब मृत पुरुषों को संगति प्रदान कराने करना है। विन्यवहर में

देशों के देव सदाशित हा। जो दर्शन किया करते हैं और जो शिव के चता होते हैं, वे द्विज यमसंद का मुख नहीं देखा करते हैं अर्थात मृत्यु पश्चात शिव के समीम हो तहते हैं।

देक्कियां दुवं नाम तीर्थं सिद्धन्त्रिकत्। तत्र स्थानवेदकं हात्रा नोगलिदिक्कं किन्द्रवेत १५॥ देविका क्षेत्र में दून जान वाला एक तीर्थ जो सिद्धों जा प्राच निकास है। उस कोर्थ में जानका देव-पितृतम जा तर्गन करके पनुष्य चेग की सिद्धि को प्रश्न करता है। दासकोनिक जा सर्वपारिकालकम्।

द्धाः कावानेकानां वज्ञानीति कर्तं नरः॥ २६॥ पुज्यतिकं काव तीर्वं ब्राह्मचीस्वकोचिवय्।

व्यक्तित्व प्राप्ता पुष्परोक्षकतं तथेश्। १७॥ इतक्ष्मिक व्यक्ति गोर्च सभी पार्चे व्यक्तिक करने व्यक्ति है। वहाँ व्यक्ति तस तीर्थ का ध्नानादि करके मनुष्य इत व्यक्ति का व्यक्ति कर लेता है। एक पुण्डरीक

दश क्रमान का बात का कर स्थत है। एक पुण्डसक कार मोर्च है जो कहायों है हा उपरोधित है। कहीं पर कहर योगपुट कर कथा पतुष्य पुण्डसिक पश का हा

तिन क्यानिनिति हाता व्यानिका व्यानिका। १८॥ जोकों में जिल्हा क्यानिका सम से कहा जा है।

क्युरनेक में हा कर किया होता है। सरस्यक क्युरनेक क्युरनेक क्युरनेक स्थापन क्युरनेक स्थापन क्युरनेक स्थापन क्युरनेक स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन

विष्याप्रस्कृति सर्वशामिकश्वातः। विष्यां दृष्टिता देवी क्यास्तरोति विश्वता। १०४ स्थाः स्थाः दिनं स्था क्लो अविस्मरो प्रवेतः।

इस प्रकार सरस्वती 🌃 किनारे विनशन, 📖 🛤 हात शुर्च स्थास तीर्च प्रसिद्ध है 👪 वहां पैनाक नाम से उक्क 🔤 तीर्च भी है। चनुना का बद्धव स्थानरूप तीर्घ भी सम्पूर्ण पानों का विनास करने वाला है। वहां पितृगण की

पुत्री देवी क्यक्सली - हान से प्रसिद्ध थी। उसमें स्नान करके मनुष्य स्वर्ग में बाल है और मृत होकर जातिस्पर (पूर्वजन्म को स्मृतिकत्स) होता जाता है। कुलेक्सून हामां सिद्धवारकसैकिनम्॥ ६१॥

प्राथित परिकास कृतेरानुष्यरे परेत्। उपसुद्धिति व्याप्त का व्याप्तिकार्यः उपस्यक्षे प्रादेशी योग्यस्तपालं लगेत्ः

कुनेरतुङ्ग नाम कार्य तीर्व 💷 पापों को दूर करने वासा तथा सिक्षो और करनों 🔤 🔤 है। वहीं पर पानस्थान करके प्राची फिर कुनेर के अनुवर होने 🔤 अधिकादी हो जाता है। एक उमातुङ्ग ताम से विख्यात सीर्व है, बहीं पर रुद्रदेव में द्विया निवास किया करती है। वहीं उस तीर्य में महादेवी श्रीजगदम्बा का अञ्चर्षन करके हा सहस गौओं के दान का फल प्राप्त करता है।

भृत्वुद्धे व्यापा बार्स हर्त रूप मृत्युत ३३०

कुलानुपयाः 📖 वृत्रावीतं पविषेक

भृगुतुङ्ग स्थाप तीर्थ में किन्त हुआ तथ और सांध तथा दान आदि सम्बन्धों का सम्बन्धन दोनों पाता-सिता स सातकंत्रों का उद्धार कर पवित्र कर देता है--ऐसी सिंह है।

सार्थ्यपम्य यहातीर्थं कालसर्विसीतं कुल्लूभ३४॥ तत्र शाद्धानि देवानि निर्दं प्रायक्ष्येकावा)

क्क महामुनीन्द्र कारुवय का महान् कोर्च है, विकास सुप नाम काससपि - ऐसा सुना गया है। वार्च के कर करने की उच्छा से उस तीर्थ में बाद्ध दान नित्य करने कारिए।

दशायांचा ह्या दाने कहा होचे वके सम:॥१५॥ अक्षरमामस्माति को प्रवृति सर्वका

दश्तमां नामक तीर्थ में किये गये बाद्ध-खन-होम-चय-सा सभी सदा अक्षय और अधिवासी हुआ करते हैं।

ार्था हिजानिसिर्वृष्टं नाम्ना व कुळवानलम्॥ ३६॥ रुखा तु दानं विविधदवद्यलोके मधीकोः

प्त द्विजातियों के द्वारा सेक्ति कुरुआकृत क्या से प्रसिद्ध तीर्थ है। इसमें पहुँचकर दिया हुआ दान का नहान् प्रभाव

हुआ बाह्या है। दान दाता जिसने विधिनूर्वक दान किया है। अन्त में यह बाहलोक में पहुँच कर महिनान्त्रित हुआ soon

वैतरक्यां महाहोर्ने स्वर्कतेकां तथेव वात १०० वर्षपृष्ठे च तितसि स्वरूपः यस्ये शुक्रे भरतस्थालये पृष्ये पृष्ये भूक्ये शुक्रेत शुक्रेत स्वरूपः महाहादे च क्येत्रिकयां दर्भ भवति स्वरूपः

इसी प्रकार वैतरणी नामक महत्त्वोर्थ में, स्वपंकिटी नामक विशाल तीर्थ में, बहाजी के पत्म जुम पर्मपृष्ट और ब्रह्मशीर्थ तीर्थ में, भरत के पवित्र आश्रम में तथा परण पुण्यमय शुभ गृधवन नामक तीर्थ में और कौरिकी नदी हैं। महाहद तीर्थ में किया हुआ दान अक्षय हुआ कख्य है।

पुण्डपृष्ठे पदं न्यस्तं पहादेवेन शीमता॥३९॥ हिताव सर्वपृतानो नास्तिकानां निदर्जनम्। अल्पेनापि तु कालेन नरो वर्गपराचणः॥४०॥ ककासुरपुरतकातु कोमाँ राज्यिकोरगः।

चेत्रम् देवेवर पहादेव ने मुण्डपृष्ट नामक तीर्य में अपना चदन्वास किया है। यह सभी डिडिंग के डिज को इच्छा से बस्तिकों डिलिए दुष्टन्तरूप है। यहाँ पर बहुत योक्ने से

समय में ही मनुष्य धर्म में परायण हो जाया करता है। जिस इकार से कोई सर्च अपनी कबुत्ती को स्वाग कर दिया करता

है लोक उसी प्रकार वहीं पर अपने विदित पानों को भी वनका जीव लोड़ देता देता है।

नामा क्रमक्रक्ट्रेलि 🛗 ईस्वेक्यविद्युक्तम्। ४ १॥ अञ्चलं स्टाप्टरम् बहर्षियमधेरिकाम्।

**ा स्थाप** दिवं **पान्य समरीत हिमलव**:0४२0

रतं वर्षि मदा शाहणक्ष्यं समुदाहतम्। इत्वैतिकीर्वरः स्थाना मुकते क्षीरसहस्यः॥४३॥

करकरन्य कम काल एक महान् तीर्थ है जो वीनों लोकों वें ब्रांस्ट है। एक ब्रिटी में बहुत्व नामक तीर्थ कहार्वियों

सेविल है। इस लेवें में जो भी दिजाति स्तान कर सेते हैं वे सम्बद्ध स्वर्थ को चले जाते हैं। इस लेवें में किया हुआ

दान कथा आहु सर्वक अक्षय होता है। उस नीर्थ में स्नान स्मान समुख्य तीनों देश-वितर और ऋषियों के ऋण से मुक्त

हो जाक करता है और इसके सब पाप बीज हो जावा करते हैं जारसे करीय स्थाना सकस्याक्ष्मीयर्थ समेत्।

इसरे **क्षाण जाना (साम्** प्राणीतपञ्चमान्॥४४॥ वस्मानिर्वर्तपेषकृत्द्वं काश्मीक क्षाणलन्।

हा व्यापन् लामने दिश्याओशीयमञ्जू विन्दति॥ ४५॥ इ.स. १९८० व्यापनेका में २०१७ १९और १८७१ रज्येत ॥

इस्से प्रकार मानसरोवर में स्थान भरके मनुभ्य इन्द्रदेव का आया आसन प्रकार कर लेता है। उत्तर मानस में आकर आया उत्तर सिद्धि को प्राप्त कर सिता है। इस्सेलिये जितनी

भी जाकि मा को उसी में अनुसार श्राद अवस्य ही करना चाहिए। ऐसा झाड़ करने वाला व्यक्ति दिव्य करना चाहिए। ऐसा झाड़ करने वाला व्यक्ति दिव्य करनाकों को प्रश्न कर सेवा में हवा मोझ के उपाय भी उसे

क्रम हो जन्म करते हैं।

वर्वते दिम्बतंत्रम् नानमातृतिपृष्तिः। क्षेत्रमानं सद्वत्राणि सारीतिस्वायते गिरि:॥४६॥ विद्वारसमानेत्रोमां देवविषणसेवितः।

🚃 दिसबान् सम जाला परम विशास पर्वत है जो अनेक

🚃 🔳 पहा मृत्यकान् धातुओं से विभृषित है। यह पर्वत

अस्सी हजार योजन के विस्तार में फैला हुआ है। यह पर्वत सिद्धों और चारणों से संकीर्ण है और देवर्षिकण 🔣 🚃 सेक्न

ा पुर्व्यावको साम सुबुधन सम नामाः॥ तत्र सत्ता द्वियो विद्यानद्वद्वद्वार्था विद्युव्यति। सम्बद्धाः सम्बद्धाः तत्र दत्तं प्रकेदवप्॥४८॥

वारयेव विवृत्तस्थादक्ष पूर्वान्दक्षपरान्। सर्वेत्र हिमदान् पुण्यो गंग्य पुण्या सर्वेत्राः॥४९॥

महाँ पर एक अतीव रमजीय पुन्तरियों हैं विसंत्र किया तो सुपुन्ता है। वहाँ पर विद्वान् द्वित जाकर कहारत्या है पाप से भी क्या काम है। वहाँ पर किया हुआ काम काम क्षेत्र है तथा दान देना भहान् उमित्रकारक होना है। वहाँ आढ करने वाला पुरुष अपने से पहले हैं दस और कहा हैं। भी दस बंदाओं को तार देता है। जैसे क्रियक्तन् किरे सर्वत्र महान् पुन्यसाली है उस तरह बसमें भागीरकी गंगा भी हाल और से पुण्यमणी है।

न्द्राः समुद्रमाः पुच्याः समुद्रकः विशेषतः) सर्वाज्ञपमःसाह पुच्यते सर्वकित्यिकान्॥५०॥ न्त्रा मारावणो देवो नरेणासो समस्त्रनः। श्रामं तते दानं स्थाप्यस्त्रद्रसम्बद्धः पद्मा५,१॥ सहस्त्रेयप्रियं व्याप्यस्त्र सहित्रेयतः। सारवेश पिन्सर्यान्त्रस्या आहां सम्बद्धाः॥५,१॥ समृद् सी और याने वालो सभी संदर्भ परम पुण्यस्यी है

और समुद्र तो विशेषक्य 📕 पुण्यतास्त्री है। बदरिकास्त्र 🖟 पहुँचक्यर प्रमुख सभी प्रकार के पानी से मुक्त हो जसा है। इस आम में सामान् सनातन देव जीनारायण ना के साथ विराजनान है। इस धाम में जो भी दान 🔤 बस्ता 📗 🖼

आप अपने किये जाते हैं वे सभी अक्षय फल देने खता होता है। यह महादेव का अतिप्रिय तीर्थ विशेषक्य से जाता है। वहाँ पर परम समाहित होकर यदि कोई बाद्ध देता है वो

वह अपने सभी पितृगणों का उद्धार कर देता है।

देवदास्त्रनं पुषयं सिद्धान्यार्वसेविताम्।
महता देवदेवेन तत्र दत्तं बहेस्यरम्॥६३॥
मोहदित्वा मुनीन्सर्वान्समस्तैः सम्माकृतिनः।
प्रसन्नो मगवानीक्षो पुनीन्द्रान् प्राह फाविताम्॥६४॥
हहाप्रमादे राज्ये निवस्तिमाद सर्वद्राः
मन्द्रान्यनासमायुक्तास्तरः सिद्धिमकायन्यमा६६॥
वद्य मामार्थकारि लोके वर्षयराव्यमाः।

वेसं दक्षणि परणं माजकर्त्यं हि शतकाम्।।५६॥

देवदार पाना एक वन है जिसमें सिद्ध और गन्धवीं के समुदाय रहा करते हैं। वहाँ पर महान् देवों के भी देव ने महेचर दिवा है। समस्त महामुनीन्द्रों के द्वारा भली-भौति पूजन माने एवं देव ने हम समस्त मुनिगर्णों को भोहित करके भगवान् परना प्रसम हुए वे तथा ईस ने उन मानिक मुनिगर्णों से पहल पर कि पान सब लोग इस परम बेह सुरम्य आक्रम में सर्वदा निवास करोगे। भेरी पाना से समयुक्त होकर हो आप लोग विद्धि में प्राप्त करेंगे। वहाँ पर भगवरवयम होकर वो भेरी पूजा किया करते हैं उनको में परम सावत गानपस्य यह इदाय किया करता है।

श्रात क्रियं व्यक्तिकारित सह नारायकोन तुः इत्यानिह नरस्त्रकाला न पूर्वः प्रत्य श्राणुवात्।।५७॥ संस्थानित च वे सैनी देशतन्त्रकाला जनाः। तेवाहा सर्वकारित भागवाचि द्विजेतस्यः।।५८॥ सन्दर्भ दाने वर्षे। होषः विकामिर्वको स्था।

कार्य अच्छा विकास सर्वेग्याक्षयं सुरुप्ता ५९॥

में बही सदा धरावान् नारायण के साथ बास करूँगा। जो बनुष्य वहीं निवास जाते हुए अपने प्राणों को स्थान करते हैं शिक्ष दूसरी बन इस संसार में जन्म प्रश्न नहीं करेगा। जो अन्य देशों में निवास करने लिए भी मनुष्य इस तीर्य आ संस्थान किया करेंगे हैं, हे दिजोत्तमी! उनके आ सारे पापों को मैं नह कर देश हूँ। वहीं पर किये हुए लाइ-दान-तप-होन तथा विश्वदान, ध्यान-जाय-निवास सभी कुछ अक्षय अपन करते हैं।

तस्वात्सर्वात्रक्षयेन सूक्ष्मं हि दिवातिर्थः। देवस्तरकारं कृष्णं महोदेवनियेवितम्॥६०॥ कोसारे महादेवो किन्युर्णं पुस्तोत्तमः। का सन्तिहिता संस्था तीर्वात्मायतनानि सं॥६९॥

इसीलिये सब प्रकार से प्रयवपूर्वक द्विजातियों को इस तीर्य का दर्शन अवस्थ ही करना चाहिए। यह देव दारूवन परम पुरुवस्थ है और महादेव के द्वारा निषेतित है। यहाँ पर इंकर, महादेव व्यास प्रथानम् पुरुपोत्तम विष्णु स्वयं विकासका हैं। बहाँ पर गंगानी अन्य तीर्य तथा आयतन स्वयंप में स्थित है।

> कृष्टि स्वेकृषेपुच्छो स्वराई रीर्वकर्णः नाम सर्वाचित्रेत्रसम्बद्धः ३७॥

## अष्टविज्ञोऽस्वायः (देवदास्कर में उवेज्ञ)

च्चव अञ्चः

कर्व दास्वनस्थामो भगवान्नोद्धश्रक्षकः। मोहबाजस विवेदानस्य वस्कुमहीचित्रसः।

अवियों ने कहा-सूतजी! **कारण** में प्रवेश करते **क्रा** भगवान् सूपभध्यज्ञ ने आधार्यों को कैसे मोहित किया जा यह क्ताने की कृपा करें।

#### समाम

पुरा दास्त्राचे राग्ये देशविद्यानिवेतिको।

ा पुत्रदास्त्रवास्त्रपद्धेक: महस्त्रम:HPIII प्रदर्भ विविधं कर्ष प्रकृतीका

कर्जन विकिथेपीस्तर्गि 🗷 महर्ग्यः॥ 🛊 ॥

मृतवी बोले— देवो हाता सिद्धी हार। क्या करवा में हजारों मृतियों में प्राचीन करता में अपने पुत्र की पत्री के महर्ति प्रवृति माने से मुक्त विविध प्रकार के कर्मी और अनेक प्रकार के वर्षों हारा परमारमा का प्रवृत्व करते थे।

तेवां प्रवृत्तिविन्यसम्बेतसायम शूलकृत्।

म्बासमायक्तारा होनं वयौ राज्यने इर:**॥४**॥

इस प्रकार उनका चित्त प्रवृतिधार्यीय कर्मे में विश्वस्त था, अप: उन मुनियों के 📶 को बताने 🖩 सिथे सूलकारी

भगवान् 📩 देववार का में गये।

कृत्या विष्णुतं विष्णुं कर्षे देशे क्षेत्ररः। षणै निवृत्तिविद्यानसायमध्ये ऋषुरार्थः।

विन्नगुर भगवान् विष्णु को अपने साक संकर देव महेका

iiii निर्वृत्तमार्गं का ज्ञान कराने के लिए कई गये थे।

आस्त्राक विषुलक्षेत्र जनं विक्रतिकसरम्। सीसाससी महम्बाह: श्रीजन्छारक्तीवन:॥६॥

सामीकरवषुः श्रीमान्यूर्णसन्द्रनिधाननः।

मत्त्रमातंत्रवयको दिग्यासा जनदीश्वरः॥७॥

जारकपपत्रीं मालां सर्वरलैरसंकृत्यम्। देवानो मनदानीलः समागव्यति समितः॥८॥

तब उन्होंने मौस वर्ष को आयु के पुरूष का भाग वेष धारण किया था। अपनी लीला से सुन्दर, महस्त्राहु पुरतकी, सुन्दर नकावुक, सुवर्ण के वर्ण जैसे शरीरधारी, श्रीमान, पूर्णिमा के चन्द्र की मौति मुखमण्डल वाले, ■ इस्त्री की नित्त कसे, दिगम्बर थे। वे विविध स्त्री से चटित स्वर्णमाला को चारण करके मंद्र ■■ करते हुए भगवान् महादेव वहाँ जा रहे थे।

केऽनकः वृक्त्वं चेन्स्सिकानमञ्जनो इरिः।

क्षिणुसस्याय सोऽनुगन्छति सुलियम्॥१॥ कपूर्णकन्त्रस्यं नीरोजनस्योक्षरम्॥ सुनित्यतं कुप्रसमं राजपुरुग्कद्वयम्॥१०॥ सुनीतवसरं दिव्य स्थापसं वास्सोद्ययम्॥ स्थारदंशस्यानं विस्तासि सुपनोद्वरम्॥

भी को बाजा, मोककहा अविनासी पुरुष हारी विच्यु थे, वे स्थों कर रूप भारत करके महादेश के पीछे- पीछे चल रहे थे। बाजाबाद विक्यु का मृत्यसंप्रास पूर्णकन्द्र के समान सुन्दर था। स्तरस्प्रास स्थास और उत्तर थे। पवित्र मेद साम्बन्धक होने से समझा हुए। सहि होता हो और पैरी में

नुपुर । विकल रही थी। व्या पीत व्या धारण
 हुए अलीकिक, स्थानल और सुन्दर नेत्रों शिली थी।
 कस उनम कि संस्थान थी। वह विलासरक

से 🔤 स्वोहर लग रहीं थीं।

क्षं ॥ भगवानीशी देवदारुकनं इरः। सत्तान् इरिका साद्धं ==== मोइस्क्राग्द्)। १२।।

तुत् **पास स्था**ति का स्थानितम्। भारता मोदिस नार्वे देखोलं समन्तम्:॥१०॥

इस इकस पहादेव अपनी साथ; से संसार को मोहित करके (स्वीरूपकरी) विष्णु के साथ देवदार वन में भूमने समे। उन विशेशर पिनाकी को वहीं इधर-उघर पूपते देख कर वहाँ को स्थियों थो मामा से मोहित होकर देखांबिटेंस के पीड़े-पीड़े जाने समो।

विस्तरभाषाः सर्वात्त्रकता सम्बद्धं परिवृत्तःः स्कृतं तेन सम्बद्धं विकसिन्द्रस्तरेते द्वित १४॥

इनमें कुछ **व्यास्त्रा** नामियों भी सर्व लख्न **व्यास्त्रा** अपने क्ल्ब तथा आमूचनों के अस्त-व्यस्त विखेरती कामार्त और विकासिनी होती हुई हिन के साथ भूपने लगी।

ऋषीमां पुत्रका वे स्युर्वृताने वितासनसाः। अन्यासमञ्ज्ञीकेले सर्वे कामप्रपीड़िताः॥१५॥ ऋषियों के जो जिसेन्द्रिय युक्त पुत्र से से करकाल कामातुर होकर, स्त्रीरूपधारी भगवान् विच्नु के पीठे-पीठे चलने लगे।

गावनि कृषवि विस्तरमृद्धाः गारीयणा गयकपेकवीरम्। द्धाः सप्तरीकवतीयमञ्

पिष्टं स्वासिन्द्रियमञ्जानिक १६**०** 

□ प्रकार वे स्थियों विस्तासियों होकर अधित्य नायक परमेश्वर का ले च्या करने सभी और नायंत्र सभी। च्याने योग्य प्रतीसित अति सुन्दर महत्येच को देखकर कचो-क्यी अस्तियम भी करती मी।

ते चतिपाय स्थितपायरिने पायसि गोतानि युनीसमुखः। आलोकप पदायतिमादिदेवे सुभागमच्ये विचासि हेना। १७॥

वे मुनिपुत्र भी (स्थेक्सभारो) लक्ष्मीयति आदिदेव कि देखका (उन्हें सक्ष्मृय क्ष्म कारकर) प्रवेश क्ष्मिको लगे और क्षांक्रका करते क्ष्म गीत गाने सगे। क्ष्मा क्षमि पुत्र हो वनके साम भूविसास करने सगे क्ष्मा साम निवारण लगे।

आश्चामकेकामपि वासुदेवो याची पुरारिकेनीस प्रविद्यः। कोरोति जेनामनसि प्रवृत्ति भारासुनुकन क्षांक सम्बद्धः॥१८॥

उन स्थिमों बाबा जन पुरुषों के यन में प्रविष्ट होन्दर भाषाची पुरारि भगवान उनके मन में भोगों के स्था प्रकृति उत्तरत्र करने लगे, चैसे वे चोम स्था हास अच्छी प्रकार अनुभक्त किये गये हों।

विदामस्वित्तराकः

समावक्तीपजसन्निविद्यः।

अञ्चेषज्ञकरका संपर्व निविद्यो

क्वैक्तवत्वा सङ् देवदेव:॥१९॥

■ प्रकार संपूर्ण देशों के और निश्व के नाम शंकर भगवान विच्नु के साथ स्प्रियों के समूह में स्वितिक को भने थे। समग्र शांक के साथ वहाँ रहते हुए संकर मानों अचनी अद्वितीय शिकिस्वरूपा पार्वती के साम देवेचर महादेव सुशोधित होते हैं। करोति निर्म परमं प्रकर्न

🚥 किस्बो पुरोध धूय:।

वर्षः समस्य हरिः

**व्यक्ति कर क्वादिदेवम्॥२०॥** 

समय महादेव (प्रमणरूप) अतिराय प्रधान कार्य मा मि वे। इस सामा वे अधिक समाप्त हो यवे वे। अपनी स्वधान का आरुष्क होकर श्रीनिष्णु हरि आदिदेव संकर का अनुसरण सा हो वे।

क्षा नरीपुर्ल को पुणर्शन छ केसवम्। केवन नृतिकेश कोचे प्रन्तिरे पुश्रम्॥ २१॥

स्त्रो : ह्या है। और अपने पूजों को तथा के**लव विष्णु** हैं। ह्या हैंसी करण हुआ देखकर उन हैंसे पुणियों की अरचना कोम हो आसा।

क्रमान्य नामणं जेलुर्देनं क्रमहिनम् लेलुह्य विकास समितिहाः॥ १ १॥

पृथियों ने कपर्दित को बहुत कड़ेर क्या कहे और हैं उन्हों की माना से मोहित होकर अनेक प्रकार से साम भी देने त्हारे।

ाता केलं सर्वेशं प्रत्यकृत्यनः संबर्धः। व्याहित्यक्रीस्थाने सारका क्यांति स्थिताः॥ २०॥

करन्तु वे सभी medi एवं min शंकर के आगे निस्तेज हो नवे; जैसे memin में सूर्व के प्रकारित होने पर तारागण विकास हो जाते हैं।

र्व भरत्वं क्यसः विकाः स्रोतः कृषणान्यम्। को चक्रांनिति ब्राह्मी पुष्पनि 💷 विमेतिताः॥२४॥

भोऽवयोद्धरावानीहासाम्प्रानृपिकानाः।

इटार्के वार्कक देश व्यक्तिक सुकता:॥१६॥

इस प्रकार बाजा नय तिरस्कृत देखकर मोहित बा के मुनिजन वृषयध्यन देवेल के बाज अकर उनसे पृष्ठने क्ली— 'आप कीन हैं?' बाज भगवान् ईल ने कहा— सुहतो! बाज समय आप लोगों के इस बाजा में पे प्रश्लेसहित तपस्या करने के लिये आया हैं।

३१४ ते कञ्चायकर्ष भृष्यका पुनिपृष्ट्याः। कर्जुद्देशेया वसने सम्बद्धाः पार्था सम्बद्धाः २६॥

उनके ब्या कावय को सुनकर उन भृगु आदि श्रेष्ठ भूनियाँ ने कहा— (चरि ब्यां रहना चाहते हो, तो) ब्या भारणकर, भार्या का परिस्कान कर कारका करो। रत्तरातमे सप्तिज्ञोऽत्रवादः

अभोवाच विद्वस्थेशः विश्वकी नीमलोहिताः। सम्प्रेश्व जगर्य योगि पर्धासम्बद्धा जनस्थित्। २७००

🔤 मर्वाहरूदितं स्त्रपार्वयोज्योरपुर्वः।

म्म म्म **व्यक्तिः स्तरकारणैः**॥२८॥

तब नीससोहित पिनाकी ईश्वर ने हैसकर सम्बंध में स्थित संसार के मूल कारण जनार्दन की ओर देखकर इस प्रधार कहा— धर्म को जानने वासे तथा सान्त मनकारे और अंधनी भार्या के पालन-पोषण में तत्कर रहने करने क्या लोगों थे मुझसे ऐसा क्यों क्या कि अचनी स्थी को होन्ह दो।

## वयम समु

व्यक्तिकारसम् भार्याः सम्बद्धाः व्यक्तिकाः। अस्मानिर्माताः सुभगः नेदलास्थानव्यक्तिः। १९॥

वृष्टियों ने उत्तर दिया— जो स्त्रियां क्यभिकारपरायण हों, दूसरों द्वारा प्रेरित हों, उनका त्यार तो पति हा किया जाना चाहिए। और यह स्थी जैक आचरण किया पति हा जाना असएन आपको इस सुन्दरी का त्यारा करना चाहिने।

### महादेव उवाय

न सद्याचिदियं विज्ञा सनस्राध्यन्त्रीककृति। नाहमेनामधि तथा वितृकामि बदावना। १०॥

महादेव बोसे—हे विद्रो ! यह रखी कभी मन में ■ विद्या परपुरच को नहीं चाहदी 🗓 इससिन्द में कची इसका मरित्याम नहीं करता है।

ख्या व्यक्तिसस्तीह हरमानि: पुरुषान्य। उसे हसत्ये भवता गणता वित्रमेव दिश्रक्षक

ऋषियों ने कहा— हे पुरुषाधम! हमने इसे वहाँ व्यक्तियार करते हुए देखा है। तुमने असाथ ही कहा है। अतः खोग हो वर्षों से वर्षे आओ।

एवनुको प्रादेशः सर्वमेश स्वेदित्तम्। भवता प्रतिभा क्षेत्रा स्वक्तासी विश्ववर हम३२॥ सोऽनव्यक्तरिया सार्द्धं पुनीन्द्रस्य महत्वनः। वसिष्ठस्यात्रमे पुण्यं विक्षार्थी परमेकुरः॥३३॥

वसिष्ठस्य प्रमाणकारक्याः। वसिष्ठस्य प्रमाणकारकाः समुद्रश्याः स्थान समूच सम्ब अभियों के ऐसा कहते पर महादेव ने कहा— मैंने सत्य ही कहा है। परन्तु अरमको यह ऐसी अतीव होती है। ऐसा बहकर महादेव वहीं विकरण करने लगे। भिक्षा की इच्छा से वे परमेकर किन्तु के साथ मुनिबेह महारमा वसिष्ठ के पवित्र अञ्चल में को। भिक्षा मौगते हुए देव को आये देखकर स्थान की दिव पनी अस्त्यती ने सम्प्रीय में जाकर उन्हें प्रकार किया।

ज्ञान्य चर्च विकार दाया वासनपुरस्यः। स्रवेद्य दिवीतां कार्यप्रवास्त्रतं द्विते:। इत्यक्तस्य वैक्केर्लिक्यकद्वा स्तो।। ६५॥ क्वार चुकी कृष्यं प्रार्वस्यास्य भार्यसः।

त्यारं (ऋषिकानी) अरम्बाती है (परमेक्ट के) घरणों को भोकर और सुद्ध उदम्म भागन प्रदान किया। शादाणों के आकार से अप्रत उनके शिविस सरीर को देखकर थे जनक सिन हुई सती (अरम्बाती) ने और्याय के उपचार से उनके क्यों को भर दिया और भार्य सहित उनकी (परमेश्टर की) पहती पूज की तथा पूछर।

को प्रसन्धान काश्रम: कियाचारी भवापिति। स्टब्स्ट्रेस वर्षाम्बद्धाने प्रमते प्रमृत् १९॥ कोक्ट्रेस्ट्रेस सुद्धं भाव स्कूपन प्रमा एवेव देवता मृद्धं बार्स्ट्रामि सर्देव दुध १५॥

'आप कीय हैं, कहाँ से आपे हैं, आपका आचार क्या है?' यह कहो। तब यहादेव ने कहा— 'मैं सिट्टों में ब्रेड हूं।' और यह जो तुश मण्डल सदा हक्क्य प्रकारित हो रहा है यही (स्त्री) मेरे निरु देवतारूप है। इसलिए मैं सदा इसे चारण करता हूं।

इक्कार प्रकार वीकानुपूद्ध प्रतिकात्। वाकार्वाकारे रक्केन्ट्रीइकिन्ट्रीइकिट्टिया:॥३८॥ वृद्धा वाको विरित्ते उस्ते विकृतिकासम्बद्धाः क्षेत्रुरेकस्थारिकानुष्कारम् सुदुर्वते:॥३९॥ वाक्कवीन्द्राकोती करिकासीति शंकरः॥ वृद्धार्थः सामके सिक्के व्यदि हेन्द्रोस्थानाको॥४०॥

ऐसा कर्कर श्रीमन् संकर प्रतिक्रण (अरूपती) पर कृषा करके चल पड़े। उस समय ब्रह्मणों ने उन्हें हंडों, देलों सब्दा मुक्कों से फरना शुरू कर दिया। नग्न सब्दा विकृत सब्दायन्ते महादेव को इस प्रकार चूनते हुए देखकर मुनियों ने कहा- हे दुर्पती! तुम अपने इस लिङ्ग को उखाइ फैको। तव महायोगी शंकर ने उनसे कहा—यदि आप स्थेनों को मेरे लिक्न के प्रति ट्रेच उत्पन्न हो गया हो तो मैं वैस्त हो करनेया।

व्यास्य तृत्यादवायास्य धनवाय्यननेत्रकाः नापकृषंस्यकारतद्वीत्रां केत्रवं स्वयुक्षेत्र चन्न ४ १॥ वदोत्याता वधूबुर्ति स्वेकानां धवश्रसित्येः। न राजते सहस्राञ्चक्षयास्य पृक्षियी पुनः। निकामाश्च प्रदाः सर्वे मुक्षुचे च क्योदविः॥ ४ २॥

इतना कहकर पंगदेश के नेत्र हरण करने वाले पणकन् ने

(अपने) लिङ्ग ब्लाइ दिया। परन्तु वे बद्धान उस समय ईवर, केशव और लिङ्ग किसी ब्लाधी र स्था सके। (वे अदृश्य हो गये)। सभी सय लोगों में भय ब्लाब करने याले उपद्रश्य होने लगे। सहस्रकिरण (सुर्थ) ब्लाहे त्य

📕 गया, पृथ्वी करिये लगी, वधी 📰 उपावहीन 🖥 🗯

और महासागर में शोध उत्पन्न हो गया।

अवश्यकानुसूचारैः स्वयं भागी वस्त्रकाः कवयामास विज्ञाणां भवादाकृतिकोविकाः॥४३॥ तेजसा मासयकृत्यं नागणसम्बद्धायकान्।

त्वसा भासय-कृष्ण नारायक्षसङ्ख्यान्। विश्वामाणः विज्ञो वृत्रं तृष्टोऽस्मानं वृद्धेनिकि। ४४॥

स्त्रक वयस्याकार्यं स्त्रुत्यानाः नहर्वतः। सर्वे जन्मुर्वहायोगं सहत्त्रकं विकासम्बद्धाः ४५॥

स्व अपनुष्यान सहाज त्यातम्बन्धाः स्व । इधर अति को पत्ती पतिहता अन्यूषा ने व्यक्त देखाः व्यक्ति स्वाकुल नेत्र वाली उन्होंने व्यक्ति वि (स्वय्य की वान वसते सुष्) कहा— विश्वय वि हम व्यक्ति वाला में

अपने तेज से सम्पूर्ण संसार को ह्यांका कर के किया नारायण के साथ भिक्षा माँगते हुए दिखलानी पड़े थे। उनके अभन सुनकर संशंकित सभी महार्थि जग्न को उत्पन्न करने

वाले महायोगी ब्रह्माजी के पास गये।

उपास्यमानममलेबॉगिनिर्वहर्मिकतेः। चतुर्वेदेपूर्तिमद्धिः सावित्र्या सहिते अनुन्॥॥॥

आसीनमासने रम्बे सनक्कर्यसमन्त्रिते। प्रमासक्कर्याले जानैकर्यदिसंबते॥४७॥

विद्यानमाने वर्षा सस्मितं शुक्रलेखनम्।

वहुर्नुसं महावार् छन्टोमयको परम्। ४८॥

शिरोधिर्द्धरणीं 🚃 तोषयामासुरिधरम्म ४९॥

विलोक्य देववपुर्व प्रसन्नक्दने जुक्तिम्।

वहीं उन्होंने ब्रह्मज्ञानियों 📕 श्रेष्ठ विशुद्ध खेलिनमें द्वार तथा पुर्तिमान चारों बेटों द्वारा उपासित होते हुए सावित्रों के साथ प्रभु (बहुवा) को देखा। नाना क्या के आहर्यों से युक, इजारें प्रकार की प्रभा से सुरोधित और ज्ञान

ऐश्वर्व से कुक रमनीय आसन पर विराजमान परम रमणीय अक्रकृत दिव्य करंट के कारण तोपासम्पन, मंद झस्ययुक्त, क्यां नेत्रों करो, महाबाह, हन्द्रोमय, अजन्मा, प्रसन्न-

्य एवं श्रेष्ठ चतुर्मुख वेदपुरुष (बहुत) को देखकर वे (श्रुवितन) भूमि पर बस्तक क्या ईका को स्तुति

करने समे।

स्वयक्षमा देवस्पृत्रीकेनुत्रीयः।

मुनिबेद्धाः कियागयनस्थरणम्।।५०॥

**व्याप्त वृत्रपरितलं इक्क्षणः परपालमः।** 

ज्ञानवांचाँकरे 📶 कृष्ण हित्तवि चांचलिन्॥५१॥ उससे प्रस्तानन लेका चनुर्मृति चनुर्मुख देख ने कहा—

'सुनिक्को ! आपके आने का mm प्रयोजन हैं?' तम मधी सुनिक्को ने चलाता पर दो हाच जोड़कर परमास्त्र सद्धा को

📖 स्तुः

सम्पर्ने वृक्तन्त्र 📰 बक्रमस्यः।

व्यक्तिसम्बद्धने पुरुषे पुरुषोऽशीयकोधनः। व्यक्ति व्यक्तमंत्रकः अविष्टे मन्य हि॥५१॥ योह्यस्यस्य समुगा गरीको कुलगीवरः। व्यक्तमसं शिक्ष परतु दुषयामास पुरुषान्॥५३॥

व्यक्ति ने करा—पवित्र दास्त्रन में आपना सुन्दर कोई पुरुष सम्पूर्ण मुन्दर अहीं जाली अपनी भार्ता के साम नगन जनस्वा में ही प्रविद्य हुआ। उस ईवर ने अपने हारीर से (हमादै) मिनवों के समृह को तथा सभी कन्याओं को मोहिश कर दिया और उसकी प्रिया ने (हमारे) सब पुत्रों को

(अपने अन्वर्गण से) दृषित किया।

अस्माधिर्वितिकः: इयया: बदतास्ते पर्राह्वाः। कवित्रोऽस्मिपस्यमं सिद्धं तु विनिवादितम्॥५४॥

कर्याहेका प्रकानसमार्थी लिहुकेव चः उत्पादकानकः भोगः सर्वपृत्यवेकाः॥५५॥

हम लोगों ने उस पुरुष को अनेक बाबा से बाप दिये, किंतु ने निकल हो गये, तब बा लोगों ने उसे नहुत भारा और उसके लिङ्क को गिरा दिया, बा करकाल ही भागों के साथ भवतान् और लिङ्क अदृश्य हो गये। तभी से प्राणियों

🖶 धव प्रदार करने वाले भीषण उत्पात होने लगे हैं।

क्वरमागे अङ्गिकोऽभ्यायः

क एव पुस्तो देव बीताः स्थः पुरुषेत्रमा भवतपेत स्वर्गा प्रपन्नः क्षणस्मृताः ५६॥ त्यं 🎒 वेतिः जनस्यस्थित्यस्थितिः वेतित्वः। अनुप्रदेश युक्ता तदस्यसम्प्रासम्बद्धः ७॥ हे देव पुरुषोत्तमः! यह पुरुष कीन 🖁 । हम स्थेन अवभीतः हो गये हैं। हे अच्युतः! हम 💷 आपको सरण में 🔤 है।

इस संसार में जो कुछ भी चेष्ठा होती है, उसे आप अवस्य अनते हैं, इसलिये विशेश! अनुबद्ध कर आप इमारी रहा। करें।

विज्ञापितो पुन्तिगर्गीर्वस्थातक कारलेद्धाः।

स्थान्या देवं विशुलांक कृतशालिरपाना॥५८॥ मृतिगर्यों के द्वारा इस समात निवेदन किये जाने सा कमल

से उत्पन्न विश्वातमा (ब्रह्म) ने जिल्लाक्षये देव (जंबर) == ध्यान करने हुए हाथ जोड़कर इस इकार कहा -

## ग्रहोपाम

विश्वासं विश्व स्थानिक स्थानि

ाता बोले— ओड! आज आप खेटों को कर विकास समस्त पुरुषाओं का नारा करने शक्त है। आपके बस्त को धिकार है, तपश्चमं को धिकार है, अवका जन्म भी मिटना ही है। पवित्र संस्कारों और निर्धियों विकास स्थान को व्या कर स्थापारी आप लोगों ने योहकत उस निर्धि को उपेशा कर दी, जिसे योगी लोग तथा पत्त करने वाले विकास लोग निस्थ चाहते हैं। उसी को प्राप्त कर अप लोगों ने उपेशा कर दी, यह बहुत ही कह की बात है।

वजनि पहाँविविवैर्वतासेवेंद्वादिनः।
महानिवि समासाय हा सर्वाद्विदेवीसम्॥६२॥
वर्ष्यविद्धा सार्वा विवेदस्यिति सार्वा स देवोपेकितो दृष्टा निवानं प्रस्कार्विकः॥६३॥ वरिमन्समाहितं द्विव्यमेश्वरं स्वद्वव्यम्॥ तमासाय निवि वहा हा भवदिर्वक्युव्यम्॥६४॥ जिसको प्राप्ति के लिये वेदबारी अनेक प्रकार के बजो

द्वारा यजन करते हैं, वड़ा कह है कि उन महानिधि को

प्रसदर भी आग सभी ने उनकी उपेक्षा कर दी। हाय! जिसमें देवताओं ■ अक्षय ऐक्षयें समाहित हैं, उस

श्री प्रसम्बर आपने उसे व्यर्थ कर दिया।
एन देवी महादेवी विशेषसु महेन्दरः।

२ तस्य पार्च विक्रियदं **सर्वा**यनम्बरेश६५॥

वे हो देव महादेव महेका है, यह आपको जानना बाह्यिये। इनका परम यह अन्यत्र कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता अवांत् जान नहीं का सकता।

देखानामृत्रीकां या चितृपाद्वापि साम्रतः। सहस्रकुणकांचे इसमे सर्वदेशिताम्॥६६॥ संहारकेम भगवान्याको मृत्या महेसारः। एव सैस इकाः सर्वाः सुरुदेश महेसारः॥६७॥

ने ही व्यास्त्र भक्तम् महेनर कालकर होकर देवताओं, ऋषियों तथा विवर्त और व्यास्त्र देहभारियों व्याह हजारी युन-पर्यन्त रहने काले प्रतपकाल में व्यास करते हैं। ये डी अहितोच अपने होज से समस्त प्रमाओं को सृष्टि करते हैं।

ह्य चर्चे काव्यमें शीक्तसङ्गतस्थायः। कोषी कृतपुर्वे देवलेवायं वह एव या द्वारो क्याक्सत्यो वर्षस्युः कही पुर्वे॥६८॥

वे हो बक्रधारी, सक्रवर्ती तथा श्रीवरण 🎚 बिन्ह को भगव करने करने 🖟 वे 🖟 देव समयुग 🖟 योगी, हेता में बाह्या द्वारत में भगवान् काल तथा कलियुग में धर्म के संकेत कर हैं।

स्त्रस्य वृत्रंबस्तिको**याधिर्वस्ता**यदं स्त्रम्। क्यो क्रमी रजे सक्ता **व्या** निव्यूपित स्पृतिः॥६९॥

स्द को क्षेत्र पूर्वियों हैं, इन्होंने ही इस 🛅 को व्यक्त किया हुआ है। तथीपुण के अधिहाता को अग्वि, रथीपुण के अधिहाता को 📺 तथा सम्बग्ध्य के अधिहाता को विष्णु

वृतिस्ता व्याप्त वास्य दिकासा व शिक्युका। यह विद्वति वद्युक्त योगेन तु सम्वितन्॥७०॥ या वास्य पार्तक कर्या कर्यद्वरिपमानिता। या दि करावको देव: यरवास्या सनातनः॥७१॥ वस्त्रात्सर्विदं वार्त त्यैव च त्य्यं क्रवेत्। या क्ष्यं योक्केक्स्यं स एव च परा नितः॥७२॥ व्याप्तरीर्व दुस्तः वृत्तवाहः सहस्रपत्। व्याप्तरीर्व दुस्तः वृत्तवाहः सहस्रपत्।

इनकी एक दूसरी मृति- दिवम्बरा, 🚃 तथा शिवात्मिका कहलाती है। उसी में चेग से वृक्क परकार प्रतिष्ठित रहते हैं। जिनको इनके चर्चभाग में स्थित भार्च के रूप में जो आपने देखा है, 🖥 ही सरहतन फायहणा सरावण देव हैं। उनसे ही यह सब उत्पन्न है और उनमें 🗒 यह सब लीन भी हो पाल है। वे हो सबको मोहित करने हैं और वे ही परम गति हैं। वे ही नातम्थ सहस्र किर सहे, सहस्र नेजपारी और सहस्र पाद वाले पुरुष बहे जाते हैं। वे ही एक शृंग-रूप **मुल्ल् व्यास्त्र नातवल हैं। दुर्ति भी वही कहती है।** ति। इस गर्ने मनवानाये मान्य तर्ः ज्युः। स्तुको विविधेपेन्द्रे**र्वाह्मणैर्मे**स्त्वाद्धियः॥७४० प्रहरूव 📟 विश्वं करवांने पुरुषेतवः। होते योगापूर्व पीला यह कियाँ। 🗷 बद्धम्॥७५३ न जायते न दियते कांत्री न च क्रिकासः मुलप्रकृतिरक्वको गीयने वैदिकैरवः॥७६॥ वे भगवान जलसर जतेर वाले हैं, बढ़ा प्रभू नताक्य का गर्भ है अर्थात उनके जारेर 🖩 यह जास करता है। धर्म तथा मोश की प्रवास करने वाले प्रवास स्रोत 🛗 🕶 🛢 द्वारा (उनकी) स्तुति करते हैं। कस्पान्त में 🚃 विकास संहार करने 🖥 📟 योगकप अपूत 🐿 🕬 🛍 पुरुषोत्तम जिस सर्वाधिक्षान, स्थप्रकार में सपन करते 🛡 क्षरी विष्णु का परम पद है। विश्व के दुश ने न जन्म लेते 🕏 न मरते हैं और न वृद्धि 🗐 🚃 होते हैं। बैटिक स्वेग इन्हें अजन्मा को अञ्चल मृलप्रकृति 🌃 हैं। वतो निशामा वृत्तार्था सिक्ष्युर्शकलं कन्त्। अजनायी सु सहयोजे द्विष्यनेत महेतार:१५७३ र्स मा कित क्राप्ता क्राप्ता किराने प्राप्ता पहांतं पुरुषं विकासमां गर्भमनुत्तमन् १७८० न तं जानीत जनकं मोहिकस्टान कार्यका वेयदेवं महादेवं मृतानामीस् इं इरम्#७९॥ जब यह प्रलबस्तपी राजि के 🚃 हो जाती है, तब सम्पूर्ण जगत को सृष्टि की इच्छा से महेशर 📖 बीच को अजन्मा .......... की नामि में स्मापित करते हैं। बढ़ी बीज रूप मैं महारमा, प्राक्षा, सर्वतीमुख, महान् पुरुष 🗐 🖩 📗 विशास्त्र होने से अपू का वर्धरूप सर्वोद्यय देव हूँ। जनन बहुगण्ड के बीच को मेरे में स्थापित करने कहे 📰 परमपिता देवाधिपति महादेव हर को आप 🖮 उनकी साव

से मोहित होने के कारण नहीं जान सके।

विष्युत्त सह संबुद्धः करोति विकरोति वास८०॥ न तस्य विकते कार्यं न अस्कद्वितते परम्ह स बेदार इदवै पूर्व खेलकसातुर्गमाः 🛚 🎟 व प्रकार सर्व 🚃 विद्योति च। क्षेत्र युक्ते प्रस्ता 📖 इतने क्रिक्ट्॥८२॥ वे 📕 अन्तरि भगवान् महादेव शेकर दिव्यु के 🕬 संबुक्त होकर सृष्टि 🛗 स्वते हैं और 🗪 विकार (संहार) भी करते हैं। फिर भी उनका कोई कार्य नहीं है और परम्तु इनसे भित्र भी कुरू नहीं है। योगमाया का स्वरूप 🚃 🚃 उन्होंने पूर्वकास में मुझे बेद प्रदान किया। वे मायी (अपने) पाया 🗪 सभी की 🎆 और संहार करते हैं। उन्हों 🔣 हो पक्ति 📟 पूरा जानकर उन शिम की शरण में व्यक्ति गाम साथि। मतिक्यपुद्धा विवृत्। क्रम्ब 🚟 🚃 पुष्पति क्र प्रमाहिता:॥८३॥ भक्का 📰 🛗 ऐसा कहने पर मरीपि आदि प्रमुख वे विश् 📰 को 🚃 कर 🚃 पु:वित होका उनमे पुरू-**ा केवर्जन**्य उत्तरम् श्रहातंत्री श्रहातंत्रीऽञ्चायः॥ १८ H क्रवस्वारिंगोऽम्यापः (देवदाध्यन में प्रवेश) कृता स्थाः 📖 परचेव वं देवं पुगरेव विनाधिनम्। बहि किसपोरमन प्रातः त्वं सम्बेषिणाम्॥ २॥ मनिका चेले- === देशों के ईशार अस पिनाकथारी देव का दर्शन १४ पुन: कैसे 🖿 पावेंगे, जाप हमें बतायें। उनकी 📖 चड़ने वाले इफ्टरे आप रक्षक हैं। क्रोपण बर्द्ध प्रवता क्षत्र त्विट्टे पृथ्वि निपाविवप्। करिलाकुनुकृतीकस्य 🚃 लिकुयनुस्थाम्॥ २॥

भूजवर्धा प्रकशिकाः बादरं पुत्रसंबुताः।

वैद्वितेत निवर्षेकिकोर्गसर्वारणः॥३॥

**एन देखे पहादेखे हारुदिर्गय**नहरः।

पितामह ने कहा—पृथ्वो पर गिरावे नवे पहेबर के जिस लिङ्ग को आप लोगों ने देखा था, उसके जैसा हो एक बेह लिङ्ग बनाकर सफ्तीक तथा पुत्रों सहित बादरपूर्वक विविध आप लोग उसकी पूजा करें और बेदिकनिक्यों के अनुसार बहावर्य का पालन करते नहें।

संस्थाव्य स्थानिते प्रतिकृतिकायुः सम्पर्धकायैः।
तयः वर्ग समानवाय मृत्यनः समानित्यः।
समाहिताः पूजवर्ध्य सपुत्रः सङ्ग क्युन्धिः।
सर्वे प्राप्तस्यो पूत्र्या स्थानवार्थि प्रयानकार्थः।
ततो स्थानवार्थे पुर्वे प्रदेशस्यानवार्थः।
व सुद्रा पर्वे स्थानवार्थे प्रवार्थिकार्थः।
व्यानितः, वजुर्वेद तथा सम्पर्केद वे कहे तथे संसद के पर्वो

हारा (लिझ की) स्वापना कर परम तथ का अक्षय लेकर, सतरुद्धिय स्तोत्र का जम करते हुए सम्बद्धित होकर कन्युओं तथा पुत्रोंसिटत आप सभी लोग हाम जोड़कर सुन्दर्शिण की तरण में जायें। तम आप लोग अनुवस्त्यकों (अवस्थ) की लिये पुर्दर्श उम देवेशर का दर्शन करेंगे, जिनको हेसा लेने पर सम्बुर्ण अज्ञान और अधर्म हर हो जला है।

ततः प्रजन्य वरदं बङ्गाणगरियोजसम् वर्षुः संबद्धमयसो देवदाद्यमा दुवः॥७॥ आरामपितुपारमा बङ्गाण वर्षता प्रका वर्षामामा परं पणा वीतप्रमा विकासगः॥८॥

व्यक्तिम् विभिनेषु वर्धनामा मुद्दासु कः नदीनाम् विविक्तेषु पुलिनेषु सुनेषु का ५०

तब अभित तेजस्वी वादाता बहुग को प्रकारका इसके मन वाले होकर वे सभी भुनिगम पुनः देखदार अने की ओर चले गये और वहां जाकर जैसा बहुतजी ने कहा का, वैसे ही तिव 🌃 आराधना प्रारम्भ कर दी। वहारि के परम देख को नहीं जानते वे किर भी ने महर्षि राग्य एवं महस्तवं से रहित थे। उनमें कुछ अद्भूत समाट प्रदेशों में, मर्वतों की गुम्बाओं

तथा एकाना नदियों के सुन्दर किनारों स्थित थे। शैवालभोजनाः केक्किविदन्तर्वसेत्रकः।

केस्प्रत्यकामास्तु पदांतुते **। । । । । । । । ।** कुछ शैवाल का भोजी, कुछ जल के भोवर सक्य **ा** 

मुख में स्थित, तथा कुछ लोग खुले आकार के नीचे पैर के अंगूठे के अग्रभाग पर स्थित होकर त्रीतंकर की आखावन में दस्तपित हो गये। द्<del>रतेनुस</del>स्तिनस्यन्ये **इत्यकृतु**स्तवा परे। इत्यकर्माहरूकः केकिलोआस्ता परीचिपाः॥११॥

वृक्षपूर्वानेतातः हिलाहव्यासम्बर्धः।

कारां नवन्ति शवसा भूजधनो महेनाग्॥ १२॥ मुक्त तन्त्रेस्ट्रकसी अर्थात् दौतों के हो द्वारा अन्त्रम को

कृत प्रकार काने करने थे, कुछ दूसरे प्रस्तर पर ही अंत्र की कृतकर का लेते थे। कुछ शाक तथा पत्ती को ही

धोबर भोजन करते थे, कुछ मृति सूर्व-किरणी का ही

🖿 कर 🚟 रहते थे। कुछ दृश् 🖟 नीचे रहते थे, दूसरे हिला को सच्या पर हो-सन्दर्भ करते थे। 📖 📹 तपस्या

्राच्या के) ■ महेदर की ■ करते हुए वे (कुनिजन) समय करतील कर रहे 🗐

सारोपं प्रसादम् प्रमातिको हरः। प्रसार प्रभारकृति वोगयन् वृष्ण्यानाः॥१३॥

देव: कुक्युचे झस्थित्वांने विश्वत: सुधे।

देवदास्थ्यं श्रातः प्रथमः परमेतुरः॥१४॥ परम्यान्युर्मीदव्यांने नानो विकासम्बद्धाः।

रक्षर्यकातीकाः॥१५॥ तक (भृतिकों को इस प्रकार सरणागत देखकाः)

तरकारतों के दु:खहतां भगवान् वृष्यभवात्र शंकर ने उन पर कृषा विश्व के लिए उन्हें उच्चय ज्ञान देने का निश्चय किया। वेस्तः खेनकर प्रसम हुए परमेश्वर देव शंकर सत्ययुग में विमालय के इस शुभ शिखर क्षा स्थित देवदाह वन में पुन: आये: उनके लारे अब्र क्ष्म्य से लिय होने के कारण बेतवर्ण

के थे, वे क्यारूप में तथा विकृत लक्षणवाले लगते थे। उनके सथ में उल्लुक (जलती लकड़ी) थी, और उनके नेत्र ताल तथा विकल वर्ष के थे।

क्वाजिन इसने हैं। क्वाजित्रपति विस्पितः।

क्वांक्क्ष्मित मृद्वारी क्वांबिहायति मृद्वमुंद्व:॥ १६॥ कभी ने रीट्रक्ष्य में डेंसने, कभी निस्मित होकर गाते, कभी मृंगारपूर्वक मृत्य करने लगते और कभी बार-श्वार सेने

📰 अवय करते थे।

स्तान इस्ते विद्युर्धको च पुनः पुनः। चर्चा कृतकपनी रूपं देवस्तर्द्धनागतः॥१७॥ कृत्वा वितिमुक्ते स्त्री गार्डे देवः वित्तकपृद्धः स्त्र च पूर्वकोवेलि देवदास्तर्भ नता॥१८॥ (ऐसी माया रचकर) महादेव झालन में भिश्काप में धूमते थे और बार-बार भिक्षा मौंगने लगे। इस प्रकार लगना भायामय रूप बनाकर ने देव (अंकर) उठ (देवदाक) उन में विचरने लगे। उन पिनाकथारी देव ने पर्वतनुत्री गीरी को अपने पार्श्वभाग में कर लिया वह देवेश्वरी पूर्व के क्या ही देवदाव का में महादेव के गयी थीं। दूरा समागत देव देव्या सह क्याहिनम्।

द्धाः समागतं देवं देव्याः सह कपर्मिनम्। प्रकेषुः शिरसा भूगौ लेक्कामासुरीश्वरम्॥१९॥ वैदिकेर्लिक्यैर्पन्तेस्तोत्रैयदिश्वरैः शुनैः॥ असर्विशिरसा सान्ये स्त्रातीर्वायन्यवस्थ २०॥

इस प्रकार जटाजुटधारी रॉकर को देखे के **माना** देखकर उन मुनियों ने पृथि में सिर **माना** ईक्स को राज्यम किया और स्तुति की। वे विविध वैदिक मन्त्रों, सुन महोबार सुक्तों, अधर्यशिरम् तथा अन्य स्ट्रसम्बन्धी बेटकन्त्रों मि संकर की म्हानि करने लगे।

वाले देवाजिदेवाच महादेवाच है नगः।

वाले वाले वाल्युव्य प्रिमुख्यकारिकेश २५७

वाले दिखासके तृष्य विश्वास दिखादिकेश

सर्वप्रकारेवाच कार्यमहामान्यकेश २२७

सर्वप्रकारेवाच कार्यमहामान्यकेश २२७

सर्वप्रकार्यकार कार्यमहामान्यकेश २२७

सर्वप्रकार्यकार कार्यकार का

अफ्रीरघोरकपाय वाष्ट्रदाय 📕 नमः। १मः कनकपालाय देखाः प्रियकपाय पा। २६७ शङ्कासनित्तकाराय संबये वरतेहिने। नभी योगप्रविदतये भूताविदतये ज्याः॥ २५॥

देवों के आदिदेश को **कारणा** है। महादेश को नमस्का है। ब्रेड जिलूल धारण करने खले, जिनेत्रधारी को नमस्कार है। दिगम्बर, (स्वेच्छा से) विकृत (रूप धारण करने वाले)

भिनाकथारी को स्थापन है। समस्य प्रण्यतनमें के आश्रप तथा स्वयं निराशम (अप्रणत) को नमस्कार है। अन्त करने वाले (यम) का भी अन्त काने करने और

महार करने वाले आपको स्मान्कम है। नृत्यपायका और भैरवरूप आपको नमस्कार है। ■ और नाग्ने का ■■ धारण करने वाले एवं बोगियों ■ पुरु आपको नमस्कार है। दन्ड, सान्य, व्याव (विरक्त) का हर को नमस्कार है। सत्तन्त्व पीषण, मृगवर्यधारी स्द्र को नमस्कार है। सिसिसन (का-बार निक्का से काटने वाले) को को नमस्कार है, सिकिकण्य (जोले कंठ वाले) को नमस्कार है। अधोर तथा जोर स्थ्यत्वले सामदेव वि व्यावता है। सत्ते वाले माला पारण करने वाले और देवी पार्वती का प्रियं करने वाले को नमस्कार है। शङ्कावल वि व्याव वाले परमेछी राज्यु को पारस्कार है। बोगाविष्णति को नमस्कार है तथा सहग्रविपति को नमस्कार है।

स्वस्तुनं को प्रश्नांकारिके।
 क्वके स्वास्त्रका हिंदुने स्वयंत्रके॥ १८॥
 स्वयंत्रका तिरोको न्याने स्वयंत्रके॥

श्री व अलोगो गाँत वैच ॥ वैच च॥ १९॥ इत्यासकाय आपको नगरकार है। धस्य का अङ्गयन

अपरायक्षय आपका नगरकार है। परम का अनुस्था आपका नगरकार है। बद्धा के सिर का हरण करने वाले कानकप को नगरकार है। य तो हम आपके आगमन को जानते हैं और कहाँ गमन को हो जानते हैं।

विकेशर व्यादेश थोऽसि सोऽसि नमोस्तु है। व्याद व्याद्यकाय दाने य सुध्यंपदान्॥३०॥ क्रमान्यकाये तुम्बं नमो सुद्धानाय है।

थयः कारकविद्वास वारितिहरूम से स्थः॥ ३ १॥

हे विशेषर ! हं महादेव | आप जिस रूप में हैं, इसी रूप में आपको नगरकार है। प्रमंथ गणों के स्थामें तथा हुभ सम्बद्ध देने कते को नगरकार है। हाथ में कपास भारण करने ■ अस्वन्त सेवित आमको की नगरकार है।

सुक्यं Ѭ पित्रुल और बसरूप लिक्न वाले आपको

नवे बहुवर्धस्त्रम् इत्स्तिहृत्यः । वशः। नवे कृतंपहाराय कर्तिकः(प्रियाधः थ। विकारम् कृत्वस्तिने कालकालायः । नगः॥ ३ १॥ वापरेय बहुदेय देवरेय जिलोकन।

इप्पर्का क्लूब्रो मोहात्वकेव सर्प 📑 नः॥३३॥

वधानार है।

वरिन, सूर्व तथा जानरूप तिङ्ग वाले आपको नमस्कार है। सर्वों की मालकाले और कनेर का पुष्प जिसको प्रिय है, ऐसे आपको कमस्कार है। किरीटी, कुण्डलपारी करने वाले तथा बहल के भी काल आपको नमस्कार है। वामदेव। है महादेव! हं देवाधिदेव! हे ज़िलांचन! मोहक्त इसने की किया, उसे आप क्षमा करें। हम सभी आपको करण में हैं।

चरितानि विचित्राणि गुझानि बहबानि का श्रक्षादीनाञ्च सर्वेषां दुर्वित्रेषो हि संबर:॥३४॥ सञ्जानस्मिद्ध का ज्ञानान्तिश्रिक्तकुस्ते नः। तस्मर्व भववानेन कुस्ते चोणनावका॥३५॥ एवं सुरुषा महादेवं प्रविष्टेरनासस्वविः।

क्यु: man विरित्तं परवापसर्वा क्या पुराक ३ ६ । आपके चरित अद्भुत, गहन तथा मुद्रा हैं। इसलिए शंकर। आप बहा आदि सभी के सिन्ये चुर्विकेय हैं। जो कोई

सबुष्य जानते हुए ब्याचा अक्षानदश को कुछ भी करता है, वह सब आप भगवान् ही अपनी योगवाच से करते हैं। इस प्रकार अन्तरास्त्र से ईस्कर पुना हुए भूमियों ने पहादेश की सहितकर उनकी ब्याचा किया और कहा—इस ब्याच्या

मूलकप में बेलना चाहते हैं। तेवां संस्तवमाकप्यं क्षेप: कोवविष्ट्रमकः। एकप्येष परं क्रमं दर्शवासाय संसरः॥३७॥ तं है दृहाय गिरिसं देशतं सह पित्रकित्व। पवापूर्व स्थिता विद्याः प्रजेपुर्वहृष्ट्रमक्ताः॥३८॥ तत्ताले पुत्रपः सर्वे संस्तृप व महेक्यम्। भूगोगिरा वास्तिहस्तु क्रिक्सपित्रसमीत वास३९॥

गीतकोऽतिः सुकेतकः पुलस्यः पुलहः अनुः। गरीचिः सम्बद्धार्थयः संवर्षकम्यसम्बदः। प्रथम्य देवदेवेशामिदे वयसमभूतन्॥४०॥

रन महर्षिमों की स्तुति को सुनकर चन्द्र 🖦 आनुम्ब

 करने वाले शंकर ने अपने चरम कप का दर्शन कराया: उन पिनाकचारी गिरीश को देनी (पार्वती) में साम पूर्वकप में स्थित देखकर प्रसन मन साले बाह्यकों ने उन्हें

किया। तदनन्तर अजिया, वसिष्ठ तथा विश्ववित्र, गीतम, अति, सुकेश, पुलस्त्य, पुलह, कतु, मर्गेहेच, कत्रवय तथा संवर्तक आदि महातपस्त्रो ऋषियों ने महेका अस्तृति कर उन देवदेवेश को प्रणाम करके इस प्रकार कहा—

कर्य त्वा देवदेवेश कर्ययोगेन मा प्रकी। प्रानेन वाल योगेन पूजवामः सदैव दिश्वश्रम केन वा देव मार्गेज संयूक्तो प्रगवन्ति। कि तत्संस्थापसेका वा सर्वमेतदशकीह नः॥४२॥

देवदेवेश। प्रभो! हम सब किस प्रकार से अवस्था सद पूजा करें, कर्मयोग से या जानयोग से? हे देव, आब भगवान् किस पर्व से पूजने वोग्य हैं ? इस लोगों के लिये क्या सेक्सेय हैं, क्या असेवनोय है, यह सब हमा हमें कहें।

34.2

**एकः** संप्रकाशनि पृतं कानपुनवर्। स्कृत्य **स्टा**स्ट पृतं कारोवे कर्मवः॥४३॥

■ बोले— हे महर्षियों! मैं अप लोगों को यह उत्तम और गम्भीर व्यक्त व्यक्त हैं। पूर्वकाल में ब्रह्माजी ने मुहा महादेव ■ प्रकास था।

वांकरवेकारिका हेर्थ पुरुवको हि सारवप्। वेकेन सहित सांका पुरुवको पुरुव: पर:। व केवर्थ है केवेन दूरको पुरुव: पर:। कांक: क्षिणी केवे प्रमानिक विकुक्तवे। विद्याप सांका विकलपकुर्वन परिवयप्।।४६॥ व्यवकारकारिका पूर्ण केवन्यसंगाम्। अन्योऽद्याप क्षिण क्षांक्षकार्थकार्थः।४७॥ तक्ष्यकारिकार्थः क्षां केवन्यसंग्राम्।४७॥ तक्ष्यकारिकार्यः क्षां केवन्यसंग्राम्।४७॥ व्यवकारिकार्यः क्षां केवन्यसंग्यम्।

पनुष्यों को वह मृति का स्थापन स्थापन प्रोम इस प्रकार दो तरह से जानने पोग्य है। वस्तुत: योग सहित सांका से पुरुषों को सामा मृतिः देने बाला है केवल सांका से प्रकारण सा दर्शन सम्भव नहीं है परन्तु यदि साम से के साम जान से तथा से दोनों मिलकर प्रत्येक सनुष्य की संधाकम कर देने सारा होते हैं। योग का जानम लेकर विशेष पृतिः हेतु परिश्रम में अने पूर् ये इसीईसर, अप निष्कत हुए हैं इतवा ही नहीं संसारकणी बन्धन को प्राप्त कर पूरे हैं इसिलाइ है झाड़ानों ' केवल कर्म करते हुए आपके मोड से उतका हुए अज्ञान को बताने के लिए से में आपके इस इन्टेश में आया था और इसी कारण (उपदेश करता हूँ कि) जानको नोज के साधन रूप निर्मल ज्ञान का ही आश्रय करके प्रमत्मपूर्वक वस परमेश्वर सा सा साम सुनना साहिए और उसी के हारा अवस्य दर्शन किए जा सकता हैं।

सर्वत्रणे कृतम केकपश्चितिपातकः।
 कानन्दे निर्मले निर्म एवर्ट्ट सांख्यदर्शनम्॥४९॥
 एवर्टेव परं ज्ञानम्य मोहोऽनुगोयते।
 एवर्टेव परं ज्ञानम्य मोहोऽनुगोयते।
 एवर्टेव परं ज्ञानम्य मेहास्त्रक्ष्य वर्षितः॥५०॥
 व्यक्तिक वैद्यवस्यं वर्षिक्यसम्परस्थाः।

वश्यकि मां महास्थानो पत्तको स्विष्णीकृतम्॥ ५ १॥

आस्मा सर्वत्र व्यापक, वितुद्ध, विन्यतः, आनन्द्र, निर्मतः,
नित्य । एक है- यही सांख्य दर्शन है। वही पत्म जान है,
इसी को पत्ती मोश । गया है। वही निर्मतः । जैसे
यही शुद्ध कहामान बरवमा । जो है। इस । जिस्सा पदे ।
सहारमा करके तसमें ही निष्ठा और उसी के परम्यम खते ।
सहारमा तथा पतिजन मुझ विश्वक्य ईश्वर । इसेन बनने हैं।
इसक्तपरमं ज्ञानं केवलं समिराकुनम्॥
अहं हि वेशो परम्बन्यम मुनिरियं विश्वास । ३॥
वहनि सम्बन्धनीह सिन्दुये कविकानि ॥)

यही वह सह, निरञ्जन तथा अद्वितीय परम क्रम है। मैं ही भगतान् वेच अर्थात् जानने पोत्य हैं और हात तिथा मेटे हैं मूर्ति है। बेह बादाणो। स्वेक में स्थित (मोक्स) हात हैं। सिये अनेक साधन बताये गये हैं, किन्तु उनमें मेरे विक्य का द्वार सर्वब्रेड (साधन) है।

ज्ञानधीगरताः सामाः सम्बेग शरणं नकः। ये हि यां अस्पनि सत्तः व्याचनि सत्त्वं सृद्धित्वः।। महातितायरः क्ष्याः वत्तयः श्रीयकत्त्वयः। नाशयान्यविद्यानेयां योगं संस्तरमञ्जूरम्॥५५॥

क्रमधोग में परायक, सान्त और मेरे ही सरण में कावे हुए जो लोग सरीर पर बाल लगावर बाल में बिक्स बेठ हैं। ध्यान करते हैं। वे प्रतिगण नित्य मेरो परम बाल है। करपर

हैं, अतः पापों से रहित होते हैं, (इसलिए) उन 🚾 के बोर संसार रूपी सागर को मैं तीय 🖩 मह कर देख हूं।

िक्का है कार पूर्व इसे राजुपने जुनम्। वृद्धाद्युक्तमं सूत्रमं सेदसारं विष्यत्वेत ५६॥ प्रशास: कारणा मस्मेद्धालक्षकः।

ब्रह्मचर्वस्त्रे नम्नो इतं प्रातुकां चरेत्॥५७॥

मैंने मुक्ति के लिए पूर्व हो पातुम्बा-इट का निर्माण विशेष अर्थे। यह अतिशय गोपनीय, सूक्ष्म और नेट्रें व्या साररूप है। मनुष्य को कार्या चिता, मन व्या संस्थित करके उत्तर व्या से शरीर को धूसरित करके, ब्रह्म-व्यंप्रायण होते व्या निर्मायस्था में हस पातुप्ता-ज्ञत का कार्या करना चाहिये।

ाता कीर्यानवसनः स्पादेकवसनो पुनिः। वैदाग्यासस्तो विद्वान्याचेत्रसूचति ज्ञानम्॥५८॥ एव बाह्यस्त्रे वोगः संस्कृति पुमुकृतिः। क्षित्रीकोस्य परितं निकावैस्ति हि सुतस्।।५९३ वीकानवकोना पनक पामुक्रकितः।

व्यक्तेप्रनेन केवेन वृत्र वदाकसगतः॥६०॥

विश्वस की बीन वा एक वस्त्र भारणकर विद्वान् पुनि की वेद्यान्यस में रत खते हुए पसुपति शिव का सदा ब्वान करना चाहिये। यह पसुपत योग मोक्ष खहने खली द्वारा सेवनीय है— ऐसा बुति का कथन है। राग, पण बाब क्रोथ बिहत, मेरा ही व्याच्या हरूप करने वाले और मुझ में ही पण बाले खुत से (भारजन) इस बीग के द्वारा पर्वत्र होकर मेरे स्वास्त्र को क्रम हुए हैं।

वेदबादविकदानि नवेब कविकारि तुत्र ६ १॥ व्यां कतुवा कोचे बाहुत्यं केव वेदवव्। व्यावकारिका वेदबाहां क्वेवरव्। ६ २॥ १म संसार में भेद उत्पन्न करने काल तथा क्वांव

विवेधी अन्य भी स्वस्त्र हैं, जो मेरे द्वारा हो कहे गये हैं। इसमें जो कम, धानुष्त, मोम, नाकुल तथा धैरव (मार्ग) क्या अन्य भी जो वेदकाह हैं, वे सभी असेवनीय हैं। केदलविंग्ड विज्ञा सम्बाह्यसमिदिविः।

कार्यकार्यः मुख्याः स्वत्यव्यः ६॥ स्वार्यकार्यस्य वर्षे पूज्यकः प्रदेशस्यः कोशीयस्य स्वयुक्तस्यति च संस्थः॥६४॥ वर्षि श्रीतकः विकृता स्वयानस्य सत्त्याः॥६४॥ कार्यस्य है सामिनं दास्यानि मृनिसन्त्याः॥६५॥

■ कहाओ। मैं केटमूर्त हैं। अन्य शास्त्रों के अर्थ को जानने असे लोग सनातन देव विष्णु का त्याग कर मेरे स्वकृप को नहीं नान सकते। अतः इस प्रातृपत मार्ग को स्थापन करें, भड़ेबर को पूजा करें। ऐसा करने से शीष्र सी जान लोगों को वसन जान प्रात होगा, इसमें संस्था नहीं है। बेह्ननते! अप सब को मुख्यें विपुल पक्ति हो। हे बेह मुनियें! ध्यान करने पात से मैं आपको अपना सान्तिध्य प्रदान करने॥।

इत्युक्तमा पण्यान्योगस्तर्भवान्यांश्रीतोऽभवत्। रोजी दरकाने स्थिता झर्णमन्ति स्य इस्तुरवृशक्षक्ष इक्ष्मार्थरताः सम्बद्धाः स्थितः वे स्थानसभी पुनवो इस्त्यादिनः॥६७॥

विष्किरे व्यन्त्रदानकावासम्बद्धान्।

इतना कहकर भगवान् स्तेम (शंकर) वहीं पर अनार्यन हो गये। वे महर्षि भी सान्तियत, सहापर्य-परवण ज्ञानवीग-परावण होकर उसी दाक्वन में हांचा की पूजा करने लगे। उन ब्रह्मक्दी महात्मा मुक्तिं ने हमजित होकर अध्यात्मज्ञान-सम्बन्धे अनेक सिद्धान्तें को बनावा।

जनतो मूलमाला सारमाकमेव विशेष ८॥ कोऽपि स्थालसर्वमामानां हेतुरीका एव स। इत्येषे संध्यानामां व्यानमार्थाकलिककम्। आविदासी-महादेवी वतो निर्वसलकमा। ६ ९॥ कोडिपूर्वप्रतीकांत्रस ज्वालमालासम्बद्धाः। स्वभागिर्विर्मलानिः सा पुरक्ती नवस्त्रस्वमा ७०॥

है ? सभी भाव पदाओं कोई हेतु होना ( ) मह ईका हो हो सकता है। इस प्रकार मानवे वाले ( ) ध्वनमार्थ का अवलम्प्रन करने वाले ( ) महर्षियों के सक्क ( ) पर्वत (हियालय) भी पूर्वी महादेवी पावंती प्रकट हुई। वे करोड़ों भूगे के समान ज्यालामालाओं ( ) समादान ( ) विलेख

📰 जगत् 📟 मूल क्या 🖥 और हमात 🚃 🚃 🚃

कान्ति से आकाशमण्डल 🔳 अपृरित कर रही 🔚

तायन्वएरच्युनिरिजासमेषाः

व्याकासहस्राध्यास**र्वित्य**कृत्

प्रवेषुरेतामध्यवेसपती

जानन्ति वैक्तरात्मस्य क्षेत्रम्॥ ७ १॥

हजारों ज्यालाओं **मार्ग्य प्रतिक्रित, अनुसनीय प्रायंक्षी की** के दर्शन किये। तब मुनियों ने इन सर्वे**श मा पाने पार्वती** की प्रणाम किया क्योंकि वे जनते हैं **मा है** ही प्रत्मेक्षर की मुसरपिक (बीज) हैं।

अस्याक्तनेवा परमस्य 📖

गतिकतास्या गमनाविकासः

पञ्चनपद्यात्यानमिदं च कुर्सनं

तस्यामधेते पुनवः प्रश्नशः॥७२॥

जही हमारे एरमेश्वर शिव की पत्नी हैं, इधारी गाँव और आत्मा है। यही व्यास्ता क्षम से प्रसिद्ध हैं। इस प्रकार पानते हुए व्यास मन वाले मुनिगण उन्हीं पार्थतों में अपनी आत्मा व्यास संपूर्ण जगत की देखने लगे।

निरीक्षितास्ते परमेशस्याः नदन्तरे देवमलेखोतुम्। याचीव सम्बुं कविनीतिकार

सहं महत्वं 🚃 पुरामप्।।७३॥

चरभेकरफलो को उन मुनियों को अच्छी प्रकार देखने समी अर्थात् उन Ⅲ दृष्टि ठालो, तब Ⅲ बीच मुनियों ने बगत् के अरोव कारण शम्भु, हानी, सम्र के नियन्ता, रुद्द, सहरन् और पुराण पुरुष अपने पश्चिक्तर को वहां देखा।

्रिकेट देवीका देवकोर्स इसेनुसन्दर्भकानुस्वम् इसे बटीसं मनस्यकारा

द्रकियी क्यक्सिक्षेत्रः॥७४॥

इस तकार देवी (पार्वती) तथा देव (शंकर) को देखकार उन्होंने (मूनियों ने) इकाम किया और श्रातितय आनन्द प्रत

(तथी) उनमें यगवान् की हुता से व्यक्ति के बिनाश के व्यक्तिक अर्थात् पुतर्मिय न कराने वाले ईश्वर-सम्बन्धी कन व्यक्तिक

हुनं का का बनावे विकास विविध्यालय का

ग्लेक्से श्रीकरनदिविद्या

जोजनिकानं दिनि राजनिया।७५॥

(उन्होंने अनुभव स्थाप कि) यही एक स्था जगत् क इत्यदि का मूल कारण, सर्वाधिका, सब का विषयण करने बाला तथा अनदि ॥हता से सिद्ध माहेबरी सकि है। यह कोम नामकाली होने से मानो आकाश-सबके इदलकाश में बालाका है तरों है।

अस्य पहल् वरवेशे व्या

ाम्बेक्टः तिम स्थः स ल्रः।

वकार विश्वे परास्थिति

मानानकाम् च देवदेशः॥७६॥

रेकाल्ट्रेव महान् परमेही, पर ■ भी पा, अद्वितीय रह महेदर क्षित्र ने इस परम महेदरी राक्ति में ■■ अपनी माना का अध्यय प्रमुख कर विश्व को सृष्टि की।

एको देश: वर्षकृष्टेषु गृहो सभी छह: वकाले निकलका

ा इस देखी न स बद्धिनंत्र-

मेठन्त्रस्य हम्प्लं इचित्राध्यः॥ वही एक देव सची प्राणिवों में गृहरूप से अवस्थित हैं। वे मार्ती (मार्था के निवन्ता) रुद्र सकल (साकार) तथा निकल (निराकार) हैं। वे ही देखें (क्य) हैं, उनसे फिल अन्य करू भी नहीं है, ऐसा नानकर कपतत्व को प्राप्त करता ŧ١

अनर्जिकेऽमूद्धगमन्त्रोको देखा है व्यक्तिकाः। आरमवन्ति 📖 तपहरेदेवं

वनीकसस्ते पुरश्य स्त्रपृश्चितः

तदबन्तर देवाधिदेव भगवान् महेचर महादेवी के साथ 🕸 अनाईत हो गये और पुर: वनकती इन पुनियन इस परम देश स्ट की अग्रतधना करने लग गये।

एतपुः अभितं सर्वे देवदेवस्य वेदिसम्। देवहारूको पूर्व पुराने बन्दवा शुरुव्#७९# पः परेक्युज्जितं पुक्ते सर्वकर्तः।

बाबपेश हिजस्कानाचा चार्ति यस्यं निवन्॥८०॥

इस प्रकार पूर्व काल में डेक्टान जन में 📖 देखकिटेन का जो बुलाना मैंने पुराणों में सुन्त का कर बाद खेलों की बता दिया। जो इसका नित्य इसका पाठ करता है या करना करता है, वह सभी पायों 🗎 मध्य हो बाला 📗 🛗 जो शान्तवित्त द्विजों को इसे सुनापेगा, वह काम नति को 📷

होगा। इति औषुर्मपुराने काराई देण्यास्थ्यकोने स्थ जनकारिकीऽमानः n b t n

चत्वारिंभोऽभ्यावः

(नर्मदा नदी का माहास्था)

सुर 🚃

य्वा पुण्यतमा देवी देवनव्यवंसेविका। नर्गदालोकविक्यका रोगीनामुत्तमा नदी। १॥

अपन्य महरूपं मार्क्यकेषेत्र मार्किक्य

युविविद्वराय 🛮 लाचं सर्ववापत्रव्यक्तरम्॥ २॥ सत्त्रजो व कहा—देवों 🚃 कन्वर्यो 🚃 सेवित वह

पुण्यमयी देवी संसार में नर्मदा 🚃 से विकास 🖥 🗪 नदीरूप में सभी तीवों में === तीर्य हैं। मार्थि मर्कमहेव ने इसके विषय में जो पश्चित्र को 🚃 है, वह जन (महारूप) आप लोग स्नें। यह सभी चर्चे का नकक है।

वृत्तिहर उपन

श्रास्त्रे विविधा वर्षास्त्रतासद्भाक्षम्ये।

प्रकारणे 🗷 प्रकारक तीर्कीन विविवानि घष्ट है।।

स्रोदा स्थापन स्थापन स्थापन दरवरिवदावी पञ्चलकं वकुवर्शीय स्तपा।४॥

वृश्विहर बोले— हे पहासुने! व्यक्ती कृपा से मैंने 🚃

पर्ने को सुना, साथ ही 🚃 🗯 🚾 और अनेक क्षेत्रों को भी 🚃 🕯। आएने मताया 🔣 सभी तीर्यों में

र्श्मदा मुक्त है, 📖 हे बेहा! इस 📖 आप उन्हें 🖿

माहरू 🏙 काराने। पर्याचीय स्थाप

र्क्टा चरित्रं 🚃 महोद्रामित्रीयः पूजा क्राकेलकंश्वानि स्वावस्थित स्थानि सा।५॥

र्वदाचात् ज्या पुराने 🚃 कृत्य्। इत्याने क्लाब्सकाँच नृजुक्तेकपनः सुचम्। ६(II

नदेशों 🛮 💹 है। वह 📖 सभी प्रणियों 🖿 बंदार 📰 📖 है। पुराब्धें में नर्मदा 📰 जो माहारण्य की 📰

वर्कनकेव केले— स्टू के देव ■ निकली हुई भर्मदा सभी

है, 💹 जब कारवाल हैं, आप लोग एकाप्रमन होकर सुनै— कृष्ण क्यां यहा कुरुक्तेत्रे शरहकी।

🗯 🖿 बहै: वारक्ये पुरुष्ठा सर्वत्र नर्मदा।। ७ ॥ 📖 : सारम्बर्ध तीर्थ समझाणपुर्व 📰

श्वाः पुत्रति गांवेचं दर्शन्यदेव नार्मदश्॥८॥ गका कनकर 🖩 तका सरस्वती कुरुकेश में पवित्र हैं,

किन्तु प्राप 🚃 में सर्वत्र ही नर्वदा को पनित्र कहा क्या है। सरस्वती 🖮 अस तीन दिनों तक, पमुना का

बत सात दिनों 🗪 तथा गङ्गाबस तत्कांस 🚃 से भवित्र करता है, सिंह्य क्यंद्रा का जल वो दर्शन 📖 में ही परित्र कर देता है। करित्वदेशकार्त्वे क्वीउम्सम्बद्धे।

कुरत जिन् जिलोकेन रमजीया पनोरमात १॥ सदेवासूरकवर्ष 🚃 वर्षेत्रसः।

सरकारक हु सबेन्द्र स्टिब्र्ड तु परमा स्टाः॥ १०॥ का स्वात्व नमें मजित्रपारको वितेत्रियः।

उनेप्य मान्या कुलानां सरयेश्वरूप्। ११॥

कर्तिम देत के पीड़े आधे माग 🖩 अमरकष्टक पर्वत 💷 तीओं लोओं में परित्र, रमणीय, मनोरम नर्मद्र का उदम

उत्तरपागे घट्यारिष्ठोऽस्यायः स्थल है। हे राजेन्द्र! वहाँ देवताओं सहित असूरों, कन्पजों, ऋषियों तथा तपस्वियों ने तप करके परण सिद्धि प्रश्न को है। राजन् ! मनुष्य वहाँ (नर्मदा में) स्तर करके जिहेन्द्रिय 📖 नियम-परायण रहते 📺 एक रात्रि उपन्तस करता है, तो 📖 अपने कुल की सी पीढ़ियों को तार देता 🖥। योजनानां 📰 सहां झुक्ते वरिहुक्काः विस्तारेण 📗 राजेन्द्र बोजन्द्रयवायसाः। १२॥ पहितीर्थसहराणि परिकोट्यसमेट 🛤 पर्वतस्य सपन्तान् विहन्दयस्थान्यके॥ १३॥ बुख्यारी शुचिर्वत्वा जितकोयो जिलेन्द्रियः। प्रविद्यानिकृतस्य सर्वपृत्रदिते साः॥ १५॥ एवं शुद्धसमानारो यस्तु प्राणा-परित्यकेता 📖 पुष्यकर्त राजनसङ्गुधानवितोऽस्थाः १५० यजेन्द्र ! सुना 🚃 📗 📰 उत्तय 💹 सी खेजन 🖥 🚃 अधिक 🔤 तथा हो योजन चरेडे विस्तार में फैसी है। अमरकण्टक 📰 📱 पर्वत 📱 चारी ओर साट 🛗 साट 🚃 तीर्थ स्थित हैं। हे एकन्! जो ब्रह्मकरी 🗯 होकर फ्रोध तथा इन्दियों 🖿 बिजय 🖿 कर सभी प्रकार 🗐 हिंसाओं 🗎 सर्वक निवृत्त हुआ, सभी प्राणिकों 🖩 🎆 🖣 लगा रहता है तथा ऐसे ही सभी पवित्र व्यक्तमें से सम्बन यहाँ प्राप 📼 करता है, 📰 जो चुन्च करा प्रश 🔤 🐛 इसे आप 🚃 होकर सुनें। रातं वर्षसङ्खाणि स्वर्गे पोदति 📰 अध्यरोगजसंब्दीणी दिव्यकोष्टीव्यस्थिः॥ १५॥ दिव्यवसम्बद्धाः दिव्यक्षोपहोषिकः। क्रोडरे दिक्पलोके वु विकृषे: सह केंद्रकेत १७॥ हे पाण्डव ! 📖 पुरुष अपसराओं 🐞 समुद्रों से 💳 तथा चारों ओर दिव्य स्त्रियों से पिरा हुता स्वर्ग में सी 🚃 वर्षे 📖 आनन्द प्राप्त 🚃 है। 🚃 दिव्य गन्य (कदन) से अनुलिप्त तथा दिव्य पृष्यों से सुत्तोषित होकर देवलोक में फ्रोडा करता 🛘 और देवताओं के साथ अपन्द प्रश्न करता

ततः स्वर्गात्परिप्रष्टो राजा प्रवति वर्णिकः।

स्तम्पैर्योगपर्यद्विध्यैर्वक्रवेदुर्यमृद्धितम्।

राजराजेतरः जोम्बन्धर्यस्थोजनवस्थाः।

जीवेद्यंत्रतं स्तर्भं तत्र भोगसमन्त्रितः॥२०॥

गृहं 🛮 लध्येऽस्त्रै वै जनास्त्रसमन्त्रितम्। १८॥ आसेख्यवाहनै: सुदैर्शसीशतसमन्त्रिकः

सन्तिकोरोज को सक्कारको हो। विकास कार्यकार : ११॥ (इस डीर्च में जन्मर) अभिप्रवेश अथवा यल में उर्वेश करने अनवा 🚃 करने पर इसे (मृत्यु पश्चाव्) अपुनरायमञ् 🔤 प्राप्त 🚃 🖁, पैसे 🔛 आकारा में प्रवन 📑 📰 (अपुनववृत्त) होती है (इसका आराय पह है कि क्रकाविक्रीत तम के रूप में आणि आदि तम इस तीर्य में अक्षय पुण्य देने काले होते हैं)। च्छिये पर्वकाटे प्रयंक्रपविशासनः। हरी बनेवर्त कर तिर् लेक्ट्र विद्वर:1391 📰 विरुद्धार्थनेन सन्त्रोपाहरूकांणाः दलकांसहकारित वर्षिताः स्तुर्व संक्रपः॥१३॥ 🖦 पर्वत के पश्चिमी 📰 🖿 सभी पार्में का नात करने कला और तीनों लोकों में प्रसिद्ध क्लेशर नामका एक 📰 (तासाम) है। वहाँ पिण्डदान करने तथा संध्योपासन कर्म करने से इस (हजार) वर्ष तक फितर इस रहते हैं, इसमें संदेश नहीं। दक्षिके नर्वदाकृते अधिलात्का महानदी। करलार्ज्यसम्बद्धाः नारिक्ष्ये व्यवस्थिता। २४॥ **ा दु पुण्या नदरमाना त्रिषु लोकेनु विद्युता**। का बोटिसनं 🐃 तीर्धानस्य मुविद्विर॥२५॥ करियसीर्वे तु ये कृताः प्रतिताः कालपर्यमत्। व्यंद्रक्षेत्रसंस्कृतस्ये यन्ति परम्यं यतिम्॥२६॥ नमंद्रा के दक्षिणों तट के समीप में ही कपिला महानदी है, जो सस्स तथा अर्जुन के वृक्षों से 🎹 हुई है। वह महायाम प्रकारनी नदी तीनी लोकों में विख्यात है। वश्वितः! वहाँ सी करोड़ से भी अधिक तीर्व हैं। कालक्रम से जो कुछ उस रहेर्च में भिरते हैं, वे नर्मदा के जल का स्पर्श

काके एए गति को प्रश होते हैं।

इसके 📰 स्वर्ग से जुत होने 📰 वह (जन्मान्तर में)

धार्मिक राजा होता है और 📖 प्रकार के रहाँ से वुक्त,

दिव्य मणियय स्तान्त्रीं, होरे एवं वैदूर्यमूणि से विमुधित,

उत्तम चित्रों क्या बद्धनों से अलंक्ट और दासी-दास से

स्पन्तित भवन प्रश्न करहा है। वह राजराजेक्द श्रीसम्पन्न. छभी स्थियों में विवक्त तथा भोगों से युक्त होकर वार्टी

(पृथ्वी पर) सौ वर्ष से भी अधिक समय तक जीवित एहता

हितीपा तु महामाण विश्वस्थारको सुन्छ।
तत्र तीर्ने पर: व्याप्त विश्वस्था भवति इञ्चत्। २७॥
करिला च विश्वस्था च सूर्यते सरिद्वत्ते।
ईसरेण पुरा श्रोके लोकामां हितकाम्यका २८॥
अनाशकसु यः कुर्यात्तिमस्तीर्ते पराविषः
सर्वपार्यवशुक्तस्य रहलोके स म्व्यस्थि २९॥
व्याप्तवशुक्तस्य रहलोके स म्वयस्थि २९॥
व वसनपुनरे कुले रहलोके वसन्ति ते॥३०॥
अन्य महायुष्यदायी सुभ नदी विश्वस्थानम्

में स्मानकर मनुष्य तत्क्षण ही सभी वर्णों चा दु:खों से रहित हो ब्लाम है। 🛮 राजनेष्ठ! यह आह शुनि है 🔣 करिसा वधा विशस्त्रा नाम की दोनों नदियों प्राणियों का क्षित करने 🔝

इच्छा से ईवर द्वारा आदिह हैं। हे नवधिकति! बाब लिए में जो (यरणप्रवस्त) अनवस्थात करता है, वह सभी खर्जे से मुक्त होकर रुद्रलोक में जाता है। हे करन्! वहाँ बाबाबा

मनुष्य असमेश 🖿 🕬 🖿 🖛 होता है और 🗏 लोग वर्षस 🗏 🕬 तट पर रहते हैं, वे स्ट्रसोक में निवास करते हैं।

सरस्थात्वक्ष गंगायां अर्मक्षयां पुनिविद्यः व्या नागव्य दानं च यवा मे लंबरोऽक्यीवृत्य ३ १०

परित्यवति यः प्राणान्यवीऽपरकारकेः। वर्षकोदिकारे सार्वे कालोके पद्मीको॥३२७

हे पुषिक्षिर! गङ्गा, सरस्वती एवं नर्भदा में स्वान करने से और बहाँ दान देने से समान कस मिनला है।

अमरकण्टक पर्वत पर जाकर प्राप्त काल काता है, कह में करोड़ वर्षों से भी अधिक समय तक स्टूलोक में चूँकत होता है।

नर्पदाधा 📖 पुण्यं केनोपि सक्तमिक्कन्। पनित्रं शिरसा 📖 सर्वपरिः प्रमुक्तने॥ ३३॥

नर्मदा सर्वतः पृथ्या ब्रह्महत्यापहारियति। अहोराजोपवासेन पुच्यते ब्रह्महत्यवात्र ३४॥

अक्षराज्ञापथासन मुच्यत बक्कत्यबाक ३४॥ नर्मदा Ⅲ जल Ⅲ पवित्र तथा फेन और ठसक्नों से

सुरोभितहैं: 
पवित्र जल को सामा स्थापन करने सम्बद्ध सभी पापों से मुक्त हो जाता है। नर्मदा सभी इकार से पवित्र और बहारत्या को दूर करने वाली है। वहाँ एक अहोरात उपवास करने से बहारत्या के बाप से साम हो जाता है।

जालेसरं तीर्ववरं सर्वपापप्रभावसम्।

📰 गत्वा निषयवान्धर्वेकापोत्स्रपेखरः॥ ३५ 🗉

चनुकूर्वेगको च मत्त्र झपरकष्टकम्। अक्टबेबहरुपुर्व पुण्यसभौति मनवः॥३६॥

बहां जलेबर कम का लेख तीर्य सभी पाएँ को 💷 करने

च्या है। इससे वहाँ च्या नियमपूर्वक रहने वाला पनुष्य सभी कामनाओं की प्रश्न कर सेता है। च्या च्या सूर्य प्रहण के च्या जो जमरकण्टक की पात करता है, वह पनुष्य

अवनेथ यह से दस गुना अधिक पुण्य 📰 करता है।

एव पुण्यो विशिवसे देवनवर्वस्थितः। कानुकारकारीयों कानुकोपशोधितः। ३०००

ा प्रतिकृते एक्ट्रेचा सह प्रोही:। स्कानिकासक को विद्यासकी: एड॥१८॥

प्रमाल के प्रवेत (अम्सकण्टक) देवताओं भाग गन्पाची द्वारा लेकित, नाना प्रकार के वृक्षी और लताओं मे क्यारा को नाना कार्या है पुग्लों से सुलोधित है। शामन्। यहाँ

देशो पार्वती के बाब महेश्वर और विद्याधरणणों के बाब बहुद विष्णु बाब स्टू भी स्थित रहते हैं।

अद्भित्तं वृ यः भूर्यात्यविद्यारक्षयः

भौध्यतिकस्य प्रतस्य व्याप्तः स्थानिकः मानवः॥ ६ ९ ॥ स्थानिकः स्थानिकः नदी स्थानकनातिनी। सा स्थानक महादेवनकेवेद् कृषणकरम्॥

**न्या** वर्गक्रकास्तु स्त्रलोके महीवते॥४०॥

को पनुष्य अनस्कष्टक पर्वत की परिक्रमा भरता है, वह कार्यरी पत्न का फल प्रमा करता है। उसी गरह वहां कार्यरी नाम की क्या प्रसिद्ध नहीं है, जो करनावों का नाश करने का है। उसमें क्या कार्य क्या नर्मदा-कार्यरी के

श्रीवय में स्थाप भारते जो वृषधध्याज महादेव की । करता है, जह स्टूटोंक में प्रतिष्ठित होता है।

> इति श्रीकृर्वपुराने उत्तराई गर्ककोपपुनिदिश्तेषारे - व्यक्तवाहरू जब समार्थितोऽस्याधः॥४०॥

> > एकवरवार्रिशोऽध्यायः (नर्वेद्य नदी का माहाल्य)

सर्वकोत उपन

र्केट्स सिंहतं केहा सर्वक्रपविकाशिनी। भुनिभि: व्यक्ता पूर्वभिक्षेत्र स्टबप्यूनश्र १॥ पर्कब्रेड ने कहा— कॉट्स नदी सभी नदियों में व्यक्ता समस्त पापों का माश करने वाली है। यह बात पूर्वकाल में मुनियों तथा स्वयम्भु ईबर-ब्रह्म ने कही है।

मुनिषिः होता होया नर्मद्र क्यम नद्रे। स्ट्रमात्राहिनिकामा सोबामा दिख्यान्यका २॥

सर्वपापहरः नित्वं सर्वदेवनमञ्ज्ञका। संस्कृता देवगनवर्षस्यरोजिस्त्वेव चक्रकृत

यह श्रेष्ठ नर्यदा नदी मुनियों द्वारा प्रतिक्षित है। (अवेकि) स्मानकों के हित की कामना से रुद्र के सरीर से उत्पन्न हुई

है। यह नित्य सभी पापों को इस्ने वाली है, सभी देवों **::::** नमस्कृत है और देवताओं, गन्यवें :::: अप्यतिओं :::: अच्छी प्रकार स्तुत है।

उत्तरे चैद कूले च तीमें डैलोक्चर्डकुरे। समाम प्रदेशरे क्यों सर्वज्ञास्तरे लुक्कारण

वत्र स्नारमा नरो राजनीयतैः सह योद्यो।

इम नर्मदा नदी के उतरी विभाश स्था लेकों में स्थापन नीर्मरूप है, स्था भड़ेवर नामक तीर्म अति प्रदेश, तुथ स्था

सभी पापों का उरण करने दासा है। हे कवन्। वहाँ 📖 काके प्रमुख देवलाओं के बाद आवस्ति होता है।

करके पनुष्य देवताओं के साथ आनन्दित होता है। हवी मधीन राजेन, विकलेकरणुष्यकम्॥५॥

ता स्तरवा नरी राजनीसहस्रकलं लगेन्।

राजेन्द्र। वहाँ से विमलेश्वर तीर्थ 🖩 जाना व्यक्तिये। राजन् ! वहाँ 📖 करके मनुष्य हजार गीओं 🗐 कन 🛍 कर 🛍

वहा करक मनुष्य हजार गाओ के छन का कर करता है।

ततोऽङ्गारकेम् ( व्यवस्थाः निकासम्बः॥ ६ ॥ सर्वपार्थानम् द्वारमः सहस्योके महीयते।

तदननार संवापपूर्वक नियत आहार करते हुए अङ्गासकेका तीर्य में जाना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य सभी धार्ने से सटका प्रतिप्रत्या होका उदलोक में प्रतिष्ठा प्रता करता है।

ततो पच्छेन राजेन् ह्या व्यवस्थाला तत्र स्नात्वोदकं स्थापनाम्बद्धाः

राजेन्द्र! इसके बाद पुण्यदानी केदार नामक मार्थ में बाद चाहिये। वहाँ बाद करके जल बाद करने से सभी कामनाओं की प्राप्त होती है।

नियक्षेत्रस्तो **गखेलर्वनार्यवसम्ब**्धदा तत्र स्टाटना महाराज स्टलोके महीकोः

तदनन्तर निष्यतेश सामा तीर्य में वाना पाहिने। मह सभी पापों का विनाश करने वाला है। हे महत्त्वन! वहाँ स्नान करने से मनुष्य स्टुलोक में पृत्रित होता है। क्को चच्चेत राजेन्द्र कामतीर्वमनुचमम्॥**१**॥

का प्राण्यसिकार अलोकस्वापयात्।

पुर्व्यारणीं वचीलनानं तत्र समझ्योत्॥ १०॥
 त्य ननावा राजन् विद्यासनप्रतिर्वित्।

हे राजेन्द्र! क्टब्ब्यूर उत्तम बाजतीर्य में जान चाहिये। वहाँ प्राची का स्थाप करने पर स्टूलोक की प्राप्ति होती है। इसके **मा** पुष्परियों में जाकर नहीं स्थान कामा चाहिये।

विकास करते ...... से ही मनुष्य सिंहासन ..... अधिपति तो नका है।

तथाती संधे नकोन्द्रसे केंग हु दक्षिणे॥११॥ स्वातको सरका इन्हरसार्वासने समेत।

हसके पक्षाद (नर्नदा के) दक्षिणों तट पर 🖿

ार्किक में काम कहिये। यहाँ भी काम करने काम हन्द्र विकासन को प्रस्न कर सेवा है।

को नकोस सकेन्द्र सुरुवेद इति बुविशा १२॥ कोकास्य व किया च गोसहस्वयनं लगेत्।

कारणात्र है पाना के मस्यूक्तकल लग्न्। कोन्द्र! वहाँ से जुलभेर नामक तीर्व में जान चाहिये,

स्था प्रभावता है। वहाँ स्त्रान करके बलपान सा लेने पर सामा मे-दान सा सामा निवास है।

उनेक स्वयंत्रेकः साम कृत्वा प्रवासिति॥१३॥ आरामकेन्युकोणं देवदेवं नरोऽमलः।

चेत्रदशकरं जन्य विष्णुलोकं स **भवाति**। १४॥

चर्त एक स्त्री उस्साम करके तथा नियमपूर्वक स्थान इस्स पांचा होकर भूका जी देखियदेश महायोगस्थलप नाववण हरी को अस्तवना करनी चाहिये। इससे हजार गीओं जी दान जा कर कर मनुष्य विकासीक में जाता है।

ज्ञाती को सर्वपायहर नुष्प्रम्। स्वास्त्राती क्या जिल्लोके महीको॥१५॥

लदनन्तर मनुष्यों 🖷 सहस्त प्रापों को हरने वाले ऋषितीयं में जरूर वहीं केवल स्थान करने से ही मनुष्य शिवलोक में पुनित होता है।

ाताता | द्वीय क्षेत्रं परपत्तीपनम्। स्वात्त्वाते व्याताः पीसहस्रपत्तं प्रवेत्तः १६॥ यत्र वर्तं क्ष्यः पूर्वं कारदेन मुर्तवेकाः

**विवक्तम्य दर्दा योगं देवदेवः मोध**रः॥ १७॥

च्या पर करद को का परम सुन्दर तीर्थ है। दहाँ भी स्वासमात्र से मनुष्य एक हकार मी-दान का फल प्राप्त करता है। पूर्वकाल में इसी तीर्थ में देवर्ष नास्ट ने तप किया था और इससे प्रसन होकर देवाधिदेव महेवर ने उन्हें केन प्रदान किया था।

निर्मतं लिक् इक्षेत्रगिति मुख्या यत्र स्तरता नरो राजन्यक्रलोके महीको॥१८॥

हे सबन्! हाता स्थापित लिङ्क ब्रह्मेकर कम से प्रसिद्ध है। इस तीर्थ 🎚 स्तर करके सनुष्य क्राइनोक में प्रतिहा 💷 करता है।

प्रकारीय स्तो भक्तेद्वानुष्येष्ठते ((IIII) बरेशरं स्तो भक्तेस्वांशं सम्बद्धः धलव्॥ १९॥

तदनकार जानतीर्थं की ओर जाना चाहिये। काई काने 🖹 मनुष्य अवस्य 📗 कुनों से मुक्त हो जाता है। इसके 📖 बटेशर तीर्थं में जाना चाहिये, जहाँ जीवन 📖 पूर्व 📖 मिलता है।

श्रीमेश्वरं ततो गण्डेसर्जन्यस्थितसम्बद्धाः सारामारो नासम्बद्धाः अनुस्कोशः २००

तद्परान्त समस्त व्यवियों का नारु वरने वाले विवेशन-तीर्थ में व्यक्त चाहिये। वहीं व्यक्त करने मन से 🖩 मनुष्य

सभी दृ:खाँ से मुक्त हो जाता है। शतो पर्यक्रम समित्र विमलेखरमुक्तमम्। अहोराजोपनायेन विस्तापनसम्बद्धः। २१॥

विस्पतिष्यं तु राजेन्द्र कपिलां यः श्वकारीः वावनिः तस्या रोपाणि तत्त्रसृतिकृतेन् याः १२॥

वाववर्षसहस्राणि स्त्रलेके बहुँग्ले।

यस्यु प्राथमरित्यामं कुर्वात्तत्र नद्यविष्यः। २३॥ अक्षयं मोदते कालं नावपन्द्रदिवाकतीः।

नर्पदातस्माक्षित्व ये 🗷 विद्वालि यानसः॥ २४॥ वे मृताः सर्वयामानि सन्तः सुकृतिने 📖

राजेन्द्र! ■ तोर्घ के बाद उत्तम पिङ्गसेका में काना चाहिये। वहाँ एक दिन रात का व्यासन करने वे क्रिया

(यह या उपवास) कर फल प्राप्त होता है। उस तीर्थ में जो कपिला गी का दान करता है, तर का मा तथा उसके कुल में उत्पन्न सन्तानों के शरीरों पर जिदने रोग होते हैं, उदने ही हचार वर्ष पर्यन्त स्टूलोक में प्रतिहित होता है। हे नराविप! वहीं जो प्राप्तों ■ त्याग करता है, वह जन तक सुर्थ-

चन्द्रमा है, तब 🚃 🚃 असन्द 🚃 करता है। जो मनुष्य

नमंदा के तट का बातान ग्रहण कर वास करते हैं, वे मृत्यु पक्षत् स्वर्ग प्रश्न करते हैं, जैसे कि पुण्यवान् संत।

वतो द्वीतेक्ट क्लोट्ट्यासतीर्वं तयोक्तम्॥२५॥ विकर्तिता वृत्त तत्र व्यासमीता महानदी।

कुंब्रारिक हु ज्यासेन कक्षाकेन क्यों गावा। १६॥

प्रदक्तिकतु वः कुर्वातस्थिते वृतिद्विर। प्रवेदकासो स्थानिक स्वयो धानम्: २७॥

्राच्या देशेश कार व्यसतीर्थ में जान चाहिए, जो उनके क्येकन में स्वय है। प्राचीन काल में वहाँ व्यासनी से भवनीर होकर महत्त्वी (नर्महा) सीट गई गयी थी और

•••• के 📖 हुंच्या किये जाने 🖛 वहीं से दक्षिण की ओर ••• नर्थ। हे बुध्धिहर ! ••• तीर्थ में जो प्रदक्षिण ••••• 👭

व्यासको 🚃 होयर उसे वाज्ञित पता प्रदान करते हैं।

🔤 नकोच राजेन्द्र ह्यानकारतु संगयन्। वैकोकनविद्यतं पुरुषं तत्र समित्रितः सियः॥ १८॥

का स्थाप रहे राजर् नाजस्थनकानुवात्।

गर्थन्द्र! स्थापन स्था स्था । स्थापन एवं परित्र हशू इस । सेना पर जाना चाहिये, नहीं सदा स्था का स्था

है। हे राजन्। वर्ती समुख्य क्याताः (तिथे १६) गामपरण-व्या करण है।

क्षा वर्षे वर्षेत् सर्वपायक्रमस्य।१९॥ अस्यस्यः इत सर्व स्थानस्य स्थापितः

का देख: सक्तवर्ग कर्मत्वजनकृतयम्॥३०॥ कारके वक्तव्यवं स्वत्यं इतिवारं प्रमुप्।

इसके पहल् स्वन्दरीयं में MM पाहिए। यह तीर्थ समस्य MM का नात करने करन है। वहाँ स्थान कर लेने पर संपूर्ण करन के पाप दूर हो जाते हैं। वहाँ यन्धर्मी सहित देवपन संकरको 🏗 पुत्र, 🔝 महारमा, सक्ति स्थान

अस्त्रपत्नी प्रमु स्कन्द की तमासना करते हैं। को क्योदर्गियमं स्थानं तम समावदेता। ३ १॥

मे-स्ट्रावयतं 📖 स्ट्रालोयं 🗷 गच्छवि।

शदनकार आङ्गिरस सीर्थ हैं बाबा स्वान बाबा चाहिए। वहाँ स्वाद करने काला एक हजार मी-दान का फल प्रास कर स्टलोक में बाबा है।

व्यक्ति। यत देवेलं कहापुत्रे कृषकपम्॥३२॥ व्यक्तिकार विश्वेतं सम्बद्धान्योगमुत्तवम्। कृषकीयं कतो यद्येत्सर्वपायत्रमालनम्॥३३॥ वत्र स्नानं प्रकुर्वीव अध्ययेगकलं सधेव्।

वहाँ ब्रह्माजी के पुत्र (महर्षि) अंद्विम ने तबस्य के द्वात

देवेश बुवपध्यत्र विशेष्टर को ऋत्यस्य करके उत्तम योग

प्राप्त किया था। तदनन्तर समस्त पार्चे 📰 🚃 करने करे

कुरतीर्थ में जाना चाहिये। वहाँ सक्रम करने 🖥 व्यक्ति अश्मेष 💷 का पल 📖 करता है।

वतो गकोसर्वपाधावसम्बद्धाः ३४॥

आजन्मनः कृतं पार्व 🚃 व्यक्तिति।

इसके पश्चाद सर्वपायनात्तक कोटितीर्व में जला च्यक्तिये।

शहीं 📖 कर मनुष्य संपूर्ण जन्म के पानों को दूर कर लेखा

राज्ञभागो ततो गर्कोरकतने तत्र सम्बद्धरेत्। ३५७

रनातकात्री नरस्तत्र प्रोपलोके महीयते।

तदुपरान्त चन्द्रभागा नदी 🖩 स्नान करना चाहिये। वहाँ 📟 से ही मनुष्य सोमलोक में यहान आदर 📖 📖

ŧι

नर्मदाद्वाको कुले अञ्चलेखरमुख्यम्।। ६६॥ तत्र भारता नहे हाजन्यर्वयञ्चयतं लेनेत। नर्पदाया उत्तरे कुले तीर्व परवक्तोपराया। ३७% शाहित्याचरानं सञ्चयीकारेण ह भागितन्त्र तव स्वाच्या तु राजेन्द्र दस्ता दानन् ऋषितः॥३८॥ तस्य रॉब्रंप्रभावेण लक्षते 📟 पलम्। दरिया व्यादिता ने हु ये हु दुष्पतकर्षिण:#३९।

मुख्यमे सर्वपारेश्यः सूर्यलोके प्रधानि 📰 राजन्। नर्मदा के दक्षिणी तट पर 🗪 संगमेश्वर (तीर्थ)

है। वहाँ 🚃 करके मनुष्य सभी वज्ञों 📰 फल प्रक कर लेता है। इसी 📖 नर्मदा के उत्तरों तट 📖 आदित्यायन

नामक तीर्थ है जिसे स्वयं ईका ने को रक्कीय कहा है। एकेन्द्र ! वहीं स्नानकर शकाकृति दान करने पा उस लीई के प्रभाव से अक्षय फल मिलता है तका जो लोग दरिद और

व्याधियुक्त 🚥 प्ले दृष्ट कर्म करने वाले हैं, वे 🔤 📟 से मुक्त होकर सुर्यलेख को जाते हैं।

मातृतीर्थं ततो परहेरसामं 📖 सम्बद्धेत्॥ 🖫 🖜

स्कत्याञ्चे नरस्वत्र स्वर्गलोकम्बरमञ्जूकत्। पश्चिपतो गच्चेन्यस्त्रज्ञञ्जवप्रतप्या। ४ १॥

स्थान्य तु एकेन् श्रुविर्युत्वा सम्बद्धिः।

**अम्बन्धः धर्नेर्रहास्या**विषवविस्तरम्।।॥२॥

पुणकेम विकारेर मानुसीके 🗈 राजसी।

क्दनन्तर मानुरहेर्व में जना माहिए और यहाँ मनान 🚃 चाहिये। वहाँ स्थानमात्र से ही मनुष्य स्वर्गालेख प्राप्त कर

तेता है। इसके पक्षत् प्रविम की ओर स्थित ब्रेड कायु के 🚃 में 🚃 चाहिये। संजेन्द्र : वहाँ 🚃 करके

प्रकार्त्रक पाँचन होकर अपनी वैभव के अनुकृत द्विज की स्वर्ण प्रदान करना चाहिये। येसा करने वाला मनुष्य पृष्यक-

विकास के द्वारा क्यूसोक में जाता है। को क्लोन राजेन्द्र आह्न्यवीर्वन्त्रपक्

स्वरक्तकद्वारेकिमीहते कालमुसमन्॥ ४३॥ प्रकेन्द्र ! तदनका केंद्र अहत्यातीर्थ में जाना माहिये ! कहीं

इन्तर बात से पहुला इसकास पर्वत अपराओं के साथ शानक करता है।

📟 🛊 ज्याने शुक्तको उपोदशी। क्यच्येवदिने विनामस्यां पुरानेववः॥४४॥

का हम समृत्यको विकास करेता बरिक्टलको प्रवेदहीयान्यायदेव ह्वायरः॥४६॥

चैत्रपास में ज़क्सपथ की वयोदशी जो कामदेव का दिन

🛊 🏬 अक्टबारीर्थ में जो मनुष्य 📖 की पूजा करता है. 🚃 ज्यूर्व कहाँ की उत्पन्न हुआ हो, यह जेह तथा सबका

💯 होता 🕯 बेल विशेषकर 🚾 को प्रिय लगने वाला. क्षेप्रवृक्ष संभ्येकन् तथा क्रय से दूसरे कामदेव के समान 📕 जना 🏗

वर्षात्रां संबद्धक् 🛗 🚃 विद्वार् न्यानको प्राप्त गोसहस्थल समेरा।४६॥

इसी उत्तम नदी के किनारे इन्द्र के प्रसिद्ध शक्रतीर्थ है। का 🚃 📖 धरके पश्च 📖 गोदान का फल 📖

सोमार्थि क्यो स्थानस्थनं का समायरेत्ः स्वतन्त्रको अस्त्रक सर्वेश्वरै: प्रमुखरोग ४७॥

करत है।

रोक्के 🔳 क्वेन् 🚃 🚟 प्रवेत्र वैलोकपविद्युतं सक्त्योभवीचे पशुग्रस्तम्॥४८॥

सोमबीर्व में 📖 वहाँ स्नान 📖 चहिये। केवस स्वानमात्र से हो मनुष्य सभी पापों से मुक हो 📖 है। हे क्वेन्द्र! विस 📖 चन्द्रप्रहण हो उस समय (वहां स्तान करने से) विशेषकर पापों का 📖 करने वाला होता है। हे राजन्! तीनों लोकों में विख्यात सोमतीयं महान् फल देने === है।

यस्तु व्यन्तावव्यकृत्यांश्वर IIII सम्बद्धिः। सर्वपापविश्वनुत्वास्या सोमलोकं स क्वानिशास्त्रश अभित्रवेशं यः कुर्यास्त्रोमतीर्वे नर्शान्यः। यसे वाशभनं वर्षत् भाषी मर्त्ये III सम्बोकः, ०॥

वह सरकार पायों से मुक विसुद्धारण होकर स्वेमसोक की आता है। हे नराधिय! जो सोमतीर्थ में अस्तिहतेश, जस्त्रकेश अथवा कारत है, म्ह मृत्यु महात् पुत्र: उनका नहीं होता।

प्रामतीर्वं को गर्केस्परं का क्याचेत्। प्राप्ताको नरसङ

तदनकार स्तम्मतीयं में जाकर वहाँ स्क्रम करण खड़िये। वहाँ स्नानमात्र से मनुष्य सोमलोक में क्या करण है। अर्थान् पृत्रित होना है।

ततो पद्येत एकेन्द्र किन्तुनीर्वयनुष्यम्। योबीपुर्ययति स्वतम् विस्तुन्यनम्बुन्धम्यः ५२॥ असुरा योक्तिसम्बद्धाः वायुरेकेन कोरिकः। तत्र तीर्वं समुद्धाः किन्तुनीको पकेरिकः॥५३॥ अहोराजोपकासेन बह्यसम्बद्धाः कारोक्ति॥

ग्रजेन्द्र। तदनन्तर परम उत्तय विष्णुतीर्थ में श्राम महीचे। वहाँ पोधनीपुर नामक विष्णु का त्रेष्ठ स्थान है। वहाँ कामुदेव के साथ करोड़ों असूतों ने पुद्ध किया आ (और असूर्व का संहार किया का)। अत: वहाँ विष्णुतीर्थ उत्पन्न काला के मनुष्य उस तीर्थ का सेवन करता है, वह विष्णु के सम्बन्ध शोधासम्पन होता है। वहाँ एक जहारतात उपलस्स की प्रहाहत्या दर हो जाती है।

नर्मदादक्षिणे कुले तीर्थं सामकोकनम्॥५४॥ धामनीर्विमित खाले यत्र कामोऽर्वकेद्वरिम्। तर्मितिर्वि नरः स्थात्वा उच्याकपराक्षणः॥५५॥ कुपुनायुक्तपेण स्त्रसोके पश्चिके। नर्मदा के दक्षिणे तट एर एक कुल सुन्दर तीर्थ है, जो

ननदा क दाशका तट पर एक क्ल सुन्दर कव है, जा कामतीर्थ नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ पर कामदेव ने संकर की आराधना को थी। उस तथा में स्तानकर जो उपलब्धकान रहता है, वह कामदेव के समान कपवान् होकर स्ट्रसोक में प्रतिश्व प्राप्त करता है। वसे क्लेत स्टेन् महर्मार्चपनुसम्मा५६॥ उम्हर्काको ह्या ॥ सन्तर्पमसितृन्। वैर्णमास्यापकासको साद्धकुर्याञ्चाविति॥५७॥ कार्का ह्या ज्या तेरकामे व्यवस्थिता। वर्षमस्य सम्बद्धितम्य देशमास्यर्थपत्रियंतः।

तृष्यित विकरस्यस्य स्थानित मेदिनी॥५९॥ त्रवेन्द्रः स्थान्य उचन सहातीर्यं में स्थान्यदेश मह "उमक्रम" स्थान्य से प्रसिद्ध है। वहाँ पितरों का अर्थण करना व्यक्तियेः पूर्विका तथा अमाद्यस्या को विधिपूर्वक करना व्यक्तिये। वहाँ स्थाने स्थान्यस्या को विधिपूर्वक

्राम्य विश्व है। उस शिला पर भी वैसाख मास की पूर्णिय व्यापन विश्व विश्व विश्व तथा मासर्थ से रहित होकर क्ष्मप्रियम से पिण्डदान करना चाहिये। इससे पिण्डदास के विश्व व्यापन पृथ्वे रहती है, तथ तक दूत को है।

विकेष्टरं को नकोलकारं तह समावीत्। स्थाननाते बरस्ताः गाणकायपदं लगेत्॥६०॥ को मध्येम राजेम्द्र स्थिते यह समाविः।

📖 स्करण नरी फलसा किन्युरोके परिवरे॥ ६ १॥ इसके कट 🎟 सीम से जाकर वहाँ 📟 📟

वाहिये। वर्ते ह्यास्त्रात्त करने 🎚 मनुष्य, हिन को गाणपत्य पद प्राप्त करता है। रावेन्द्र! हदननार नहीं मनार्दन स्वर्ष सिक्तृ रूप में प्रतिक्रित हैं, उस तीर्थ में जाना चाहिये। रावेन्द्र! 🌉 स्वान करने 🖥 विष्णुलोक में आदर 💷 करता

ता महावते देशे पुनितं व्यक्तित्वमाम्। स्थापनं दर्शकास लिङ्गं तस्यसं यदम्॥६२॥

्यहं पर अध्यक्ष देव ने भक्तिपूर्व भन वाले मुनियों को अपना स्वरूप का सिङ्गुरूप में दर्शन कराया था। इस कराण

तकोस्टब्द् को च<del>क्केसर्वश्र</del>पविताहरम्। स्तर्व क्षम् **व्या**क्षम्य क्षेत्रनम्॥६३४

🚃 तिङ्क खेर्च परम पद विष्णुभाग हो है।

विकासका कृतं क्षेत्रानस्वकत्त्वदम्। विकासकेर स्थानं व्यक्तं व्यवेदिह्याः।।६४॥ असोरसम्बर्गः सम्बर्धः विकासकेट क्यानियः।

करियाः विकासीय कृष्णन्यासम्हारकम्॥६५॥

तदनन्तर समग्र पापों का नष्ट करने जले अन्तेरन तीर्य में जाना चाहिये। वहाँ पर किया गया स्वरा, दल, ह भोजन 🚃 विष्हदान परलेख में अनन परत देने करत होता है। जो त्रैयस्वक (इक्क्क) 📖 के द्वरा जल से 🖘 पकाकर उससे अंकोल (कुश) के मूल में 🚃 पिण्डदान 🚃 है, उसके 🚃 तारे गये जिल्ला 🚃 एक चन्द्रमा 📖 तारे वर्तमान हैं, तब ठक 🧰 खुटे हैं। तत्वे नक्केन राजेन्द्र कायसेखरपुक्तमन्। तम स्तरका हु राजेन् पानुयातपरः कराप्त्र६६० राजेन्द्र! तदनन्तर उत्तम तापसेश्वर (सीर्थ में) चन कहिये। राजेन्द्र ! वहाँ स्थानवात करने से कहना सकता का कल प्राप्त 🚃 है। शुक्रस्तीचे हत्वे नक्केक्क्वंपायविकासन्त्रः। नारित देन समनीची नर्मकाचा पुणिश्वितः ६७॥ रर्गनास्थर्भकारम् कानकृतकारे वरम् होपार्वजोपनासाव जुनलानि पहत्त्वल्या ६८॥ योजनसञ्ज्ञां होतं देवणन्धर्वसेनितन्। शुक्रस्तीर्विमिति सुवाते सर्वधार्यव्यासम्बद्धाः ५॥ इसके पश्चात् सभी पापों 📰 नात करने वाले सुकलाविये 📕 🚛 चाहिये ( हे पश्चिमिर | पर्यदा 📗 उसके 🚃 भी तीर्थ नहीं है। उस शक्सतीय में दर्शन करने, स्पर्श करने तथा वहाँ स्तान, वान, तप, जप, होम और उपकार 📖 से महान कर। की प्राप्ति होती है। इसका क्षेत्रकार एक केवन (नार कोश) का है। सुभलतीयें इस नाम से विकास पह तीर्थ देवताओं तथा गन्धवाँ से सेवित है और समस्य क्यां का नाश करने वाला है। पादपाडेण दृष्टेन बुह्यहत्यो क्यमेक्टि देवक सह सदा पर्यस्तत्र तिहति ऋहून:अककत कृष्णपञ्चे चतुर्दश्यां वैज्ञानी मासि बुक्ताः लेकस्वकादिनिकाय हा रात्रिको इतः॥७१॥ देवदानवगन्धर्याः सिद्धविद्यानसम्बद्धाः वणसाध्यस्यो बागस्तव तिहनि मुद्दक:॥७२॥

यहां 🔤 (बट) कुश के 🚃 को 🗏 देखने से प्रशहरूपा दर हो जातो 🖁 (क्वोंकि) वहाँ देवी (कावी)

), 'त्रियम्बदेन क्षेपेन' अर्थात् नर्गरः 🖥 जल 🖥 ऐसः भी अर्थ कुछ लोग करते हैं।

के साथ शंकर संक्ष कियारा करते हैं। सुवत! वैशाख 📖 में कुम्मक्षा को चतुर्दही को वे हर अपने निजयाम से आकर बहां विकासका होते हैं। (इतना हो नहीं) वहीं श्रेष्ठ देवगण, मन्यवं, सिद्ध, विद्यापर, अप्सरुओं के संपृष्ठ तथा जन 🏻 असे है। रिक्रों दि स्था बतां शुक्तं प्रवति वरिकाः

अवसम्बन्धि कर्ष सुधलानि व्यवेहति॥७३॥ स्कां इसं वर: बाद्धपनवं का द्वाको॥७४॥ हुक्तकीर्वात्वरं कीर्वं न चर्वनचर्यव पायनम्। क्वें क्वांस कर्मांच क्वा प्रापति एतवः। अक्षेरकोक्याकेन शुक्रवीचे व्ययोद्धवि।(७५)। कर्विकाम तु पातस्य कृष्णको नदुर्दशी। कोन काराधेरवपुरीम परमेशरम्॥७६॥ क्कविक्रकुरोपेते न ध्यवेदीश्वरालयात्। त्वक सहकर्षेत्र कीदनिय का पुष:॥७७॥ 🔳 तां पनिपनाभोति सुचलतीर्वे 📗 🔣 समेत्।

🥅 🚃 💹 बस्त्र (दाग-धर्म से) रंजित हो, वह 🚃 हं (धोषे जने पर) 🚃 (मसरहित) हो जाता है, 🚃 इचार तुक्ततीर्थ में स्नान करने से जन्य 🖫 लेकर अब तक किये सब पत्र 🏢 हो 📖 हैं। वहाँ किया गया स्नान, 🚃 अर 🚃 ब्राह्म अक्षप फल 📰 वाला है। शुक्लनीर्थ-स्व परव तीर्थ न कोई हुआ 🖁, 🗷 होगा। धनुष्य पूर्व अवस्था

उपकार से दूर 📖 देख है। कार्तिक पास में कृष्णपक्ष की कार्दती को उपवास समान परमेश्वर को पत से स्नान असन पाहिए। ऐसा काने से वह इसीस 🚟 के साथ 🕯 र 🖫 त्येक में बास करता हुआ कभी भी स्पृत नहीं इतेक्षाः सुक्लतीर्व में जो भीते प्राप्त होती है, वह तपस्या,

🖹 किये सब 🔤 🛗 जुक्लतीर्थ में 🞮 दिन-शत के

श्रुवस्थानेतं पद्मानेतं पृत्रिक्तिकृतिवेदिकाप्।।७८॥ क्य स्ताब रहे राज्युनर्कंग न किदिति। अवने वह वर्ष्ट्रहेंको संबदती विषुवे सक्षा।७९॥ रक्तक हु सोक्कस: सन्विनिश्वस्था समाहित:।

ब्रह्मवर्ग, 📉 🚃 दान से प्राप्त नहीं होती।

द्धाः दशक्तवार्थकः 🎟 इरिस्कुरौ॥८०॥ क्षकोर्वत्रकारोग् सर्वं 📖 सञ्जयम्। ऋषियों क्या सिद्धों से सेवित सुक्लतीर्य महान् तीर्य है।

राज्यू! बहाँ स्तान करके मनुष्य पुनर्जन्य को प्राप्त नहीं करताः) वहाँ अवन्, कहुदंती, संज्ञान्ति सचा विषुव (योग)

में ययात्रक्ति 📖 देना चक्किये। इससे विष्णु तथा किय दोनों प्रसण होते हैं। इस तीर्च के प्रभाव से 📖 कुछ अवस्थ होता है।

अनामे दुर्वतं विश्वे नामयन्त्रमाणि मा। ८१॥ उद्दाहस्पति बस्तोर्के ॥॥ पुण्यसमं ॥॥ स्वयतम्रोपसेख्या ॥ क्यानूनिकृतेनु मा। ८२॥ ताराष्ट्रसाहसाणि स्वयतोके स्वीयके।

इस **मार्ग** में जो किसी अन्तय, दुर्गीत को प्राय अवसा धनिक **मार्ग** का भी **मार्गा** करता है, उससे जो पुण्य-फल जान होता है, उसे सुनो-- उसके सर्वर में क्या उसके कुल की संतानों के तरीर में विवने रोग होते हैं, उसने इजार वर्षों तक वह उदलोक में प्रतिक्ष प्रस करता है।

ततो गर्कत राजेन्द्र वस्तीर्वयनुसदश्चदश्च कृष्णको समुद्रियां व्यवस्थि पुनिश्चित

स्मानं कृत्या असम्बद्धी व स्वयोगीनसङ्ख्याक्ष्याः राजेन्द्र ! स्वयास्त्राः स्वयास्त्राः स्वरूपेः

हे जुभिहर। माममास में कृष्णपक्ष की चतुर्दशी 🚟 इस यमनीयं 🖥 हाला करके को 🔤 छति में केल्प करता 🗒 वह गर्थ के होता 🔤 कभी नहीं देखता है।

ततो गर्कत गरेन्द्र प्रश्यातीर्धपुरुषम्। संगमे तु परः स्थाता स्थानस्थरायकः॥८५॥ ब्राह्मणं भीअपेदेकं खोटिमणीतं गोरिकाः। एरध्येसङ्गे स्थाता मिलनाशानु सङ्गिः।॥८६॥ वृत्तिकां सिरसि स्थान्य क्षणमञ्जूषा सन्धरम्। स्मेदोदकसमिन् मुख्यते सर्वक्रिक्षेः॥८७॥

राजेन्द्र! तदुपरान्त श्रेष्ठ एरण्डीतीय में जाना चाडिये। वहीं य संगम में स्वान कर कार्यास्त्रात्वा खडे हुए हैं एक लक्षण को भोजन करता है, तो उसे करेड़ों (काराजों) हैं भोजन कराने का फल मिलता है। एरण्डी-संगम हैं स्वान करके चित्रभाव से चरिपूर्ण होकर वहाँ को मिट्टी मस्तक हैं लगाकर जो नर्मदा है जल से मिलित उस (एरण्डी-संगम) के जल में स्वान करता है, वह मनुष्य सभी पाणों से मुक्त हो

ततो गच्छेत राजेन्द्र कीर्यकुस्स्वेसकेशवप्। वंगायकारवे तत्र दिने पुण्ये न संस्थः॥८८॥ तत्र स्नात्व ॥ गीत्वा ॥ दत्त्वा चैच व्यक्ति॥ सर्वपापविनिर्मुको ब्रह्मसोके पद्मीबदे॥८९॥

ভাৱা है।

हे राजेन्द्र! इसके एकत् कल्लोलकेक्द तीर्थ में जाना चारिये। वहाँ पुष्य (पर्य) दिन में निश्चित ब्ला से गड़ा सारकार होती है। वहाँ स्थान, ब्लाब्स और विधिपूर्वक दान देने से मनुष्य सभी पार्चे से मुक्त होकर ब्रह्सलोक में प्रतिस एक करता है।

विद्यांचे क्यो नकोत्स्य स्थानं अनामनेत्। प्रोकते तत्र नकोतः कोक्लवेके पहिन्ते। १ 📖

क्ष्यन्तर व्यन्तिर्थं विज्ञानर व्यास करना कहिये। ऐसा करते कास नन्दीकर को व्यास करता है और कह सीमल्येक में काम् आदर पात करता है।

का स्थाप करेन्द्र का स्थाप हुमए। इस स्थाप नये करणारकं नैय परम्पति॥ ११॥ अध्यक्तीमें यू राजेन्द्र स्थान्यक्तीकि विविद्यिकेत्। करणारको रहेके करणोगसम्बद्धाः॥ १२॥ हे स्टोन्द्र? इसके आगे शुभ अवस्थ मामक तीर्व में जाना चाहिते। स्थान् ! पत्न स्थान करके मनुष्य कभी भक्त को

नहीं देखता। राजेन्द्र । इस शुधतीयों में अपने सम्बन्धियों का अस्तवार्थ का विस्तवार्थ करना चाहिए। ऐसा विस्ति से वह जन्मकार में दिव्य कपवान् एवं विविध कन-धोगों से सम्बन्न केसा है।

को क्योग समेन् करिलाडीर्वपुत्रमम्। का स्थाना गरी राजनीसहस्रफलं लमेत्।११॥ जोहाते वु सम्बाते व्युद्धमां विशेषतः। कोरोज्य गरी सम्बाद्धाः शोपं पुरोन तु॥१४॥

हुवेद स्तायकेश्चर हतो 🖩 श्रीकल लावेद्।

श्वदाधरमसंबुद्धाः स्विताः वै प्रदारमेत्। १५॥ सर्वाचरमसंबुद्धः सर्वदेवनमस्बद्धाः। विस्तुतन्त्रमसो पुरुषः ज्ञिवकाधीको सदा॥ १६॥

हे रावेन्द्र! सदनन्तर उत्तम कपिलशीर्थ में जाना चाहिये। राजन्! वहीं स्थानकर व्यक्ति काला गोदान का का प्राप्त करता है। ज्येष्ठ मास आने का विशेषत: चतुर्दश्चे तिथि को वहाँ उपबास कर मनुष्य को भक्तिपूर्वक पूत को दीप-दान

करना चाहिये। भूत से ही स्ट्र का अभिनेक करना चाहिये, जीवात का इवन करना चाहिये और वंट का अभ्यत्वों से काम कपिया यो का दान का चाहिये।

इससे मनुष्य सभी कलंकारों से वुक्त, सभी देवताओं के **स्था** करूबीय और दिव के समान तुल्य शकिशाली होकर

चिरकात तक शिव के समान कोड़ा करता है जर्मात् सोम में आनन्द अनुभव करता है।

अक्राकदिने प्राप्ते चतुर्जान्तु विशेषाः।

भागवित्वा शिवं दहाहाहणेष्यस् कोतन्यः १८० सर्वदेवसमायुक्तो विमाने सर्वकामिके।

**ा अन्य को अनेमा सह केरोप १८॥** काः स्वर्णस्परिप्रहो वृक्तिकन्योक्कान्योकाः

मंगलवार को विजेष रूप से चतुर्धी पहने पर यहां ज़िन का अभिनेक 📰 बाहानों को भोजन कराना 🚃 पेसा

करने वाले मनुष्य सभी भोगों से बुक्त होकर अपनी इच्छा 🖩 सर्वत्र अप्रतिहतगति एवं सभी इंकार को सुविधाओं 🖠 परिपूर्ण विमानों के 🚃 इन्द्र के पक्षन में 🚃 क साथ आनन्द भोग करते हैं। (वहां अवधि पूर्व होने का) स्पर्त से प्युत होकर 🎆 लोक में भी पश्यान और भोगवान् 

अञ्चरकारमञ्जू अमानकारे स्वीत ४७९९॥ स्वापयेतात प्रतेत स्वयान्युश्रमो स्वेत्।

और भी, यदि नंगलकर की नकते हिन्द हो, अध्यक्ष अञ्चयका हो, हो उस दिन भी यहाँ प्रयवपूर्वक शिवाधिकेक करने 🛢 व्यक्ति रूपमान तथा सौभाग्यताली होक 🖥

ततो गच्छेत राजेन्द्र नगेखरमनुसम्प्रशः १००॥ वासके मासि समाप्ते कृष्णको कर्दश्री।

स्मातमात्री नरस्तत्र सहस्त्रेके महीयते॥ १० १॥

चित्रणी तर्पणे कृत्या मुख्यते 🗷 ऋषक्रणात्। हे राजेन्द्र! 🚃 सर्वोत्तम गणेश्वर (दीर्घ) 🗏 जना

चाहिए। 📺 मास अने पर कृष्णपथ को चतुर्देशी की वहाँ स्नानमात्र करने से मनुष्य रुटलोक में प्रतिक्रित होता है और पितरों का तर्पण करने से तोनों (देव, ऋषि, मनमा)

ऋफों से 🚃 हो कल है।

गद्रोश्वरसमीये तु नंगाबदनपुरुषम्। १०३७ अकामे वा सकामो वा वत्र स्तरक दु मनवः। आजन्यजनितैः पार्वपुरुको नस संज्ञकः॥१०३॥

भणेशस्तीर्थ के समीप श्रेष्ठ भड़ाचदन फुल्क वीर्य है। वहाँ पतृष्य सकाम या निष्ठापणाय से स्नान करता है, वह

जन्म भर 🖩 किये हुए खब्दें से मुख्य हो 📖 है, इसमें संशय नहीं है।

📖 वै पछिपे भागे समीदे अविद्रुखः।

दशसमेकिक सेमें तिषु त्येकेषु विश्वतय्।। १०४॥ उनेन स्वनीयेका मासि मार्पदे शहे।

📖 हर्र स्ताप्त पुत्रवेहोकुच्छअवृत १०५॥

कक्षके विवादेन किन्निजीवालक्षतिना।

कता स्तुत्रं 🔤 स्ट्रेज सह योदवेश १०६॥

पूर्वोंक तीर्च के पश्चिमी पान में अदि समीय में ही तीनों

🚃 में विरुव्धत दक्तक्षेत्रिक कमक क्षेत्र्य है। वहाँ सुध

भट्टर कर की ........... को 📖 वृत्रि का उपवास का

स्वान्त्र्वक जो मुक्तप्रकान का पूजन 🚥 है, वह विकिशी के 🚃 से बलंक्त सोने के 📖 से स्मणीय रुद्रपुर में

जान है और वहीं स्टू के बाव आनन्द्रमुख्य 📖 है। वर्षः सर्वदिवरे 📖 📰 समार्गतेतः।

विकृतां 🔤 📺 प्राप्तनेवकतं राजेत्॥ १०७॥

🚃 📰 में प्रमुख सर्वकाल 🔤 दिनों में 🚃 🚃 🛊 📖 📖 👊 वर्षण करता है, तो इसे अध्योध यह का चन प्रम होता है।

> 🚃 क्षेत्रुर्गपुराणे उत्तराई वर्गदामहात्वे क्षानामा जिल्लामः ४४ ६४

डिक्स्बारिशोऽभ्याप: (वर्षटा नदी के तिवों का माहात्म्य)

वर्षयोग उनम

क्षो क्योर स्थेष भूतीर्वमनुसम्। का रेको प्रमु: पूर्व भरूमाराजवसुरा॥ सा द्वस्थितस्य देशस्य सद्यः यापाराष्ट्रस्थाते।

**१६६) व प्रतिकृतं कर्वपादापाहनम्।** २॥ ऋषि मार्कण्डेय बोले— हे रावेन्द्र! पूर्वोक्त तीथाँ के

अनन्तर सर्वोत्तम भूपुतीर्थ में जाना चाहिये। प्राचीन काल में बढ़ी महर्षि पुन ने मनवान रुद्र की आराधना की थी। इसलिए वहां स्थित रुट्टेन के दर्तन करने से तस्काल पाप

से पक्ति हो जाते है। यह क्षेत्र अतिसय विशाल तथा सभी

पर्चे को रह बरने कला है। क्त 🚃 दिवं बन्ति वे प्रवासीऽपुनर्पवाः।

उषान्त्री क्या कुणं देवमप्रश्न काञ्चनप्त ३॥ चौकां च चवार्ताक वस्वाध्यक्षकपुरुषते।

**क्टित क्वंक्षतानि कादानं तपः क्रिया।** ४॥

अक्षयं तत्तपस्त्रां भृतृतीर्वे युविद्विशः

यहाँ (नर्मदा में) स्नान कर मनुष्य मरणोपराना स्वर्ग को जाते हैं और उनका पुनर्जन्म नहीं हरेला। इस भूगुकार्थ में जाकर मनुष्य को दो पादुकाएँ तथा जोने का दान, जा अप का का का काहिये। यथात्तिक फोनन जो काला चाहिये। यह सब अनन्त एस देने काला जान कर्म है। है बुधिहर! सभी प्रकार के दान, बड़, क्य तथा कर्म धीन हो जाते हैं परन्तु भूगुतीर्थ में किया हुआ तथ काला होता है। तस्वैय तथसोत्रेण स्क्रेण विप्रतिकालक्षा

वस्तव तपसायण स्तूल (श्रृपक्तला)। प्रमुतीर्थे वृत्तिहरः

हे युधिहिर। उन्हों (यहाँव भृगु) की उग्र तपस्या से उसम होकर त्रिपुरारि रुद्ध ने भृगुतीर्थ में स्थवं आपना स्वतिच्य कहा

अर्थात् प्रदेव तिव का वहाँ वास रहेना।
 शतो गर्कतः राजेन्द्र गीतवेद्यरपुनवन्॥६॥
 पशास्त्रव तिसुलाक्ष्रं गीतवः विविद्यालयान्।

तत्र स्थान्या वरी राजवुषकासप्राक्तः॥७० कांचनेन विकास इत्युषके महीयते।

राजेन्द्र। सदनस्तर काल्य गौतमेक्ट (तीर्य) में व्यक्त बाहिये। जर्म तिमूलभारी भगवान् संकर को असावना काके महर्षि गौतम ने सिद्धि का विश्व है शबर्! कर्म (गौतमेक्ट क्या में) स्थानकर उपलब्धमायण क्या मनुष्य सीने के विमान द्वारा सहासीक क्या है क्या कर्म पुनिश होता है।

वृत्रोतसर्ग सर्ते मध्येष्यकारी बदवायुक्तत्। ८॥ अ सनन्ति नस पदा विकासिकारिकेसिकाः।

्तृपरान्त सनुष्य को (नमैदा के ठट 🎟 स्थित) वृपोत्तर्ग तीर्य जाना चाहिए। वह साबत पर (भोक) अत ध्यांक है। विच्यु की साथा से भोक्षित यूढ स्मति 📖 तीर्य के प्रभाव को नहीं नानते।

धीतपार्यं ततो पद्मेन्द्रीतं ह्या कृषेक बृष्णः । नर्भदायां स्थितं राजनसर्वयत्तकस्थानम्। तद्यं तीर्थे ह्या पद्मेन्द्रभः स्वयोद्धितः १०॥ तद्यं तीर्थे ह्या पद्मेन्द्रभः स्वयोद्धितः १०॥ तद्यं तीर्थे ह्या पद्मेन्द्रभः स्वतं ह्या स्वयोद्धितः १०॥ वद्येतकस्थापुतं सात्रं सिवकुक्त्यपत्तकसः। कालेन पहता जातः पृश्चित्र्यायेकताह् स्वतेष् जहाँ स्वयं कृषनामधारी भगवान् धर्म ने अपना पाप धोया वा। 🖥 रानन्! 📰 🔛 धो नर्मदा तट पर स्थित है और

📶 चर्चे का 📖 करने वस्ता है। उस तीर्थ में स्नानकर क्ष्मुक ब्रह्महत्त्व से मुक्त हो 🚃 है। और मी, हे राजेन्द्र!

मा में ने मृत्यु मा अपने प्रानों का माम है, मुख्यस्य, मा नेत्रों मा और शंकर के सभाग

बसरतानो हो जाता है। शिव के बाता पराश्रमी होकर कर दछ बाता करनों से भी अधिक बाता तक शिवलीक में निवास करता है और बहुत समय के बाद बात पृथ्वी पर

प्रकृतिस्य सम्बद्धाः है। स्थानिक स्थानिक

का बरो एकन्यक्रमोके म्योक्वेश १३॥

म्मि क्योग करेन् मा स्थित जर्गातः। काक्कीर्वकास्था विक्तुलोकार्गीतहरूम्॥ १४॥

हे राजेन्द्र! उसके बाद 📶 इस्ततोयं में आना चाहिये। उज्जन्! 🚾 स्वाद करके प्रमुख ब्रह्मलोक में महान् प्रतिहा इस करता है। उजेन्द्र! उसके बाद विष्णुलोक को गर्ती देने करते हैंच्यां 🚾 से प्रसिद्ध तीयें में जाना बाहिये, जहाँ

जनर्रन ने सिद्धि 💷 🔛 📖

वैर्जनका विशेषक स्थानं तम समावदेत्।। १५॥ स्थानको स्थाना पृष्टिकामेकसङ् प्रवेत्।

राकेन्द्र! तदनन्तर बेह चन्द्रतीयं में जाना चाहिये। वहाँ विक्रेयकप से पूर्णिया के दिन स्तान करना चाहिये। वहाँ केवार स्वान करने से ■ व्यक्ति बन्द्रलोक में पूजित होता है। राजेन्द्र! इसके पक्षत् अत्युक्तम कन्यातीयं में जाना साहिये।

यन्दः इसके पक्षत् अत्युक्तमं कन्यातस्य म याना चारमा (किस्ते पास को) शुक्तपक्ष को स्तीया की स्तान करना खड़िये। वहाँ स्थानस्थात्र करने से व्यक्ति पृथ्वी में स्कमान सम्बद्ध होता है।

🚃 वर्तः चन्नेरचर्वकीर्वनमस्त्रतम्।) १६ ॥

📖 स्थलक च राजेन्द्र देवतैः सह मोदते।

चदननार सभी देवताओं से वन्दित देवतीर्थ में **मान्य** साहिये। स्केन्द्र! वहाँ स्नान करके मनुष्य देवताओं के साथ अनन्द **मान्या** है।

क्योर एकेन्द्र स्पृतिर्वयनुत्रमम्। १७॥
 करा दीको दार्न सर्व कोटिगुणं भवेत्।
 को क्योर स्केन्द्र व्या पैतामई सुपम्। १८॥

उत्तरभागे द्विकत्सारिज्येऽच्यावः यतत्र दीयते श्राद्धं सर्व तस्यक्षयं भवेता साविश्रीतीर्धेपासास्य वस्तु प्राणान्यरित्यवेदाः १९॥ विवृध सर्वपायनि बृह्यलोके पहोचते। राजेन्द्र ! तदनन्तर श्रेष्ट शंक्षितोर्च में जन्म चाहिये। वहीं जो कुछ दान दिया जाता है, यह सब करोड़ गुरा फलवाता हो जाता है। सजेन्द्र! जुभ पैतानक क्षेत्र में भी जाना कड़िये। वहाँ जो 📖 किया जला है, वह अध्य (फलबला) हो जाता है। सावित्रीतोर्थ में पहुँचकर जो उन्हों 🖚 परिचान करता है, वह सभी पार्चे को धोकर क्रधातीक में महिला प्रात मनोहरन् तर्वेष तीर्वं परम्होत्सम्बद्धाः २०॥ तत्र स्नात्वा नरी राजन्यक्रोके व्यक्तिके। ततो गच्छेत राजेन्द्र कन्यातीर्वयनुस्यम् ३ १० क्लाक तह नहें सकन्तर्ववर्षः प्रमुखके। तुषलपक्षे दुर्तीयायां ........... समाचरेत्॥ २२॥ स्ततमञ् 📖 पृक्कियापेकराङ् चकेन्। बहाँ पर मनोहर नामक परम सुन्दर तोचं है। छन्नन्! बहाँ 🗷 राजेन्द् ! मनुष्य स्ट्रलोक में प्रतिक्रीत होता है। तदर्गसर 📷 कन्यातीयं 🗐 जाना चाहिये। राजन! वहाँ ···· करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो क्रांस है। हुक्लक्त को शहीया में केवल 📖 🚃 पाहिए। स्तान करने पात्र सर्गिकत् तमो मच्छेनीयँ देवनगरहतम्॥ २३ ॥ तत्र स्मात्वा नरे राजन्दुर्गेहि 🖩 न पहचीता अपसंत्रां को गर्धस्यकः 📰 समाध्येत्॥ २४॥ बीदते नकलोकश्यो क्षप्रतेषिः स घोटते। तदुपरान्त देवताओं से नमस्कृत स्वर्गनिन्द् नामक तीर्व में जाना चाहिये। हे राजन्! वहाँ स्तान करने से पनुष्य कथी भी दुर्गति को नहीं देखता। इसके कद अपसेक-तीर्थ में जाये और वहाँ स्तान करें। इससे वह स्वर्गलोक में ताले हुए क्रीडा करता 🛮 और अप्सराओं के साथ 📖 भोगता 🕏।

करता है। से ही मनुष्य पृथ्वी पर एकछत्र राजा हो 📖 है। ततो गर्केन राजेन्द्र भारप्रतिष्युप्तपम्। २५॥ उपोषितो क्लेनेश स्ट्रलोके महीयते। अस्मितीर्थे एते राजन्ताजवत्ववतम्बन्।। २६॥ कार्चिक पासि देवेशपर्वयेत्वार्वतीयतिम्। असमेपारक्षमुणं प्रयद्गितं पनीचिन:॥२७॥ है (एजेन्द्र) सदस्तार उत्तम भारत्रहे जनक रीर्व में जाना

मनुष्य स्टुलोक में प्रतिहित होता है। राजन्। इस तीर्थ में मृत्य पाने बाला जिल के 🚃 📰 को प्राप्त करता है। (बहाँ) कार्तिक पहस में पार्वतीपति देवताओं के ईश शंकर 📫 पुना कानी चाहिये। इसका फल 🔙 लोग असमेध के फल से भी दस गुना अधिक काले हैं। कृष्यं वः प्रकारित वत कृष्टेन्द्रसम्बन्धान्। कुक्कुकेन कार्बन स्ट्रालोकं स धकारित २८॥ यो व्यक्ति यहाँ कृदसुम्य तथा इन्द्र (चन्द्रमा) के समान

चहिये। वहाँ उपकास करते हुए ईश्वर को आराधना करने से

क्लीचं सकाराय वस्तु प्राप्तान् परित्यनेत्। वर्गचर्यवर्गिको स्ट्रलोकं स गव्यति॥ २९॥ क्लाक्षेत्रं यः कुर्वनस्थिकोर्वे नगविषः हंसबुकेन बारेन स्वर्गलोकं स गव्यक्ति॥३०॥ इस तीवं में पहुँचकर को अपने प्राणी का त्याग करता है. वह सभी पार्चे से मुक्त होकर रहलोक में 📖 है। है

नगरिय ! 📖 रहेर्य में 🔡 🚃 🖥 प्रवेश 🚃 है (और 🚃

त्याचना है), 🚃 हंखों से 🚃 🚃 पर विराजमान होकर

वेतनर्जवासे नुक्थ का दान करता है, वह वैसों से जोते हुए

बहुत 📰 बहुकर स्ट्रलोक में जाता है।

क्रका वर्गकासु समुग लोकवित्रतम्। क्य तीर्व पहापूर्ण सर्ववायामाहानम्।) ६ १॥ रक्कासकुत्रो भूतक नित्त्वं कृतवरावण:। त्य स्थाना व शतेन् सुनादे श्राष्ट्रास्थाना ३२॥ हरण्डी तथा नर्गदा का संगम स्थल लोक में बिख्यात है। संकारको तीर्व भूग्यान्यक्य और सभी पापी को नह

करने बारव है। इसलिए बड़ां बालामा करके नित्य

बद्धपरायम होना चाहिए। वहां स्मान करने 🚃 व्यक्ति

बक्कत्व के पाप से मुक्त हो 🚃 है।

बले क्लोर समेन वर्षदोद्धासहमगा

क्लाइन्सिनित स्वात सिको यह क्याईन:॥१३॥ का स्वयक रहे एजप्रमंदोद्धांसंग्रे। विपुनक्षक्रकेवस्य कर्त प्रामीति मानवः॥३४॥ वनेन्द्र । तदकता नर्पदा और सागर के संगम-स्थल में

🚃 चहिये जो जमदनि तीर्घ रूप में विख्यत है। जहां बक्दब विष्णु सिद्ध हुए थे। एजन्! वहाँ नर्पदा तथा सागर के संगम में स्वान करने से पनुष्य अवयेध से भी अधिक तोन गुन फल प्राठ करता है।

📺 स्वत्वा नरो राजनहरूलेके महीयते। ३५.० तत्रोपवासं यः कृत्वा पश्येत विवसेतारमः साजनको पर्ए हिला यति प्रिकासकम≋३६॥ राजेन्द्र! इन सबके बाद उसम विकृतेका क्षेत्रं में जाना

ततो गब्हेत राजेन्द्र ऍगलेव्हरमुतमम्।

चाहिये। राजन् ! वहाँ स्तान करके यनुष्य शहालोक में पृतिश

होता है। जो वहाँ उपवास करके पिंगलेका का दर्शन करता है, वह सात जन्मों में किये चप्पे से मुक्त होकर फ़िबलोक में जाता है। **शतो गच्चेत राजेन्द्र अस्तितीर्वामनुष्रप**म्। वयोच्य राजनीयेका निक्ती निक्तासनः॥३७॥

अस्य सिर्वस्य प्राह्मस्यान्युक्तते बृह्वद्वायकाः गुजेन्द्र। वहाँ 📕 उत्तम असिका-सेर्च में 📖 च्हीये। वहाँ एक रात्रि उपवास करके संयव स्वते हुए नियमपूर्वक मास्विक आहार करने से इस तीर्थ 🖩 🕬 🐞 करन

ब्रह्महत्या (के पाप) से मुक्त हो जाता है। प्रतानि तथ पंक्षेपासाम्बन्धारकविकानि वशा ६८॥ न सक्या जिल्लाहर्क संख्या तीर्वेषु प्रकारत

🖥 पाण्डपुत्र। मैंने जो ये तीर्थ कहे हैं वे संशेष 🖺 खास ही बताये हैं। विस्तारपूर्वक 🕫 वर्षक-केनी 🖩 भंख्या का बर्णन वहीं किया जा सकता। एका परिवास विवास नदी हैसोकवरिकाला ३९%

गर्मदा साँको ब्रेह्म महादेवस्य बरलस्याः पनसा संस्परेग्रास्त नर्पदो **ये वृत्रिकि**शाक्षका

चानुष्यप्रकृतं सार्वं लक्ते नात्र संक्रवः। 📠 परित्र तथा स्वष्क जलवाली नर्मदा नदी होनें 🛚

में विख्यात है। नर्मदा सभी नदियों में बेड है और महादेश

को अतिप्रिय है। बुधिष्ठिए! जो मन 🖹 भी नर्मटा 🖿 📟 करता है, वह सौ चान्दायम क्रत करने से 📰 📟 📟 प्राप्त 🚃 है. इसमें संशय नहीं है।

अञ्जलकानाःपुरुषा नास्तिकम् मोरकतिकाः॥॥ इत्स पतित नरके बोर इत्याह परमेश्वरः। गर्पदां सेवते नित्यं स्वयं देवो महेसाः।

तेन पुण्या नदी होया ब्रह्महत्यसङ्ग्रदिक्तीश४२॥ परन्तु जो श्रद्धदिहीन तथा घोर नास्तिकता का आश्रव लेते हैं वे मीषण नरक में गिरने हैं, ऐसा परगेशा जंबर 🖥

कहा है। यह भी कि 📖 देव महेश्वर सदा नर्मदा का सेवन

चहिए जो बहाहत्क जैसे पापों को दूर करने वाली है। 🛍 त्रीकुर्वपुरको उत्तराई वर्षदायहरूमे विकास रिकेट्स व : १४२ ॥

करते हैं, अत: इस पवित्र नदी को पुण्यकारक जानना

जिसलारिकोऽध्याव: (नर्बटा नदी के लेक्ट्रों का महातम)

कु स्वाव इदं प्रैलोक्यमिकातं तीर्वं वैक्लिपुरावन्। व्यवदेकीत्रकारं बाह्यकालनासम्बद्धाः १॥ पहरेबं दिख्याम्बीमां परमेहिन। व्यक्ति 🔤 वयस्त्रं दिवोदयाः॥ २॥

सुरुओं 🖟 बड़ा— तीनों स्त्रेकों में विख्यात 🥅 उत्तम 🍱 नामक 📟 महादेव को परम प्रिय तथा महापातकों को 🚃 करने वाला है। दिजीतमो ! बह्याजी ने इस 🚥 निर्माण महाटेश का दर्शन करने 💹 🚃 🔤 उन ऋषियों 🚚 रिप्ते की 👢 जो वहाँ तपस्या 🚃 चाइते हैं।

पुनकोऽद्वितयः पूर्वं बुकालं समलोद्धानम्। ३॥ सकेक सर्ववरदं चतुर्वति चतुर्वसम्। पुष्पति प्रविकर्षनं विश्वकर्गाणमञ्जवम्॥४॥ अक्षको ! वहां पर पूर्व काल 🖥 मरीचि, अत्रि, चरित्रह, कतु, भृगु तथा अस्ति। के पत में पताल जो अधिगम थे, उन्होंने सभी प्रकार का कर देने वाले, कमलोक्का, चतुर्पृति,

101

गावेकव

वर्गक्योध्य 📗 📺 वर्गकाः 🚃

व्यक्तिक अनुः भवतन्देववीहानं व्येवीकं व्यर्थितम्। केनोपानेन कामाने 📰 देव नगरवव॥५॥ बर्कुलोत्पत्र त्रहीयकें ने युक्ता— हे भगवन्! हे देव! हथ किस उपाय से 🚃 देजस्वी, कपर्दी, ईसान देव का

चतुर्वेश, अध्यय, विश्वकर्ष 📖 को प्रणाम कर उनसे

कां सहस्रामकां कार्यनेदोवकविनाः। देख्या थः प्रवर्तकानि करियन्देशे चरिन्काता ६॥

दर्तन करें (क्ट क्कने की कृपा करें)।

उनामाने विक्रवारियोज्यावः

पुरस्का मनोपवं 💹 📩 बानुका हा क्षिममेतन्यया चऋपनुक्रकत 📰 चित्रम् ॥ 🗷

बह्या ने करा- आप 📰 राजी 📰 मन 🛢 रोजों से

रहित होकर हजार यहविशेष-सत्र 📖 करें। मैं वह स्थान आप लोगों को बताता हैं, उन्हों आप 👊 करेंगे। ऐसा कहकर ब्रह्माची ने एक पत्रीमय चक्र कर निर्माण करके उन

(ऋषियों) से फहा- मेरे द्वारा छोड़े नवे इस चक्र बर 🚥 लोग शोध हो पोखा करें।

वज्ञस्य नेपिः श्रीचेंत्र स देशस्त्रपटः सुनः। ततो मुपोध तककं वे च तसमनुहाजन्छ ८॥

तथ्य वै प्रथम: विश्व वत्र नेपिरहर्षेत्रा

नैकिन तत् स्थतं नामा पुण्यं सर्वत्र पूर्वतान्॥१॥

हिन्दुकारकार्यपूर्ण बहुनवर्षसेवितन्। स्थानं भगवतः शंभीरेतत्रीकियुक्तपम्॥१०॥

निस 🚃 📖 📺 (चक्र) 🖿 नेमि सीर्न 🚞

(गिरकर इंटेगी) वहीं स्थान तबस्या एवं का 🏬 का तुथ स्थान होग्रा 📰 📰 ने उस (धनोषय) 🚃 🖫 स्रोद्ध

और ऋषि भी उस चक्र के पीछे पीछे जाने लगे। रहेश गिरी से जा रहे इस चक्र 💷 🎟 वहाँ (सीले हुई) गैं।वै. वह स्थल मैपित नाम 🖩 📰 हुआ। क्ल क्ष्मित्र तथा 📟

पुणित हुआ। सिद्धों तथा प्रत्या 🖥 परिपूर्ण, पर्धो-पन्धवी से सेवित वह उत्तर नैमित्र मगबान् जम्मु का स्थान है।

क्षत्र देवा: सगम्बर्धा: सबक्षोरगरवास्त्र:1 तपरकरवा पुरा देवा लेकिरे प्रवरान्वराम्॥ १९॥ इमे देशे समामित्व बर्युक्तीयाः समाहिताः।

भजेणारकम देवेश दश्यको महेचरम्। १२॥ प्राचीन काल में वर्ज पर तपान करके

गन्धवी, वक्षी, नामें और सक्षमों ने बेह वर्षे को प्रव किया था। पूर्वोक्त (मरीवि आदि 🖿 कुलों के ऋषियों ने इस देश में रहते हुए एकाग्रतापुर्कंक भजानुहान द्वारा देवेल की आराधना कर महेश्वर का दर्शन किया 📖

अप्रदानं तपस्तां श्राद्धवानदिश्वक स्था एकैकं नाजवेत्पापं सस्वन्यक्तं 🚃 १३ =

हिजो! यहाँ पर किया 🚃 सनदान, तम, ऋद-वग बादि कोई भी शुभ कर्म अवेती ही सहा जनमें 🛢 क्यों को नष्ट कर देख है।

अत्र पूर्व स प्राथनुनीकां सक्रमस्तरक्

स वै क्रेक्ट दक्षानां पुरानं बक्रमाविवप्।। १४॥ का देवी महादेवी स्ट्राप्या किल विसदका

रवरेऽवर्षय अववानको: परिवर्धर:॥ १५॥

वहीं पर 🔤 🖚 में 🖿 करके 📗 हुए उन ऋषियों को मनकर् संकर दे बहा-परमेशर की ब्यान से पार्वित बहरूढ पराय को सुकया था। अञ्च भी वहीं विश्व की सृष्टि

🚾 🖼 भवकन् म्हादेव प्रमयनमाँ के परिवार से युक्त होकर स्टान्धे 🛡 साय लाख करते हैं।

कर प्रजान चीरकाम निकार प्रिकारणः। कालोकं परिवर्शने का गावा न वाको॥ १६॥

इस बेड 🖩 निवपपूर्वक यहाँ करा करते 📖 द्विकवि 🕏

🚃 🗺 का त्यांग करते हैं, वे उस बहालेक में जाते हैं,

वर्षी व्यवस्य पनः जन्म नहीं सेना पहता। **ा विकास अधेशर्राकीमृह्यम्** 

कर्मा कार्मिको यह बन्दी यहानगः॥१७॥ प्रकारक सहरदेवी देखा यह विनायक।

दश्राकारकाकारलं पृत्युवसूरकेम 📖 १८॥ 🚃 इसरा तीथों 🖥 🔣 तीर्थ है, जो जायेशर नाम से इसिद्ध है, जहाँ कराव गण शब्दी निरम्बर स्वस्तोत्र 📖 📖

🔤 खुदे थे। 🚃 प्रसन होकर विश्वकवाणि स्ट्र-महादेव 📆 के सत्य प्रत्यक्ष हुए ने और उन्होंने नन्दी को अपनी

समाप्रता तथा पृत्यु से रहितत्व का वर प्रदान किया था। अक्टनिः 🗷 वर्षात्व हित्तादो मान वर्गकिहा आस्क्रमन्यक्रदेवं प्रसादावं व्यवस्थान्।। १९॥

तस्य वर्षस्यकाने उपस्थानस्य विद्याहः। **सर्व: सोधो क्याइदो कादोऽस्मीत्वपश्चा। १०**॥

(इस नन्दी के ऋदुर्भाव 🔣 कथा इस प्रथम है) किलाद

नम के एक वर्णन पर्यात्मा ऋषि हुए, उन्होंने 📰 प्राप्ति के 🚃 (इसी क्षेत्र में) जुनमध्येत यहादेव की 🚃 की।

ऐस्त तब करते हुए उनके हजार वर्ष व्यतीत ही गये। तब अन्त में वे विकास हार्व हिन्द ने अपने गर्जी के साथ कहा प्रकट होकर 'मैं वर दूँख' ऐसा कहा।

क्रवेरियं पृत्कृतिरं वाचे पूर्व त्यपा समग्। २१॥ कारिककड चपकारेच्या सह महेश्ररः।

स कड़े करबोहरनं वरेक्यं विस्कारविधा

**ारकारक विकर्षेत्रकर्दार्थ भवी हर:॥२२॥** 

उस (जिलाद ऋषि) ने भी वरेण्य मिरिजापति (शान से का माँच कि मुद्धे 🚥 मृत्यु से रहित अपने 📕 समान

अमोनिज पुत्र प्रदान करें। देवी पार्वती के साथ पनकान् महेबर ने 'ऐसा हो हो' कहा और उन निवर्ण के देखते-देखते ने अन्तर्धान हो गये।

ततो युयोज तां भूमि जिलादो वर्षीक्तवः। घवर्ष लांगलेनोर्वी भित्तादृश्यत शोधनः॥२३॥ संवर्तकोऽनलप्रस्यः कृषारः प्रहस्तिकः।

रूपसावण्यसम्बद्धस्त्रकामा चावपन्दिकः॥ १४॥ कुमारतुष्योऽश्रतिमो चेपगम्बीरका विसत

हिलादे तातु 🚟 प्रक्ष करी पुनः पुनः॥ २५॥

ो ह्या नक्तं जातं क्लिनादः परिवस्त्यवे। पुनीतो दर्शवाधास राजाधारिकासिनाक्त २६॥

तदनतर धर्यवेना शिलाद ने उस भूमि 🗐 पत्र करने 🛋

इच्छा से इस द्वार जेता। पृथ्वी का भेदन करने 📖 उन्होंने

संधर्तक नामक अग्नि के समान, रूप 📖 साराज्य से सम्बद्ध और अपने तेज से विसाद्ध की प्रकारित करने वाले.

हीमते हुए एक सुन्दर जुनार को देखा। 📺 कृष्यर कार्तिकेय के समान अनुषम था, उसने मैच-छद्त 🚃 🕬 में

उस आनन्ददायी पुत्र ■ आविर्थृत देखकर निस्तद वे उसका आसिंगन किया और ■ ■ ■ विद्यान वस्ते मुनियों को उसे दिखाया।

जातकर्यादिकाः सर्वाः क्रियास्तरम् ककर ॥ उपनीय प्रवाहातां वेदप्रवापकत् स्वकन्॥ २०॥ अयोजवेदो भगवापन्दी भनिमनुसमम्

बक्के महेश्वरं रहा जेने पृत्युनिव प्रमुग्॥२८॥ अपन्तर ऋषि ने उन्दों के जातकर्ष आदि सभी संस्कार

किये और सहस्त्रविधि से उपनयन-संस्थान कर केंद्र पहाचा। घेदाध्ययन के अनन्तर भगवान् नन्दी ने एक उत्तम मिला

घदाध्ययन के अनन्तर भगवान् नन्दा न एक उतन ≡ किया कि ग्रभु भहेचर का दर्जनकर में मृत्यु को जीत्रुमा।

स गत्वा सापरं पुण्यमेकात्रः सद्धकन्तिरः।

कवाव स्प्रप्रतिशं महेलासकपानसः॥२९॥ तस्य कोटपाङ पूर्णायां सङ्कृते मकवत्त्रातः।

आनव: सर्वसगणो चरदोऽस्पीत्यभानता।३०॥

ऐसा निश्चय करके वे सागर के प्रक्रिक दृद पर **स्था** एकार स्थानक होकर निरुद्ध महेक्द में मन स

आसक्त करके रहस्तीत्र का यर करना 🚃 🖛 दिन।

उनके द्वारा एक करोड़ जब की डिल्डी पूर्ण होने डिल भक्तकत्तर संकर ने अपने गणों तथा डिल्डी के डिल्डी वहाँ अपने और मोरो- 'मैं वर देने के लिए तरपर हैं'।

स बड़े कुररेवेलं ज्वेतं कोटियीशस्य।

कारक महादेव देवीत वाचेक्यम् ३१॥ एकपरिवर्ति संकेक देवीऽप्यस्त्रीकाः।

च नन्दौ ने (दर मॉनने हुए) कहा— महादेव! मैं पुनः

ईबर का एक करोड़ जब करना चाहता हूँ, आप मुझे उतनी हो 🚃 मुझे 📖 हो, ऐसा चरदान दें। 🗪 विश्वारण 🜉

'ऐसा ही हो' कहकर **व्यक्ति अन्तर्धा**न हो गये। करून कोटि कर्मान नुकसाहणासम्बद्धाः। ३२॥

हितिकरात्र कोटको मैं पूर्णायात्र भूमधानः। सम्बद्धाः वरहोऽस्थीति ह्याः प्रतण्येर्वतः॥३३॥

इब्बेक्क्कुक्किकावि कोर्टि पूर्वोऽपि सङ्घर। स्वादिकताह किहास्या देव्या वासर्वीयतः। १४॥

व्यक्तिका सम्पूर्ण देशः त्रीतमगापृक्षम्। व्यक्तिसमिति त्राष्ट्र भूतमगीर्वतः॥३५॥

स्था पुन: अक्सान करों में शिवजी में सब एकार करते

हुए एक करोड़ को संख्वा में जब किया। दो करोड़ जप पूरे

हो जाने पर पुन: पुरानमों से आवृत वृषध्यक (संकर) 🎚 वर्ष 🚃 'मै वह प्रदान कता हैं' ऐसा कहा। (तक नन्दी

ने कहा-) १५ संबन्ध में पुनः तीसरी बार एक करोड़ जप करना खड़ता हैं। 'ऐस्त ही हो' |ब्ब्यूमण विश्वाच्या देव पुनः अन्तर्भान हो एने। तीन करोड़ जप पुत होने पर भूतराणों के

सतथ, अत्यन्त प्रसन्न मन झेकर, देव (शंकर) ने वहीं आकार कारा⊶ंमें का दूँगां।

जोर्व क्रोटिकमां वै वृत्तेऽपि तम तेवका। इस्कुटे परकारक न सतमां स्वया पुरः॥३६॥ अवते सत्त्वा स्वयो कर पार्चे गतः सदा।

अकत जरवा त्वका कर पाछ गतः सदा। वहाकवर्षादेव्याः पुत्रो पत्र महेकाः॥३७॥

योगेशरो वहायोगी चवानानोमुरेपुरः। प्रवंतोकविषः श्रीमान् सर्वयक्तमयो हितः॥ ३८॥

्रक्टी ने कह—) मैं आपके तेज 🖩 पुन: करोड़ की संस्था में जब करना चाहता हूँ। ऐसा कहे जाने पर भगवान्

ने कहा— क्या कुन्हें आणे जम नहीं करने की आवरयकता नहीं है। नुम अब वृद्धावस्था से रहित और मृत्यु रहित होकर सब की समीप में स्थित रहेगे। तुम देवी (पार्ववी) के पुत्र, क्तरणांगे संबुद्धस्वारिक्षोऽस्यायः

मेरे गणों के अधिपति एवं महान् ईका होओगे? हुम योगीकर, महायोगी, गणों के ईक्यें के भी ईक्य, सभी लोकों के अधिपति, श्रीमान् सर्वत्र और मेरी शक्ति से वुक खरेगे। ज्ञानं तथापके दिखं हस्त्रापसक्त संविद्यम् आमृतसंग्रायकाची ततो बारवर्षि क्याद्यम् ३५॥ मेरा जो दिखा ज्ञान है, वह तुम्हें ब्या में ब्या ब्या की तरह स्पष्ट दिखाई देगा। तुम महादालय के समय तक इसी कप में स्थित रहोगे और उसके ब्या मोक्यू ब्या करोगे।

एल्युक्तवा महादेवी बकानसूच इक्ट्राः। श्रीमचेकेण युक्तेन स्टीक्टरमबीजकद्व ४०॥ इक्सहतामास व ते स्वचमेत्र किनककृद् महतास सुभी कर्मा स्वचमेति व किन्नुक्रम्॥ ४१॥

उस नन्दीबर को शर्मों के स्थापन के पद पर अधिकेक-विधि में निमुक्त किया। पित्रकथारी संबंध ने स्था है

इतना कह कर पहादेव लंकर ने अपने गर्जों को प्रशासन

वायुदेव 🛗 मुभ 📖 'मुन्सम' 📰 उसके साम इनका विवाह कर दिया।

एकमाप्येक्टरं स्थानं देवदेवस्य शुक्तिनः।

यत तत्र मृतो मर्स्य स्त्रलोके महीकोशभ्रम् । देशभिदेश मुली संकर का यह स्थान जायोक (नन्दी)

दमाभदम शृहा शकर का यह स्थान आवस्ता (नन्द) जय करके सिद्धि प्रस किया हुआ ===== स्थान से

विश्वपात है। यहाँ जहाँ शहाँ भी मनुष्य स्तान त्याग करता है. वह उदलोक में प्रतिहा प्राप्त करता है।

> श्रीकृषेपुराणे ज्यावर्थे क्राकेश्वरणायणे विकासरिकोऽन्यस्थः॥४३॥

चतुस्रावारिशोऽज्यायः

(रीवाँ का महास्था)

सूत उजाच

व्यास्य तीर्वप्रवरं सम्बेश्वरस्थानस्यः। नामाः व्यास्य पुण्यं सर्वसम्बन्धसम्बन्धः। १॥

नामः **व्याप्तः पु**षयं सर्वपाध्यणसम्बन्धः १॥ त्रिरात्रमुपितस्तत्र पुणिसना महेक्स्यः सर्वपाधिकुञ्जनमा स्ट्रलोके स्ट्रीन्ते॥

स्तुतजी ने कहा—आप्येवर के सम्बंध 🖥 ही पश्चनद नासक। 🚃 दूसरा 🔜 तीर्थ है, जो पवित्र 📖 सन्तै पर्चों का नात करने कसा है। कहाँ तीन खड़िपर्यन्त उपनास im महेश्वर की करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त 🛮 जात है 📖

विसुद्ध आत्यास्त्रस्य होकर स्ट्रलोक में प्रतिष्ठित होता है।

अन्यतः विश्वानयं ज्ञास्यापिततेत्रमः। पद्मिरविषयुक्तं पद्मायतवन्त्रस्यम्। हः। वीर्णाससः परं शेलं विश्वस्य परमा नदी। वर्णसम्बद्धाः पुण्या स्थयमेन निरीन्द्रवाशस्त्र।

विकासी इन्द्र का एक दूसरा जेड़ तीर्थ डे जो म्हानीरन कम से कहा गया है, यह महाफतकों का विभात करने कका है। विकास नामक नेड मदी डिंड डि डि जो से डे. कह लिया कमों को हरने वाली, पवित्र और संस्थात

होती बहुतको सम्ब संबोधिकतेनस्थः। यह देखविदेवेष बहुत्वे पूरिको बहुः॥५॥ विकादकारिकं का बेस्पानस्युक्तस्यम्। इसकास्य निकासस्यक्तलोके महीयते॥६॥

and the second

प्रकार कर स्थाप का स्थाप एक तीर्थ है, देखें से जादिदेश (बिच्नु) में चक्र-प्राप्ति के लिये संबद की पूजा को थी। इस कीर्थ में बिच्ना गया पिण्डदानादि कर्म करलोक में आगन्द सुदा देने बाला होता है। वहाँ एक्स

निवय तम करने हैं क्याच्या मृत्यु के बाद मनुष्य

बहारतेक में पृत्रित होता है। बहुबहोदको नाम महादेवारको सुधम्।

को कहेक्स वर्ण पुनिष: संप्रवर्तिता:॥७॥ बाद्धं श्रेषं तथे होप इच्चारस्यकार्णः। वीरकार्वः व: प्राचान्यस्येशं स प्रकारितः॥८॥

इसके अमिरिक्ष कायावरोहण सम का महादेश 🛍 एक मूप स्थान (शीर्य) है, सहीं मुनियों ने महेश्वर-संबन्धी भर्मी का प्रकार किया का वहीं किया गया आद, दान, हम, 🔙

तथा उपकास ह्या (फल प्रदान करने कला) होता है। वर्धा जे अब त्यान करता है, ह्या स्टुलोक में ह्या है।

क्षा वर्षाच्यां क्ष्याविर्वमनुतमम्। व्य मस्य त्यवेकार्वोस्सोकान् व्यवस्थानम्।।९॥

एक दूसरा हेत डॉर्च कन्यातीर्थ नाम से विस्त्रात है। वहीं जकर जो **क्या क**रवाग क्या है, वह क्या लोकों को जा करना है।

- सम्बन्धाः 🗷 📰 स्थाप्तिसम्बर्धनः।

तत्र स्मात्वा तोर्ववरे गोसहस्वयसं सम्वेत्॥ १०॥ महत्वसम्बद्धित हें विश्वति तोर्व सोकेषु विश्वति। प्राणान् परित्यस्य महत्त्वसम्बद्धिक्षः ११॥ गुह्यस्तुकृतमं सम्बद्धिक्षः पुनन्ति। वत्र सिविहितः सीमान् मगवाककृत्वीकाः ॥ १२॥

जमदिन के पुत्र अविसहकर्या परशुरम का भी एक हुप तीर्थ है। उस तीर्थ-बेड में स्वान करने के हजार फेटन का फल प्राप्त होता है। एक अन्य महाकाल क्षम से विकास तीर्थ तीनों सोकों में श्रीसेंड है। वहाँ श्राप्त प्राप्त का परिश्वण करने से जिवनमें का अधिपतिस्य का श्रम होता है। (वहां) बेड नकुलीकर तोर्थ गुड्डस्थानों में भी अस्यना गुझ है। वहाँ श्रीमान् मनवान् नकुलीकर विकासकान खुझे हैं।

हिम्बव्याप्तरे रस्ये नंबाह्यरे युक्तेवले। देव्या सह महादेवी जिल्वे क्रिक्येक क्रम्पुतः॥ १३॥ तत स्थात्वा महादेवे पूर्वापत्तवा क्ष्मकरूतः। सर्वपार्वविकृत्युक्तेव मृत्यस्त्रकाममानुष्यस्॥ १४॥

हिमालय के रमणीय स्थित पर स्था स्था सुन्दर गङ्गाद्वार नामक तीर्थ है, वहां शिष्टों से पिरे दूर महादेव देवी के स्था नित्य निवास करते हैं। स्था स्थानकर वृष्णभ्यान महादेव की पूजा करने से मनुष्ण सभी पाने से मुक्त हो जाता है और मृत्यु के बाद परम जन इस करता है।

अन्यय देवदेवस्य स्थानं पुरस्यमं सुध्यम्। भीनेशरिपति एकतं गत्या मुख्यते पातकम्। १५,७ तवान्यश्रवक्रवेपायाः सम्मेदः योपनासनः। तत्र स्नात्यः य गीत्या च नुस्यते सक्क्ष्यक्षकः १६,०

देवाधिदेव (जंकर) पा एक दूसरा शुण तथा प्रविज्ञाम एका है को भीने बर इस नाम से विख्यात है। कहीं को से व्यक्ति भाष से मुक्त हो जाता है। इसी प्रकार चण्डवेगा नदी संगम भी है, जो गायों शा नास करने कता है। वहाँ स्नान करने शाम जल शा हा। करने से सनुष्य बहाहत्य से भुक्त हो जाता है।

सर्वेषापि धेतेषां वीर्वानां परमा पुषीः जन्म वाराणसी दिव्या कोटिकोटमपुष्यविका। १०॥ तस्याः पुरस्कन्महारूपं विक्यां को मचा लिक्का जन्मा लगते पुक्ति वोगेनापोक्यन्मकः १८॥ इन उपर्युक्त सभी तोर्थों में श्रेष्ठ वारावसी नाम की नम्मी

अति दिव्य होने से कोटिपुना अधिक दीओं से वक है। इस

कारण पूर्व में मैंने आप लोगों से उसके माहातम्य का वर्णन भो किया था। क्वोंकि अन्य लीर्च में बोग के द्वारा एक जन्म में मुक्ति नहीं मिलतो है।

को ब्यासक केवा देश: प्रवहरा नृगाम्।

🚃 वंद्रालकेकरं अन्य-वास्तौरपि॥१९॥ 🚌 स्वयर्थेन परिच्या सीर्वकेवां करोति हि।

न सस्य करने ठीविष्ट सोके स्था वत्र २०॥

उपर्युक्त जो मुख्य-मुख्य तीर्थ बताये गये हैं वे सभी मनुष्यों के प्रयों जि हरने वाले हैं। वहाँ जाकर सैकड़ों जनमें ये किये पायों को की देश पाहिये। परनु (यह अच्छी प्रकार जा लें कि) जो अपने भर्मों का परित्यान जा तीर्यों का सेवन करता है, उसके सिये कोई भी तीर्य न तो जा लोक वे कारता है, उसके सिये कोई भी तीर्य न तो जा लोक

प्रमाणि व विद्युष्टका याचावरो मुझै। अनुर्वातीर्वासेको बद्धान्यस्तादुतो ययः॥ २ १॥ प्रकारीको वक्केतीर्थाप यस्ताः।

व्यक्तका प्रकाशका प्रकाशकार प्रताहः। वर्षकारीयविर्मेको स्थान गतियानुबार्धः १ १।।

म्हणानि शैक्यकपुर्वासुर्वन्या शीर्वसेयनम्।

वृत्ति पुत्राणां भावां तेषु 📉 वश् २०॥

■ अविश्वास हो, प्रणी से ग्रीस विभुत हो तथा जिनके व्या प्रम तो नवा है ऐसे गृहस्य एवं इसी प्रकार के जो अन्य त्येग हैं, उनों (प्रशासपपूर्वक प्रयासास्त्र) सीमों विश्वास करना कहिये। और विश्वासपपूर्वक प्रयासास्त्र) सीमों विश्वास करना कहिये। और विश्वास सावधानीपूर्वक तीमों में ध्रमण करना चाहिये। ऐसा करने से मनुष्य समस्त पापों से मुख होकर उत्तम गढ़ि को प्राप्त करना है। अथवा मनुष्य को अपने साथ क्यों (देव, पितृ, सनुष्य) से मुक्त होने के व्या पुत्रों के लिये विविद्या-सम्बन्धी वृत्ति की व्यवस्था कर और उन्हों अथनी पत्री को सौपकर तीर्थ का सेवन करना चाहिये।

अर्थातनासक्नेत्र तीर्वमहरूपमिस्स्। यः परेश्वमधुभवापि सर्वपार्यः समुख्यते॥२४॥

इस प्रकार यहाँ प्रायक्षित के प्रसंक्षक तीयों का जाता कहा नवा है: इसका को खठ करता है अथवा सुनता है, यह बाजों पापों से मुख हो जाता है।

> इति सीकूर्यपुराने उतराई रीर्वपादास्य 🚥 बहुद्धस्यम्सिञ्जनसः॥४४॥

उत्तरभगे पञ्चकतारिक्षोऽम्बादः

पञ्चचत्वारिशोऽध्याव; (सृष्टि के इसद का वर्ण)

(सृष्टि क अनव का समन)

सुत

एकदान्तवर्ण्य विद्यानं नारायणपुरोशितप्। कूर्मकावरं देशं पत्रव्युर्वेतयः प्रधुण्यः १॥

स्तर्जो ने कहा—नारायण के मुख्य से कहे गये इस 📶 जान को सनकर पुत्र: मृतियों ने दिख्य कर्मक्षणको प्रकार

जान को सुनकर पुन: पुनियों ने दिख्य कुर्मकंपकार्ड पणवान्। से पुछा—

युगच जबुः

युगय जब्

वर्षितो प्रथता वर्षी व्यक्तारं वर्षिकारम्। लोकानां सर्वविद्यारो वंदवे वन्यवरणि 💷 २॥ इदानीं देवदेवेदः अनवं बकुव्यस्ति।

भूतानां भूतमञ्जेश 🚥 पूर्व न्वयोद्धान्। ३॥

मृतियों ने कहा-अपने वर्णातम धर्म, स्थान ज्ञान, स्थान की भृष्टि और स्थान के निवय में

ज्ञान, विक्रिया स्थापित स्थापित के निवय में स्थापित पूर्वक स्थापित है। स्थापित और स्थापित के ईक्टर स्थापित

प्राणी पदार्थों 🚾 जो प्रसय पहले 🔤 🚥 🖺 📺 चुके 🕻 यह पुनः सहो।

ख़ा 🔤

श्रुवा तेषां तदा व्यक्ति अन्तरम् कुर्ववस्त्रक्। व्यक्तहार अक्षयोगी जूतानां प्रतिसन्द्रस्ता ४॥

स्तर्जी योले —उन ऋषियों का बाल सुनने के आला क्षंक्रमधारी महायोगी भगवान् ने भूतें ■ प्रस्तव के कियन में करना प्रारम्भ किया।

म कहना प्रारम्भ क्रिया हुएँ हुन्स

> नित्यो नैपितिस्क्षीय अनुस्तीऽत्यन्तिकत्त्वतः। सनुर्कायं पुराणेऽस्मिन् प्रोच्यते प्रतिसङ्घः। ७५॥ योऽयं सन्दृष्यते नित्यं सोके भूतक्षयश्चिकः। नित्यः संकीत्यति नाम्यः युनिषिः प्रतिसङ्खाः। ५॥ राष्ट्रनैयितिस्को नाम कत्याने यो प्रतिस्थातिः

> त्रैलोक्यस्थास्य कवितः प्रतिकार्षे स्पीपिणः॥७॥ महदार्शे विशेषानं यदा संपाति सक्षयम्। प्राकतः प्रतिकारीऽते प्रोच्यते कालक्तिकीः॥८॥

ज्ञानादास्थनिकः व्याप्त वोश्विनः परकार्यनः प्रजयः प्रतिसर्गोऽचे कार्याचनापरेतिकैः॥ ०॥ ज्ञा अत्यन्तिक—इस प्रकार चार प्रकार ■ जीसंबर (प्रलय) काम भग है। लोक में महाँ जो प्राणियों

कुर्मकृषी ईश्वर ने कहा-दस पुरुष 🖩 नित्य, नैमितिक,

का निष्य क्षय दिखलायों देख है, उसे मुनियों ने निष्य-प्रलय हा। है। करणना में बहुत (को निद्रा) के निमिध से होने बातो जीनों लोकों के प्रतिवर्ग-प्रलय को विद्वानों ने

(नैभिविक प्रतास हमा है। महत्तत्व से लेकर विशेषार्थन्त समाम कर्नों का जो कर हो जाता है, उसे कालचिनाकों ने

प्रतिश्रमं कक् 🛮 📶 🚃 द्वारा योगियों का परमस्या 🖟 हो जब है. उसे कालविकारों ने स्थापनिक प्रलय

ा हा जाता है। स्थापन के

भावनिकातु विकासः अस्तवे समावादः। वैनिकाविकार्यः यः व्यक्तिये समावादः।। १०॥

क्यों लावनसहित आत्यक्तिक प्रलय अर्थात् मोस की क्या प्रकार क्या है। अस में संबेध में आप लोकों को वैभितिक प्रकार के विषय में कालाठीय।

📖 📖 रूई प्रतिवेदे 🚟 📶 ११।

कोऽज्यानकहिसीसः अस्मार्थिको। पृत्राचकरो स्मि वर्षपृत्रस्थकरो॥१२॥ को सम्बन्धस्यक्षिः स्टब्सन पृत्रियोको।

कार्यहरूकाचे यक्तो प्रतिसहरे।

 को इलीक्ने पूमिकपुरवानि वा १३॥
 इका वर्षे का अन्त हो जने पर प्रलप क्या अपने पर प्रजाबति काल ने क्या प्रभावी को अपने अन्दर स्थिर

करने का धन व्याप्त का है बाद सी वर्षे हैं है ती हैं अन्तवृष्टि चलती सी वर्षांत् सूखा पड़ा। इसने आणी मात्र हो हम दिया है हैं कि अनावृष्टि समस्त भूतों के लिए

अज्ञकलक होती है। इसलिए इस पृथ्वी पर जो प्राणी कम

रुकि वाले होते हैं, वे दो सबसे पहले नष्ट हो जाते हैं, और

पृथ्वो कर का जाते हैं। सत्तर्शियस्थे भूकः समुक्तिन्दिवाकाः।

कसक्राहिक्वंवर्ति विवसम्बो गमसिनिः॥१४॥ वस्य वे रङ्घवः स्तर विकरकम् बस्तवंवि। वेसक्तरेज ता दीवक करसूर्वा प्रकरपुरा॥१५॥

इसके बाद सूर्व भी सात किरणों ■ पुक्र होश्वर ■■ होता हुआ अस्हा किरणों चला हो जाता है। यह अपनी किरणों से पुख्तों के अन्दर विद्यमान जल को मीने लगता है।

इस तरह सूर्वरूप अपने के द्वार प्रकृष्टरूप से शुद्ध और

परकर संसुद्द संसार के सपस्त पदार्थ एक ज्वाला 🖣 रूप

इस प्रकार सूर्य की सात किरणें महास्ताप के प्रध्य स्थित जल को सोख लेतो हैं और 📰 अस्तर के मध्कप से वे सूर्य सास्तय में सात 💼 वाले 📖 जाते 📳 कारते रक्ष्मवः ऋग ज्ञोनयित्वा बर्वाह्मम्। चतुर्लोकिपमं सर्वं दहन्ति शिखिनो व्यक्तः१६॥ व्यानुकरक्ष ने दीमा अर्थेश्वाव: स्वरश्चित:। दीप्यने मास्कराः 📖 युगान्तस्पिप्रदीरिकाः॥ १७॥: ने सूर्वा वारिणा होमा बहुवाइधररक्यः। 📫 सपाकृत्व विद्वति प्रदानते वसुन्वराम्॥ १८॥ इस प्रकार सत्तरसंख्यक सूर्य की किएमें चातें दिलाओं को सुद्धा कर चार्ग लोकों को अभि के समान जलाने लगतो हैं। 💷 सातों सूर्व अपनी किरणें 📰 पृथ्के के ऊर्ध्व और निम्न 🚃 को व्याप्त करके प्रस्तय 🚃 की अग्नि 📗 संघान एक साथ भवानक रूप से प्रदोत 💹 लखते 🕏 🖘 🚃 जल द्वारा प्रदीत हुए 🛘 सूर्य अपनी 📰 📺 अनेक हजारों की संख्या में होकर आकार को जल्ला उच्चर आकादित करके सम्पूर्ण पृथ्वी को ज्यारिक करते हुए स्थित रहते हैं। क्तरतेषां प्रतापेन दक्षणाना वसुण्यतः सादिनवर्णवर्द्धया नि:सोदा सम्पन्नको। १९॥ होताभि: सनतापिक रहिमपिवें अवक्षोदर्जक लग्नाधिसिर्वक सैन समस्त्रम् २०॥ इसके पश्चात उन सूची के अतिहाय ताप के कारण जलके हुई यह बसुन्धरा पर्वर्ते, नदियाँ, समृद्र तथा 🎹 सहित सर्वथा जल से पहित हो जाती 🖟 क्योंकि सूर्व 🚚 प्रदेश किरणे चारों और से समावत होने से ऊपर-नीचे संस्थन होती हैं और इसी काएंग टेवे-मेद्दे (तिर्वक) प्रदेश 🖩 आच्छादित हो जाते हैं। सुर्याग्निना प्रमृष्टानां सेसुष्टानरे परस्करम्। एकत्वमुपयानामोकत्वालं भवत्पुतः। २१॥ सर्वलोकप्रणाहस्य सोऽग्निर्मृत्वा तु मन्द्रसी। सनुर्लोकविषं सर्वे निर्देहरपासु नेकसा॥२२॥ ततः प्रतीने सर्वेश्मिश्रद्भपे स्वाद्ये तथा। निर्देशा निस्तृणा मुनि: कुर्नपृष्टा प्रकासरेक २३॥ अध्वरीविवयामाति सर्वपापुरिते जयहा

सर्वमेव तदर्विर्वे पूर्ण जान्यस्थते पुनः॥ २ ४ ॥

में मैनों एक हो हो जाते हैं। सभी लोकों को नष्ट करने वाली यह अलखानि एक भण्डल के आकार में होकर अपने ही तेन से इस सम्पूर्व चढ़लोंक को दग्य करने लगती है। तब सम्पूर्ण बारका एवं जंगन पदार्कों के लीन हो जाने पर वृक्षीं तका हुओं से क्षीत का भूमि कलूए की पीठकम में 🛭 होवी है। (किल्कों से) स्वतः समस्त जगत् अप्यरोप (जलते हुई फड़ाही) के सदश वर्णवाला दिखलायी। देश है। 📖 न्यसाओं के द्वार सभी कुछ पूर्णकप से प्रज्यसित होने स्वतस्य है। विक्रिया स्थापित महोद्वितातानि हा। **ार्जा** प्रतीयने पृष्टियमयानि सा।२५॥ होसंह वर्षतांहैय क्वीएएक महोत्सीन। कर् सर्वान् परमसावकै प्रतान्ता 🚃 प्रमु:॥१६॥ कपुरेच्यो नदीच्यक्ष अतयः शुक्कक्ष सर्वतः। 🚃 : समिद्धोऽस्थिः पृत्रिवीमाप्रित्ते ज्वलम्॥२५॥ इसी इच्छर चळल में और महासागर में जो प्राणीसमुदाय रहते 🕻 वै 🔳 प्रसम् को जातकर पृथ्वीत्व को प्राप्त 📰 🛗 **हैं। इस प्रकार सात रूप वाले प्रभु 🚟 🖼 सभी द्वीप,** पर्वत, 📺 बढ़े बढ़े समुद्र आदि सभी को भरमीभूत कर देते हैं। इस प्रकार समुद्र, नदियां तथा पानाल आदि के संपूर्ण जल को पान करते हुए यह अतिराय प्रज्वलित अग्नि केवल एक पृथ्वी का आश्रय लेकर जलता रहता है। वाः 📖: 🛊 सानकियम् महोसत्ता। शोक-दहति दीक्षम्य भारतेचे विद्विच्या:॥१८॥ 🚃 प्रसव 🚃 के महान संवर्धक नाम के चारत हवा के तेन से प्रदीद होकर, पर्वती को लॉप कर, समें संसार को जलाने लगता है। स दक्का पृथिकी 🛗 रसावसमञ्जेषकत्। कारतालुकिवीं ........... दिवपूर्व दहिव्यति॥ २९॥ क दोष्यमन प्रसक्ति पृथ्वी को उत्सकर प्रतास को भी सोख लेता है। उसके बाद पृथ्वी के निचले भाग को नताकर, आकार के कपरी भाग को जलाने लगेगा। **व्यक्तिय ज़िला**कस्य **बहु: संवर्धकस्य गु**॥३०॥

उत्तरमाने पत्तवत्वारिष्टोध्यायः

इस संवर्तकरूपी महाप्रतयागि को लग्हें एक साथा और दस हजार खेजन तक जपर उठती हैं।

यसर्वाध विकासीस संबक्षीरवराज्यस्य

तदा दहत्यसौ दीह: कालस्त्रश्लोदिन:॥३ 📰

भगवान् काल रुद्र के द्वारा प्रेरित ये 📰 📆

ज्वालाएँ, ऊपर की ओर ठठती हुई नन्धर्व, विशास, का

नाग और सक्षसों को जलाने समती हैं। धुलीकन्न भुक्लीके पहल्लीके तकेव या

श्हेरलेवं कालामिः कालाविष्टकुः स्ववस्थ ३२॥

इस प्रकार स्वयं 📖 ने हां जरीर धारण किया हो, ऐसा प्रलवानि भू:, भूव:, स्व: और महत् स्वेष 📰 पूर्वरूप 🖩 जसा दासता है।

व्यक्तियेतेषु लेकेषु विवेश्यविकारिकाः।

तरेण: सम्पुताया कुरनो सम्पद्ध स्वी:॥३६७

ननो नुवानियं सर्वं तदेवैकं उच्यक्ते। जब वह प्रस्थानि चार्चे 📖 में उन्हर 🚃 क्षेत्रंक

और कपर सभी और फैलकर चीरे-भीरे इसका तेन इस पी संसार 🔚 प्राप्त 🖿 लेता है। 🖿 वह 💳 एक साम मिलकर, 🚃 द्वालाकप में प्रकारित 🛅 सनता है।

क्वो गणकुलाकारास्त्रक्षिक्: सपलंकुल:॥३४॥

वितासी तहा क्योपि पोयः - वनः॥

इसके बाद बड़े-बड़े डायियों के सबूह 🔣 और की और मोर संवर्तक नामके प्रलयकातकेन मेप, कियत पूजों 📗 अलंकृत होकर, गरजते हुए आकाश में 🗪 आते हैं।

केमबीलोरपलप्रयायाः केबिरकमुद्दस्त्रिकाः॥ ३५ त मृगक्रवर्णास्तवा केचिकेचित्रीताः पर्यापम्।ः।

केविदासभवर्णास्तु लक्षारभनिषाः परेश्व ३६ ॥

तन मेलों में, कुछ नोलकमल के 🚃 इत्यावर्ण के दिखाई पहते हैं, कुछ कुम्दिनी पूष्प के समान सफेट, 🚃 धुप्रवर्ण के, कुछ पीले रंग के, कुछ गधे के सम्बन 🚃

और कुछ लाख के 📟 लाल 🖮 के दिखाई देते हैं। सङ्गुल्द्रियाञ्चान्ये कारवञ्चननियासका।

मनः ज़िलामस्य परे क्योतसङ्खः वरे॥३७०

कुछ शंख और कुन्द पुष्प के सम्बन अरक्त सुध, कुछ अञ्चन के 🚃 गाड़े नीले रंग के, कुछ पन:सिला (मैनसिल) के समान और कुछ कब्दार के 🚃 रंग बाते इट्रबेर्चनमः देविहरितालनिपासवा। इन्द्रवाचनियाः केविद्रतिष्ठन्ति 📖 दिवि॥ ३८॥

उसमें कुछ इन्द्रातेष (बरसाती कोड़े) के सम्बन लाल रंग

के, तो कुछ हरिताल (पीले रंग का धात विशेष) और कुछ इन्द्रबनुष के सरका मतांत्री 🚃 होते हैं।

केव्यर्थतकंत्रकात्वः केव्यर्गमञ्जूकोएमाः।

कृष्टांचारविष्णुक्तन्ते च केविन्यीनकृत्तोहृहाः॥३९॥

कुड पर्ववाकार के, कुछ हार्दियों के 🚃 के आकार वाले, भूक कुळाचा (प्रास्तर 🖿 सबसे 🚃 बना हुआ

🚃 🖩 समार और 🌉 बादल मछली के शुपढ़ के अबहर के सगरे हैं।

बहुत्व्य केरकत केरकार्टनगढ्निः। क्य 🚃 📰 पुरवंकि अधनलम्। 🕶 ॥

🐃 🕶 और प्रकार रूप बाले बादल, भर्पकर गर्जन करते हैं, कर ने पूरे आकास मण्डल को आधुरित कर

計れ व्यक्ते समझ केत ग्रविको पास्करत्यमः। सब्बा बंदकरपानं प्रमानि समानि ते। ४१॥

तत्तकत् वे सूर्व 🖫 भन्ताव होने से घोर गर्जना करने कते कटल जल कासाते हैं और सात रूपों अपने की संदत्त

किये 📰 इसमानि को शान करते हैं। कारो बाबा भर्व भूतंतीह पटीमपत्।

सुबोरवर्गियां वर्ष राहावन्ति व पाववर्गा ४२॥ 🗏 बाइल 🚃 भोर गर्जन 🖟 📺 असमे हुए उस

अमंगुरकारी अणि को गण करते हैं। अधिकृद्धं तदारवर्षनच्यास मृषीत जनम्।

अक्रिकेर कोर्राक्कृतकादिक: प्रविक्रकार:((४३))

नहे कर्या वर्वस्तैः क्वेदाः श्वरमध्याः। क्षात्रको सकत्त्वं ब्रह्मसर्गराजै:४४४४

बार्तिः पुरवकीदं नेतायकः स्वयमुका अवन्यव्यक्तितीयस्य वेस्य **हा**ण महोद्योः॥४५॥

इस प्रकार अधिकाप परसते हुए ब्यदलों ने जल से सारे संसार को बाप्तानित कर दिया। इस प्रकार सम्पूर्ण जगत् में

सी 📰 🚃 सैंकडों पाराजों के साथ बरसते 🚃 🚃 से अपन्य देन ऋन्त हो जाने से पराभूत हुना वह अपने उसी क्त में इनेश कर 📖 है। इस 📖 ब्रह्मणी द्वारा प्रेरित

बादल दिखाई देते हैं।

मेकों ने जलधाराओं से संसार 🐸 परिकृष्ट 🚥 🛗 बड़ी हुई जलराशि से समुद्र का किनात हुब जाता है।

📖 पूर्वी वसे: सन्सकते हर्ने:।

कादित्यस्त्रिमिनः पीतं जलमञ्जेषु तिस्रति। ४६॥

धीर-धीर पर्वतां ह्या द्वीपों वास्तो वृष्टी ह्या से ह्या जाती है और सूर्व की रहिषकों द्वारा वृहित वह जात है। में स्थित रहता है।

पुनः श्वति तर्जुमौ पूर्वने केर वार्जकाः।

समुद्धः विशेषार्थतंत्रस्यन्तास्य कृतन्तः॥४७० व्यांत्रस्य विशोधने गाँ। भाष्य विश्ववर्तः।

पुन: यह बाब पृथ्वी पर गिरता है और उसके संपुद्ध इसने आपूरित हो जाते हैं, कि सर्वत उसके उन्हों का व्यक्तिकाल कर वे जलगण हो जाते हैं, बाबी जल में विस्तित हैं। जाते हैं और पृथ्वी भी बाब में कुछ जाते हैं।

वस्थितेकार्यने घोरे नहे सामासंख्येक्षा ४८॥ योगनिकां सामास्य 🌃 हेव: प्रयासीत:।

स्थायन और लंगम यह **स** जमे **स का** कर बेर एककप प्रमुद से भगवान् ब्रह्म, केननियुः सा सामा सेकर सो जसे हैं।

कपूर्युगसङ्ख्यानं स्टब्स्यायुर्वनीतिकः॥४९॥ नाराह्ये कति सस्यो पस्य विस्तार इति॥।

चार हजार युगों हात के समय ही किहान् करण करते हैं। इस समय वासह करण चल रहा है, जिसके किरवार की मैंने कहा है।

श्रमंत्रप्रात्मसम्बद्धाः । १६ विष्कृतिस्थानमाः ॥ ५ ० ॥ स्रवितः 🛅 पुरारोषु पुनिष्दिः स्वरुक्तिनकैः।

कालिकतक अभियों ने पुराणों में असंदर्भ करन को है,

वे सभी कल्प बहा, विष्मु और शिवसम होते हैं।

स्वतिकेण्या कर्णन् महरूपर्याण्डं हो:॥५१७ मामनेव हरम्बोलं स्वानेव स्वान्तेः।

तामसेषु हरस्योत्ते राजसेषु प्रयास्थः।

उनमें जो सारिक्क करन हैं, बार्च किन्तु का माहिस्म अधिक बार्च की है, तामस बार्च में किन का और बार्च करमें में बार्च का माहास्म अधिक है।

केडवं करनो खराइः सानिको मतः॥५२॥ अन्ये च

यह जो करप अभी चल 📖 है, 🖚 करह 📖 है, जो

स्रात्त्विक **मान्य है। अन्य जो स्रात्त्विक मान्य हैं**, जिसमें

अधिकार) स्वीकार किया है।

कार्त अस्तरका ज्ञानं समाज ते योगिनः परम्॥५३॥ आराज्य कक्क चिरित्रं चान्ति तत्त्वरमध्यदम्।

इन्हीं सारे कर्ल्यें 🖩 योगिनाण ध्यान, 🖿 और जन प्राप्त करके, सिव तथा 🛗 आराधना करके, अतिसय 🛗 पद (खेस) को प्राप्त करते हैं।

सोऽहं सन् बनाउनकं भागी पातापनी स्वयम्।(५४॥ इस्तर्जने बनावस्थितनेत्रीती) इस्तर्ण हु।

में इक्ट बावारी होने में पायास्य तत्त्व को अच्छी ब्रह्म अक्षय करके, प्रसमकात में एक समुद्रकप हुए इस ब्रह्म में बोलनिया को मा भरता हैं।

🔛 बर्जने 🏬 : सुविश्वले महर्गमः॥६६॥

वर्णकराज्यका योगन्सूका

🔤 पुराजः पुरुषे पूर्ववःत्रमयो विषुः॥५६॥ स्कृतकरमः श्रीमान् स्कृतकाः स्कृतपान्।

व्यक्तेऽहं इस्ताना कानः कुलोऽब श्रीको इत्त्व्।१५७॥

कार्याय क्षेत्र क्षेत्र कार्यास्यहम्। बहुनात्म पवित्रं पर्यः यहः॥६८॥

मेरे 📖 सुबुधि-काल 🖺 जनलोब में बास करने वाले महत्त्वा श्रवज्ञविषण, अपने तपोबस से, घोणलपो बश्वओं इस्त मुझे बद्धां हैं। 🗏 हो पुराण पुरुष हैं, भू:, भुव: 🕮

तत्पति स्थान, सर्वत्र काम, हजार्चे धरणों, नेत्रों और इजारें वतिकारड, स्टेन्ट्पंकान् हैं। (यह में) में ही मन्त्र, अगि, गी, [88] और समिकारण हैं। में हो प्रोक्षण का पात्र, सोम और

तत स्वरूप हूँ। ■ ■ संवर्तक—धशयकाल, महान् ■■■. पश्चित्र और परम बेठ परा हैं।

वेकाच्यः प्रकुर्वेतः गोधिर्वाहाणे मुख्यः) अस्तरसारको जेपी पतिगीरमतो वरः॥६९॥

में ही कृदि, १५, रक्षक, गोपनि, ब्लाइ इस मुखरूप हूँ। मैं अनन्त, सब को मुक्ति देने ब्लाइ और योगी हूँ। मैं ही गति और बतियानों में केंद्र हूँ।

इंसः सम्बोद्धय कवितने विवापृतिः सन्तरनः। क्षेत्रतः सकतिः कालो जगहीजमतामृतम्॥६०॥

कार किल कहारेलो भरते हुन्यो न विद्यते।

श्राण, क्षित, विक्यूर्ति परमास्मा, सन्ततन, जोकस्मा, प्रकृति, काल, संसार का मूल कारण, अमृत, माता, पिता और महादेव— सम कुछ में ही हूँ। मुझसे फूक्क् कुछ भी नहीं है।

आदित्यवर्णो पुक्तस्य मोतः

......: पुरुषे योगपूर्विः।

तं पहलतो कापो योगव्छिः

**म्यास्त्रं क्विति।**६१॥

यही वि नारायण सूर्व के सम्प्रत वर्ण दशक, संकार का रक्षक, योगपूर्ति हैं। योगनिष्ठ संन्यासी पेरे इसी स्वकप व्या देखते वि और जासामा को सामात् करने के बाद के विक यह तस्य जान लेते वि अर्थात् पोस चा जाते हैं।

> इति वीकृतेपुराचे अस्पर्धे कारानीताम् वेककार्तिहोऽस्वयः॥४५॥

> > पट्यावारिकोऽम्बायः (अलगादि का वर्जन)

## कृषे समा

अतः परं प्रवहसामि प्रतिवर्षमञ्जाकन्। प्राकृतं तस्यापसेन मृतुव्यं गदाने व्यापः १॥ कूर्यसम्प्रशतो भगवान् ने बहा— अस्य मैं उत्तम प्रतिसर्गं, को प्राकृत व्यापः हैं. व्यापः संक्षेप में कर्णन व्यापः उसे आप सम्म मुक्तसे श्रवण करें।

गते परावृत्तित्वे कारो लोकस्वास्ताः। बालाणिर्मस्मसारकतुं चरते व्यवस्थाः। स्वास्त्रयमस्यानमस्योश्य ह्या देवे गोग्रवः। दहेदलेषे कृष्टाम् सदेवानुनगनुषम् ६॥ स्पावित्रय गाम्येके नक्कत्रीललीतितः। करोति लोकसंद्यां त्रीवर्ण क्षण्यानितः॥ ६॥ प्रवित्रय व्यवस्थाः सीर्थ क्षण्यानितः॥ ६॥ प्रवित्रय व्यवस्थाः सीर्थः क्षण्यानितः॥ ६॥

द्वितीय परार्ष (अर्थात् कहान्त्री की अन् का द्वितीय अर्थपाग का समय) के बीत जाने पर बाला लोकों को प्रसित करने बाला कालकप कासान्त्रि सम्पूर्ण ज्याद् को परमसात् करने में लिए चूमला बाला है। महेकर देव कचने बाला में स्वर्थ को प्रवेश बाला देवताओं, असुर्गे बाला मनुष्यों से वृक्त सम्पूर्ण बाला को दन्य करने त्याते हैं। भगवान् नीललोहित महादेव भवानक रूप कालाकर उस व्यक्ति में चित्र होकर सर्वात् महाकालकप होकर लोक का संहार करते हैं। और-मण्डल में अविष्ट होकर उसे पुन: अनेक रूपकला बनाकर सात-सात किरणों वाले सूर्वक्रमकार ने महेबर सम्पूर्ण विश्व को दग्ध करते हैं।

क रच्चा सकतं स्थानाः वद्यत्तिरे महत्। स्थानाः सरीत् द्वारत्विस्तरहरूम्। ६॥ स्थानाः स्थानाः

रूप का व्यक्तिको लागोसिको वैदिको सुवि:III%H

र्शपूर्ण किया को द्रांध करके वे प्रहेशर देवताओं के सरीर पर सच्चे ■ जसाने ■ सन्दर्ग प्रद्राहर ■ महान् अस्त्र को लोहते हैं। सम्पूर्ण देवताओं के द्रांध हो जाने पर ■ पर्वत द्विपालय को पूजी देवी पार्वती अकेस्तो हो सामो के कप ■ (शिव) ■ प्राप्त दिवत पहती हैं—ऐसी वैदिकी ■ है।

हिरं क्रमार्थ्यका कृत्यानारपुरणः। आदिनकम्परेकाः पृथ्वकोनपथ्यसम्॥८॥ स्टूबनको देवः व्यावक् कृतेकाः। स्टूबनको देवः व्यावकं कृतेकाः। स्टूबनकारकः स्टूबनकेपंग्यनः॥९॥ स्टूबनकारकारः स्टूबनस्योधनः॥१॥ स्टूबनकारकारो योगमेक्ट्रविकाः॥१०॥ व्याव क्रमायस्य स्टूबनम्ह स्वयम्। स्टूबनकारके देवीयस्ट्रोसेन प्रतिवरः॥११॥

शिल देवकश्रों ■ मस्तक के ■■■ विर्मित माला को व्यापना ■ वाग्य करते ई, सूर्य घट्ट आदि के समुदान से आकात को धर ■ ई। सहस्रतेत्रवाले, इजारों स्वकृतिकले, इजारों हाथ पैरखले, इजारों किरणों से युक्त, विष्णा ■ (दाक़ों) ■ ■■ धर्मकर मुखों बाले, प्रदीत अस्ति के सम्बन्ध नेत्रों कले, विश्वली, मृगचर्मकपी बस्त्र वाष्य करने वाले वे देव महेवद देवस्थान ■ स्थित हो जाते है ■■ भगवती ■■ देवते ■ ■■

वित्य इत्सकृत देवी वर्तुः वस्त्यमास्त्रः। वोष्यप्रकार देवस्य देवस्यवेत प्रतिनः॥१२॥ व कृत्या स्वयम्बर्ध स्वेद्यवेत पिनाकृत्। कोतिःस्वयम् स्वयम्बर्धाः प्रशास्त्रवस्य १६॥ विकोच्या देवेषु बद्धा विष्णुः पिनाकृत्वः। कृतिरहेवैः वृत्यिते स्वयम् वर्तत कार्त्युतः १४॥ व व्यति वस्तं समुगं वस्ते इत्यवद्धनः। तेयः स्वपुष्णसंदुक्तं वाचौ संवक्ति संक्रक्त्व १५॥

अपने पति के मृत्यक्षणी अमृत का स्थास परम मंगलमधी देवी (पार्वती) योग स्थास लेकर शूलकांगे शिव के शरीर में प्रवेश कर उत्तती हैं। फिर अहान्यमंत को दग्ध करके पिनाकपरिंग भगवान् (शिव) अपनी इच्छा से ही ताण्डव मृत्य का रस क्षेत्रकर ज्योति-स्वकृष अपने शान्तभाव में स्थित ही जाते हैं। इक्डा, विष्णु तथा विजयी शिव के इस इकार स्थित ही जाने पर अपने सम्पूर्ण गुणों सि साथ पृथ्वी जल में विलोग हो जाती है। अपने गुणों सिहा इस गल-सत्त्व को हज्यकहन सन्ति कहन कर तेशा है और अपने गुणोंसहित स्था होज (अन्ति) कम् में विलोग हो जाता है।

शाबारे प्रमुखे बाबुः स्थान स्थि विकृत्यः पूरादी य सवाकारे नियतं नुसर्वपुतः॥१६॥ इत्रिपादिः च प्रकृति वैक्ये वर्षि वेक्य्या वैकारिको देवक्येः स्थानं वर्षि संस्थाः॥१७॥ विकारिकोऽवयांकारो वस्ति स्थानं क्येन्।

तदनसर का भरण-पोषण करने का गुणे कि वह वापु आकार (स्तव) में कि जिल्हा का का कि वह के कि जिल्हा के कि जिल्हा के कि जिल्हा के कि वह के महिन्द के स्वतंत्र आपाद के कि कि वह के स्वतंत्र आपाद के कि वह के स्वतंत्र के स्वतंत्र के अधिकता) देवगण कि कि अपाद के स्वतंत्र के अधिकता) देवगण कि कि अपाद के स्वतंत्र के अधिकता) देवगण कि अपाद के स्वतंत्र के अधिकता) देवगण कि कि अपाद के स्वतंत्र के अधिकता के वस्तं हैं। वैकारिक, तैनम् क्ष्म कि वस्तं हैं। वैकारिक, तैनम् क्ष्म के कि वस्तं हैं। वैकारिक, तैनम् क्ष्म के कि वस्तं हैं। वस्तं हैं।

महानामेनिः सहितं ब्रह्माश्रीमतीयसम्॥१८० अध्यत्तस्यमतो स्रोतिः संहरेदेकश्यापम्। एवं संहर्य भूतानि तत्त्वानि स महेस्ररः॥१९॥ वियोजयति वर्त्योऽन्यं प्रवानं पुरुवन्यसम्। प्रवानपुंत्रीरथयोरिय संहार हैतिः॥२०॥ महेश्ररेकश्यनितो न स्वयं विकृते सनः।

तदनतर सभी तत्त्वों के साथ अधिन वैनस्त्री बस स्टालक महत्तत्त्व को जगत् के उत्पत्ति स्थान, स्थान

अप्रकाशित, **मा** अनिवासी भूस तस्त प्रकृति अपने में तम कर सेवी है। इस प्रकार सभी प्रत्यो पदार्थों तमा सभी वस्त्यों के संखर के **मा** वे महेवर **माना मां।** भूत प्रकृति **मा**  पुरुष इन दोनों कनों को एक-दूसरे से असग करते हैं। यही पृष्णक दोनों का तब या संहार कहा जाता है। ये दोनों वत्त वो क्स्नुव: अजन्मा हो है तथा अधिनातो हो है अतएव उन दोनों का वियोग या मेल महेका की इच्छा से होता है। स्वयं उनका तथ नहीं होता है।

मुजकर्म्म स्ट्राज्यं अकृतिः परिगीयवेश २ १॥

केनिर्वायक्रतमधेतनम्।

कूटलक्कियमे द्वारण केवल पद्वविराधः॥१२॥

🎹 पुनिषिः प्रस्ती श्रहनेष पितापहः।

गुर्ने स्वानस्त या स्वानस्त की प्रकृति कही जाती है। इस्ते का 'प्रयान' नाम भी है। यह जगन का उत्पत्ति स्वान स्वान स्वान होने से अबद है परन्तु जो आस्ता है कर कृत्या अध्या सर्वकास एक हो स्वान वाली कि अदि से रहित होने के कारण नैतन्यम्य, एकस्प तथा स्वान से स्वा हुन प्रत्यक्ष है। यही आत्म महान् विकास स्वान से स्वा हुन प्रत्यक्ष है, ऐसा प्रतिगत करते हैं।

क्षं चंद्रारस्थितः स्थितिकृति वृथा। २३॥ ज्ञानकं विशेषामं देहे स्त्र इति वृतिः। ज्ञानकाः व्यक्तं स्थानिकस्यकेतसम्। २४॥ भ्रावकिकदेव तमं विद्यातीह संबरः।

इस प्रकार पूर्वोक नो संहार विश्व कही गई है, वही की विश्व किया कि एक्ने करने हैं। यह 'माडेबरी' है। यह क्या का प्रकृति से लेकर विशेष तक के सभी किया की क्या है, क्या बाम से विश्वयत्त है—ऐसा कुरियकन है। वे स्टू ही सभी क्या जानियों का भी हस करने में संहार करते हैं, कही आरपन्तिक लय है।

श्रुवेच धवकारम्: संहारं कुको मशी॥१६॥ व्यास्त्री स्थितां स्थल द्वि शृथिः। हिरव्यक्षे वधवाहायसस्यस्यस्य १६॥ कृतेद्शेच प्रकारतस्यः प्रस्थितस्यः।

इस प्रकार के पंगवान छुट सर्व वहा में करते हुए सबका संदार करते हैं, उनकी जो शक्ति है, वह सब को स्थिर करने करते, मोहित करने वाली, नारावणी और नारावणस्थ है, ऐसा बेद स्वयं कहते हैं। इसी तरह भगवान् हिरण्यपर्थ का सन् असन् समस्त जगत् को प्रकृति का अपन करते हैं, और वे प्रकृतिरूप होकर उत्तरक्षणे बद्धत्वर्धरक्षेत्रस्याः

सर्वज्ञाः सर्वणः समान स्वास्त्येव व्यवस्थितः। शक्तवो इत्वविष्यवोद्धा पृक्तिपृक्तिकार्व्यः॥२७॥ सर्वेद्धाः सर्वव्याः शास्त्रानसम्भिनः। एकमेवाद्धारं तत्वे पुत्रवानेष्ठगतस्यक्ष्म॥२८॥ स्वास्त्रे शिक्तवेद्देः सम्बद्धात्रिकार्योऽवराः। एककस्याः स्वस्त्राणि देव्यते व स्वस्ति ॥ १९॥ सम्बद्धे एव पास्त्रव्याक्षातिरोज्ञा निर्मुकाः

वस्तव यव महात्व्याकारतका स्तृत्वा

प्रकार वे बहा, विष्णु और महेत कि मैंने
गठियाँ सर्वज्ञ, सर्वणायी, सर्वकारक और कानक्य हो
अपने ही बाला में स्वित रहती है और भेग बात मोनक्षण
फल देने बाली हैं, इतना ही नहीं वे तीनों देव सकते हंकर
सबको बाँधने वाले जावत और जनत बोलों से पूर्व है।
बही अधर अविनाती बात होने से पृत्य बात - प्रृत्ती बात विवयं विवयः
विवयः है। इसके अतिरिक्त हजारों बात निवयं विवयः
विवयः है। इसके अतिरिक्त हजारों बात निवयं विवयः
विवयः यहार्य विवयः
विवयः विवयः
विवयः विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विवयः
विव

तां लक्ति स्वयमास्वाय स्वयं देवी बहेकाः॥। करोति विविधान्देशस्त्रको कैव लीलका। इत्यते सर्वयदेषु शास्त्रकैर्वेदकदिणिः॥३ १॥ सर्वकामप्रदे 🌃 इत्येग वैदिकी कृतिः।

देन महेका इसी शक्ति की सदायता से **प्रांक** विभिन्न श्मीरों की रचना करते **हैं** और उस का दिलय भी करते हैं। वेदवादी प्राह्मणों द्वारा सम्प्रादित होने करने सभी यहाँ में समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले क्यांम्य कड़ की पूजा की जातो है, ऐसो वेदश्रुवि है।

सर्वासमेव इत्तीर्ग इङ्गविष्युपद्रेष्ट्यः॥३२॥ प्राथन्येन स्पृताः देवाः सम्बनः

णीववे सर्वपायात्मा शृक्षपाणिपीकाः। एनमेके बदनवर्णिन नासवणमधापने॥३४॥

इन्द्रमेके परे प्रार्ण ब्रह्माणमधी अनुः।

सहा, विष्णु और महेश्वर रूपी परमात्माओं 🔡 स्रक्तियाँ सभी शक्तियों में प्रधान मानी नई हैं। इस से 🗏 आने :

।. यहाँ दुर्वलाः पाठ 🎚 , जो अनुवित जन पहळा 🕏।

समावन परमारमा त्रिष्ट्रस भारण करने वाले सबके आत्यस्वकृष पणवान् महेक्द स्वतंत्रा हैं ऐसा ह्या जाता है। इन में कुछ लीग अभि को परमारमा कहते हैं तो कोई स्वास्थ्य को, इन्द्र को, कोई प्राप्त को स कोई ह्या को परमारमा कहता है।

इक्ट्रिक्ट विकास स्थान के देवास विकास । १५॥ एक मैं के दे स्वाधिक करियो परिवेदिताः। वे वि तेदे स्वाधिक करिये परिवेदिताः। कर्याः विकास भद्रकृति व्याधिक स्थान स्थान भ्रम्याः कर्याः, विकास अस्ति, आदि सभी देव समस्य प्रकारण एक विकास करियः करियः करियः करियः स्थान करियः विकास करियः व्याधिक स्थान करियः करियः विकास स्थान करियः विकास करियः व्याधिक स्थानिक स

करते 

वस्त्रदेवतरं केंद्रं कर्यक्रियापि शतकाम्॥ १७॥

आवायक्ष्यप्रदेशं वर्ति तस्परं पदम्।

किन्तु देशं पहादेशं सर्वशक्तिं समानम्॥ १८॥

आवायकेंद्रं विदिशं समुशं काल विर्मुणम्।

इस्तिक्त् इन ब्ला कर्यों में स्वास्त एक कम सा आहित करके लावत-सक्तम महादेश की पूजा करने से ममुष्य ब्ला पद को प्रस्त ब्ला है, किन्तु ब्ला सम्प्रम

निर्मुण रूप को आराधना करनी चाहिए। वक्ष होसा कि सबता खेल: जबेव दिर्मुण:॥१९॥

आरुम्बुस्यु सभुजं कृषकेपरमेश्वरम्। विकासनं विकास विदेश कृषिकाससम्। ४०॥

इतकानं या सङ्ख्याकीकिनावेदिकी सुनिः।

मैंने पहले आप सोगों को निर्मुण पोग के विषय में बताया है। परन्तु जो लोग, स्वर्गलोक में जाना चाहते हैं, उन्हों समुख महंबर की ही उपासना करनी चाहिए। वेदों में

 कि, त्रिशृतपारी, त्रिनेत्र, जटायारी कल व्याप्त वर्षभारी सुवर्ण कि जान्य बाले और हवारों किरणों से युक्त परवदेव का भ्यान करना चाहिए।

क्य क्रेय: समुद्धि: समीजो घृतिपृष्टा:॥४१॥ जन्मकारकोऽय हरं कित्रं ब्रह्मणश्चित्।

क्षेत्रभावकारम् ६२ स्थल बाह्यणस्वयम्। हे भुनिजेलें! इस प्रयाह, सर्वाच योग आप लोगें को

विकास ऐसे व्यान लयाने में असमर्थ व्यक्ति को महेश्वर,
विकास और ब्रह्म की अर्थना करनो चाहिए।

श्रव चेदसमर्थः स्थानजापि पुनिपुद्दश्यः स्थारम क्यो व्यव्यन्तिकादीन् पूज्येवस्तितं वृद्धः हे मुनिजेष्ठों इसपे भी असमर्थं होने पर, वाषु अस्ति इन्द्रादि देवताओं की, भक्तिभाव से पूज्य करना व्यक्षिए। वस्थानसर्वान् परिस्कान देवान् वहापुरोक्तान्॥४३॥ आरामवेदिकस्थानमादिक्तान्यस्थानम्॥ भक्तियोगसम्बद्धाः स्थानिनामः सुनिः॥४४॥

वाद्तं क्यमास्थाय आसावात्यनिकं जिल्ल्या अथवा बहादि अन्य देववाओं का परित्यन करके, आदि मध्य और अन्त में स्थित, शासायन महादेव को आराधना करनी चाहिए। अपने धर्मों का पालन करते हुए, ह्या होकर भवित्योग से माध्यम से स्थांक विस देववा को पूजा करता है, शिव कसी देववा का रूप धरकर, उसके पाल आहे हैं।

एव योगः सपुद्धिः सक्षेत्रोडायसम्बदः॥४५॥ वर्गाविति सपुर्वाणः अनुव्यदेशस्यरम्।

इस प्रकार सबोजयोग का स्थापन करने से अवस्था 🛗 🖽 विधिपूर्वक एकाप्रचित्त से पासन करने से अवस्था 🛗 🛗

हे मान्ये प्राप्ते सुद्धे लगुक्ते सम्मानिकथ्यः।

पहले जी अन्य 📕 प्रकार की सुद्ध कावजाएँ 🚥 i को 🜃 है, ये उन भावजाओं में की निर्माण 🔣 🗷

योग के विषय में बताया गया है।

इतरं तदुक्तं विक्रियां पूर्वे हि शक्कां क्यासामक विश्वा सहं विरक्षिक समीते सम्बद्धायः। अस्य वार्थ्यहरूकान्द्रेयान् स्वयो निकासक्यान्।।४८॥ पूजवेत्पुरुषं विष्णु चतुर्पृतिकाः इतिष्: अनादिनियनं देवं वाष्ट्रदेवं सनाटक्य्॥४९॥ नारायणे अवदोनियकालं परणं क्य्या

(तत्व) हान ही निर्वाच येग कहा नवा है जिसे यैनें अप लोगों को पूर्व में कहा है। सबोज सम्बंध के तिह तिम्नु कर और ब्रह्म की काला विद्वान् को करने खहिये, व्याप वायु आदि देवताओं की पूजा एकाइक्टिच होकर करनी चाहिये, व्याप क्ष्मिंच मूर्तियारी पुरुषक्ष भगवान् विष्णु की पूजा करनी चारिए जो आदि और करने हैं खिद दिवा व्याप्तदेव व्याप स्वतं सनवान नाववण संस्कर की उत्पत्ति के व्याप, व्याप्त रूप और परम पद को पारण करने वाले हैं। वित्ताहुमारी निवर्त सहस्वस्तदुपत्तमः ॥५०॥ इत इत विविद्धं स्वयत्त्वने स्वतिमे मतः। इत्याद्धविद्धं इतनं सामनासंत्रमम्परम्॥५१॥ इत्याद्धन्तम् पुत्रमे स्वतितं सन्तमः पुरा। अवस्तात्मकवेतेदे वेतनामेतनं वस्त्॥५२॥ स्टीक्षं वरं इदा वस्त्यदुष्णस्यं जनत्।

उसे वैकाव सिंग अर्थात् किह (तिसक) धारण अर्था स्वस्थि और नियम पत्रमण होकर वासुदेव का भक्त होकर उनका स्वस्थ करना चाहिये। यही विधि ब्रह्म की अलिय स्वस्थ में मान्य है इस प्रकार उस प्यावना का निसमें अच्छी प्रकार आश्रम हो ऐसा बेह डान मैंने तुम्हें बताया है। इसी स्वय को पूर्व करना में इन्द्रमूल नाम के मुल ने भी कहा था उद्धि यह चेतन, अनेहन सम्पूर्ण क्रम से केवल अन्यक्त साथ रूप हो है, और उस का ईवर परवाह्म परमाला हो है, इसकिए यह जनव् ब्रह्मण परमाला का स्वक्रम ही है।

**10 3.00** 

क्षाबहुकामा प्रथमित्याथ समार्थः। बुह्युर्कुनयो किन्तु सुक्रेम यह मानवस्॥५०॥

कोले— इतक शहकर कूर्यक्रपक्षरी धगवान् विच्यु पुत्र ही गर्व, कल समय हन्द्र के स्तव सभी देव तथा मुनिगन उस समय विच्यु की स्तुति करने लगे।

मनुष 🚃

कारो कूर्यकवाय विश्वते प्रशासने। कारकार्य विद्वार प्राप्तदेशक है नय:॥६४॥ को अवस्ते कृत्यत्व गीविन्दाय नके नय:। कारकार म से निर्म नको मोक्साय सम्बद्धाः

मुनियों ने करा कुर्महरकारी व्याप्त विष्णु को नमस्कार है। विकास नारायम जासुदेव! आपको व्याप्त है। कृष्ण को कर-नार नमस्कार है। गोविन्द को चारामार नमस्कार है। पावन को व्याप्त है। पहिन्द को नमस्कार है।

स्वस्थिति दुर्भ स्थाप है स्थाप ना ५६॥ तमः स्थापक स्थापक चा ५६॥ १६ वसे झनकमान विकान परमारपनेर सान-दान रमस्तुम्धं मामतीताय से नमः॥५७॥ नमो मूदक्रियम निर्मुच्या नमोऽस्तु सेर कारभागे बद्दावारींश्रीअधाय:

पुरुषाय पुराणाय सनायात्रस्वरूपिके॥५८॥ नव: विवास केवलाय अनोऽस्तु ते। वर्षज्ञानाचिषम्याय निकलाय क्लेडस्ट्र केळ५९॥ नमस्ते योगतस्याय महायोगेहरूक च। परावराणां उपने नेदनेखन 🛮 स्व:॥६०॥ इजारों सिखाले तथा इजारों नेइक्से अपके 📟 है। इजारों हवा 🚥 हजारों परमाला को 🚃 है। आनन्दरूप आपको नमस्कार है। अल्प पाकरीय को नमस्कार है। पृष्ठ (रहस्वयव) 🚃 आवड़ो 🚃 है। 🚛 निर्मुण को 🚃 है। पुरावपुरुष 🛌 🚃 स्वरूप बाते आपने ...... है। होता तथा केन्द्रप आपको 📰 है। अहैतीय (तलकप) आपको नमस्कार है। धर्म 📖 प्रान 🚃 📰 होने करी कारको 📖 निकल आपको बार-बार नवस्कार है। 🎞 🕬 महायोगेश्वर को 🚃 🕏। पर तथा अवर 🚃 स्त्रे रायक करने बाले बेद 🚃 💹 आपको नकाबार है। नवी 🚃 शुद्धाद नमी पुरस्तव हेन्द्री। वयो नम्मे नयस्तुच्यं माधिने 🎫 नय:॥६ १॥ ज्ञानस्थलप्, सुद्ध(निर्धकार) स्वक्रप् आपको नमानका है। योगयुक्त तथा (जगत के) हेत्रुक्य को नवस्कर है। आपको बार-बार 🚃 है। मानाबी 📖 निवन्तक) बेधा (बिश्व-प्रमश्च के बाहा) 🎬 नगरकार है। नपोऽस्त ते जराहाय नार्राधिकार हे नय:। वापनाय नमस्तुम्बं इषीकेसाम हे नम:॥६२॥ स्वर्गापवर्गदानाय रागेऽप्रतिकतारको। नमें योगधिनम्याय सेनिने खेनदासिनेक ६३॥ देवाना पतथे तुम्ब देवार्तिकवनस्य ते। आपके क्याहरूप को उत्तरका है। नगरिंद रूपकारी 📰 नभस्कार है। अध्यक्ष आपको 🛑 है। 🗰 इचेकेल (इन्द्रिय के ईश) को 🚃 है। कासस्द्र को नसस्वार है। कालरूप आपको 🚃 है। स्वर्ग 🚃 अपवर्ष 🚃 करने वाले और अप्रतिहत जात्मा (सामत अद्वितीय) 🔙 नयस्कार है। योगाधिमध्य, योगो और योगदाता को नयस्कार है। देवताओं के स्वामी तथा देवताओं के 📖 का तमन करने वाले आपको 🚃 है।

पगर्वस्वद्यसादेन सर्वसंसारनाजनम्॥६४॥

अस्मार्थिवदिवं ज्ञानं कलात्वाकृतकानुवे।

क्त्यन् ! अपने अनुष्ट से सम्पूर्ण संसार 📰 नाह 🚃 वाले ज्ञान को हम दे जान लिया है। जिसे जानकर मनुष्य अमुक्त को जार का लेक है। 🚃 🌃 वर्ग वंज्ञ मन्वसरित क्षर्र् ५॥ क्के प्रतिस्के स्थानिक विस्तरः। त्वं क्रि वर्वजनकाक्षी किक्षे नारायण: पर:॥६६॥ अवर्षास्य स्टब्स्य स्टब्स्य शरणहराः। क्ष्मरे विविध प्रकार 🖩 धर्म, वंश, मन्त्रन्तर आदि को सना है 🚃 इस 🚃 के सर्ग और प्रतिसर्ग को भी विस्तारपूर्वक सुन्त है। 🚥 ही सम्पूर्ण नात के साथी, विश्वरूप, पर्त्यारम नारायम हैं। आए 🖩 अननारमा है, हम 🚃 अल्ला में अल्ले हैं। आप ही 🚃 जगत में मुक्ति दिलाने के भोगा है। 📉 🚟 🔛 फेरनेक्सद्यक्त्रा। ५५ । **ांग पुरामक्षित्यं कार्यमाद महाप्र**ः। ा ने कहा—है बाह्यको ! भोग और भुक्तिदायक इस कुमें पुराम को एवं 📖 🖩 आप को कहा है, जिसे 🕬 🗎 विष्णु दे 🔤 बहा या। अस्मिन् पुराने स्थानासु ब्यास्ट व्यास्ट पुरान ६८॥ नेक्रफानेपमुखना वासुदेवेन 🔤:। इसायक्षेत्रा सर्वास्तु वर्ववर्षक्क कृतवः॥६२॥ वर्वर्वकारवेक्षायां कार्याकात्रमं स्वय्। इस क्राप्त में सर्वप्रकर प्राणिकों 🖩 अञ्चन हेतु भगवान् विष्णु 🚃 रविक लक्ष्मी को उत्पत्ति का वर्षन है। सभी 🚃 को थोहित करने के लिए यह लाभी जन्म का 📖 बद्धियन् वस्तुदेव ने योजित किया था। इसी प्रकार इस कुर्म पुराण में प्रजापतियों का सर्ग, कर्जों के धर्म, प्रत्येक 📖 की वृतियों अर्थात् 📟 बही गई है, इसी 📟 धर्म-तर्य-कल-पोच का शुभ लक्षण भी यथावत् कहा 794 III विकास विकास कोलस ये बीधा:॥७०॥ विशेष्णोध्यर्णितः। करानं स्कृष्यमोत्तं 🚃 मोजनप्राक्षशः वर्णात्रवामां कवितं समयदिह सक्षणप्ः कदिर्जनस्यः ज्ञादन्धःवरणसम्बन्॥७२॥ हित्कार्यः सर्वतः विकास पुनितुत्वाः।

कालः ज्याद्रकानं वद्यायकानेकृत्य वात्रकृतः वृद्धायः त्रवन्द्रास्य नायनिकृतं व्याद्ध्ययये पूर्वः ॥७४॥ पृद्धादिसम्बद्धानं पृतिसर्गक्षाययः। व्याद्धायो स्टूप्तम् व्याद्धानं त्रव्यः ॥७६॥ वर्षस्य च प्रवासम्बद्धानं त्रव्यः ॥७६॥ वर्षस्य च प्रवासम्बद्धानं तृत्वः ॥७६॥ वर्षस्य च प्रवासम्बद्धानं तृत्वः । वर्षस्य वर्षस्य प्रवासम्बद्धानं त्रव्यः । वर्षस्य पर्वास्य प्रवासम्बद्धानं वर्षाद्धाः। प्रवादो विक्युना सार्वं स्यूपानं वर्षक्षयः। वर्षस्य प्रवासन्य ।।।।।

इसके प्रताद इस पुराज में कास की किया का करका, ईरबर का महातत्त्व, प्रामारना का जसकायी होना, किया नाम की निर्वचन, प्रशाहमूर्ति धारण करके पृथ्वी का समुद्र के जल से उद्धार करना चर्चित है। अहम और विच्यु का विवाद क्षणी परस्थर का दूसरे के देह में प्रवेश, का कंपल से उत्पन्न होना, अभी बद्धा का जावन और पहेनार ा देशीने प्राप्त करना विच्यु के द्वारा वर्षित महेनार महास्थ्य, परमंत्रीही का को दिल्यदृष्टि दान, परमंत्री कहा कि द्वारा को गई देशीनिदेव की स्तुति, महादेव का क्षणो होना की वरदान देना, विच्यु के क्षणा का क्षणोणकान महेना का वरदान और अन्तायान होना भी वर्षित है।

क्या कवितो विशा भाषीतमको: पुराह८०॥ अवतारोज्य देवस्य ब्रह्मको नामिष्युकाम्। एकीभावश्च देवेन ब्रह्मको कवित: पुराह८२७ विभोडो ब्रह्मकाम संक्रमणु हरेसाव:।

हे विद्रो ! इसमें प्रचीन काल में हुए मधुकैटम के अब su sim देव (विष्णु) के अधिकमल से बद्धा के अवकार का त्यांन हुआ है। तर्जन्तर विष्णु से देव बहाा के एकीश्वत को हाला गया है और बहार का मोहित होना हालाहा हरि से केतन-प्रांति को बताया गया है।

प्राप्तांको पहेलस्य स्वयास्त्रांकारणः।
स्वानं व्यवस्य स्वयास्त्रांकारणः।
स्वानं व्यवस्य प्रदेशेक्षणः प्रतिवेशस्य।८३॥
पृतिक देवदेवस्य परदानेपदेशकी।
अन्तर्कारक् देवस्य स्वयार्थास्त्रास्त्र चत्र८४॥
दर्शनं देवदेवस्य नरनारिज्ञारीयता।
देवस्य विकायकानं देवदेवास्त्रिनाकिनः॥८५॥
देवस्य व्यवस्त्रांकां द्यापारिकांक च।
विकार्यकार्यकां च देवस्य सम्बद्धांकां च।

उद्गानन श्रीयन् देशियदेव को तमक्षणे का वर्णन है। और विकि उनके (अदा के) मस्तक से महेका के प्राप्टभांव का कर्णन किया गया है। स्ट्रमानों की उत्पत्ति और इस कार्य में बद्धा का निर्धेष करना, तस्पक्षत् देशियदेव द्वाप क्या को करदान और उपदेश देने की बात कड़ी गई है। देश महेका, का अन्तर्याद होना, अण्डल बाल की तपस्या और विकि प्राप्ट करना, महादेव का नर-गरी (अर्थनाटे) का सर्धार भारत करना, देशियदेव महादेश का देशी विकासन की बाल विकास में देशी की

दर्शने दिवस्तास्य विकासम्बद्धांत्रम्) चन्त्रः व्यक्तिः स्थाने दिवसता स्थपम्॥८७॥ स्थाने अध्देशक शहरतं अस्य वा

सारास्था वर्षित है।

उनके दिव्यक्ष्य के दर्शन और विश्वक्ष्य के दर्शन का वर्णन कुछ है। तदुववन्त स्वयं पिता हिमांसय **हात क**हे गये (देवी के) सहस्रनाम, महादेवी के द्वारा प्रदेश उपदेश और करवन का भी कर्षन हुआ है।

कृत्यादीनां प्रकारको राज्ञे होताः विकारः॥६८॥ अवेशकां राज्ञान रहान्यविवर्दतम्। राजेशका ॥ नास्य विवादः व्यक्तिस्य॥११॥

भूगु आदि अधियों का प्रकारमं, राजाओं के वंह का विस्तार का के प्रचेता का पुत्र होना और दशयत के विश्वास का कर्मन है। हे मुनिकेको! तदनत्तर दशीय और दक्ष के विकाद को कतत्तामा गया है, किर मुनियों के साथ का वर्मन हुआ है। तत्स्य शापः वर्धवतो युनीनां मृतिपुत्त्वाः। रहागतिः प्रसादश्च अनार्दानं विनादितः॥१०॥ पितापरोपदेशः स्यात् कीत्पेते वै रणाव तु। दक्षाय च प्रचादर्गः कश्यपस्य पद्माननः॥११॥ हिरण्यकशिपोर्नाशो हिरण्यक्ष्यास्त्राः॥ तास्य शापः कर्तातं देवदाक्ष्यनोकस्यन्॥१२॥ विश्वस्थानकस्याद गाजपस्यमृतस्यन्

तदुपरान्त रुद्र के आगमन एवं अनुग्रह और उन विकासी
क्ष्य विकास से होने क्ष्य (दक्ष महै) क्ष्य के तिसे
पितामह द्वारा उपदेश करने का वर्णन क्ष्य है। इसके काद
दक्ष के तथा भहात्या अश्वय से होने वासी क्रमसूदि का
वर्णन और फिर हिरण्यकतिषु के नह होने तथा दिरण्यक के
वध का वर्णन हुआ है। इसके बाद देखदार कन में दिखस
करने वाले मुनियों को क्ष्या प्राप्ति का क्ष्या है, अन्यक के
विग्रह और दसको शेह गामपरस्पन्द प्रदाय करने का क्ष्मी
हुआ है।

प्रहादनिवहसाय यलेः संघणनन्त्रमा ९३॥ माणस्य निवहसाय प्रसादासस्य मृतियः। स्वाप्तां निर्मासतारो एका निर्मा प्रकॉर्मिकः॥ ९४॥ वसुदेवासतो विष्मोस्त्यतिः स्वेष्यस्य हरेः।

शिकर। प्रधाद का निग्रह, गाँस की गाँधना, जिल्ली (शंकर) द्वारा गाणासुर के निग्रह और कि उस पर कृषा करने का गार्गन हुआ है। इसके पक्षत् अभियों के बंक का विस्तार तथा राजाओं के लेंगा का वर्णन हुआ है और फिर स्केच्छा से प्रसुदेन के पुत्र वें कप में हरिविच्यु को उत्पति का वर्णन है।

वर्शन्तकोषमन्त्रोर्थे श्रम्भारकमेव सा। १५॥ वरताको महादेवं दृष्ट्वा सान्त्रं किलोकनम्। कैलासगमनस्रात निवासकास्य सार्द्धिणः॥१६॥ श्रम्भ कन्यते भीतिर्द्धारकायां निवासिनाम्। राष्ट्रणं वरुकेनाव किला समून्यहाकलान्॥१७॥ नारदागमनं सैव वास सैव गरूनतः।

उपमन्यु का दर्शन करने और तपक्षण का वर्णन है। तत्पश्चात् अम्बासहित जिलोचन महादेव का दर्शन का वरप्राप्ति का वर्णन भाता है। तदनन्तर कार्ज़ी (कृष्ण) का केलास प्रा जाने और वहाँ निवास करने का वर्णन है, फिर ट्वारका-शिवासियों के भवभीत होने का वर्णन है। इसके बाद बहाबतसाली सत्रुओं को जीत कर गरुड के द्वारा (द्वारकावासियों की) रक्षा करने, नारद-आगमन और गरुड को सारा जा बर्चन हुआ है।

क्तम् कृष्णानपरं मुनीनापात्रपरतवः॥१८॥ नैतकं वायुदेशस्य क्रिवित्यक्तरंगं तथा। वर्षाव्येयस्य च पुने: प्रश्नः प्रोत्तरततः परम्॥१९॥ लिक्ट्रबंगनिकम् सिद्धस्यपि सलिद्धिनः। वर्षात्रकारम् चया सिद्धस्य वीतिरेक्ष् च॥१००॥

इसके क्या कृष्ण का आगमन, मुनियों के आने और वासुदेव (विष्णु) क्या नित्य किये जाने वाले शिविविक्कार्णन का वर्णन है। वदुष्यान्त मुनि मार्कण्डेयजी द्वारा (मिन्न के विषय में) क्रम करने क्या (वासुदेव द्वारा) लिङ्गार्णन के प्रयोजन और लिङ्गी (शंकर) के लिङ्गास्वरूप का निरूपण

इक्राक्टिकेस्तवा यहरे कीर्विता युनिपुत्रवाः।

चेहरतके के कियो गयनकोर्वात क्रयः॥ १० १॥ संस्तवे देवदेवस्य प्रवादः परमेतिनः। अन्तर्गतक विष्णुष्य नार्नाताताताः परम्॥ १० १॥ पुनिवेको किर ब्रह्म का विष्णु के गान ज्योतिरित्त का स्वाद्यात का देवने के मोदित होने तथा (लिङ्ग सा विष्णु करने के सिपे) क्रयानिक एवं अधोलोक में जाने, पुनः परमेको देवधिदेव (महस्देव) को स्तृति करने और उनके द्वारा अनुबद्ध प्रदान किये जाने का वर्णन है।

कार्तित कारिक्यस्य समुचितिर्थितेतमाः।

हार्याः वसने वृद्धिर्वविधामागितस्या॥१०६॥

वनुसारत्य कृष्णेन वरदानं महास्तरः।

वसनक्षेत कृष्णस्य पार्थस्याच्या दर्शनप्॥१०४॥

कृष्णदेशयनस्थेतं पुष्णमाः सनतनाः।

वनुक्रोऽय पार्थस्य वाराणस्यं गतिस्ततः॥१०५॥

वाराणस्यं च मुनेक्तंसस्यानुतकर्यमः।

हिनोक्तमो! तदनका सिङ्ग के अन्तर्धान होने और फिर सक्तम तथा अनिरुद्ध व्या उत्पति व्या वर्षन हुआ है। तदुषरान्य महत्त्वर्धा कृष्ण का (अपने सोक) जाने का निश्चय, ऋषियों का (इसका में) आयमन, कृष्ण द्वारा उन्हें तपदेश व्या वस्टान देने का वर्षन किया गया है। इसके अनव्या कृष्ण व्या (स्वयाय) गयन, अर्जुन द्वारा कृष्णद्वैपायन का दर्शन एवं उनके द्वारा कहे गये सनातन कुगशर्यों का क्यांन हुआ है। आगे अर्जुन के कपर (क्यास द्वारा) अनुसह और पराशर-पुत्र अद्भुतकर्या व्यास मृति का कारावासी में जाने का वर्णन है।

काराणस्यक्ष माहास्यं तीर्धानाहीय वर्णस्य १०६॥ व्यासस्य तीर्वयात्रा च देववाहेवात दर्शस्य। उद्धाननम् कविते करवाने त्योव चाः १००॥ प्रयागस्य च महात्त्यं क्षेत्राचात्रक कीर्वस्य। अलाह विपुलं हेवा मार्कस्येयस्य निर्मातः॥ १०८॥ तदुपराना वाराणसी का माहात्म्य, तीर्थों का वर्णस् है। तावा

तदुपराना वायणसा का माहारम्य, लोगों का वर्णन, लागा की तीर्मयात्रा और देनों के दर्शन करने का वर्णन है। लागा ही (देवी द्वारा वाराणसी से असम के) निकासन और वरदान देंगे का वर्णन हुआ है। हे सहायों! करनजर प्रकार का माहारम्य, (पुण्य) केंग्रों का वर्णन, (श्रीम्यें का) महान् फल और मार्कण्येय मुनि के निर्मान का वर्णन है। मुक्तनामां साक्ष्यक्र ज्योतिवास निर्माननक

द्वीपानां प्रविधानकः स्थेतद्वीपोचवर्धनम्॥ ११०॥ (इसके पश्चत्) भूवनों के स्थानक, प्रतो तथा नक्षणें क्षां रिवरि और वर्षो तथा नदियों के निर्णय का वर्णन क्षिक गया है। पर्वतों तथा देवताओं के स्थानों, होनों के विचान

कीर्तितद्वापि वर्षांको नदीनाकेव निर्वाव:॥१०९॥

पर्वतानाञ्च कानं स्थानानि च दिवीकसाम्।

तमा वेतद्वीप का वर्णन किया गया है। शयनं केतवस्थाय शहरत्वका महत्त्वका स्थानराणां कानं विष्णोर्धाहरूकवेड चात १११॥ वेदश्यकाप्रकथनं व्यासानां कानं ततः। अवेदस्य च वेदस्य कवितं पुनिपृष्ट्वाः॥११२॥ योगेशराणां च काम जिल्लाणां कान कीर्यनमा

महात्मा केशव के शयन, उनके माहातम, मन्वन्तर्थे और विष्णु के माहातम्य हम निरूपण हुआ है। मुनिश्रेडो है उदनन्तर वेद की शासाओं का प्रणयन, ब्यासों हम नाम-परिण्यन और अवेद (वेद बाह्य सिद्धान्ती) ज्ञवा बेदों का कथन किया गया है। (इसके अनन्तर) योगेडपों को खबा; (उनके) शिष्यों का वर्णन और ईश्वर-सम्बन्धी अनेक गुड़ा

गीताओं का उसेख हुआ है।

गीतास विक्या गुहां ईश्वरस्थात कीर्विक:॥ ११३॥

वर्णत्रपाणायत्वाराः प्रावश्चित्तविधिसताः। ब्रम्बात्तवं च स्ट्रस्य विद्वाचरणमेय छ॥ ११४॥ विद्यवनाष्ट्रकरं बीर्यानां च विदिर्वयः। तवा येकसकात्वाच निवदः बीर्तितो द्विताः॥ ११५॥ तदननरः ज्ञां और आश्चमें के सदान्तरः प्राथशितविधि,

ज्य के जियानी होने और (उनके) भिक्षा माँगने का वर्णन हुआ है। हे द्वियो! इसके पक्षत् पतिवता का आख्यान, तीर्पी मिल्ली और मञ्चलक मुनि का निग्नह आदि का उत्तरेश है।

विकास और मञ्जूषक मुनि का निप्तह आदि का उज्जेश क्या कविने निप्ताः व्यवस्था च वाचास्यः। देवदास्थाने संगोः प्रतेसो व्यवस्था च॥ ११६॥ दर्शनं बद्धसीकानं देवदेवस्य बीवतः।

करकर्त च देवस्य नदने तु प्रकीर्तितम्॥११७॥ वैभिनिकक् ब्रह्माः प्रतिवर्गस्ततः वरम्। प्रमुखः प्रस्कारेजं करिजे योग एव च॥११८॥

ब्रह्मणे । (तदननार) संक्षेप में काल के वध और शंकर व्या विज्ञु ≣ देवदार बन में प्रवेश करने का कथन है। छ: अलों में व्याच्या कवियों दारा बीजन देखनिनेत के दर्शन

कुलों में ब्याका ऋषियों द्वारा योगान् देखानिदेव के दर्शन करने की महादेव द्वारा नन्दी को बादान देने का बर्णन हुआ है। ब्याब क्या नैमितिक ब्याब बाब गया है और फिर आये प्रकार कुलय को संबोध योग बलाया गया है।

क्षां झारण पुराणस्य संक्षेत्रं बीर्सवेषु यः। वर्षवारमिक्षिको स्वारतेके महिक्ते। ११९॥

इस प्रकार संक्षेप में (इस कूर्य) पुराण को जानकर को

एकपुक्ता क्रियं देवीमादास पुरुषोत्तमः। सन्त्राम कूर्मसंस्थानं प्रतयाम हरसादा। ११०॥

क्द्रालोक में जीना प्राप्त क्या है।

देवक्क सर्वे बनुषः स्वानि स्वानानि मेविवे। प्रकल्य पुरुषे विष्णुं युद्दीत्वा क्वपूर्त क्वियाः॥ १२ १॥

स्त्रवा करूना कूर्यरूप का परित्याग कर देवी लक्ष्मी के स्वय पुरुषोत्तम (विष्णु) अपने धाम को चले गये। उस श्रेष्ठ पुरुष विष्णु को प्रधाम करके लगा (कवारूप)अपृत प्रहण करके सभी देव और मनुष्य भी अपने स्थान को चले गये।

क्ष्यपुरानं सकतं चान्ति कूर्यस्थिता। सम्बद्धिकदेवेन विष्णुना विश्ववोनिना। १२२॥ यः पठेत्सको विद्या निवर्षन सपासवः।

वर्णकविक्तिंको ब्रह्मलोके पहीयते॥ १९३॥

इस प्रकार यह कूर्म पुराण कूर्यावताठ विष्णु ने स्वयं ही जाता है इसलिए यह प्राम ब्रेड है क्योंकि देवाधिदेव तथा विश्व के उत्पत्ति प्रधान विष्णु ने ही अपने मुख से यह कहा है। इसलिए जो मनुष्य निस्तर धक्तिपूर्वक तथा निक्कपूर्वक संक्षेप में इस पुराण का पाठ करता है वह समस्त चार्चे से छूट कर ब्रह्मलोक में प्रतिहित होता है।

लिखित्वा चैव यो दहादैज्ञाखे कर्तिकेशी का विज्ञय वेदविदुवे तस्य पुण्यं निकेताः। १२४॥

उसी प्रकार जो भनुष्य इस पुराण को सिसकर वैश्वस अथया कार्तिकमास में वेद के विद्वान् ब्रह्मण को दान करता है तो इससे जो पुष्य प्रस होता है उस के विषय में सुनी।

सर्ववापीवर्षिकः सर्वेश्वयंसयन्त्रितः। पुत्रस्य तु विपुत्तान्यस्यो भोगान्तिस्यन् युत्रोक्ष्यन्॥ ततः स्वर्गात्परिप्रक्षे विज्ञाणो अस्त्रो कृते। पूर्वपंत्रातमाहात्म्याद्शकृतिकान्यसम्बद्धाः १२६॥

इस प्रकार क्ष्में पुराण का दान करने काला कर समुख समस्त पापों से मुक्त डोकर सम्पूर्ण ऐसपी से पुक्त होकर इस लोक में महान् जोगी की भोग का अन्त में केइ भोगों को भी स्वर्ग में भोगता है, इसके काल उस स्वर्ग काला के भी परिश्रपट होकर पुन: बाह्मणों के कुल के क्षम किल है और पूर्व जन्म के संस्कारों के अनुसार काला को का करता है।

पडित्याच्यापनेनेकं प्रत्यापै: प्रमुच्यो। भोऽर्द विचारवेत्सानकः प्राप्तीति परमं पदम्॥१२७॥ शब्देतव्यक्तितं पुष्यं विद्री: पर्यक्ति पर्वोक्ति। बोतव्यक्ता द्विजोहा महापत्तकनारानम्॥१२८॥

इस पुराण के एक हो अध्याय का चाठ करने से क्यां पापों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है और को इसके अर्थ का टीक-टीक विचार करता है, क्या परमपद प्राप्त करता है। है जिए दिजो। बाहाजों को प्रत्येक एवं पर महत्यावकों का क्या करने दाले इस पुराण का निष्य अध्ययन वृद्ध अवन करना चाहिये।

एकतस्तु पुराणानि सेतिहासानि कृतस्तवः। म्रकत परमं वेदचेतदेवातिरिक्वते॥१२९॥ वर्षनेषुणकामानां ज्ञाननेषुणकामिनाक्। ६दं पुराणं मुक्तयेकं सन्यत् सावककवरं। म्रामा तदतु भगवान्देवो नायवको इति:॥१३०॥ कंति है ज्या विन्तुर्न तवाउन्तेषु सुकताः। इन्हों पौराणिकी चेते संहिता पापसहिती॥ १३ १॥ अन्न सरक्ष्में इन्ह्य कीर्त्यते हि यंशार्थतः। तीर्वातं परमं तीर्वं तकसम्बद्धाः वर्षः तकः॥ १३ २॥ इस्त्यतं परमं इतने इस्त्यनं कर्षः इतन्।

🖼 तरफ इतिहास सहित सम्पूर्ण पुराणों 🕶 🖦 और दूसरी तरक पाम 📶 इस पुराण 🛍 स्वाध्याय तथा 📼 किया जार हो उन समके पुष्प की प्राप्ति से अधिक इस कुर्य पुरान में ज्यान्तास से होने वाला पुण्य ही अधिक होकर अबस्य 🕏 🛲 न वृद्धि को प्राप्त होता है। जो लोग वर्ष के बन्दब में कुत्तलता ज़ारित की इच्छा करते हीं, जो 📰 🎫 में नियुक्त होना चाहते हों, 🖂 के लिए इस एक कुर्व चुरान के अतिरिक 🖮 भी लेड साधन नहीं है। प्रधाकि हे 💴 🔳 वाले बादाजों ! भगवान् 📶 नारायणदेव श्रीहरि विच्न का बार्जि जिस लाग करना चाहिए वह इस सुर्ग काल में जिलाई है। ऐसा अन्यत्र किसी भी पुराण में बस्तुत: क्यों मिलक। इसी का ब्रह्म लगामा से संबन्ध रखने जानी ला कुर्वपूराण संक्रिता चर्चा का गाम करने वाली है क्योंकि इस कुर्य एशक में वस्तुत: बचार्य रूप में परम 📶 परमात्ना का बाँड बनाब वर्णन किया गया है। इसी कारण का कुर्म पुरान क्षीचों में परम 💼 तीर्थ रूप है, सभी तमें में 🚾 तप क्य है, तया सभी जानें में परमश्रेष्ठ जनकप है और सभी वर्तो में अस्पना हेवा बतरूप है।

नायेतव्यक्तिं ज्ञातं कृषलस्य ॥ विश्ववैश १३ ६॥ व्यक्तिं के योद्याचा स वाति नरकान् बहुन्। बाद्धे क वैदिके कार्षे कार्य वेदं हिवातिषिः॥ १५ ४॥ बहाने व विशेषेण सर्वदोवविशोकनम्।

परन्तु का ध्यान अवस्थ रहे कि यह कृषेपुराधरूपी काम किसी नृष्टल अध्या सुद्र के प्राप्त वाध्यान करने योग्य नहीं है फिर भी मनुष्य मोह के कारण सुद्र के समीप कामका करता है तो वह अवस्थ ही वह अनेक नरकों में गिरता है। प्रत्येक दिजवर्ण के मनुष्य को किसी भी हाज का अध्या देवकर्म में यह कूर्म पुराण अवस्थ सुनना थी सुनना चाहिए। उसी हाइस किसी भी गांत की समाप्ति के स्वय बाह पुराण सम्मूर्ण दोवों का विनाश करने के कारण सुनने केल्थ है।

भूमुभूजानिदे हात्समध्येतव्यं विशेषतः॥१३५॥ अत्यव्यक्तमः मन्तव्यं वेदार्वपरितृष्टमम्। हात्या 'वक्षविद्वेन्द्रान् आयवेद्धतित्वंषुकान्॥ १३६॥ सर्वेपायवितिर्मुकवा ब्रह्मसायुज्याकनुष्यत्।

वेदार्थों को वर्धित करने वाले, इस सास्य को मोशामिलायों लोगों को, विशेष रूप से पढ़ना, सुन्य की चिन्तन करना चाहिए। अ शास्त्र को जनकर, जो व्यक्ति इसे नियमानुसार, पक ब्राह्मणों को सुनाता है, वह को पापों से युक्त होकर, ईवर का सायुज्य का का है।

योऽत्रहरूने पुरुषे दशासामार्थिके व्याप १३७॥ तामान्य ताला निरमान् शुन्तं बोर्टि इकान्याः।

जो व्यक्ति, अश्रद्धालु और नास्तिक की यह सारत सुवाता है, यह परस्तेक में नकरणामी होका पुनः पृथ्वे का भुकुर योजि में जन्य सेता है।

उमस्तान हरि विष्णुं जगहोरि काकरम्॥ १३८॥ अस्तेतव्यपिदं शासां कृष्णदेखायनं व्यव इत्याम देवदेवस्य कियोदिमकोजवः॥ १३९॥ पाराहार्वस्य विप्रवेजियस्य च महत्त्वनः।

जगत् कि कारणभूत, सन्तकन हरि विष्णु तथा कृष्णद्वैपायन व्यासजी की नमस्कार करके इस समा (पुराण) का अध्ययन करना काहिये — अधिक किर्मा देवाधिदेव विष्णु और कारार के पुत्र महात्मा विद्वर्ष स्वास को ऐसी आजा है।

ञ्चला शरायकादेवाचारहो चगव्यकृषिः॥१४०॥ गौतभाय ददी पूर्व वस्त्रादिव प्रसन्ताः।

नारायण के मुख से सुनकर, देवर्षि करद ने यह कुछन गीतम को दिया था और गीतम से यह शक्कर ने कक किया।

पराज्ञरोऽपि भगवान् गंगाञ्चारे मुनीहकताः॥ १४ र॥ मृतिम्यः कारमामस्य धर्मकापर्ययोगस्यः हे मुनोशरों! धनवान् परासर ने भी धर्म-अर्थ काम और मोक्ष को देने वाला वह पुराण, नंगाहार (हरिहार) में मुनियों की सुनावा था।

स्त्राच्या द्वाँच्यां पूर्व सम्बद्धाः च शीयतेश १४२॥ सम्बद्धानसम्बद्धाः सम्बद्धाः सम्बद्धाः

सर्वपानवारक यह पुराण, प्राचीन व्याल में, प्रश्ना ने अपने पुत्रों मुद्धिमान् सनक और सनहकुमार को कहा था।

यनकाद् वनकान् सद्भागेषस्ये योगविषयः॥१४६॥ पुनिः विद्यामित्ये ये दि देवसादिदपुरायम्। यक्तुमाराज्यस्यानुनिः सरकातीपुरः॥१४४॥ सुक्तुमार्गं वस्यं कारणः कर्यार्थकायम्।

क्षेत्रका भगवद्श्यक्य मुनि देवस ने क्षाक से और देवस मुनि के का उत्तम पुराण प्रकारकामुनि ने प्राप्त किया क्षा समस्कृत्यस से क्ष्याको पुत्र प्रमायान् वेदस्यासमृनि ने सभी कर्मा के व्यावको हम क्षेत्र पुराण को प्राप्त किया था। उत्तक्षद् व्यावस्त्रो सुन्या भवता पाष्ट्रपालस्म्। १४५॥ विकाली क्ष्यान्ति एतस्या वार्ष्टिक जो।

उन बेट्स्प्यत से सुनकर यह पापनाशक पुराण, मैंने आप लोकों की बताया है। आप लोग भी, आर्मिक व्यक्तियों के कार ही इसे प्रकट करें।

वर्णी व्यापाय नृत्ये सर्वासय महर्षिश १४६॥ जनसञ्जय सम्बद्ध नयो नारायपारपने। यस्यारकारको कृतने ना चैन प्रतीपदे। जनसञ्जय सेम्हाय सिक्टी कृतिस्थियोश १४७॥

स्तातर में पुत्र सर्वपुर, सर्वज्ञ, ज्ञानास्त्राण तथा स्वत्यप्रस्थ स्वार्थ स्थान को नगरकार है। जिनसे ग्रह सम्पूर्ण विश्व क्ष्यान होता है और जिसमें यह सब तीन हो साता है, उस कुर्यक्रपथारी परमेश्वर भगरतम् स्रीविश्यु को स्वत्यान है।

इति सीकूर्तपुराने बट्टाइसमां संदेशायपुरावर्ते न्यावनीयामु बट्टावास्तिक्षणाय:॥४६॥ सामासोऽयं जन्म :